त्यादिक ही प्रायित्रित है १२ आपदा में अयं पाजन का प्रायित्रित भी अर्एय में जाकर स्वाध्याय करना दृत्याक १८ प्रायित्रित्ता र्घ स्वाध्यायप्रसङ्ग से अवकीशिप्रायित्रित्त १४ सर्वयक्तारम में वा सायंकालीन सन्ध्यावन्दन से जपर्वमण्डल में पर्षे स्रोपस्थान और शिशुमारेषस्थान के म कहे २० दिगुपस्था न मुन्युपस्थान के मन्त्र हैं॥

ब्रायक्तारम्भ का प्रारं न्यास कात्यं नभगवान ने स वानुक्रम स्व अध्याय ४ रवण्ड १३ में कहे जिस की व्याख्या आगे करंगा। यहां पर इतना ही कहित कि स्वाध्याय अध्य यन से वडा पृष्टिवी आकाश में कोई पुर्क्ष नहीं और जो कुछ भूत वर्तमान भविष्यत् हैं सो सब वेद में हैं। वेद के दो विभाग हैं पहिला मन्त्र (संहिता) दूसरा ब्राह्मण जिस में बा की विधि और अर्थ वाद है। तिसपर भी आतेगम्भार वेद के अथ्वोध कें लिये महर्षि-शों ने ब्राह्मणानुसार शिक्षादि षडङ्ग तथ उद्गु बत् इतिहासपु-राण धर्ममीमांसादिशास्र कहे ।॥

अब में वेद्वेद्दि शेरि जञ्जट माध्ययन महीधरिद्या चार्यों करिकहें भाष्यां कम्पनुसरण कि ऋषिछन्द देवता वि नियोग सहित माध्यन्दिनीया चाजसने ए हिता का वाल कें। के वीधार्थ वृजभाषा में भाष्य जिल्हा विद्वानों से प्रार्थना है कि मेरे पर हाण करिके वस वेदा रीप का अवलोकन करें।

<sup>†</sup> तथाच प्रतिवृद्धी स्मर्थते। अध्या १० म्ह्या र न्यायमी मांसाधर्मशासात्र मित्रिताः। बदाः स्थानान् क्रिना धर्मस्य च चतुर्देश्रीत

## हरि:श्रीम्

## **डों नमो यज्ञपुर्वाय**

## पञ्चात्मकं हिरुपंच साधने वेहरूपकम् स्वानन्द दायकं क्रषां ब्रह्मरूपं परं स्तुमः

मण्डलं इक्षिणमिक्षहृद्यं चिधिष्ठितं येन सुक्कानिय जूश्रीय भगवान्याज्ञवल्वयो यतः प्रापं तं विवसनं ज्ञयीमयमिन चान्तमिध्यायमा मध्यन्दिनीय वाजसनयके यजुर्वेदाम्त्राये सर्वे सिवलं सस्वित्य ज्ञिषिदेवन छन्दाश्रस्यनुक्कामिष्यामाः यजु पामनियनास्त्रत्वादेकेषां छन्दा न विद्यते,द्रष्टार् अध्याः सर्वा रः परमेष्ट्रपाद्यो,द्वता मन्त्रान्तर्भृता अग्न्यादिका इविभाजः स्तु तिभाजो वाः नः प्राखोखाद्याम्योपवेषकपालेध्मोल्खलाद यश्च प्रतिमाभूनाः छन्दाश्रम् गायच्यादीन्यनान्यविदित्वा पोग्धीते रनुज्जूते जपति जुहानि यजते याजयते तस्य ब्रह्म निवीर्य यातया-मैभवत्यथान्तराश्वगर्ने षा पद्यते स्थाण् वर्श्वते प्रमीयते वा पाणी यान्भवत्यथान्तराश्वगर्ने षा पद्यते स्थाण् वर्श्वते प्रमीयते वा पाणी यान्भवत्यथा विज्ञायेतानि योग्धीते तस्य वीयेवदश्च योग्धिवन स्य वीयेवन्तरं भवति जिपत्वा द्वत्येष्ट्वा तत्कलेन युज्यते ॥१॥त द्वे त्वादि स्व ब्रह्मानं विवस्वानप्रयन्ततः प्रतिकर्मिन

भागेन ब्राह्मणानुसारेण ऋषयो वेदितव्याः परमेष्टी प्राकाप-

त्यो दर्शपूर्णमासमंत्रा एतमृषिद्धा वा प्रजापत्या द्वे त्वाप्रारवानुष्ठृ विनियोगः कल्यकारोक्त एवमूर्जे त्वा वायवं। वायवं।
वेवो व एन्द्रं यजमानस्य प्रार्वा वसोवीयव्यं द्योमीनिर्ण्यन
उरवा वसोवीयव्यं देवस्वापयः कामधुक्तः प्रश्नः सा विश्वायुत्त्री
णि गव्यानीन्द्रस्थेन्द्रं विष्णो पयः ॥२॥योः

शग्न इत्माग्नेये करता प्राजापत्या कर्मणे सुक् शूर्पे प्रत्युष्टं हे एक्सं उरु ब्रह्म रक्षोच्चा सर्वत्र धूर्मस युद्वाना विष्णु रत्वान उरु हविष्या अपहर्ता रक्षो पछ्नाई हविष्य देवस्य त्वा सा वित्री सर्वत्राग्नये लिङ्गोंक मूनाय त्वा हविः स्वः शूर्पा हिंह-न्ता गृहाः पृथिव्यास्वा हव्यं पवित्रे लिङ्गोक्तीं सविनुदेवीः श्री-क्तिता अपान्यग्नये लिङ्गोक्ते देव्याय पात्राणि ॥३॥

प्रामीस्यिद्याः कृष्णजिनमवधूतर्रं राक्षममिद्गीं ने त्र्वले आनेई विवेहत्स इदं मीसले इविक्कद्धिदेवतं वागिधे यं पत्नी कुक्करो वाग्वयेवृद्धर्रं प्रूपे प्रति त्वाहावः परापृतम पहतर्रे राक्षसे वायुवी देवावस्तरहुला धृष्टि इपवेषाः पाग्न आ देवयजमाग्नेये ध्रुवमिस षराणं क्यालान्याने ब्रह्माने यं धिषणिस दार्षदं दिवः प्राम्या धिषणिपलं धान्यमिस षर्ण छं हिवर्महीनामाज्यं ॥४॥र्ठं

सं वपामि हविः समाप आपं जनयत्ये तेव्हें हविरिषे त्वाज्यं घमी षएएं। पुरोडाशस्त्रिताय त्वा त्रयाएं। विती हि-त एकत कमेए। दर इन्द्रस्य स्थाः पृथिवि वेदिर्वर्ज पुरीषं वर्षतु वेदिर्वधान सावित्रमपारहमर्रो आसुर स्प्सन्ते वेदि गोयविण वीणि वेषावानि सुक्ष्मा त्रयाणा वेदिः पुराध्यर्धि सोरप्यव्यक्तस्मर्सा त्रिष्ठुभं प्रोक्षणीः प्रेषो दिषत आभिन्वा-िकमनिश्चितः सुबेधनिश्चिता सुगदित्ये विक्षोर्योक्तसूर्जे त्रया-णामाज्यर्धं सवितुरापं तेजोसि धामाज्यं ॥६॥

क्रणोःसीध्यो वेदिविहिलिङ्गोक्ते सिव्या आयं विश्लाः पालर्मूण मदसं वेदिर्भुव पतये त्रीएया नेयानि गर्ध्य स्वार्णां परिधयो वीति होत्रं विश्वावसुरा नेयीं गायत्रीर्धं सिम्बार्णां परिधयो वीति होत्रं सिवतुर्विध्तीः कर्णम्बरसमा त्वा प्रास्तरे घृताच्यसि त्रयाणां जुदूपसञ्ज्वाः क्रमेण प्रियेण हिवर्भुवा असदन्याहि मां वेद्यावे वाजित्या नियं नमी देव र्थे स्वधा पित्र्यर्धं सुयमे सुवावं प्रिणा वेष्णवं वसुमती मार्गे यामित ऐन्द्र हैं संज्योतिषाज्यं मयी द्मार्णा प्रति यहणा मुपद्गता द्यावा पृथि व्यं ॥ हैं॥

व्रह्मतं प्रतिष्ठानं ब्रह्सितिएक्षिर्सोऽपप्यहरनेषु प्राप्ति चमेतं ते वैश्वदेवमेषा तेऽनुष्टुबरने वाजिन्हारनेयमग्नीषोमयो श्वलारिलिङ्गोक्तानि वसुभ्यस्वयाणां परिथयःसं जानायां व्यनुः पास्तरे मरुतां कपिर्वृहंती त्रास्तरीमन्यः पार् खारनेषो यं परिधिं देवल शारनेथी विष्टुमं विराष्ट्रपां यजुस्तारनेः प्रियं यजुः स अस्ववभागाः सोमसुक्ष्मो वैश्वदेवी विष्टुमं यजुस्ताथं साहा वाज्यजुर्वृताची सुने यज्ञनाः सूर्यं पवमान्किष रहानवा- सानानर्वानिति पंचार्षयो यत्तो देवताग्ने ग्रह्धायो गाहिपत्यो गन्ये दक्षिणाग्निः सरस्वत्ये लिङ्गोक्ते वेदीति वेदो देवा मन सस्पतिर्वातदेवत्या विराजिं सं बहिलिङ्गोका त्रिष्टु विराद्भूपा करूवा प्राजापत्यर्थं रक्षसार्थं राक्षसं ॥ ॥ ई

श्रथ याजमान्हें सं वर्ज्ञसा ताष्ट्री त्रिष्टु व्हिविष्णु स्त्रीिष्टि वैष्णवान्य समाद्रागोणस्पे भूमिरगन्म देवतर्थ सं ज्योतिषा हवनी या स्वयं मूर्णस्य सीरे अग्ने गृहपते गाहिपत्यः सूर्यस्य सीर् मान इहमाग्नेये॥ ए॥

पित्यत्तः जनायते एवं मानये सोमाय हे देवे खाहाकार श्रुतेर्यहता खासुरं ये ह्रपाणि कव्यवाहनीः निस्त्रश्रुबनामी-मक्ना पित्र्ये नमो वः षड्जिङ्गिकानि परे पित्र्ये खाधन पित्रा गायन्यूर्जमापी विराह ॥४॥ उ

भिधाग्नेप्यश्वतस्रो गायञ्यः समिधा विरूप आङ्गरसः सुसमि द्राप वसुश्रुतस्तं त्वा भरहाजो भूर्सुवः स्वसिन्धो महाच्याह्न तयोग्गनवायुस्प्देवत्याः क्रमेण द्योरिव यजमानाशीर्लङ्गे-कदेवतायं गोः सार्पश्चरक्षृचो गायञ्चोग्गनः परावर् रूपेण दे-वता।१९॥

अगिनहोत्रं प्रजापतेरार्षमग्निज्यीतिः सप्त लिंगोक्तदे वता गायत्र्य शाद्धाः पंचैकपद् अगिनवेची हे तक्षाग्पप्रमत्पर्ग जीवलश्चेलिकः॥११॥ यजमानाम्युपस्थानं वृहद्वानामार्षसुप प्रयन्तद्रत्यमु वाकश्राद्ये हे आग्नेय्या गायच्या वृपवत्या गाममा गृहगणा मूई न्वत्या विरूप उमा वा भरद्दाज ऐन्द्रानी विष्टुभमयं ते हेवश्रवा हेवताश्च भारतावाग्ने यीमनुष्टुममयमिह वामदेवा जगतीम स्य प्रतामवत्सारा गव्या वाग्नेयी वा पया हेवत्या वागायंत्री त नूपा आग्नेयानींधाना आग्नेयी महापङ्कि स्थवसाना ॥९२॥

चित्रावसे। एतिहेवत्यमुषयोः पर्यन्तं न्वमाग्नेयमन्धस्य रेवतीः स्टेंहितेति जीणि गव्यान्यप त्वाग्नेयं तृचं गायं मधुं के दा विश्वामित्रोङ्गेतं चतस्रो हिपदा आग्नेयीवन्यः सुबन्धुश्रुतबन्धु विश्ववन्धुरेकेकश इडे काम्या ग्रत्ये सोमानं बाह्यणस्पत्यं तृचं गायं व्रह्मणस्पतिमियातिथिवी महित्रीणार्ठं सत्यधृतिवीरुणि एदित्य देवतं वृचं गायं पिय स्वस्त्ययमं करा चेनेन्द्रीप-ध्यान्तृहतीं मधुक्तं स्तत्सिवतुर्विश्वामित्रः सावित्रीं गायत्रीं प्रदेशे वामदेव आग्नेयीमित्रहक्तां गायत्रीं गर्शे ।

सुल्लकोपस्थानमासुरेएर्ष भूर्भवः स्वः प्रकस्य हुपस्थानं चादित्यस्यार्षं नर्यगार्हपत्यः प्राठें स्याहवनीयोः धर्यस्क्षिणः गिनरगन्माहवनीयोः नुष्ठुवयमग्निन्धेकुसारिणीवृहती गार्हपः त्योः यमग्निरञ्चाहार्यपचनोः नुष्ठु बृहा मा विष्ठु बिरजू पा ये पाननुष्ठु बुपह्ता महापद्भिरस्थवसाना तिस्बोः पि वास्तवीः पामनुष्ठु बुपह्ता महापद्भिरस्थवसाना तिस्बोः पि वास्तवीः पाम्यु बीहिस्पर्त्यः ॥१४॥

चातुर्मास्यानि प्रजापतेरार्घे प्रघातिनी मारुती गायत्री

यद्ग्रमे मारुत्यनुषुवे निरुक्तामी यूणी गर्य रेम्हा मारुती विरुज्ञ मकत्वनिरुक्ता ग्नेयनुषुव वस्थ यद्गे देवतं पूर्णा द्वि हे जेंगिरी वा भ रेन्द्राव नुषुभावसं हे गीतम रेन्द्रो यद्गी मनी नु मानस्व तृचं बन्धुर्गायवं वयि सोमी गायंत्री बन्धुरेयते हे रेद्रे अव रद्र हैं रे-द्राविका पंकिरपरा ककु अंवकं हे अनुषुभी पूर्वस्था विशिष्ट रातरास्तार्पद्भिन्त्रायुषं नारायण उिष्णह यज्ञमानाशिष्ठ प्रि वो नाम सोरं निवर्तयामि लिङ्गोक्त देवतमा प्रीः प्रायं ॥१५॥ म

अग्निष्टोमः प्रजापतेरांषे एवं द्वे अत्यष्टी व्यवसाने आ द्यावर्दची देवयजनदेवत्या विमा आय श्रोषधे कुपातरुण्हें ख धितेश्रोरमाणे अस्मानापं दीक्षातपसोवीसो महीना नवनीतं वृत्रस्यास्त्रनं वित्यतिर्दे प्राजापत्ये देवो मा सावित्रमावोदेव्यनु-ष्टुवाषीः स्वाहा यर्च चतुर्णा यत्र आक्तेये चतुर्णामोद्रुमणा नाम गिनरापा देवी लिंगास्तदेवता विराह्॥१६॥

विश्वो देवस्य स्वस्थावयः सावित्रीमनुषुप्तरक्ताम् यो क्रणाजिनशर्मासि क्रष्णाजिन मूर्गस्यक्ति रोमिट्ट मेखल र्हे सोमस्य नीविविक्षा विस दूदस्य सुसस्या क्रणाविषाणान्छ्य स्य द्राक्षेत्रतं यत्तो देवी धीर्य देवा वाष्याणा दानो चस्तुश्रोत्र-मध्यात्ममग्निमित्रावरुणा वादित्यो विश्वे देवा शाधिदेवतर्हं षा त्रा शापी जगतीयं मे सोष्टमपो मूत्रं पृथिव्या लोष्टमग्ने त्व-माग्नेय्यनुषुप्युनर्मन श्याम्यं तमग्ने वत्स शाम्यां मा यत्रीर्हं राखे यत्सोममेषा ते हिर्ण्याल्यहेवतं जूर्सि वादिवतर्हं श्वनमिस हिर्एंय चिर्मि गीः सेमन्नयणी वायूपा अ्यारोपकल्प नया॥१९॥

वस्यस्यनुष्ट ह्नृहती वा सोमजयएपास्तुतिरिद्त्या शा-ज्यमसे वर्ण्णलिङ्गो क्तादेवताः समस्ये पत्याशीरास्तारपद्भिरेष-ते लिङ्गोक्तदेवतमासमा कोःसि सोम्यमिनत्यर्धे साविज्यष्टि जजाभ्य-स्वा प्रजास्वा गुकं त्वा सोम्यानि सामे स्तिङ्गोक्ते तपसोर्ध्वेजार्धि सोमो मित्री न द्न्द्रस्य सोम्ये स्वानादीनि धिष्णयनामानि परि मामे यी पुरस्ताद्वृहती प्रति पन्यामनुष्टुष्यिष्टेवत्यादित्याः कृष्णानिन-मित्रिये सोम्यमसमा विष्टुभी वारुण्ये। सूर्यस्यानुष्टुक्तष्णानिनमु-स्वा वूर्ध बुहत्यान दुदी भद्रो मे सीम्य नमो मित्रस्यामिनयनः सूर्यः सोगी जगती वरुणस्य पंच वारुणानि याते सोमी विष्टुभंगीतमः॥१०।

श्रानेस्तत्र्रि पञ्च वैष्णवान्यानेः प्रकलं वृष्णे दर्भ गरुणके उर्वप्रसि जयाणं लिङ्गोक्तादेवता गायजेण जीएयाने-यानि भवतं नः पङ्किर्गनाविनिर्विराखेतयोर्निर्मच्या हवनी-याग्निदेवते श्रापतयं वायव्यमनाधृष्टमाज्यमग्ने जतपा श्रा-ग्नेयमि श्रुर्देशः प्रकृतिश्वतु खसाना सोम्यमन्त्योः धेन्ते लि-ङ्गोक्तदेवतो या ते जीएयाग्नेपानि तन्नायनी चलारि पार्धिवानिवि-देशग्नेयमग्ने श्रुद्धिरो योग्स्यामनु त्वा लिङ्गोक्तानि सिर्देह्यसि-चयाणं वेदिरिन्द्र योषश्वतुर्णमुन्तर्वेदिरिद्मह्मापर्दे सिर्देह्यसि पञ्जानं। वाग्भूतेभ्यः सुग्धुवोग्सि परिथयस्वयाणामग्नः संभारा गुग्गुलाद्यः॥१४॥ युक्तते प्यावाश्वः साविज्ञीं जगतीमिदं विष्णुर्मधातिथि विष्णवीं गायजीमिरावती विस्षष्टिस्तुष्ट्रमं देवस्नुतावक्ष्तं खुरी प्रा-चीस्वं गोष्ठमज्ञद्विधीने विष्णानुं तिस्नो विष्णायस्त्रिष्ट्रम आद्ये हे यजुरने विष्णानुं प्रतद्दीर्घतमा स्नोत्तष्यो विष्णा रत्तरं पञ्चविष्ण-वान्याद्दे भिरिद्महर्षे रक्षों च्र वृहने। परवाणीद्महं पञ्चलि-क्रोक्तानि स्वराडस्थीपरवाणि चत्वारि रक्षोहणो वः सप्त वेष्ण-वानि यवोग्सि यवो दिवे त्वोदुम्बरी सुन्धन्ता पित्र्ये उद्दिवं पञ्चा-नामोद्धम्बरी गृतेन द्यावापृथिव्यमिन्द्रस्थेन्द्रं परि त्वा मधुद्धन्दा अ-निक्तामेन्द्रीमनुष्टुभिमन्द्रस्थेन्द्राणि जीणि चतुर्थे वेश्वदेवं ॥२०॥

विभूरस्यष्टानां धिष्या अग्नयः संमाडाहवनीयः प-रिषद्यो विह्यवमानदेशो नभोऽसि चात्वालो मुष्ठोऽसिणामि चऽम्रतथामीदुम्बरी समुद्रोऽसि ब्रह्मासनमजोऽसि शालाहार्यो ऽहिरसि पाजहितो वागसि सद्मरतस्य हार्ये अधनार्वस्यो मित्रस्यर्त्विजोऽग्नयो धिष्ययाः॥२१॥

ज्योतिर्ति वैश्वदेवं त्वर्धं सोम ऋतुर्भागेवः सोमी गायवी मनवसानां जुवाणो अप्नुदेवत्येकपदाविराज्यजुर्नाग्ने नयागा स्य आग्नेयीं त्रिष्टुममर्यनित्त्रिष्टुव्यजुर्नाग्नेय्युरुविष्णो वेष्णा व्यजुष्ट्व्यजुर्ना देव सवितः सावित्रमन्त्वर्धं स्वाहानिर्तिष्ठेगक्तदे वतमग्ने व्रतपारआग्नेयमत्यन्यान्वनस्यतिरोषधे कुपातरुणर्धं स्विधिते परश्रद्धीमतस्त्वं वनस्यतिः॥१२॥

अप्रेणीः प्राकलं देवस्वा यूपः सुपिप्यलाभ्यश्वषालं

द्यामग्रेण यूपो या ते दीर्घतमा यूपदेवत्यां त्रिष्ठुमं द्वावानि द्व ह्यह हैंह यूपदेवत्ये विष्णाः कम्मीणि हे मेधातिथिविषाच्यामा-यच्यो परिवीर्थूपी दिवः स्वरुरेष ते यूप उपावीस्तरणमुप देवां लिङ्गोत्तमृतस्य त्वा पशुर्गनीषीमाम्या लिङ्गोत्तमझ्योग्पाप-श्रुरापी देवीराप हैं सं ते पशुर्शतेन स्वरुपासी रेवति वाग्वर्षी तृण थं स्वाहा देवे॥२३॥

माहिर्म रेजुर्नमसे यही देवीरापोर्धमापमर्धमाशीर्वी वं ते मनसे पष्ठः शं लिङ्गोक्तमोषधे तृएछं स्वधितेरसी रहेन सं लिङ्गोक्तं निरस्तिमदमहर्ष रह्योहणं घृतेन द्यावापृष्टिव्यंवा यो वायव्यमगिनराज्यस्याग्नेयछं स्वाहाक्तते वपाश्रपण्याविद्माप शापी महापङ्किस्त्र्यवसाना पावमानश्वान्त्यः पादःसं ते हृद्यर्थ रेडिस वसा प्रयुतं लिङ्गोक्तं घृतं वैश्वदेवं दिशाः पश्वदिश्यान्येन्द्रः प्राणः पश्वद्भश्राणर्शमा लिङ्गोक्तं देव त्वाष्ट्री विष्रुप् १२४॥

मंगुद्रं लिङ्गोक्तानि हादपा दिवं ते खर्रमीयो हदयम् लं धाम्नो-धाम्नो वारुणं पदाहर्वारुणी गायच्यनवसानाः सुमिनि-या न शाप ६ हिविष्मतीलिङ्गोक्तदेवता नुष्टवग्नेविश्वत्वार्यापान्य-म्राणीं गायत्रीं मेधातिथिर्हदे सेंगेम्यनुष्ट प्सोम्गजन्ते ग्रेम्ये श्व-णोतु लिङ्गोक्तदेवता निष्टु ब्देवीराप श्रापीपङ्किः कार्षि राज्यम-नुष्टु प्समुद्रस्य समाप श्रापे यमग्ने मधुक्कन्दा श्राग्नेयीं गायत्री-माददेयावा नियाभ्या श्रापिमन्द्राय त्वा पन्च सेंग्यानि य ते सेंगमी विपरीताबृहती स्वाद्याः पच्याबृहती माभेः सेंग्यमधें द्यावापृथिव्यमधे प्रागपावेसेम्युष्णिह्या माजेः गोतम ऐन्द्री प-च्याबृहतीम्॥२५॥

वाचस्पतये प्राणदेवन्या विराणमधुमती लिङ्गेक्तं यत्ते सीम्पर्धं स्वाहोरु यजुषी लिङ्गोक्ते स्वाक्ततो श्युपाथं श्रुर्वे वेभ्य-स्वा देवं देवार्ठंशो लिङ्गोक्तमभिचारिकं प्राणाय ग्रहो व्याना-योपार्ठ सुसवन अपयाम गृहीतोस्पन्त रेन्द्र मन्तरेने मधव देवत्या बिश्रु बुदानाय ग्रह् सा बायो विस्श्रो वायव्या विश्वभिन्द्रावाय् मधुछन्दा ऐन्द्रवायंवी गायत्रीमयं वं गृत्समदो मैत्रावरुणिर्ठंग्या वयं वसदस्यु खिष्ठु भं या वं। मेथातिथि गिष्वनी गायत्रीं तं प्रव या वत्सारः काष्रमयो वैश्वदेवीं जगतीमछिन्तस्य से। स्वर्धं साझ-थमेन्द्री विश्व सुम्यन्त्व या उग्नील्लिङ्गोक्ते॥२६॥

अयं वेनो वेनस्य निषुप् सोमस्तुतिरिधि देवतमधिय-इं च मनो न निषुप्सोमस्तुतिरिधियक्तानुवादिन्यपमृष्टः प्राग्डे। १पमृष्टो मर्क आभिचारिक देवार्त्वा सुक्रमन्थिनो अनाधु-ष्टासि दक्षिणोत्तरे वेदि श्रोण्यो सुवीरः सुप्रजाः युकामन्थिनो निरस्तो हे आभिचारिक सुकस्य मन्यिनः पाकलं ये देवासः प-रुद्धे पो वेश्वदेवीं निष्टुम माख्याणोग्सि लिङ्गोक्तदेव नर्ठं ॥२०॥

सोमः चनते वेश्वदेविमन्द्राय तो पत्त्व लिङ्गोक्तानि सु-र्ज्ञानं भरदाजो वेश्वानंशे त्रिषुभं ध्रुवोःसि ध्रुवो ध्रुवं ध्रुवेशा बृहती पूर्वोः र्थन्वी ध्रीव उत्तर ऐन्द्री पत्ते देवश्रवाः सोमी त्रिषुभं यजुरना देवाना चात्वालदेवतं त्राण्य मे लिङ्गोक्तदेवतान्येका दश की भी प्राजापत्योधिए ग्वर्थमाना मधवे ता लिङ्गोक्तदेव तानि चयोदश्र ॥२०॥

इन्द्रानी विश्वामित्र ऐन्द्रानी गायत्रीमाघ तिशोक शारेनेन्द्रीमोमासो मधुछन्दा वैश्वदेवीं विश्वदेवांग गुत्समद इन्द्र मरुवस्वतस्त्रो विश्वामित्र ऐन्द्रामारुतीिख्रष्टुभो मरुता त्वा यजुर्मरुवतीयं महाँ २॥ इन्द्रो भरद्वाजो माहेन्द्री तिशुभय श्रो जसा वस्तो गायत्री मुदुत्यं प्रस्कावः सोरीं गायत्रीं चित्रं कुत्स श्रा द्विरसिख्रपुभर्ठं रूपेए वो दक्षिणश्चतुर्णे ब्राह्मणमद्य लिङ्गो क्रदेवनान्य हो॥ २४॥

विष्णे वेष्णवं कदा चनादित्यदेवत्ये बृहत्यो यज्ञो दे वानां कुत्सिख्युमं विवस्वन्यजुः श्रद्रसमे जगत्याशीर्वाममद्य भरहाजाबाईस्यत्यः सावित्री त्रिष्टुभिष्ठं सावित्रोः सिसावित्रिष्ठं सुश्रम्मि वेश्वदेवं बृहस्पितसुतस्य लिङ्गोक्तमहं फ्रजापित रूपेएण्यमा देवता त्रिष्टुबग्ना र द्पत्वी बन्नाग्नेयं प्रनापितः प्राजापत्यि हे हिरस्पृक्तामे हर्योयस्य लिङ्गोक्त देवक्रतस्याग्नेयानि षर् ॥३०॥

समिन्द्रात्रिवेश्ववेदी त्रिष्ठुमं धाना लिङ्गोक्त बहुदेवत्या सुगावो देवी या रंग आवहो वयमाग्नेयी यज्ञयज्ञमेष ने लिङ्गोन के यज्षी उरुर्धीह खनः शेपो षारुणी त्रिष्ठुमं नमी षारुणमग्ने रनीकमाग्नेयी त्रिष्ठुप्तमुद्रे ने सेमी विराद देवीगयः पङ्किर्बह नी वा पूर्वीर्थिचे आप उत्तरः सोम्यो देवानामाग्नेय मेज तु च्यवसानामहापङ्किर्यस्ये ने वशा पुरुदस्मी गर्भी मरुती यस्य गीतमी मारुतीं गायवीं मही द्योमिधातियिद्यीवापृथिव्यामि त्य निन्छोमः॥३९॥

श्रय बोडश्यातिष्ठद्गोतम ऐन्द्रीमनुषुभं युस्वाहिमधु छन्दार्न्द्रमिद्रतमे। यस्मान्तेन्द्रीं विष्ठुप्परब्रह्मरूपेण बोडिशानः स्तुतिरिन्द्रश्चेन्द्रावारुणी बोडिशिहे बत्या वा यजुरनाग्ने पबस्व वैरवानस आग्नेपीं गायबीमितिष्ठन्तुरुस्तुतिरेन्द्रीमदृष्ठं प्रस्कि एकः सेग्रीं तिस्नोपि यजुरना उदुत्यं देवानामार्थमाजिष्ठे डेकेशिसुरु विन्दुर्गस्त्रे महापिङ्कः प्रसारपिङ्कः विनः शासो भरद्वाज ऐन्द्री मनुष्ठुभं वाचस्पति वैश्वकर्मणीं विष्ठुप्विश्वकर्मन्तेन्द्री वैश्वकर्मण्यग्नये त्वा देवार्षाण्यवाभ्यदेवत्यानि विश्वीनां त्वा सेग्न्यानि ॥३२॥

सवीत्यानं देवानामाधिमह रितः पश्चदेवतसुप स्टजन्तु कि।
गाग्नेपी सवस्य बृहती यजमानानामात्मस्तुतियुवं तं परुद्धेप ऐ
न्द्रीमत्यिष्टं व्यवसानामाद्योग्धेर्व ऐन्द्रापार्वतः परमेष्टी नेमिनिक।
न्याध्यायाद्वसिष्टस्यार्थं लिङ्गोक्तदेवतानि चतुस्त्रिरंशद्ययोविकः।
वा वारुणीविष्टु प्रदेवं। दिवमाशीर्लिङ्गोक्तदेवता चतुस्त्रिरंशात्पर्मदेवत्या पङ्किस्त्रिष्ट्वा यज्ञस्य यज्ञदेवत्या विष्टु वा पवस्व
सोमीं गायवी नेश्रुविः कश्पयः॥३३॥

शय वाजपेयो बुहस्पते राषिमिन्द्रस्य च देव सवितः सा वित्री विषुप्रभुवसद्मेन्द्राणा त्रीण्यपार्धं रसदेवत्यानुषुप्रमहानि द्गोक्तदेवतानुषुप्रंपुची यज्ञषी दन्द्रस्य रथी वाजस्य पार्थिव्यति जगत्यन्यः पादः सावित्रीः प्यन्तर्श्वदेवत्याः नवसाना पुरस्थितावा तोवा तिस्त्रोः श्वस्तुतय अधिएक्कि छुक्तगत्यो वाजिनोः स्वादेवस्या हं लिङ्गोक्तानि वाजिनोः श्वा एषस्य हे द्यिकावा वामदेव्योः श्वादे वत्ये जगत्यो पान्नो विसष्ठो विराजं तेनोनामानेदिष्ठो जगतीं बाजे वाजे विसष्ठस्त्रिष्टु ममा मा प्राजापत्यां वाजिनोः श्वाः १६४॥

आपय आयुर्यसेन प्राजापत्यानि प्रजापतेः खरमृता यजमानोः स्मे दिशो नमः पृथिबीयमासन्दी यन्ता सुन्वन्वा ज स्य प्राजापत्यं तृन्वं नेषुभर्ठं सोमं तृन्वं तापस आद्या विश्वदे-व्यनिरुक्तानुषुपृद्वितीया लिङ्गोक्तदेवता तृतीयाग्नेयी प्रनो लिङ्गोक्ता गायत्री सरस्वत्ये सुन्वन्तिगनः सप्तदश लिङ्गोक्तदेव नानि॥३५॥

शय एजस्यो बरुणस्यार्थमेष ने पार्थिवमग्निनेत्रेभ्ये। देवार्षाण्याध्यायाहणाद्यानि देवान्यग्ने सहस्व देवश्रवादेवषा तश्च भारतावाग्नेयीमनुष्टुभमुपार्ठं शोस्त्रीणि रक्षो प्रानि स विता हे यजमानः ॥३६॥

अपो देवा आपी विषुवृष्ण किर्निक्षिक्षानानि मधुमती-रनाधृष्ठा आपे सोमस्य चर्माग्नये लिङ्गोक्षान्यनिमृष्टमापर्धे सधमादो वारुणी विषुप्रवास्य चतुर्णं तार्व्यपाण्ड्धीवासोष्णी-षाणीन्द्रस्य धनुर्मिवस्य बाह् त्वयायं धनुर्हवाषणणामिषव आवि: प्राजापत्यं पराणि लिङ्गोक्षानि॥३०॥

अवेषा मृत्युनाश्नं प्राचीं पञ्चाना यजमानः अत्यस्त

मासुरं मुत्यारोजोसि रुक्यो हिराप्यस्थी मेवावरुणी विष्टुव्य जुरन्ता सोमस्य सुन्वन्त्रपर्वतस्यापी विष्टुविष्णोस्त्रीणिलिङ्गो-कानि सुन्वन्त्रजापतेन प्राजापत्याविष्टुव्यज्ञमध्यायममुख यजू रुद्र यद्दोद्रम्॥३०॥

द्नुस्य लिङ्गोक्तानि मा ते संवर्णः प्राजायत्या ऐन्द्री विष्ठुभमग्नये लिङ्गोक्तानि पृथिबी मातर्भूमि हुईसो वामदेवः सोरीई सप्रपन्न परब्रह्माभिधायिनीमतिजगती मियच्छतमाना वूरोसि प्रारवेन्द्रस्य बाह्र स्यानास्यासन्दी क्षत्रस्याधीवार्स्ठ स्यो नाथ्यं सुन्वन्तिषसाद खनः शेषो वारुणी गायत्रीमभिभूरस्यक्षा यजमानो वा ब्रह्मस्त्यमामन्त्रणानि पद्धलिङ्गोक्तानीन्द्रस्यस्यो गीनः पृथुगानेयर्ठं स्वाहाक्तताः सविवा लिङ्गोक्तादेवतम् ॥३६॥

श्रय चर्क सीनामएयश्विनीरार्षमश्विभ्यां नीएि लि-क्रोक्तानि वायुः सोमी गायनी कुविन्तृचि सुकीर्तिः काक्षीवत श्राद्या सीम्य निरुक्ता निषुच्युवमनुषुप्यन्नमिव निषुविन्तिसर् स्वतीन्द्रदेवत्ये श्रश्विसर्स्वतीन्द्रदेवत्ये ॥४०॥

र्ति सर्वानुकमणीये प्रथमोग्ध्यायः॥१॥

श्रधारिनं प्रजापितरप्रयत्माध्यावापस्यन्त सोरीमः पद्भिवितकः प्रथमा चितिः प्रजापतिहितीया देवानां तृतीयन्त्र ग्नेपित्रक्षे चतुर्श्ययुषीएं पद्भिमी परमेष्ठिनोऽध प्रतिकमेदिशिनो युद्धानारशे सावित्राणि सवितापस्यदाद्या तृतीया चातुर्श्वतुर्थीषष्ट्ये। जगत्ये। दितीया गायत्री पद्भिमी

विष्टुविमं नो यजुर्ना गायव्यनवसाना एरे भिर्ह से म्नुष्टु व्यजुर्ना॥१॥

त्रत्तं नाभानेदिश्व श्राश्वीमास्तार्पद्भिर्युष्तायां कु श्विर्गार्दभी गायवीं योगे-योगे ग्रानः प्रोप शाजीं प्रत्वे खि षु बिराङ्गपा यज्ञगभीर्यजुः पृथिव्यास्त्रीएयाग्नेयान्यन्विन राग्नेयीं विष्टुमं पुरेथिस श्रागत्यमयो भुव शाश्वीमनुष्टुममा कम्यानुषु ब्योस्ते बृहत्युक्ताम विराडुदक्रमीत्रिष्ठुवा ला हे गुः समद शाग्नेय्यो परि सोमको गायत्रीं परि त्वा पायुरनुष्टुमंत्व मग्ने गृत्समदो जगतीम् ॥२॥

पृथिव्या आग्नेयमपा पुक्षरपर्गार्ड खराट्पड्सिः प्रा-मी हे अनुषुभी क्रषणजिनपुक्षरपर्गा प्रीव्योगिनस्वामग्ने तः-चं भरहाज आग्नेयं गायवर्ड सीट्होतर्देवश्रवादेववातश्रविषु भं नि होता गुल्समदः सर्ठ सीट्ख प्रस्करावी बृहतीम् ॥३॥

अयो देवीः सिन्धुद्दीय आपीं न्युदुसारिणि हें से ते वि-षुणाधिवे। धी वायव्ये। धीः सु जातोः नुषु बागनेण्यु दुतिष्ठ वि-ष्रमनाः पथ्यावृहतीम् धीः कराव उपरिष्ठा द्वृहती हैं सजातिव्य-तिव्वषुभर्थ स्थिरो रासमेण्यनु सुबु िणाग्वा शिवो भवाजीय-ष्यावृहती त्रेतु लिङ्गोक्ता महापद्भिः स्थवसानागने गायत्र्ये-कपदाग्नेण्यु तमिनमाग्नये शोषध्यस्त्रिषु बनुषु भावे। षथि-देवत्ये व्यस्पन्ताग्नेयो। धीं विपाजसोत्कीलः कात्य आग्ने-यीं विष्मम्॥४॥ श्रापो ह्यापर्धं सिन्धुद्वीयस्त्वं गायतं मित्र उपरिष्ठा हुह ती मेत्री रुद्रा अनुषुत्रोद्री सर्धं सर्छा दे सिनीवालीदेवत्य उ षामित्या मरवस्य मृत्यिएडो वसवस्त्वा लिङ्गोक्तानि सर्वत्रादि त्ये गस्त्रादिति रेखं कावायादित्योष्णि गदिति रावदं देवाना प श्वीरवानि मित्रस्य विश्वामित्रो मेत्रीं गायतीं देवस्त्वा सावित्री बृहत्युत्थाय पूर्वीर्थर्च श्रीरव उनरो मेत्रः॥५॥

श्वाकृति लिङ्गोक्तान्यो द्वमाणिन मा स्वीरव्यो गायंत्री विषुभावित्व पाद आक्रियो द्वन्तः सोमाद्वति राग्नेषीं गाय वीं परस्या विरूप आङ्गिरसः पर्मस्या आरुणिर तुष्टुभं यदाने दे जमद्गिनरहर हर्नाभाने विष्ठस्तिष्टुभी याः सेना अनुष्टुभः सवी आग्नेय्योन्योपरिष्ठा द्वहती॥६॥

हणानी वत्सपीखिषुभई रीक्मी नक्तोषासा कुत्सणा ग्नेयीं विश्वा प्यावाश्व साविचीं जगतीई सुपर्णः क्रतिश्चतुर वसाना गारुत्मी विषद्मी विष्णेति क्रोक्तान्यकन्द हत्सप्रीरा श्नेयीं त्रिषुभमग्न अर्धबृहत्यग्ने महाबृहती पुनर्गायत्या-वा त्वा भुवानुषुभसुदुत्तमई सुनः शेषो वारुणीं त्रिषुभम् ग्ने वित आग्नेयीई हर्दसं उक्ता जगतीह्यजुरन्तान्ते बृहद्य जुः स्रोद्द्यमाग्नेयी विष्वन्तर्गे नुषुभी॥०॥

दिवस्पर्याग्नेयं त्रेष्ट्रमं स्द्रार्चे वत्मप्रीभीलन्द्नः समिषाग्निं विरूपक्ष जाद्गर्स आग्नेयं गायत्रमुदुत्वा नाप सोम्तुष्ट्रमं प्रेदतुषुष्य प्रायमाग्नेयीं वसिष्ठस्त्रिष्ट्भमापो दे-

अपेत लिङ्गोक्तबहुदेवत्या संज्ञानमूषदेवत्यानि जी एयान सिकताश्चितः परिश्रिता यह सः पञ्चर्चमा ग्नेयं वे षु मंविश्वामित्र च्तुर्थ्यनुष्ट्वयं ते नुषुप्चिदेष्टके लोकं लिङ्गोतानुषुप्ता अस्यापी प्रियमेथ एन्द्र इन्द्र जेता माधुक न्द्संगेन्द्रीहें समितं चतस्त्रोद्धागिनदेवत्या उच्णिगुपरिष्टाहुहे त्युशिषाक्यङ्कयो मा ने वोखास्तुतिस्विष्टुप्॥४॥

असुन्वनं नेकीतं किंचं त्रेष्ट्रभं यं ते यजमानदेवत्या नमो विराद्धितिदेवत्येकपदा निवेशन आग्नेयीं विषुभ वि स्वावसु देविंगन्धर्वः सीरा हे सीर्देवत्ये बुधः सीम्पा गाय वीविष्ट्रभी अनं चतस्यः सीतादेवत्याः कुमार्हारितो है विष्भी तृतीयापिङ्गश्रव्याच्याच्याच्याचानुही गा

यत्री सजूलिङ्गोत्तरेवतम्॥१९॥

या भोषधीः सप्तविर्देशतिमनुषुभ भोषधी सुति माधविणे भिषड्युचन्तु बन्धुद्दीद्शाना रभ्याधीतामामा हिरएयगर्भः कायीं त्रिषुभमभ्यावर्तस्वोषिएगगने यद्गायत्री षं त्रिष्ट्वाने तव पावकागीनगानेयहं षष्ट्रचं प्रथमे विष्टार पङ्की तिसः सतोबृहत्युपरिष्ठाज्योतिः पद्माप्यायस्व गोत मः सोम्पोगायत्री त्रिषु बुिषाह आ ते वत्सार्स्तुभ्य मा है

विरूपित्तस्त्रो गायच्यन्त्राग्नेय्यः॥११॥

मिय क्कुबाग्नेयी ब्रह्मादित्यदेवत्या त्रिष्टुप् हिर्एय ग्रभी हिर्एयगर्भः कायीं त्रिष्टुमं द्रप्सो देवश्ववा श्रादित्यो न मोग्सु सार्प तृचमानुष्टुमं कृणुश्व पञ्च प्रतिसरा एक्षीच्रा देवा नामार्षि संबीत्विष्टुमग्शाग्नेयीवीमदेवश्वापश्यद्ग्नेश्वाप जुराग्नेयमिन्द्रस्येन्द्रं सुविश्विशिराग्नेयीं त्रिष्टुमम्॥१२॥

धुवास्यूधंबृहती प्रजापितर नुषुब्भूरिस प्रसार प-द्भिरासार्थ खयमात लादेवता विश्वस्मा इत्येतस्य च यज्-षः काएडाकाएडादानुषुभं द्युचमितना दृष्टं दूर्वेष्टकदेव तं यास्त आग्नेयं द्युचमानुषुभिनन्द्राग्निभ्या दृष्टं विराद्यं लोकः खराडसी लोकः प्रजायितृषु विश्वज्योतिषं मधुश्चतुंदे-वतमषाटासि सविताप प्रयद्देवा वाप प्रयन्त्रिष्टकादेवतम्॥१३॥

मधु वाता वेश्वदेवं तृचं गायवं गोतमोश्यां गम्भन्यक्कि स्वीन्समुद्रं स्विष्ठु को मंय द्युचं धुवासि त्रिष्ठु विषे बृहत्योरं द्यु चमग्ने युक्षाग्नेयं द्युचं गायवमाद्यायां भरहाजो दितीयस्या विरूपः सम्यक् विष्ठु बिङ्गोक्त देव तर्चे त्वा बृहत्य गिनज्योति-वेशिषागादित्यं गर्भ पन्चर्चमाग्नेयं वेष्ठु भिममं मा पन्चर्च-माग्नेयं वेष्ठु भमेव दे दे चान्ते यजुषी तं यविष्ठो प्रानाः का च्या अपाग्नेयीमनिरुक्तां गायवीमपां त्वा विर्दे प्रतिरे एकान्य यं पुरः पञ्चा प्रात्राणमृहेवत्यानि लोकं ता दुन्दं तिस्तः प्र-तीकोक्ता एवर्डं सर्वत्र ॥१४॥ शय दिनीया चितिर्श्वविसितिः पद्धान्तिन्यसासा प्रथमा विराद्धनसिद्धिष्टुमो यनुरन्ताः सुक्रस्वर्नव्यर्धं सज्दः पद्ध विश्वेषां देवानामार्थे ना एव देवताः प्राणं मे पद्ध वायव्यान्य पः पद्धापानि मूर्था वय एकोनविर्देशतिर्लिङ्गोक्तदेवतानि॥ १५॥

अय तृतीयेन्द्राग्नी अनुष्ठुप्यूर्वी धेर्च रेन्द्राग्न उत्तरः स्व यमातृ एदेवतो विश्वकर्मा वायव्य हैं राज्यसि पञ्च दिग्देव-त्यानि विश्वकर्मा वायव्य नभश्चेषश्चर्तव्ये आयुर्मे दश लि-जोक्तदेवतानि मा इन्दश्चषद्वि हें शान्मूर्धानु ष्टुव्यन्त्री परोषिण-स्वतु देश यजूर्हेषि प्राणदेवत्यानि ॥१६॥

अय चतुर्था अर्घा द्याग्नेर्द शेक्या सत्रद्या सवी

णिलिङ्गोक्तदेवतानि सहस्वर्तव्यम् ॥१९॥

श्रिष्ठ पच्च म्याने जाताना नेथी विषु मी षोउपी चतु श्रात्वारिष्ठेणे लिङ्गों अग्नेस्चिष्ठ वेव चत्वारिष्ठेपाद् प्रिमने कोन चिष्ठेपादा ज्ञासि पच्चायं पुरः पच्चेतानि सर्वाणि लि ङ्गोक देवतानि ॥१०॥

अगिनमूर्थाग्नयो नुवाकः प्रथमस्तुचो गायदो हिती-यस्त्रेष्ट्रभो भुवस्तृतीयो जागतो यमिह चतुर्थ आनुष्ट्रभः सरवायः सं पञ्चमः प्रगाय एनावस्त्रच पूर्वा बृहती सतीब् हत्युत्तरा ताभ्या तिस्रो बृहत्यः संपाहिताः षष्ट अणिहो गने वानस्य सप्तमः पुनः काकुभः प्रगायो भद्रो नस्तत्र पूर्वा क कुस्तो बृहत्युत्तराताभ्या तिस्त्रककुमः संपाहिता अष्टमः पृ क्रोगिनं तं पदपाक्को नवमोग्गने तमगिनिर्ह होतार्मितिछ्-न्दास्त्रवसानाग्ने तं हैपदस्तुचः॥१४॥

अयमगिनर्विरूपोग्बोधि बुधगविष्ठिरो जनस्य सुतं भरः सरवाय दूषः सर्टं समित्संवननरूबं। प्रस्कण्व ग्रानावो व सिष्ठोग्गेन वाजस्य गोनमो भद्रो नः सीभिर्रिगेनं तं कुमार्वृषी येनाष्टाबाग्नेय्यः षद्विष्ठभो हे अनुष्ठुभो तपश्चर्तव्यं पर्मे-ष्ठी सीरं प्रोथव्श्वो विस्वस्त्रिष्ठभमाग्नेयीमायोहे स्वयमान्त्रिष्टे ते सहस्रस्य पञ्चाग्नेयानि॥२०॥

रीद्रोध्यायः परमिष्ठिन आर्षे देवानं। वा प्रजापनेविद्यो म्नुवाकः षोडर्पार्च एकर द्रदेवत्यः प्रथमा गायनी तिस्नोन्नुषु भारितस्तः पङ्कर्यः सम्नानुषुभो हे जगत्यों मा नो हे कुत्सः॥२१॥

अन्याम्नुषाके सञ्चेकरुद्रस्तुतिराद्योपरिष्टाहुहतीमा कुत्सस्य तृतीयानुषुद्धे त्रिष्टुभो हे अनुषुभावसंख्याता बहु-रुद्रदेवत्या द्यानुषुभो मन्त्रा अवतानसंज्ञकास्ततोन्त्यानि जीणि यजूरेंसि बहुरुद्रदेवत्यानि प्रत्यवरोहसंज्ञका मन्नुभा२२॥

मध्ये सर्वाणियज्रिषि हिरणयवाह्व इति तिस्रो ध्याति यो रुद्राणां तेषा मुभयतो नमस्कारा अन्ये द्यात्यो नमान्। कि स्क्रारा अवरे आग्रनामरुद्राः सभाभ्य इत्याद्यो नमोन्। कि रिकेभ्यः क्त्यिनवायु सूर्यहृदयम्ताः पञ्च व्याहृतयो वहुरुद्र देवत्याः भरद्रा

अवमन्यार्क्षमप्रमंसे प्रमम्याशीर्य हिष्म स्मामि

चारिकमिमा म आग्नेयसृतवी बृहती पङ्किती ससुद्रस्य है गा यच्योषन्मन्त्रगती विषुवापामिदं बृहत्यमे पावक वस्यवः स नी मेथातियरेते अगरने य्यो गायच्यो पावकवा जगतीं भर द्वाजी नमस्ते बृह्तीमाग्नेयीमृषिसुतालीपामुद्रा॥२४॥

नुषदे पञ्चाग्नेयानि ये देवा जगत्या प्राणदेवत्ये प्रा एका बृहती पङ्किवीग्नेय्यग्निसिंगमेनाग्नेयीं गायवीं भरहा-जो य इमा वेश्वक मेणी सिष्टु भो विश्वक मी भीवन : ॥२५॥

आसुरेन्द्री होद्या विष्टुभो भित्यो वस्त छातु छृ विषु देवत्या पेतयो दुन्तेनेत्यनुष्टुवसे। या मार्ती निष्टुव्यन लिङ्गी क्रोदे वता पङ्किर्ममीणि लिङ्गोन्नेव विष्टुबुदेनं तिस्रो नुषु भ आद्या ग्नेयी हितीयेन्द्री नृतीया लिङ्गोकदेवता पञ्चिद्रपः पञ्च यज्ञा ग्निसाधनवादिन्य आद्ये दे त्रिष्टुभी तृतीया पङ्किर्बृहती वाचतुंथी वृहत्येवान्या विष्टुविमा नो हे आदित्यदेवत्ये आद्या विश्वाव मोदितीयाः प्रतिरयस्य देवह्रिविधृतिरतुषुच्यत्तदेवत्या वाज स्येन्द्रानुषु वुड्राभमेन्द्राग्न्यानुषु वेव॥ २६॥

कमर्व पञ्चाग्नेय्यः स्माद्यानुष्ट्रप्ततित्रषुप्रतो बृहती पि पीलिकमध्या ततीनुषुषिषुवन्याग्ने सहस्राक्ष विराडाग्नेयीसु-पर्णी हे पद्भित्वष्टभी नाई सबिनुः सावित्रीं त्रिष्टुमं परस्ताज्यो-तिषं करवो दंदर्श विधेमाग्नेयी गृत्समदिख्यानो गिनदेवता त्रेद्धो विराहारनेयी वसिष्ठस्य चिनिं चैत्वकर्मएयतिजगती सप्तत

द्यामेयी विषुप्सन्नम्बीणाम्॥२०॥

मुक्रज्योतिः षएमारुत्य आद्या चतुर्थी चेषिएक् हितीय च तृतीया च गायवी पञ्चमी जगती षष्ट्री गायच्युष्टिएग्वेन्द्रं दे वीमीरुतिममं वयोदशर्च आग्नेयह्रेषुभोग्नुवाको यक्तन्तृति घृतस्तृतिवी व सोधीराभिवादिनी वा घृत मिमिक्षे गुल्समदः स मुद्राह्ममदेवस्वत्वारिशृङ्ग यक्तपुरुषदेवत्य स्थाभो मन्त्रः ॥२०॥

बाजश्च मे देवानामार्षमेतिर्यजुर्भिर्यजमानोः गनेः कामान्या चते वाजश्रमवीयर्धं सन्नर्च विश्वे नेष्टुभं वेश्वदेवं लुशोधानाको वा जोनिस्तिन्नोः नदेवत्या शाद्यानुष्टुब्द्धं त्रिष्टुभी सं मा विराजावागने य्यो सरस्वत्ये लिङ्गोक्तदेवतम्॥२५॥

मृताषाद्ग न्धर्वाप्सर्सः सनः प्राजापत्याः प्रस्तार्पद्भिःस् मुद्रो॰िस वायव्यानि नीणि रुचमारनेय्यनुष्टुप्तत्वा वारुणीं त्रिष्टुर्भिरं श्रुनः ग्रेषः खर्मारनेयानि पञ्चारिनं युनज्यारनेय्यिस्ति श्राद्ये हे त्रिष्टुभी पद्भिःस्तृतीया दिवो हे आरनेय्या परेषिणुक्षहापदपद्भिः दृष्टे। यज्ञा ह्युनं यजमानाग्निदेवत्यं गालव आद्योषिणगिद्वतीया गायत्रीण्यः

यदाक्तादछर्च माग्नेयं विश्वकर्मणस्तृतीया देवी बाह्या जग ती तिस्रिक्ष्ष्ण मञ्चतस्तो ग्नुषुभो गीनर्स्यग्न्य हैतवादिनीं निषुभं देवत्रवादेववातात्र्यभारतावृचो यजुर्ये सम्यो गुषुवाग्नेयी ॥ २१ ॥

वार्नेहत्याय सप्तर्चिमिन्द्रो प्रयुवहाद्ये हे वार्नघ्रो गायत्री वि-षुभी विश्वामित्रस्य च वि नो नुषुम्मुगी न विषुष्प्रथमार्धे प्रासी मारहाजी हितीयं, जय ऐन्द्रो हे विश्वानयी गायत्रीविषुभी पृष्टे हि वि कुत्सस्य चाप्रयाम हे विष्टुभावा ग्नेयोका मवत्यव प्रयाम मर् हाजस्य च व्यं ने कात्यस्थोत्कीलस्य खामछ दन् कु हो म्बदेवी ॥३२॥ अछ सो नामणी प्रजापने ए के मिन्दिनो सरस्वत्या श्व स्वांद्री ला नुषु प्रसामदेवत्या सोमोश्स चावारि सोएणि परिनो भारहाजः सोमी हुहतीं वायो स्नृचो गायनः सोम्य आभू ते क्री सक्षत्रं निष्ठु प्रसु रासोमदेवत्या नाना हि जगती सुएसो मदेवत्या ते जोशस पयो देवन्यान्यो जोशस सुएदेवत्यानि याव्या प्रश्रे है मवर्चे रन् छु बिष् चिकास्तु निर्यदा पिये वार्ग्नेयी बुहती सं प्रचस्य प्ययहा विष्ठु चस्य सुएय हादेवा पत्रं बाह्यस्थान्याको विश्व प्रस्थान्य सुएय हादेवा पत्रं बाह्यस्थानुवाको विश्व दिस्ति स्तु हु भः सामसंपत् ॥३३॥

सुरावनं चतुर्करं बेष्टुभमिखंसरस्वतीन्द्रदेवतं पितः स्यः सप्तिष्याणि पुनन्तु मा नवर्च पाबमानमाद्ये हे पित्रे अनु षुमी प्रजापनिस्तृतीयां वेषानस् आग्नेपी गायवीं चतुर्थी लि कृतकदेवतानुषुप्यन्वस्थानियी गायवी षष्ट्याग्नेपी ब्राह्मी च गा यवी बाह्मस्तृतीयः पादः सामी सप्तमी सावित्र्यस्मी नवमी वि सुद्देश्वदेवी ये समाना अनुषुभी पित्राद्या हितीया यजमानाशी हे स्ती विष्टुब्देवयान पित्रपारों। पन्यानी ब्रवीतीद्र हिविद्यव नाष्ट्रियंजमानाशीः ॥३४॥

उदीरता वयोदश्चे पिद्ध बेष्टुमर्ह श्राहु एकादशी तुज गत्याच्या जानु दशचेश्नुबाको नव पिद्धा दशम्यन्द्री गण्यत्री तु-तीया चतुर्थी नवम्योश्नुषुभित्वषुभ इतराः सोमो राजाष्ट्रचेमि सरस्वतीन्द्रा अपश्यन्ताद्यास्तिस्रो महाबृहत्युपान्या च चतुर्थान्य इतिजात्यो श्रेष शतिश्वकर्षी स्वसाने सीसेन तन्त्रमि सस्वतीन्द्र देवत्याः षोडशा जगत्यः ॥३५॥

क्षानिर्देष्य गायन्यासनी देवताका मा ला क्षानिनं मृत्यो हकाविष्वनोर्भेषज्येन लिङ्गोक्तदेवतानि निर्णा की गिर प्राजापत्या गायनी प्रिति मे पञ्चर्चिमन्द्रश्रीरा वयव देवताकं तृतीया गायन्यन्या महा पङ्कित्व्यवसानानुषु भोग्न्याः प्रति क्षेत्रे वेष्वदेवं न्या देवा देवापङ्कित्व्यवसाना प्रथमा दितीयैर्वेष्वदेवमाशीलिङ्गे सोमान्यनुषु ज्ञिङ्गोक्तदेवता ॥ १६० ।

यहेवासिसीरिनवायुस्येदेवत्या अनुषुभः क्ष्माण्डीयेद्रा मे लिङ्गोक्तदेवतर्रे समुद्रे ते द्विपदाविराडापी द्वुपदादिवानुषु-वायुद्ध्यर्ठे सेर्पनुषुप्त्रस्कणवस्यापो अद्याग्नेपीपङ्किरेधोरिस्स मिहेवत्ये यनुषी समाववर्त्यनिरुक्ता गायत्री वेम्बानरज्योतिर्यनुर्भ्यादधाम्याग्नेयं तृत्र मानुषुभ माभ्वतराश्चिर्ठे सुना सोर्यनुष्ठिम्बन्ति परि सोर्थेन्द्री वानुषुप्धानावन्त मेन्द्री गायत्री विश्वामिस्य चन्नदृद्धिन्द्राय बृहती नम्ध पुरुषमध्योरध्योगायत्री॥३०

यो भूनानामात्म अवादा यङ्किर्नारायणीया कीणिड न्यस्य प्रा-णपा मे हे अनुषुबुपरिष्ठाहुहत्ये। लिङ्गोक्त देवते समिद्ध इन्द्रणक -इशाप्रीस्त्रिष्ठुभ आङ्किरस इध्म सन्त्रनणन्त्रराप्रध्स इडाबिहि होर उपासानका देव्या होतारा तिस्रो देवीरत्वष्टा वनस्पतिः स्वाहाक्कतय इत्येना आप्रीदेवता आयातु सप्न विषुभ ऐन्द्रा आमन्द्रे बृहत्याया-तु वामदेवस्त्रातार गर्ग सामन्द्रेविश्वामित्र एवेहसिष्ठः ॥३०॥

अय होनं निपकोः समिद्धो आनिराप्रीहीं दश् विदर्भिर

श्विसर्खतीन्द्रदेवत्या श्रनुषुमोःश्विना हितिसस्रोःनुषुम एकेका त्वि सर्खतीन्द्रदेवत्या य इन्द्रसवितृबहण्देवत्या तिस्रोःनुषुभोः श्विना गोभितिस्रोःनुषुभो युवं युवमिवानुषुप्रिषुभो यस्मिन्न-श्वास आग्नेय्योजगती विषुभावश्विना तेजसेकादश्वेष्ठे शस्त्रंगोम-द्रुत्समद्स्तुचमश्चिनं गापवं पावकानो मधुछन्दाःसार्खतिमन्द्रा-याह्येन्द्रं मधुछन्दा एकानुक्तमानुषुभमश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्यम्॥३४॥

इसं में गायती त्रिष्ठुभी करुएया सुनः शेपरत्वन्त्रस्तिष्ठुभीका गिनवारुएया वामदेवा मही सूखु तिष्ठुवादित्या सुनामाएं। गयला त सुनावं नाः खर्ग्या गायत्र्या ना मेत्रावरुएगि गायत्रीं विश्वामित्रः त्र बाह्वा विश्वास्तिष्ठुभिष्ठं समिद्धाः अग्निरेका दशा प्रमाश्तुष्ठ-भिष्ठं स्वस्त्यात्रेपस्पार्थ वयाचा इन्द्रो देवता वसन्तेन त्रस्तुना षडुच-मानुष्ठुभं लिङ्गोक्तदेवतर्धं होता प्रसङ्खाद्यात्री त्रेषा अश्विसरस्व-तीन्द्रदेवत्या अश्विनो छागस्य सङ्गलिङ्गोक्तदेवताः प्रेषा वनस्पति-मभि यूपाः गिनर्धं स्विष्ठकतर्धं स्विष्ठकद्गिनदेवं बहिरेका द्यानु-याजप्रेषा अश्विसर्खतीन्द्रदेवत्याः अग्निमध्यस्कावाका प्रेषो लिङ्गोक्तदेवतो लिङ्गोक्तदेवतः ॥४०॥

द्ति सर्वानुक्रमणीये दितीयोग्ध्यायः २

अधाश्वमेशञ्चतुरेभ्ध्यायान्यजापितरप्रयनेजोगिससीव-लिनिकिमिमामगुम्गान्संवत्सरो यन्तपुरुषित्वष्टुभमभिधा लिङ्गोता-नियो अर्वनं गायत्र्यधेनात्र्यस्तुतिः परोभ्धे लिङ्गोतोग्नयेलिङ्गोता-नेव हिङ्गाग्येत्यस्येकान्तपञ्चादाचेष्ठितानिदिर्ह्यपाणि पञ्चचेर्रसा-

विकं मायवमाद्या येथातियिर्गिनर्व सोमेनामेयं तृचं गायवर्व सु तंभरो विन्वामित्रो विरूपो यथासंख्यमजीजनो हि पावमानी क ति पिपीलिकमध्यामनुषुमं चक्एाचसदस्यू विभूर्ष्यदेवतं दे वांदेवमिह रिनराग्नेयानि चलारि कायोदुभएगान लिङ्गोका न्या ब्रह्मल्लिङ्गोक्तान्येवाध्यायात्॥१॥

अजापतये प्राजापत्यं यसे देवं यः प्राणातः स्त्रिष्टुफायी हिरएयगर्भस्य युक्तिना मधुछन्दा आदित्यदेवत्या गाम्रवी यु ज्जन्यस्याश्वस्तुनिर्यद्वातो बृह्नी वसवस्वा लिङ्गोक्तानि लाजी ३ नम्बदेवत्यं कः स्विच्चतस्रोः नुषुभः प्रमापतिप्रमभूता ब्रह्मोद्ये होतुर्ब्रह्मएश्व वायुष्ट्रा लिङ्गोलानि स्र्धं शितस्तिकोः स्वदेवत्या अनुषु बिराद्विषु भोगीनः पशुराम्वानि त्रीएयम्बे न्तुष् वम्बस्तुति

र्मणानां ता चतारि लिङ्गानानि॥३॥

उत्संक्थ्या गायत्र्याश्वीयका दशचेमानुषुभं दितीयातू-परिष्टा हु हत्य ध्वर्या ही नां कुमार्यादिभिर्म्लीलभाव एं ना एव देवता देधिकाव्णे दिधकावा वामदेव्यः सुर्भिमतीमनुष्टुभ मार्ग्वी गायवीर्धेषड्चमाम्बमुब्शिगाद्या चनस्रोःनुषुमोःन्या विषुक्षत्वायहचमात्र्यमाद्या गयत्री पद्मानुषुभ कः स्विद्षा दशर्चे ब्रह्मोद्यर्रं होबादीनां प्रमप्रतिष्ठम्भूतमाद्याश्वतस्तोः तुषुभः काम्बिदाद्यास्यतस्यतस्यान्याद्याविषुभः सुस्तु युव् लिङ्गोत्तरेवता होता यस्त्यानापन्यः प्रेषः प्रनापते हिर्एयंग भीः प्राजापत्यां निष्मम्॥३॥

ज्यस्तूपर द्रत्यादयः पश्वोग्ध्यायेनोक्ता देवता चाप र्थ्यङ्जारतमा रोहिताद्यो गुणयुक्ता आर्एयात्र्य कपिस्तलाद्य आध्यायाद्यादं दक्षि रित्यादि त्वगित्येतदनं द्र<u>व्यदेवतमुक्तम्॥</u>४।

श्रश्वस्तूपरे ब्राह्मणेश्थायः पादं दक्षि स्वचानश्च जुम्ब काय वारुणीं दिपदं मुण्डिम श्रोदन्य एषा चाघनापिन्यन्तर्तले, यस्यमे काया विश्वभी दिर्ण्यगर्भः प्राजापत्य श्रामी द्यार्च जा गतं वैश्वदेवं गीतमः खितनीविराद्स्थाना भदं कर्णिभिस्त्वं विष्टुमं मानोश्यस्तोमीयं दीर्घतमास्त्रेष्टुमं द्वाविर्धं प्रत्यूचमश्च स्तुतिस्तियाषष्ट्री जगत्याविमा तु द्वेपदं वश्वदेवं तृचं भीवन न शास्त्री वा साधना भीवनी वा ॥५॥

अगिन्छ सप्त लिङ्गोक्तानि त्रियो देवाना नेगासिरनुषु-भमनवसानां बृहस्पते गुन्समदो ब्राह्मां विष्ठभिमन्द्र गोमन्ते-ह्यो गायच्यो रम्याक्षिक्तितावानं प्रादुराक्षिवेत्र्यान्तरीयां वेत्र्यान् रस्य विष्ठभं कुत्सोगिनक्तिषिराग्नयी गायवीं विसष्ठ भरहाजी महारण इन्द्रो माहेन्द्री विसष्ठक्तं व ऐन्द्री पथ्याबृहती नीधा गोतमी यहाहिष्ठं वस्यव आग्नयीमनुष्ठभमेहि भरहाजी गाय वीसृतवस्ते बृहत्युपव्हरे बत्सो गायवीम् ॥६॥

उच्चाते गायंत्रं तृच्हें सोम्यमामहीयवो न्तुवीरेर्मुद्रली यज्ञपुरुषिच्चषु भमग्ने पत्नीर्मधातिथिराग्नेयीं गायत्रीमभि यज्ञंद्वाचमृतुदेवतं मेथातिथिस्तवायमेन्द्रीं विष्टुभं विश्वामिनी भ्रेव ना जगतीं गृत्समदः स्वादिश्वया मध्यक्तः सोम्या बनु- कानां गायत्रम्॥७॥

स्मास्वाग्निकोश्यायः प्रजापतेराकि सामिथेन्यो नवा गनेय्यित्त्रिष्टुभोगीननाहष्टा अग्निकिष्टिः कर्माङ्गभूतम्गिनिर्व स्तोत्यूर्धा हादश्चिमाप्रियमोधिएहं विष्मपदं प्राजापत्यमाग्ने यमग्निरपश्यद्गिनिर्हिप्रजापतित्वेन संस्त्यते तेन प्राजा पत्यम्॥ण्॥

पीवो अना हे वायचे तिष्ठुभी विसष्ठ आपो ह हे प्राजापत्ये हिरएयगर्भः प्राजापत्यः प्र याभि हे वायचे विसष्ठो नियुत्वान्वायच्याः षड्वायो खर्जे नुष्ठु वेकया च त्रिष्ठु वन्या (न्त्या)
गायच्यो नियुत्वा न्वायो ये गृत्समरो वायो खन्न पुरुमी टाजमी
देशे तव वायो व्यश्व आद्गिरसो श्री त्वा विसष्ठ ऐन्द्रं प्रगायं म्
यमा बहती हितीया सताबृहती त्वामिदेव में पंयुर्वा हिस्पत्यः
कया न ऐन्द्रं तृचं गायचं वामदेवो अन्या तु पाद निच्च स्त्रायज्ञाव कर्जी नपात में प्रंयुः पाहि नो भ र्गः प्रगाय एतं (तत्) तृ
चं प्रगायमा ग्नेयं हे बहत्यो तृतीया सते बहती संवत्सरो अस्याग्नेयम्॥ अ

(इन्द्रमितः सेवामणिके ध्यायः एकाद्या प्रयाजेप्रेषा ऐन्द्रा न्द्रा आप्रीदेवत्या (ता) आद्येश्नुवाके देवं बर्हि रनुयाजेप्रेषा ऐन्द्रा एकाद् प्रोचारिनमधेन्द्रः स्क्रवाकप्रेषस्वामद्य प्रतीक उभयत्रा-पि समिधानं महद्वायोधस् आप्रिय एकाद्या प्रयाजेप्रेषास्त्रेयेव देश वं बर्हिस्तुयाजेप्रेषा अग्निमद्य व्ययोधसः स्क्रवाकप्रेषः॥१०॥ (समिद्धे अञ्चन्त्राश्वमिधिको न्थाय) आश्वीदिष्टुभ र-कादशाश्वरत्तु निर्वृह बुक्थो वामदेच्यो ददर्शाश्वो वा सामुद्रियदक न्दस्वयो दशाशीरश्वरत्तु तिरिव्य सुभो भागवो जमद्गिनदेदर्श दीर्घत माश्व समिद्धो अद्य द्वादशा शिस्त्रिष्टुभो जमद्गिनः ॥११॥

केतं क्रावन्त्राग्नेयीमित्रक्तां गायंत्री मधुद्धन्दा जीमूत-स्पेव पायुभीरद्वाजः सङ्ग्रामाङ्गान्यृक्षो(क्यो) त्नोषीत्संनाहं कार्में कं गुणमात्नी तूणं जगत्यर्थेन सारिधमर्थेन रप्रमीन्हरीन्त्रथर्थं रथगोपायितृन् जगत्या लिङ्गोक्तदेवता द्वाम्या त्रिष्ठुबनुष्टुम्या-मिषुमनुष्टुभा कर्या ततो हस्तद्वं नतस्तृन्ते रथदुन्दुभिदेवत्या-वेन्द्रोधंची न्त्यः सर्वास्त्रिष्टुभी नुक्ता आग्नेयः कृष्णगीव इत्य द्या एका दिशान्योर्द्वयोः प्रसुदेवता अग्नयं गायनायेति दशह-विषो विष्टिर्दवताः भरता

देव सवित हीवध्यायों पुरुषमधों मारायणः पुरुषोददर्श वि म्बानि देव गायबीर्ड साविबीर्ड प्यावाखों विभक्तारं मेधातियिब्रह्म के ब्राह्मणमिति हे किएडके तपसे ग्नुवाक खू ब्राह्मणम् ॥ ९३॥

सहस्वशीर्षा वोडप्रार्चमानुषुमं विष्टुवन्त्यं पुरुषो जगद्वी-जमन्त्रदेवताद्धाः षड्च उत्तरनारायणो मन्त्र आद्यास्तिस्विष्टु भो द्वे अनुषुभावन्या विष्टुपू॥१४॥

(तदेव सर्वमेधोग्ध्याय) आत्मदेवतः सम्मेग्हिन सर्वहो मे विनियुक्तः सर्वमेधं ब्रह्मस्वयंभेषा तदीयं मन्वगणं म बायुम क्वित्येतस्मादाचे हे अनुषुभी नतस्य द्विपदागायती हिर्ण्यगर्भ श्चनम्रो मा माहिर्रेशी द्यरमान्न हे एताः प्रतीकचो दिना **ब्रह्मय ने** याः सर्व चेवमेषो ह चतस्त्रस्त्रिष्टुभ श्चापो ह पश्चित्प्रतीकचो दिने ॥१५॥

वेनसत्त्रच्च विष्टुमः सदसस्पति तृचेन मेथाकामो मेथाय-चते प्रथमा गायवी लिङ्गोक्तदेवता हितीयाग्नेय्यनुष्टुष्टु तीया लिङ्गोक्तदेवतानुष्टुबिदं मे माच्चवर्णिक्यनुष्टुवेतथा देवेग्यः श्रीकामोयाचने श्रियम् ॥१६॥

अस्याजग्राः सप्तद्यागिनश्चोमिके प्रथमे हिन पुरोरु च आग्नेय्य आँद्य हे ऐन्द्रवायवस्यास्याजग्रमा वत्सप्रीहर्याध्म केतवा विस्त्या यजाना हे । मैत्रावरूणस्य यजाना । गोतमा हे वि-रूपे स्वकस्य कुत्सो प्यमिह मन्धिनी वैश्वदेवग्रह्म जो निश्वदेवस्य विश्वे किश्वामित्र ऐन्द्राग्नस्यागिनर्वृत्राणि भरहाजो वेश्वदेवस्य विश्वे भिः सोम्यं मेथातिधि गयन्मरु त्वतीययोर्ह आयत्यग्रह्माक्त्यो अने प्राधानिद्रहिता विश्ववाग् त्वार्ह हि भरहाजरत्वे अग्नेहे बुह-त्यावादित्यस्य ते अग्ने विस्ववृत्ति श्राक्ष अधि अस्कण्व आदित्यग्रहग्रह णे(अयणे) विश्ववामदिनिर्वामदेवो गोतमो महो अग्ने। सावित्र स्य लुशोधानाको नुक्तं गाय्त्र नेष्ट्रमम्॥१९॥

इन्द्रस्तुत्युक्थ्ये हितीये हिनेयुन्द्राः पुरोरुको हादपा प्रती-क चोदिने च हेतिस्त्रश्वापश्चिद्धसिष्ठो गाव उप पुरुमी ढाजमीठो यदद्य वसिष्ठ आसुते सुनीतिरातिष्ठनं विखामित्र प्रवः सुचीको बृहन्तित्रिशोक इन्द्रो हि मधुछन्दा इन्द्रो वृतं विश्वामितः कुतस्वम गस्य आतद्गीरीवितिः शाक्ष्यइमा ते कुत्सा जगतीमन्तं गायतं

र्वे अजानी मैबावरूणस्य गीतम् इत्येव पारः यजानं इत्यनया ग्रह्णं। तस्य स्वर्णंतु प्रकृतिजान्नेन् धःनां धेनमञ्जी चर्चन स्वयन्त्रिके यथ्यादीत्यन्या गिबनग्रहातं प्रकृतियनान्यसान्तिगान्तः। प्रातीश्व प्रसाद्ध सिर्धितः

पनाने हे मेबाब्र्ह्णस्य पनानी गोन्म इत्ययं वेदिक्षा ।। तद्मि आपिश्वनननी :।

चेष्ट्रमम्॥१८॥

स्वित्तुत्युक्थे तृतीये हिन सोर्य अतुर्देश पुरी रूचित्तस्य प्रतीकोक्ता विश्वाद्व हुन्त्रगतीं विश्वाद सोर्य उद्दृत्यं तिसः प्रकाएव अतिकार सानीम गर्त्यो यदद्य सुतकक्ष सुतंकक्षी नर्णाः प्रकाण्य तत्स्रित्य हे कुत्सो वरामहा रां हे जमदिग्नि हृतीसती वृहत्ये यायन द्वन्त मेधी बृहत्य द्या देवाः कुत्सः शा क्रष्णेन हिरण्यस्त्य आद्भिरसीम नार्त्यातर्हे सोर्य गायनं नेष्टुमम्॥१४॥

वेश्वदेवस्तृति चतुर्थे हिन वेश्वदेव्यः पुरोरुच एका द्या षद्व प्रतीकोक्ताः प्रवावृजे विसश्च स्त्रिष्ठुभ इन्द्रवाय् बृहस्पतिं हे मेधातिथि अधि नः कुसीदी काएवो गन इन्द्रं प्रतिक्षत्रं इन्द्रागी मित्रावरुएए जगतीं काष्यपो वत्सारो स्मे रुद्राः प्रगायो वान्त्री स्पद्य कूर्मा गात्समदो विश्वे अद्य लुशोधानाको विश्वे देवाः सु-होत्रो देवेभ्यो हि वामदेवो जगतीमनुक्तं गायत्रं चेशुभम्॥२०॥ अधानाराभ्याधीतं मन्त्रगणमवी विस्तृ मेधादादित्यया-

स्वल्को दर्शतुः प्रवायं पञ्चद्याचेः पुरोक्रगाणे हे च प्रती कोते प्रवायम्जि ज्वो मिन्नर्रं दुवे हे मधुछन्दा मिन्नं लिङ्गोक्ता दस्रायवा कव आश्विनीं विद्यस्थेन्द्रां कुशिको न हि स्पूर्ण विश्वामिन्नो विश्वानरी सुग्रा विद्यनिनेन्द्राग्नीं भरहाज उपारेंमे से मीं देवली गिरतो वाये ला विश्वामिन्नो जिनसा उग्रो गोरीवितिरात् वाम देवस्तु एन्द्रस्वमिन्द्रेन्द्र्यो नृमेधः पथ्याबृहतीसतो बृहत्यो यत्रो देवाना कुत्सो द्वसेभिः सावित्रीं जगतीं मरहाजः ॥२१॥ प्रवीरया पञ्चद्रार्चः पुराहरगणो हे च प्रतीकोक्ते प्रवीरया विसष्टी वायव्याकाव्ययो राजानेषु दक्षास्तरम्बीनः परमेष्टी प्रजाप तिभीववृत्तं तृचमारोद्सी जगती विश्वामित्र उक्थ्येभिर्वृत्वहन्त-मा विसष्ट उपनः सुहोत्रो वैश्वदेवीं ब्रह्माणि मे गास्यो हे इन्द्रम-हत्संवादे तिद्वाधर्वणो बृहहिव द्मा उ त्वाहे बुहत्यो मेथाति-थिरयर्दं सहस्तं मेथातिथिः सतो वृहतीम् ॥२२॥

श्रानस्त्रपोदर्शन्वेः पुरोरुगाग्श्वनुर्न्स्तं प्रतीक्नचोदितं चा नो वायव्यं। जमदिग्निर्द्रवायू सुसंहर्शेन्द्रवायव्या तायस न्रक्षिम त्या मेत्रावरुणी जमदिग्निरायातमाश्विनीं विसष्ठः प्रेतु वेश्वदेवीं कावश्वन्द्रमा अप्सेन्द्रीमाहितपरिणामवादिनीं त्रित शास्यो देवं देवं वोमनुर्वेवस्वतो वेश्वदेवीं दिविष्ठशे मेधरोन्द्रं इन्द्राग्नी अपात्सु होत्रो देवासो हिमनुर्पाधम हे न्यमेधोश्स्येन्मधातिथिर्दशम्येकाद श्यन्या च सतो बृहत्यः श्रेषा बृहत्यः श्रेषा बृहत्यः ॥२३॥ इति सर्वानुक्रमणीयेतृतीयोशस्यायः इः

यजायतः षड्चं मानसं त्रेष्टुभिं शिवसंकल्पः पितृं मूरिण्ह्रिमास्योग्नस्तुतिम(र)न्विचतुर्नरं चमात् ष्टुमं ह्योरतुमित हुथेः सिनीवालीसरस्वत्यो सिनीवालि पृषुषुके हे गृत्समदस्वमग्ने हे शाग्नेय्यो जगत्यो हिरएयसूप शाङ्गिरस उत्तानाया हे देवश्रवा देववातश्च मारतावाद्या त्रिष्टु व्हिनीयातुषुष्प्र मन्महे नीधा द्वाच्च मेन्द्रं त्रेष्टु ममिछन्ति बाह्यचे मेन्द्रं त्रेष्टु ममेवदेवश्रवादेववात श्वास्ते॥१॥

श्रवादं युत्सु गोतमञ्चनुर्वाचं त्रेषु भर्ठं सीम्यमष्टी च्य-रव्यचनुर्वाचं त्रेषु भर्ठं सावित्रमाद्गित् सो हिरएयस्पे हितीया ज गन्युमा पिवतमाश्विनं तृत्रसुभा पिवतं प्रस्काएवे। गायत्री मञ्ज-स्वतीमश्विना त्रिष्ठुभी कुत्सः श्रा गित्र पथ्यावृहतीर्ठं एत्रिदेव त्यां किष्णापा भरहाज बृहितोषस्त दुषस्यां परोधिएहं गोतमः प्रातर्गिनं विसष्टः सप्तर्चमाद्या जगती बहुदेवत्या पञ्च भगदे वत्यास्त्रिष्ठुभीत्त्योषस्या ॥२॥

पूषे तव सुहोत्रः पथस्पथः परिपितमुनिश्वेते पेष्येषे गा यत्रीत्रिष्टुमी त्रीणि पदा वेषण्यो गायच्यो मेधातिथिष्टृतवती मु दनाना भरद्वाजी द्यावापृथिय्या जगतीं ये नी लिङ्गीक्तदेवतां त्रि ष्टुमं विह्य शानासत्या हिर्ण्यस्तूप शाश्विनीं जगती मेषवी मारुतीं त्रिष्टुममगस्यः सहस्तोमा ऋषिस्षिष्टिप्रतिपादिकां त्रिष्टुमं यत्तः प्राजापत्य शायुष्यं वर्चस्य तृचं दक्ष अध्णिक् प्राक्षरीतिष्टुमें यत्तः प्राजापत्य शायुष्यं वर्चस्य तृचं दक्ष अध्णिक् प्राक्षरीतिष्टुमें हिर्ण्यस्तुतिरुत न ऋजिश्वो बहुदेवत्यां त्रिष्टुममिमा गिरः क्रमी गार्तमद शादित्यदेवत्यां त्रिष्टुमर्हे समन्नरुषयो ध्यात्मवादि नी जगत्युनिष्ठ तृचो बाह्मणस्यत्य शाद्ये बहुदेवे कण्वो धोरोऽ न्या त्रिष्टुमं गुल्समदो य रुमा चतुर्क्यचं प्रतीकोक्तम्॥३॥

(अपेतो ध्यायः) पित्र आदित्यस्य देवानां वाद्या गायती परं यजुः सविता तें गायती वायुः पुनातु चत्वारि लिङ्गोक्ता-निसविता ते गायती परं मृत्योः संकसुकि खिष्ठुमं मृत्युदेवत्या हैं शं वातो ग्नुषु बृहत्यो वैष्वदेव्यावश्मन्वती सुन्वीक स्त्रिष्टुमं वैश्वदेवीमपांधं लिङ्गोक्तदेवतामनुष्टुभर्धं श्वनः घोषो दुः खन्नना प्रानीमन ब्राहमान ब्रह्मनुष्टु बिमं जीबेम्यः संकसुको मृत्यु दे-वत्यां त्रिष्टु भमायुष्मानग्नः शाग्नेयीं त्रिष्टु भे वेरवानसः परी मे अनुष्टु भमेन्द्रीं भारहाजः पिरिम्बिरः क्रव्याद मिनं विष्टु-भमाग्नेयीं दमनो वह वयां जातवेदसी त्रिष्टु प्रयोना पृथिवि मेधातिथिः पार्थिवीं गायत्रीमस्मात्व माग्नेयी गायत्र्यनि-रक्ता॥४॥

(ऋचं वाचं पञ्चाध्यायां दथ्य दुः। यर्वाणे दर्शोगिनकश्व मिधिक वज्ज्ञेमा द्योग्ध्यायाः) प्रान्ययो वैश्वदेव श्राद्यानि यज्ञ हैं-वि यन्मे वार्हस्यत्या पिङ्काः कया त्वमेन्द्र्य निरुक्ता गायत्रीन्द्रोवि श्वस्य विराहद्विपदा प्रां नो दे श्रनुष्टुभावहानि द्विपदा गायत्री प्रां न दन्द्रानी त्रिष्टु ब्रायच्या वन्त्या प्रीद्योः प्रान्तिर्यज् रेवि नमसे श्रम्बनुष्टुभी नच्चक्तुः पुरुष्णिक्सीरी॥५॥

क्रिने हादरे नारि रस्य िन्देवतं देवी द्यावा पृथिव्यं देवो। वस्मो वल्मीकवपेयत्य गेन वराह विहत मिन्द्रस्यो ज आदाराः प्रेतु मख्या स्याश्वस्य जेवे यमाय देव स्वाचिरित धर्मदेवत्यानि यो धर्मः स आदित्यो। य एव तपत्यनाधृष्टा पुरस्तात्सञ्च पार्थिवानि यजमान्ताशीर्म धुप्राणदेवत्यानि गर्भी देवानामवका शा मा माहि ई-सी रित्येतदन्ता धर्मदेवत्या धर्ता दिव अर्ध्व बृहत्यपश्यं गोपां निष्टु मं दीर्धतमा हृदे त्वा परोष्णिक् त्वष्ट्रमन्तः यत्व्याशीरहः केतुना यज्ञुषी धर्मदेवत्ये॥६॥ शाद दे 'दित्ये स्तुरिड एहि गाँविसे त्रिष्टुमं दीर्घतमा इन्द्राश्वना वेश्वदेवानि समुद्राय त्वा वातनामानि स्वाहायमी य घमे देवत्ये विश्वा शाशाश्वाश्विन्यनुष्टुन्दिविधा घमे देव-त्यामिश्वना घमे मुिष्णिगपाता क्रकुव मेन्यस्म स्वरः स्वाहा पूक्णे सप्त लिङ्गोक्त देवतानि स्वाहा सं पयो देवत्यं मधुद्रुतं घ माँ भीमं गायत्री बृहत्यावनवसाने श्रितिपाक्क रीवागनेयी स मस्ता व्यवसाना या ते घम क्षत्रस्य बृहती चतुः स्निक्त महा-बृहती घेमें तद नुष्टुविचक्र दत्य रोष्णिग्यावती द्यावापृथिवीद् धिघमी मियत्य दित्यिङ्क येज मानाप्रीः पयसे रेतो गायत्र्यनव-साना त्विषः सं वृग्दिध घमी हनुक्तं धर्म देवतं ॥०॥

स्वाहा प्राणेभ्यो मन्नवर्णिको देवता मनसः कामम नुष्ठुव्यजमानापाः श्रीदेवता प्रजायतः संस्रियमाणे यथा-कालं प्रायश्चित्तदेवताः सविता प्रथमेग्हन्यत्यहं कमेणोयस्य मारुती गायत्री विमुखाख्यो मन्त्रोग्भ्नो विनियुक्तस्तरमादा गिनक एषास्य चरिषः परमष्ठी प्राजापत्यो वाग्निर्हे (हृदयेना श्वमेधिकानि त्रीणि तत्रीक्त एव ऋषिक्तिमभ्यः स्वाहिति प्रा यश्चित्ताहृतयो द्विचत्वारि्हेप्रात् ॥०॥

(र्वृशा वास्यमात्मदेवत्य शानुषुभोग्ध्यायो) नेजदेवं त्रिषुप्पपरि जगती बायुरिनलं यजुषी उद्दीमित परमाक्षर्स्य योगिनामालंग्ब भूतस्य परस्य ब्रह्मणः बणवारव्यस्य स्यूला दिग्रणयुक्तस्य ब्रह्मार्षिश्वन्दो गायन्त्रपरमात्मा देवता ब्रह्मार् मने विराम च यागहोमादिषु प्रान्तिपृष्टिकर्मसु चान्येचिप काम्येनेमित्तिकादिषु विनियोगोग्स्य कतो विभिर्यजुर्भिर् ने यज्ञान्योगी स्मार्यत्याने नयाने नमस्कारोक्तिहिर्णमये नाहित्योपासनमोमिति नामनिर्देशो ब्रह्मणः खं ब्रह्मस्याका प्रारूपमने ब्रह्मध्यायेत्॥४॥

इरि: शोम्

जें नमो कात्यायनाय

गिरित्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थः प्रदीपके दैवर्षिक्चन्द्बोधायानुकमार्थः समीर्धते

शादि में भगवान् कात्यायनाचार्य प्रारमित गुन्य के निर्विद्मता पूर्वक परिसमाप्ति के अर्थ देवताध्यानलक्षण म् जुलाचरण करिके श्रोतृबुद्धि के अव्याकुलत्व के प्रतिपाद्यग्रन्थ को प्रकट करता है मएडलं दक्षिणमिक्षहदयं चाधिष्ठितं येन अक्षानि यज्ञूथंवि मगवान्याज्ञवल्क्ये। यतः प्रापकं विवस्तन्त्र स्र्वि वस्तनं वयी मयमर्चिष्यन्तमिध्यायेति में तिस्विवस्तन्त्र स्र्वि तीनी वेदमय दीप्तिमन्त को कि जो जो आकाश में जगत्यकाश काव करि दश्यमान मएडल कीर पुरुष के दक्षिणनेन तथा

हृदय तीनें को आजमण करि स्थित हुआ युनः जिस विवस्तन से भगवान् याज्ञवल्का ने श्रुक्त यजुः प्राप्त किये भलेप्रकार ध्यान करिके(इमामाध्यन्दिनीय वाजसनयके यर्जुर्वहम्बा-ये सर्वे सिवले समुक्रियः ऋषिदेवत छन्दार्रस्य नुक्रमिष्या-म द्ति इस यजुर्वेद की आम्बाय में ऋषि छन्द देवता कहता हं/तहां यजुर्वेद के ख्यासी भेद होंने से नहीं समस्परता कि को न से यजुर्वेद की आम्नाय इसलिय कहता है किवाजसनेय के शोर क जसनेयक यजुर्वेद के भी पञ्चदश भेदहोंने से नहीं जानि पड-ता इसहेतु फिर्भी कहता है कि माध्यन्दिनीय इति तहं। यजु-कों का वेद यजुर्वेद है इसकारण ऋचाएँ पटकर न भू ले सर्कय ह युक्त है युनः कैसा कि सरिवले-रिवल प्रान्द करि अना रभ्या धीताः कचित्कर्मग्यविनियुक्ता मन्त्रगणा कहिये हे- प्रवायुम च्हा संहिता अध्या॰३३ काएडी ५५ मुच्चनु मा अध्या॰१२ काएडी ४० अनिनश्च अध्या०२६ काएडी १ इत्यादि मन्त्र हें तिन्हें। सहि त ननु रिवली का यजुर्वेद के मध्य हैंनि से किस लिये न्याराजप देश किया यों कि इन्हें। के कचित्कर्म में अविनियुक्त होने से कर ष्यादिज्ञान निष्प्रयोजन होगा इस प्राङ्का के निरास करने को क्यों कि उन्हें। का भी ब्रह्मयज्ञ पारायण बाचस्तीमादि में विनि-योग होने से ऋष्यादिज्ञान शावश्यक है पुनः सश्चकिय इति मुक (आदित्य धर्म) सम्बन्धि जो मन्त्र विभाग करचं वाचिम त्यादि अध्या॰३६-काएडी १ तिस सहित ओर दूस के भी पृथक्

कहिने का यह कारण है कि यह शुक्रिय दिवस में तथा अर्एय में पटा जाता है और इस से अन्य वेद का भाग विनानियम के रात्रि दिन अर्एय ग्रामादिक में पढ़ा जाता है

यजुषामनियताक्षरता देवेषां छन्हे। नविद्यत इति यजुओं के अनियताक्षर होने से किसी-किसी का छन्द नहीं है अ यमयें जे यजुः अनियताक्षर हें अर्थात् जिन्हें। के १० १४ २१ २३. २५. ३१. ३४. ३५. ३०. ३०. ३८. ४१. द्राविक अस्तर्हेति न्हें। का छन्द नहीं है और जो इबे लादिक नियताक्षर हूं तिन्हों का छन्द है क्यों कि दूसरे खएड में उन्न कात्यायना चाये कहेगा यथा रूषे त्वा प्रार्वानुष्विति रूषे त्वा रूस मन्त्र का प्रार्वा है वना अनुषुप्छन्द नहां अनुषुप्छन्द नो वनीस अक्षर का शो र यहापर तीनि अक्षर हैं तो यह कोंनसा अनुषुप् है तहां पिङ्गल स्व से इस का निर्णय करना यदुक्तम्। छन्दः। गायत्री। देव्येकम् । आसुरी पञ्चद्रशा प्राजापत्याष्ट्री । यजुषां षर् । साम्ह्री दिः। ऋचा विः। हो हो साम्ना वर्धेत। त्रींस्वीनुचाम्। चतुर-ऋतुरः प्राजापत्यायाः। एकेकं प्रेषे। जह्याहासुरी।तान्युष्णिग नुष्टुन्हतीपद्भिनिष्टुनगत्यः। तिस्तिस्तः सनाम्य एकेका ना हमः प्राग्यज्ञयामार्थ्यं द्ति। पिङ्गल्लब्रन्दः स्त्र खएड ३ अस्यार्थः संस्पेपतः।देवी गायत्री छन्द एक अक्षर्का आसुरी गा० छ०प-चित्र अ॰ प्रानाप्रत्या गा॰ अष्ट स॰पानुषी गा॰ वर् ॰ सान्ती॰ हाद्या • आची • अष्टाद्या • ब्राह्मी • बर्तु विया

ति. है तहां देवी उिष्णगादि इन्दें। पर एक एक अक्षर बढावे आ सुरी से एक एक घटांवे प्रजापत्या पर्चार्-बार् बटांवे याजुवी पर एक एक साम्बी पर दो दो आची पर तीनि नीनि बाह्मी पर छे है आषी पर चारि-वारि जैसे रस इएसमिन ७२ कोष्ठ के पन्त्र में बु ॰ नि छन्र गा॰ उ॰ >म ॰ ज॰ रपावी देवी x E श्नासुरी रुष्ठ त्राजापत्या É पाजुषी T साम्बी श्पाची E0 बासी XR 

होंगर जहां एक छन्द की संख्या दूसरे के समान हो जिसे देवी त्रिष्ठु प्र पाजुषी गापत्री तथा सान्ती गापत्री याजुषी जगती आसुरी हु होते दियादि छोंगर यह सन्देह होते कि यहां केंग्निसा छन्देहें तहां गायत्र्यादि छन्दें। के देवता छों से कि जो चतुर्थाध्याय के खाद १०.१९.१२. में हें ति एप करें। कोर उन देवता छों से व्यतिरिक्त अन्य देवता हो तो जो छन्द होसकें किन्हें। में से चाहे जोनसा छन्द समें अन्य च आषी गायत्री से आदि ले सातों छन्द छोंग

<sup>+</sup> देवतादितम् पिङ्गः ०७०१

पश्चमाध्यायोक्त गायच्यादि सप्तक्रन्दें की अक्षर संख्या तो समान है परन्तु बोहां पाद नियम है और यहां पाद नियम नहीं की र यह सन्देह हो कि उन गायच्यादि छन्दें। में भी तो कोई-कोई अनवसाना अनियताक्षरा है तहां यह समाधान है कि उनगायच्यादि छन्दें। की करचाओं। पर आचार्य ने छन्द दिया है और इन्हें। पर नहीं इति

ऋषि देवतछन्दा थंस्य तुक्त मिष्याम यह पहिले कहा ग या अब ऋषि का स्वरूप कहिता है द्रष्टार ऋषयः समतारः प रमेष्ठवास्य द्ति

परमेषी में आदिले ऋषि हैं यह युक्त है क्यों कि संहिता की आदि में दर्शपोर्णमास के मन्न हैं तिन्हों का परमेष्ठी मन्न निर्मा को स्वा है तिन्हों के परमेष्ठी में आदिले जिन्हों ने जिस मंन्न को देखा ते उसके नरिष हुए। अतएव यास्कः नरिष दर्शना दिति। श्रीर देखे हुए के आख्यान को स्मर्ण किया ते ही स्मर्ती हुए। तिन वेद की प्राप्त के अर्थ तप करते हुओं पुरुषों की स्वयं भू वेद पुरुष यात्र हुआ। तथाच श्रूयते। अजान्ह वे पृत्री स्तप मानान्त्र सम्वयं भ्यम्यान र्षत ह षयो अवनित्र । तथा अतीन्द्रिय मानान्त्र सम्वयं भ्यम्यान र्षत ह प्रान से सरिव हे द्रायि प्राप्त स्वयं भू केति। यहां स्त्रीत हासान्म हर्षयः। लेशिरे ति पसा पूर्व मनुस्तात स्वयं भुवति। यहां द्रान मानस है क्यों कि मन्न पसा पूर्व मनुस्तात स्वयं भुवति। यहां द्रान मानस है क्यों कि मन्न के वर्णात्मक होने से नेनें। कारि दर्शन असम्भवहे

शय देवता खरूपमाह। देवता मन्त्रान्त भूंता श्रान्यादि का हिंबर्भाजः स्तुतिभाजो वा।श्रयमर्थः। जे मन्त्र के मध्य पढे-गये श्रान्सोमे न्द्र विष्णवाद्यः देवता तिन्हो में कोई हिंब भोक्ता कोई स्क्रभोक्ता हैं। तथा च पास्कः। इतीमा देवता श्रनुका न्ताः। स्क्रभाजोहिंवभीज इति निरु०००१३०। श्रिपे च । यत्काम महिंवर्यस्या देवतायामर्थपत्य मिछ नस्तुति प्रयुक्ते तहेवतः स् मन्त्रो भवतीतिनिरु००१०। श्रयमर्थः। जिस कामना को ऋषि जिस देवता में श्रर्थ पत्य की द्छा कि स्तुतिकरते हैं तिस मन्त्र का सो देवता है।

भला आन्यादिक तो देवता हैं पर्लु अनः शाखा शास्या उपवेशादिक केंसे देवता हो सकते हैं क्यों कि वे न तो हिंव ग्रहण समर्थ और न करी हुई लिति को जान सकते हैं। तवाह। अनः शा-खाशम्योप वेषकपालिक्षीलू खलादयस्व अतिमाभूता इति यद्य-पि अनः शाखादिक अचेतन हैं तसापि तिन्हों के अभिमानीहै-वताओं के होने से देवतात्व हैं (अभिमानीव्यपदेशस्वेति व्या-सस्वोक्तेः अ॰ रःपा॰ १ः स्॰ ४ः) मुद ब्रवी हापोः ब्रुवन्तिति श्रुतेश्वा अथ वा अग्यादिकों से उत्यन्त होंने के कारण तिन्हों के अतिनिधि हैं। तथाच श्रुतिः। अत्यं च मसं नवं त्वषुर्देवस्य निष्ठतम्। अक न चतुरः युनः। वर्षां अष्ट॰ रः अध्या॰ रः वर्ग रः करचा रे अ स्यार्थः॥ और त्वष्टा देवता के क्नाचे हुए तिस चमस (सोमधारणक्ष-म काश्वपात्रविदेशेष) की उसके शिष्य करम्बादिकों ने चारि प्रका- र्का किया। यद्दायज्ञ के साधक होंने से देवत है। जी अनः शा खादिकों की स्तुति बोह अञ्चादिकों की वा यज्ञ की ही हैं (अपि हादेवता देवता वस्तूयने बखान्त अभृतीन्यो बिध पर्यन्ता निति य स्कः निरु १७१४।

इन्ता थंसि गायत्राहीन इति अद्य इन्ता थंसि गाय त्रुष्णि गनुषु बिति पत्र्वमाध्यायोक्त गायत्री आदि इन्द जानने चाहिये । इन्द शब्द स्वायमर्थः। पुरुष के पापसम्बन्ध वारण कर-ने के लिये आच्छादक होने से इन्द यह कहलाया। तथा च ऐत-रेयार एपका एंडे (समाग्ना यते। छाहिन ह वा एंन इन्हा सि पा-पाकर्मण इति) अद्य वा चीयमान अगिनसन्ता प के आच्छा-हक होने से इन्दः। तच्च तेतिरीया आमनिन। प्रजापित्र नि-मचिनुत। सक्षरपित्र भून्वातिष्ठत्। नं देवा बिम्यतो नीपायन्। ते इन्होभिरात्मानं झादयत्वोपायन्। तच्छन्दसं इन्हरूत्विमिति। यदा अप मृत्यु वार्ण करने के लिये आच्छाहन करता है इति इन्हः। तद्यि इन्होग्योपनिषद्यान्त्रातं। देवा वे मृत्योर्विभ्युः। त्र्यं विद्यां प्राविषान्। तं इन्होमिरात्मानमान्द्यदयन्। यदेभिरान्छा-हयंक्तच्छन्दसं इन्हरूत्विमिति।

के सिविदेवतछ्न्हें के ज्ञान विना ही अध्ययनादि की सि दिहें और किस लिये ते कहे गवे यह प्राक्षा हो तहां अनजान नें में अनिए कहिता है।एतान्यविदित्वा योग्धीते ज्ञान ज्ञान से होति यजते याजयेत तस्य ब्रह्म निवीर्थ यातयाम भवतीति। इन क्रिबेरेवतछ्न्सें के विन जाने जो वेद परता और दूसरे की पराता गायच्यादि जपता व्याहत्यादि होमता अपने अ र्थ याग करता दूसरे की क्रित्विज हो याग कराता तिस पुरुष का बहा (वेद) निवीर्थ (स्वकार्यसाथन में शिक्तहीन) यातयाम (अकिंचित्कर-नि: फल) होता है।

अनिष्टान्तरामाह। अथान्तराश्वगर्त वापद्यते स्थाएं। वर्ग्छ्ति प्रमीयंते वा पाषीयान्भवति। श्रयाननारं (ऋष्यादि वि न जाने अध्ययन करने के अनन्तर स्वगते (सूओं का गर्त-अ सुचिस्थान नरक) में पडता है। तथा अर्छे ति (अतीन्द्रिययल-यमूर्ति करि भ्याणु (वातादिकरि भानशास्त्र हुए श्वकवृक्षयोनि को प्राप्त होता है। नथा प्रमीयते (इस पाप से अचिर मृत्युको पा ता है। अथ वा विश्रमीयते (अन्ध वा विधर होता है)एष हवे प्र प्रमायुषान्धी वा वधिरो वेति। तथा पापीयान्भवति (अतिप्राये न पापाचारी होता है। पुएये। वे पुएयेन कर्मएग भवति पापा पापेनीत अते। अतिप्राय पाप करि चाएडालम्लेख्रादिजाति में उत्पन्न होता है द्रत्यर्थः। नथा च स्मर्थते। अविदित्वा ऋषिं इन्दो देवतं योगमेव च।यो।ध्यापयेज्नपेहापि पापीयाज्ञाम ते तु सः॥ ऋषिच्छन्दे। देवतानि बाह्यणार्थे स्वराद्यपि। ऋवि हित्वा प्रयुक्तानी मन्त्रकराटक उच्यत रति॥

एवं ऋष्यादि के अज्ञान में अनिष्याप्त कहि कर ज्ञान में दृष्ट प्राप्ति कहता है। अथ विज्ञायेतानि यो। धीते त स्य वीर्यवदिति। ऋष्यादिकां को विशेषेण जानिकर जो वेद पर ना है तिस का वेद बीर्य बान् (बल शक्तियुक्त होता है।।

अर्थ ज्ञाने फल विशेषमाह। अय यो। धिवनस्य वीर्य वनरं भवतीति। जो हिज मन्त्रों का मह्यादिज्ञानवान् और अर्थ ज्ञानने हारा तिस का वेद अतिष्रायेन वीर्यवत् वेद में अर्थज्ञान श्रून्य की निन्दा और अर्थज्ञ की प्रशंसा सुनियं है नहां प्राखान-र्गत दो वचन यास्क ने उदाहरए। किये हें निरु ० अ० ६०० स्थाए सं भारहार। किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति यो। धें। यो। धंज्ञ क्र त्सकलं भद्रमञ्जते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा॥य द्वृहीतमिवज्ञान तं निगदे नेव पाच्यते। अनगनाविव सुक्षेधों न तज्ज्वलित किह

जिपता हुत्वेष्ट्वा तत्मलेन युज्यते॥१॥ ऋषि देवत छ न्द विनियोग अर्थ के ज्ञानपूर्वक युरुषों को किये हुए जप होन दृष्ट अवस्य फलदायक होते हैं। यतः बेदनविधिश्व स्मर्थते॥स्व ऐ वर्णो॰क्षरं मात्रा विनियोगो॰र्थ एव च। मन्त्र जिज्ञासमाने न वेदितव्यं पदे पद दृति॥

इति सर्वानुक्रमिता भाष्ये

गिरित्रसाद् रिचिते श्रीवदार्धप्रदीपे प्रथमी खगडः १ अय संहितापि तसर्बमन्त्रसाधारण करिबमाह । इसे त्वादि रवं ब्रह्मानं विवस्वान पर्पदिति। इसे त्वा इस में आरम्भ करि रवं ब्रह्मपर्यन्त (समस्त संहित) को विवस्वान ने देखां की

र समर्ए। किया। शाहित्यानीमानि यजू छंषीति या आदुरिति श्रुते। (तनः प्रतिकर्मविभागेन ब्राह्मणानुसारेण क्रययोवेदिनव्या) द ति। फिरि सवें का साधारण करिष जानिकर सब कर्मों के विभाग करके ्र्सकर्मकायह-र्सकर्मकायह) प्रातप्यादिब्राह्मणानुसार् ऋषि जानना। तत एतं परमेष्टी प्राजापत्योयज्ञमपप्यद्यद्द्रशेपूर्णमा सावितिश्वते : ॥ अथ सर्वेषां द्र्पपूर्णमासमन्त्राणां साधारमृषि माह। परमेष्ठी प्राजापत्ये। द्र्यपूर्णमासमन्त्राणमृषि इति। प हिले अध्याय से आरम्भकरि दूसरे अध्याय की अष्टावि शति २० कारिडका पर्यन्त इश्रीपूर्णमास के मन्त्र हैं तिन्हें का पर मेष्टी प्राजापत्य (प्रजापति से उत्पन्त पर्मेष्टी संज्ञक) ऋषि है। श्रीर जहां ऋषिविष्रेष है जैसे पुराध पार्ट सो पप्यम् वीति-होतं वा विश्वावसुरित्यादिकाः (पुरा क्रूर्स्यति अघपार्धं सदृष्ठा १ २८ वीति होत्रमिति विश्वावसुदृष्टा २ ४ )तहां दोनें। ऋषि है। हश्यूर्णमासमन्त्रारणमेव पुनर्पि वैकल्पिका नृषीनाही। देवा वा प्राजापत्या इति। श्रयवा प्रजापति के पुत्र देवता द्रीपूर्णमासमन्त्रीं के ऋषि हैं। ते देवा अकामयन्तेत्युपक म्य न एत रें हिबर्यज्ञदहसुर्यहर्षपूर्णमासाविति सुते। ॥ त व प्रक्रतित्वादादी द्र्पपूर्णमासमन्त्राः। जहां क्रत्नाद्भें का उपदेश करिये हैं वोह प्रकृति। जहां विशेषाङ्गमान का उप देश है और अङ्गान्तर प्रकृति में बताए गये बोह विक्रति है। तहां प्रकृति नीनि प्रकार्की है। अगिनहोत्र र छेर र और

सीम ३ इति। तहां यद्यपि क्रताधान के ही द्रशंपूरोमास में अ-थिकार से शादि में अग्न्याधान के मन्त्र कहिने उचित घेतथा पि आधान में पवमान इष्टियें करनी तिन्हों के अननर आ थान की असिद्धि से। अपेर पवमान बृष्टियों की द्र्षपूर्णमास-के विकातत से सोममें भी दीक्षणीयात्रायणीयादि में दर्शपू र्णमास के सापेक्तल से आदि में द्र्यपूर्णमास के मन्त्र परने के लिये युक्त है। ने च इषे ताद्यः भगवान्वद्पुरुष शाह यां किएडकायां पञ्चमन्त्राः।ही यक्षरी। ततीयश्चतुरक्षरः नुष्यी हिषष्ट्यक्षरः।पञ्चमो नवास्र इति॥ इषे त्वां प्राखानुष्ट्रिव ति। इषे त्वेत्यस्य यज्ञषः शारवादेवता देव्यसुष्टुष्छन्दः धविनियो गः कल्पकारोक्त) इति।विनियोगः कल्पकारोक्तो वेदितव्य इति शे षा: दूस मन्त्र का किस कर्म में विनियोग है दूस से क्या करते हैं यहक ल्पकार का कहा जानना चाहिये द्ति शेषः कर्मानुष्ठान के समयविनि योग का जानना अत्यावस्पकहें क्यों कि निस के न जानने में दोष है। शोर जो कि कल्पकार महर्षि कात्यायनाचार्यने नानाप्राखायन विधिवाच्यें। का संगृह करि श्रोतस्त्र निर्माण किया। तहां। पर्णेष्णं-खां छिनति शामीलीं वेषे लेल्युर्जे लेति वा छिनग्नीति वोभयो। कास्तात् सनमयामिति बीतरैं गें द्रत्यादि विनियोग सूत्री करि कहा है इस हेतु से यहां नहीं कहा। ततः इषे त्वेत्यस्य शा खा छेदने विनियागः॥ एवमूर्जिन्तैनि। ऐसे ही- ऊर्जिते यस्पशा दैयमुष्ट्रप्यन्दः शाखाया शनुमाजेनेविनियोगः ।

<sup>‡</sup> यहां में आदि ते चतुर्याध्याय के नव मे खाउ पर्यन्त का अर्थ मन्त्र-मन्त्र की आदि में कार कर शेष पीछे कहा जायगा

## THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

و آها ا

श्री राक्तपनुः सर्रहिता विवस्तदृशः जो रेपञ्चात्मकं हिरूएं च साधनेने हुक् पनम् स्वानन्द्वायकं कृष्णं ब्रह्मरूपपर्स्तुमः १

द्श्रीपूर्णमासमन्त्राः परमेष्ठी प्राजापत्य हष्टा देवहष्टा वा

प्रथमान्ध्यायः १

प्रथमोग्नुबाकः १

द्वे तोर्ज त्वा वायवस्य देवा वः सिवता प्रापयतु श्रेष्ठत साय कमेणु आव्यायध्वमच्या र्न्द्राय भागं भुनावतीर न्मीवा अयुक्मा मा व सेन ईशात मायशहिंसो धुवा अ स्मिनो।पंती स्थात बह्वीयंजमानस्य पुत्रून्याहि॥१॥

इति सर्रहिताया प्रथमा ग्लुवाकः १

र्षे लागशाक्ती लागशाबायव स्थाशादेवी वेः सविता श्रेष्ठतमाय कमरा आप्यायध्वमच्या बन्स्य भाग क्लावती स्नमीवा अयुक्या मा व स्तेन ईशत मायशहरी धुवा अ स्यात बह्वी:॥४॥यनमानस्य पुत्रुन्पाहि ॥५॥ १॥ The state of the s

## हरिश्वीम्

वें। इ नमी भगवते याज्ञवल्क्याय राज्ञा गिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थेप्रदीपके

पाखाद्याज्यग्रहान्तोश्यं वर्ण्यतेश्थ्याय शादिमः॥१॥ प्रतिपदा में दर्शयाग करने की रुद्धा रखता यनमान अमावाया में प्रातःसमय का अग्निहोत्र होमिके दर्शयाग के अर्थ कात्याय नमुनित्रणीतश्रीत्रस्त्र अध्याय २ काएडी १ सूत्र ३ में कहे हुए म-माग्ने वची विहवेषस्तु वयं लेथानास्तन्वं पुषेम नां प्रदिशस्त्रतस्त्रस्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम इति मन्त्र से अ रिनक्षों में समिद्धानरूप अन्वाधान करिके वत्सापाकरण क रे॥ दर्भयाग में तीनि हवियें हैं। अष्ट कपालों में पाक किया हु-सा अग्निदेवताकशोदन र्न्द्रदेवनाक द्धि र्न्द्रदेवताक पय र्ति नहां प्रतिपदा में द्धि होमने के लिये तिस की नियति के आ र्थ अमावास्या की एचि में गीएँ रोहनी चाहियें। तिन्हें के रोह ने के अर्थ प्रातः सेविकवरोहन के ऊपर अपनी माताओं के साध चरते वत्साओं की तिन माताओं से पलाशाशाखा करि पृथक् कर ना है। तिस के अर्थ पलाश्राशाखा छेदन है। गायत्री में पिसक्ष धार्ए। करिके जब कि सोमवस्ति का आहरए। किया तब सोम बल्लिका पत्र (पता) वा गायत्री का पर्ण (पक्ष) भूमिमें गिर् तिस से पलाश दुःशा पह सुनि शनपयत्राह्मण काएंड र शब्दा यक ब्राह्मण १ काएडी १ तथा अध्याक्ट ब्राब्श काव्रक्ष

पलाश का प्राशस्य और बहात्व कहा है तिस हेत पलाश-

अथ मन्त्रः॥ र्षे ला। र्षे लेति रेख्तुषु प्लन्दः परमेश्वी प्राजापत्य अरुषिर्द्वा वा प्राजापत्याः प्रारवादेवताप लाश्राशारवाछेदने विनियोग्रिश नदुक्तं कात्या ॰४ २ २ ९ चतुर्द प्री कि जिस में चन्द्रमा उद्य न हो वा श्रमावास्या में पलाश वृक्ष वा प्रमीवृक्ष से द्वे लेति मन्त्र वा अर्जे लेति मन्त्र से भा र्वाछेर्न करें ॥ र्ति स्त्रार्थः ॥ अय मन्बार्थः ॥कियाप दमध्याहारेण।हे शाखे वृष्टि के अर्थ नुने छेदन करता हं।वा इस् की जाती है सवें। से धान्यनिष्यति के अर्थ वोह इर्। श्रुति करि दृष्टि कही गई-बृष्टें। तदाह यदा हेथे तिति अतेः प्रात०१ ७.१.२ ।का॰ ४-२-२ २ पलाप्राप्रम्या वा प्रामी प्राखा की यहं। विकल्पिता। तिस के छेदन में द्षे त्वोर्ज विति दोनों मन्त्रों का विकल्प है। तिन्हें। में क्रियापट् के आकांक्षत्व में अर्घाववोध के लिये छिनद्यीतिपद् अध्याहर्तव्य है इत्येकः पक्षः। इये बेति बेवनाथी मनः। ऊर्जे तिति संनमनार्थः। सनमन (मजूकर्ण प्रारवामलधूल्यादि का दूर करना यह पक्षान्तर है अर्घात् यह कर्म कारवणारवापाठाश्रयों का है पर्न्तु माध्यन्ट्नीयपाठाश्रय लाग होनें। मचों से विकल्पन शाखा छे दन करते हें ॥ इति मची र्था। कर्ने ला। समिछन्द देवतावितियागचा पूर्ववत्।मन्त्रा शिला है एएखे कर्ज (वल पहा पाएन) के अर्थ तुमें हेरन क

रता हूं वा संनमन करता हूं। कर्निति (सबमनुष्यपन्धादिकों की ब लयति- पानादि करि इट शरीर् कर्ती। यहा त्राण्यति (प्रकर्णेण चेषा क्राती। रून हाने। खुत्पतिशों से बृष्टिगत जलात्मक रू स जक्यों व्ह करि कह। तिस रस के अर्थ तुंने छेदन कर नाहूं। ये। वृष्ट्यादूर्यसे जायते तस्मे तदाहेति खुतेः १९७० १९ २० इने होनां मन्त्रों के पारसे अध्वर्यु द्ष्यमाण अन्त्र और बलकर शाज्यसीरादि रस की यजमान में संपादन करता है। र्षे ली र्जे त्वत्याहेषमेवोर्ज यजमाने द्धातीति श्रुतेः तेतिरीय बाह्य ए। काएड र् प्रपाठ र अनुवाक १ ।। का ०४ र ७ हि ह भोन्छें। के साथ से छेछो। ६ वत्साछों को पृथक् करि प्रतिवत्स की वायव स्थ ति मन्त्र से प्रार्वा करि उपस्पर्श करे। इति स्वार्थः। देवी बहती बन्दे। वायुर्देवता। मन्त्रार्थसु। हे वत्सान्त्रो तुम माताक्षां के स-काश से अन्यत्र चलनहारे होशी। माताओं के सार्थ चलने से साथ समय दोह न मिलेगा यह अभिशाय है। यहा वायुंसा दृश्य सेवन्से का वायुत्वहै। जैसे पाद्यक्तालन्मलम्बादि से सराइ इर्दे भूमि की शोषन करि वायु पवित्र करता है ऐसे चत्सा भी अनुलेपन भूतगामया दिदान से भूमि की पवित्र क रते हैं। अथवा मनुष्यां की जैसे अपने निवास के लिये गृह निर्माणसामर्थ्य है ऐसे पश्चशें की तिस के न होने निरावर्ण शनार्स में चरने से अनारिक्ष ही पशुशों का देवता तिस् श निर्श्वका वायु अधिपति। श्रीर्सी वायु अपने अवयव ऐसी

पत्रकों की पालन करता है यह पश्छों का वायुरूपत्व है। तिसे पालन के अथे पश्चमां को वायु के अर्थ समर्पण करने के लि ये वायुक्पत को संपादन करि वायवस्थिति मन्त्र प्रवर्त ह-भा नदुक्तं निनिर्ण । यायव स्थापा स्वायुक्तं । अन्तर्भक्ता ध्यक्ते। नारिक्ष देवत्याः खलुपश्रवी वायवः एवतान्परिद्वातीति तै । बा १ का ०२ अ०१ अ०। यहा त्रामक्ता के अधे दिवस में तिस-तिस आरएय में चिर किर रायंकाल में वासु बेग करि वजमान के घर में समागमन के अर्थ पत्रू हों की मवर्त करने के लिये वायुरुपत्व कहा गया।।का०४० २०४० १० वत्साओं की माता जे ६ गीएँ हैं निन्हें। में से एक गी की पृथक् करिके देवा व रति मन्त्रण शास्ता करि उपस्पर्शकरें। मेला करते गोसविध द्धिन्स हवि र्न्ह् वा महेन्द्र का होता है। ब्रित स्राहेवो व द नि एउपिवत्यं पजुः।हे गीक्षी सबिता (स्वस्वव्यापार् में प्रेर्णेहार) देवः (शातमानः परमेश्वर्ः) तुन्हें प्रभूत तृणोपेत वन की प्रा-न करे। किमर्थ कि श्रेष्टतम कर्म के अर्थ (लोक में चारि अप कार का कमें हैं । अत्रशस्त त्रशस्त श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। लीक विरुद्ध बधवन्धचीषादिक अत्रभ्रत्मगरा लोककरि साधनीयव न्धुवर्गेपोवसमहिक प्रशस्त ॥२॥ स्मृत्युक्त वापीकूपतरागाहिक श्रे मुगार्ग वेदीकायज्ञास्य श्रेष्टतम है तस्तक्ष्मण् ॥४॥यज्ञी वे श्रेष्ट तम कर्मित खुते। १.७.१ ४ । हे अच्याः (गाव:-गोवध के उपपा तकरूप होने से राममार्ने योग्या। जुम दन्द्र के सर्थ भाग (इ

न्द्र की उद्देश करि संपाद्यिष्यमाण हविके हेतुरूपक्षीर की सायायखम् (समन्तात् बढाक्षी- सब ग्रीक्षीं में सीर् करी। तुन्हें अपहरण के लिये लेन (बीर)समर्थ मनहजिया। अध्यास (भ क्षणारि तीव्रपाप करि यानक व्याग्रादि)भी तुम्हारे को हिंसक मत इजियों। केसी हो तुम कि प्रजावतीः (बह्वपत्याः। अनमीवाः (अपीवा: व्यापि सं नहीं है जिन्हें केता: क्रमिद्छलादिस्वल रेगारहिताः) अयक्माः (यक्माः रोगराजः - प्रबलरोगरहिताः। किं च तुम अपने स्वामी यजमान के यहां बहुविधाहोसी॥ का॰ ४ २ ११ अन्यामार (त्याहवनीयामार् वा माईयत्यामार्) के पूर्वभाग में यजमानस्य पश्चिति तिस शास्त्रा की खुर्सी याज्ञवी बृहती शारवा हेवत्या।हे यलाश्राशार्वे तू उन्नतप्रदेश में स्थित हो प्रतीस्त करती हुई यजमान के पशुकों की अर्एय में चरते हुए चीर् व्याष्ट्राविभय से रक्षा करि। आश्रय यहहैं कि शाखा करि रक्षाकी हुई गोएँ निरुए हव धूर्वक साँप समय भले मकार घर को लीवें गी॥१॥प्रथमा किएउका के मन्त्र पूर्ण लिखे गये आगे की काएडकाओं के आर्वल पर शाध न्त कि अक्रों की समस्या से लिखे जावेंगे ॥यथा॥ इसे ला-इ-सा। जर्ज ला॰ ज-ला। वायव स्य॰वा-स्य। दे-सी।। य-हिं। शिर् नहां मन्त्रों के पृथक् करने के लिये अकारादि अक्षरि ये जावेषुः यथा। इ-ला श्रुशक-ला। दुशवा-स्थाउश हे-ही।।वरु य-हि। 🕊 भारम ॥ ब्रिजीबेदार्यप्रदीपे गिरिधरभाषे प्रथमो खनाकः १

भार करते पवित्रम से धोर्यस प्रिक्यास मातरियने धुमेर्गिस विश्वाम अस्तिप्रयेश धाना हर्दहेस्व मा बार्मा ने प्रस्पतिह्याचीत्॥२॥ र

का॰ ४-२-१५-१६ वसीः पविज्ञमिति हस्तप्रादेशमाचा पलाप्रका खा में दो वा तीनि कुशा की पवित्री करिक वाँभेग यजुरुषिएक् व युर्देवता। हे दर्भमयपवित्र वसी। 🐤 इन्द्रदेवता के निवास हेतु पयका शोधक (पविच) तू है । का ०४ २ १४ खोर्सीत दुग्धं रए करने की स्थाली (हाँडी) को हाथों से ग्रहए। करें ॥ देवी जगती उखादेवत्या। हे स्थालि मृहा और जल से नियन्त्रा तू द्योः ज लहेतुवृष्टिप्रद्धुलोकरूपा है असम्बन्धान ब्र्यन्यस्पर्यर्थेते।त या पृथिवीर्ता है पृथिवी के सकाश से उठी दुई मृदा करिनिष न्त्राच से पृथिवी रूपल है ॥का॰ ४ २ २ २ ॰ मातरिम्बन इति गा हपतः अत्तर में अङ्गारों की निकालि तिन्हें पर उरवा (हांडी) को बरे ॥ प्राजापत्या जगती उखादेवत्या। हे उखे तू मानिर्श्वा (मात। अनारिक्ष में निम्बासवचेषा करने हारेवायु)का वर्म (संचार्स्थान प्रदान करि हीपक अभिव्यक्तक अनिरिक्सलोक स्या है। हेस्यालि तरे उदर में अनारिस्यस्य अवकाश (वायुसंचा रा के सद्भाव से तूही वायु की यर्गस्त्या है। द्योरिस-पृथिव्यसियह प्र र्वमन्त्र में लोकह्मस्यत्व उरवा का कहा और यहां मातरिश्वनी घमीसीति अनारिक्षलोकरूपत्व किस्ये है। तिस हेतु इन तीसी तीवीं के धारण से विश्ववा (विश्ववारणस्मर्था) है। कि च पर्म

<sup>+</sup> ब-सिं।अगदी-सिंर्णमा-त्।उणारा

धाम(उत्तम बहुसीर्थारण सामर्थ्य रूप तेज भी है उसे तृ हटा हैं।
तिरे हट होने से सीर निरिंगा नहीं कि तेरे भान होने से छिड़ क
ि दुग्ध गिरेशिं च हे उसे कुरिला (टेटी) मत हो (जो उस्वा कुरिला
होंने ताटेटे मुख होने से तत्थ सीर्गिरे इस कारण सीर्धारण के
लिये हार्क्य और अकीटिल्प प्रार्थना किया। किंच तेरा पत्तपति
(सम्बन्धी यजमान) कुरिल नहीं क्यों कि त्वन्तिष्ठ सीर स्वन्दन
कार अनुष्ठानिव घ्र में ही यजमान का कीटिल्य है और सो तेरे
हार्क्य और अकीटिल्य से नहोगा यह प्रार्थनी है ॥२॥

वसीः प्रवित्रमिस प्रातधीरं वसीः प्रवित्रमिस सह स्थारम्। देवत्त्वी सविता पुनातु वसीः प्रवित्रेण प्रातधीरेण सुम्रा कामधुसाः॥३॥+

का॰ ४॰ २०२१ वसोः पवित्रमिति हाँडी के मुखपर प्राग्य मा उत्तराग कु प्राञ्जों का पवित्रा प्रार्वा से खोलि वार्ष जा वड़ ही स्थापन करें "वायुदेवत्यं यजुः। हे प्रार्वापवित्र वसु (दून्द्र देवता के निवास हेतु पय) का प्रोधक (पवित्र)त् है। पवित्रा करि टकने से दुग्ध सहित स्थाली में गिरंत तृणपर्णादिकों के बध्यमा नत्व से पवित्रा का स्वीर्णाधकत्व है। केसा पवित्र कि शतसंख्या धार्ग जिसमें। तथा सहस्त्र थाग्ए। सूक्ष्मों पवित्र हि दों से स्था-ली में गिर्ती सीर्थाग्रेशों के प्रात्सहस्त्रसंख्याक होने से प्रोध-कत्व है बसोः पवित्रमिति हिस्किः। एका॰ ४०२०३० देवस्वति स्थाली में आसिन्यमान पय विषे अध्यर्य जिमे ॥साम्ही त्रिष्टु प्

<sup>+</sup> ब-म्। मनाहै-स्वाह । क्षा-क्षः ।उ ।।। शा भव्यम्यासे भूयासमर्थे मन्यंते निरु ९० ।४२

पयोदेवत्या। होहन से ऊर्ध्व स्थाली में सिच्यमान हे बुद्धा सविता (मेरक) देव पूर्वीक्र रिति से वसु के प्रातथार पविचा करि मुझे प्रोधे। कैसे पविचा कि भले प्रकार पविच करता ॥ का०४१२१ २४१ एक गी के बुहते में दोग्धा की अध्वर्धे पूछे काम खुक्ष द्ति ॥ देवी बृहती प्रश्नदेवत्या। हे होग्धः विद्यमान गोंकों के मध्य कोंनसी बुही ॥ ३॥

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधीयाः। दू न्द्रस्यत्वा भागर्डसोम्नाननच्य विश्वीत ह्यार्ठ-रक्षाकान

का०४ २ २ ११ प्रवीक्त प्रम्म के उत्तर में अमुकी गी यह हो ग्या किर कहते सा विश्वायुरित मन्त्र किर हो ग्या प्रति अध्वर्यु की ली मिला गांदेवत्यानि १ देवी बुहती २ ३ देवी पड्लेंगे। को गे त्र ते दुही खीर में ने पूछी वोह विश्वायु शब्द किर जान ना। विश्वायु (यजमान की सम्पूर्ण आयु की देने हारी है । का०४२ २६ जेने पहिली गी पूछी ऐसे ही दूसरी नी स्री गी खी को हो हने में अपर में काम शुक्ष हित मन्त्र किर पूछे। खीर हो ग्या किर अप मुकी यह उत्तर हते सा विश्वकमी सा विश्वधाया हन मन्त्रों से काम किर आशिष कही । जो दूसरी गी तुर से पूछी वोह विश्वक्ती (यजमान को समस्त कर्म फल की देने हारी है । जो ती सरी तुर से पूछी वोह विश्वधाया: (सब देवता थीं को की स्वीर स्था हि हिव के सन किर पुष्ट करने हारी वा समस्त इन्द्रादि देवता-

<sup>+</sup> मा-यु:। त्रा । सा-मी। रू । सा-या: । उ । रू-स्मि। सा । वि-क्षां तर ।। ४॥

शों को भीरादि हबा पिलाने हारी है। का० ४ २ २३ - और दूष की अग्नि से उतारि मन्सेका (मुहाते )में द्धि जमाने के लिये प्रातः काल के होमावसिष्ठ एथि करि सातन्त्रन करे (जामन-सहेजा दे। यजुर्जगती इन्द्रदेवत्या। हे हुग्ध इन्द्र के भाग की मु में सोमवल्लीरस कारे इधि के लिये शातम्बन (किंदन) करता डूं।यद्यपि यहां आतञ्चन हेतु द्धिशेष हे तथापि भावना करि तिसका सोमत्व सम्पादन करिये हैं। जैसे कोई पुरुष बन्धुलं करि चाहा बन्धु होता है। ओर प्रातिकृल्य करि चाहा प्राचु हो ता है। तवुक्तं विशिष्टेन। बन्धुत्वे भाविती बन्धुः पर्त्वे भावितः परः। विवासृतहशेवेह स्थितिभीवनिबन्धिनीति। अथवा भेज्य परार्थ विषल करि भावना किया वान्ति को करता है अन्तत त्व करि भावित जीएं हो बलहेतु होता है। तेसे यहां द्थिशेष का भावना करिके सोमल है । का॰ ४ २ ३४ विष्णे ह्यमिति होहस्थाली की जलसहिति अमृन्मयपात्र किर् वर्के ॥यजुर्गाय-वी पयदेवत्या। हं विष्णों इस हवि (कीर्) की रक्षा करि। सर्वेच सजन पालन और संहार में ब्रह्मविष्णुमहे खराः अभिमानिदे वता हैं इस हेतु विष्णु को सम्बोधन करि हवि की रक्षा प्राथनी करिये हैं ॥४॥

अ १३ अग्ने व्रतपते व्रतं चिरिकामि तक्केयं तन्मे राध्यताम्। दूरमहमन्तात्मत्यमुपैनि॥५॥+ का १३:९: १९: यजमान स्म्य ले गाई पत्य दक्षिणानिनशी केश

र् य-म्।अवर्नि।द्वाधा

रीर)की प्राप्त होता हूं 🕈 ॥

यह ॥ ५॥

नाराल से चलिकर आहवनीय के पचात समीप में पूर्वाभिमु

ख खडे ही आहवनीय की देखते जल की दक्षिण हस्त संस्पर्ध

त्यवरनादि नियमां को अङ्गी करें ॥अग्ने व्रतपेत आची उचिए

क् र्वमहम् सामगायवी है अग्निदेवत्ये। हे ब्रुतप्ते (अनुष्ठेय

कर्म के पालक है अपने तेरी अनुज्ञा करि कर्म की करूगा।

तिस कर्म करने को समर्थ होउँ। तेरे प्रसाद सै। सो मेरा कर्म

निर्विघ्न होके फलपर्यन्त सिद्ध हो । ॥ इहमहम्। में यजमान इ

स अपनृत (मनुष्यजन्मा त्मक) से निकलि कर सत्य (देवताश

अनृत है जैसे स्वप्रगजादिक वोधमा से निवर्त हुए अनृत क

हिलाते हैं। बहु कालस्थायित से देवजन्म सत्य है जैसे जाग

र्ण गजार्यः भायदा लोक प्रसिद्धे सत्याच्ते ग्राह्य। नाच्तं व

देदिति (नहीं मूँ द बोलें) कर्म में मूँ द बोलने के निषेध से । मूँ द

कार अपने बतपते इस मन्त्र अथवा इसमहम् इस मन्त्र

बेलिनें से निकल करि सत्य बोलिने की प्राप्त होता है। इस हेतु यह सत्यवदन कमार्ज़ होने से कर्म काल में पालनी ★1500年-五 कर्ला युनिक स ली युनिक करेंसे त्वा युनिक तसे ता युनिक । कर्मणे वा वेषाय वाम् ॥६॥+

"शीघ्रविनाशित्व से मनुष्यजन्म

एवं सत्यवदनादिवत को अङ्गीकरि ब्रह्मा को वर्ण करिकेअ षां प्रणयन करें ॥का॰ २-३-२ ब्रह्मन्त्रपः प्रणेष्यामि यह य-

के सत्यमनुष्टीयमान कर्म रूपेण प्रत्यक्षमिति मन्बान र्रमिति विशिन्छि। भ र्रमहमन्द्रतात्स्त्यमुपैमीति तन्मनुष्यभ्यो व्यानुपावतेन द्ति १९९९ ४ शत् ग्युतः।

जमान ब्रह्मा को पूछता है।।का॰ २ २ ८ प्राएप यहाँ देवता व ध्य व नाकस्य पृष्ठे यजमानी असत् सप्त अस्ति स्त तं यत्र लेक सत्रेमं यत्रं यज्मानं च धेहि यह थीरे-धीरे ब हा। परिकर जेम प्राप्य यह ऊँचे खर से आज्ञा करें कि जैसे आ ध्युं सुने । का २ ३ ३ फिरि अख्युं चमस को लेकर आह्वना य में उत्तरदिया में वेदि के बाहिर हभी पर प्रणीताचमस को क स्वा युनक्तीति मन्त्र करि सम्प्रति (सीधेसे) स्थापन करे ॥ सान्त्री विष्प् अजापतिदेवत्या। यहां मन्त्र की प्रयुक्त कर्ता सुन्ना अध र्यु यज्ञारम्भकमें में अपना करित्व त्यागिकर प्रजापति का य ज्ञकरित्व प्रभोत्तर्रूप मन्त्रवाक्यों से प्रतिपादन कर्ता है। प्र-ए।ता(जल) केथारक है पात्र तुरे केंनि पुरुष आह्वनीय के उत्तर भाग में स्थापन करता है इति प्रकाः। सब वेदी में जगीन र्वाह्कत्व से प्रसिद्ध जी प्रजापित है सोही परमेश्वर हे पान तु के स्थापन करता है इति उत्तरम्। पुनर्णि किस प्रयोजन के लिये तुने स्था॰ इति प्रमाः।तिस प्रनापनि के प्रीत्यर्थ तुने स्था॰ इत्युनरम् 🕆 ॥ परिस्तर्ण करि हो-हो पावीं को रखि शून र्ष शीर अग्निहोबहवए। को लेवे।का॰ २ ३ १० कर्मणे वानि ति भूपोग्निहोत्रहवणिका अध्वर्यु आह्न करे। प्राजापत्या गायची खुक् श्रीं देवते। हे अग्निही महवणि हे श्र्यं तुम हो नी को कर्म के अर्थ में ग्रहण करता हूं इति शेषः। शीर स्चित कर्म के अर्थ तुम शिनी की में युद्ए कर्ता हूं । शकट में अ

र सर्वे क मोणि परमेन्त्र प्रीत्यर्थमनुष्यानीति अग्रवाहीता स्वर्जुनं प्रति भगवतिकम् भ॰ वी॰ अ॰
२४ असापेणं ब्रह्मके विर्देशानि वृद्धणासुत्रम् अद्येव तेन् गन्तव्यं ब्रह्मके स्वाधिक्ता ॥ १००० पत्करित्व यस्त्रासि पद्धकृषि दशासे यत्। पनपस्पति केन्त्य मत्कर्ष महर्पक्षम् ॥ १०० ४६ सर्वे क माल्यपि सहा कुर्वाक्ते मध्यात्रायः। मत्वसाहाद्वाप्रीति सम्पतंपद्मक्षम् ॥

वस्थित ब्रीहियों का हिव के अर्थ पृथक् करना प्रोक्षण के अर्थ जल भारण करना इत्यादिक अगिनहोत्रहविण के व्यापार हैं। और र ब्रीहिओं कानिर्वाप (फटकने) के लिये धारण उल्हरवल में डा लना फिरि निकालना इत्यादि शर्थ के व्यापार हैं ॥ ६॥

प्रत्युष्ट्रहें रक्षः प्रत्युष्ट्या अर्गतयः निष्ट्रप्तर्हेर्श्लो निष्ट्रप्ता अर्गतयः। उर्वन्तरिक्षमन्वीम॥०॥+

का॰ २ २ ११ प्रत्युष्ठं वा निस्निमीत अग्निहोबहवणि और सूर्य का गाहिपत्य में प्रतपन है। आसुरी वृहत्ये। हे एक्से गक्षसजाि प्रत्येक जलाया अयोग इस अम्निहोत्रहविण शीर ऋषे में स्थित एक्स्सिंग जलाये। श्रीर अ एतयः (हवि वा चिक्तिणाहान के प्रतिबन्धकलोग) भी जलाये अर्थात् अ न्यथा यज्ञसाधन नहीं है। सूपोदि में निमृह एक्स नि। शे-ष करि तन्न हरा। श्रीर अर्गतयः भी निष्ठप्त हरा॥ का० २ ३ १२ जवेन्नरिक्मिति शकट (गाडा - छकडा) प्रति जावे "प्राजा पत्या गायत्री ब्रहार्सी घ्रदेवत्या सर्वत्रः। विस्तीर्ध अवकाषा को अनुसर्ण करि चलता हूं। आशय यह है कि चलते ह-ए पुरुष के पान्धेंस्थित एक्स इस मन्त्र से निकाले जाते हैं॥॥ धूरेसि धूर्वे धूर्वना भूर्व नं यो रमान्ध्रविति नं धूर्व यं वयं धूर्वीमः। देवानामसि वन्हितम्हें स स्तितमं पत्रितमं जुष्टतमं देवद्भतमम्॥ प॥+ का॰ २ १२ १३ गहेपत्प के पश्चात् स्थित ब्रीहियुक्तसर्वा

4,4

<sup>+</sup> य-पात्रप्रशति-याद्वा उ-माज्वकाम + यू-माक्ष्याद्दे-त्। यूक्षित्र-पात्रकाम साल्यक्य-भ्यात्रमाकान्यार

म्ब करि स्वर्शकरे ॥ धूर्देवत्यं यजुः। ब्रीहिरूप हवि के धार्क शक र के होनों बलीबर्दी के(गाता) वहनप्रदेशों में को दूरिसक अ नि शास्त्र छ है तिसे प्रार्थना किर्ण हैं ने। हे बन्हे त् धूं (हिंसक) हैं ने। कि श्रः हैं इस हेतु हिंसा करते पाषी की विनाश किर। कि सभी राससारि यागविझ किर हमारी हिंसा करने की उद्युक्त हैं तिसे नाश किर श्रीर जिस शालस्यादि रूपविर की हम अनुशान कर नेहोर हिंसा करने की उद्दित हैं तिसे भी विनाशि। शक्ट स्थिता ज्यतिक्रमणनिमित्र अपर्थ दूर करने की अग्न्याधार मूता श्र कट की धूं इस मन्त्र किर स्पर्श किर्ण हैं "का० २ ३ १४ देवा नामित्यादि ह्वावीदित्यन्त मन्त्र किर शक्ट के दीर्घकाष्ट ई बाति सके अग्र का मूमिस्पर्श नहीं इस तिये तिस के आधारत के रियापित उपस्तम्भनकाष्ट के पश्चाद्वाग में तिस ईवा। विनाशि करें " ब्राह्म सुर सुर श्रीह स्पर्श कर है श्री का सम्बन्धि है। कैसा कि शित्र श्रीह स्पर विनाशि शकट तृ देवता श्री का सम्बन्धि है। कैसा कि शित्र श्री का सम्बन्धि है। कैसा कि शित्र श्रीह स्पर विवाश का श्री का सम्बन्धि है। कैसा कि शित्र श्री का सम्बन्धि स्वत्र स्वत गिन शास्त्र हर तिसे प्रार्थना करिये हैं । हे बन्हे तू धूं (हिंसक)है। शों का सम्बन्धि है। कैसा कि अतिश्रायन् ब्रीहिरूपद्वि का प्रापक। नथा अतिश्येन युद्ध वा हदता के अर्थ चर्मादि में अतिश्येन वै ष्टित। अतिश्येन ब्रीहिश्रों से पूरित। देवताओं का अतिशयेन पार। देवता श्री का शतिशयेन श्राह्मान करनेहार। ब्रीहिशों से पू र्ण प्रकट को देखि देवता शास्त्रान करते ही शीच आते हैं अपन अहुतमसि ह्विथीनं हिंहस्य मा हामी ने पस

पतिहाषीन्। विष्युस्त्वा क्रमतामुक् वातायाप-

ङ्गोपेत एकट के थुर् (बलीवर्द वहन योग्य प्रवेषा) की धूर्सीति म

हतर्हे रक्ता यहन्ताम्य इति ॥४॥+ पूर्वमन्त्रशेष ।। अञ्जत (अकुटिल) है अर्थात् मारोहण में भड़नीन की भय नहीं है। ब्रीहिरूप हिंब का धारक पोषक है। दूस हेतु हुई हस्त मा हामों ने यज्ञपनिर्ह्वाषीदिति पूर्ववद्यारव्यम् काएडीर मका॰ २ ३ १४ पीछे किरिके विष्णुरत्वेति हक्षिण चक (परिषा पर चरे। यजुर्गायती शकटदेवत्या हि शकटविष्णु (व्यापक प क्त तुरै चरण उठाकर चंदे भाव यह है कि में चढने की समर्थ म हीं हूं ॥ का॰ २:३:१६ उरु बातायेति हविया। प्राकट में भरे हुए बान्य वा पर्वो। को देखें। देवीपिक्किहिबचाः। हे शकर अपने अन्तर्विति ब्रीहिखें। में वायुसंचार के अर्थ विस्तीर्ए हो। अर्थान् शकर स्थित ब्री हिओं के तृरणदिकों किर श्राख्यादित होने से संकोच में वायुष वेशन होने से आछादन को ह्र करि जैसे वायु प्रवेश करे तेसे संकोच को त्यागि। वायुक्तप्राए प्रवेश से मन्त्र करिह वि को सप्राण करिये है। किं च बायु प्रवेशरहित सब वस्तु व रुणदेवत्य होतीहै। शोर् वरुण बन्धकारित्व से यत्त नि रोधक तिस की निख्त्यथे यह मज है ।। का॰ २३० १० १० अपहत मिति चीहि ओं से अन्यत् तृएण दिक जो हैं। तिन्हें निकाले और तृरणदिकों के शभाव में वीहिओं को ही स्पर्श करें ॥यजुर्गाय-त्रीराक्ष्सम्।राह्मस् (यज्ञवियानक-तृणादिक)निकाले॥का॰ २३.९४ यद्धनामिति पचाजु लियुक्त हस्त करि ब्रीहिखों की ग्रहण करें "रेवीपङ्किर्हिबयाः। पच्चसंख्याका सङ्गुलियं ब्रीहि

<sup>+</sup> इर्वकारिकायी सन्त्राएपुक्तानि

स्त्यं हिव की गृहण करें॥४॥

देवस्य त्वा सवितुः षेस्वैनिवनीर्वाद्वभ्यो पूर्णो हस्तीभ्याम्। अग्नये जुष्टं गृह्णम्यग्नीषामान्या जुष्टं गृह्णाम्॥१९॥

का॰ २॰३॰ २०- २२॰ रेवस्य त्वेति अग्निहोत्र हवणि में तीनि सुष्टि मन्त्रपूर्वेक चेंाथी चुपके से डाले एवं अग्नीवोमीय की यथा देवत रेपोरें को ॥ देवस्य त्वा प्राजापत्या बृहती सवितदेवत्या सर्वत्र। अग्नये जुष्टम् प्राजायत्या गायत्री लिङ्गोत्तदेवत्या। अ उनीषोमाभ्याम् याजुषी पिंदुः लिङ्गोक्तदेवत्या। हे हिवः सविता देवता का प्रेरित में अगिन के अर्थ तुक् प्यारे की ग्रहण करता हूं। शीर अग्नीषोम व्यासक्तदेवताशीं के अर्थ तुरू प्या । कि न्हें करि कि अधिनीकुमारें के बाहु छैं। छिन् मिए बन्ध के मध्यभाग व्एडाकार् भीर यूषा के हस्तों (पञ्चाकु लिख्क अ ग्रमाग) करि। क्यों कि अधिनी कुमार देवता शों के अधर्य हैं शीर पूषा देवताओं का भागधुक् इस हेतु ग्रहणसाधन में स पनी बाहुओं प्रति अश्विनीकुमार के बाहुओं की भावना कर ना शीर हस्तों में पूषा के हस्तों की। अपर्यात् सर्वात्मक अमिन के हिव की नाहया मनुष्य कैसे ग्रहण करने की समये हैं र्म लिये सविता से अनुज्ञात अश्विनीकुमारों के बाइओं पूर्व के हाथों से ग्रहण करता हूं। कि च सत्यं देवा अनुतं मनुष्या इति १-१-२-१७ श्रुते : धैवता छो के सत्य स्पत्व से तिन्हें के

<sup>+</sup> ह-म्।श्राधात्रम-मि।ए। खण्मर्ग।

इति १० १ वर मुक्

स्मर्णपूर्वक इवि की गूहण करना फलपर्यवसायित्व से संब्य हीं-ता है। और देवतास्मरण के अभाव में मनुष्यां के अनृतस्यत से की किया अनुष्टान निःफलत्व से अनुत हीता है यह देवता स्मरण का अभिजाय है। इवि ग्रहण करते अधर्य की देवता से वन करते हैं कि मेरा नाम ग्रहण करेगा। बिन नाम लिये इवि ग्रहण करते में तिन्हें। का कलह होंबे यह कि द्से मेरे अर्थिलिय। तिस कलह के निवृत्ययं अग्नयं जुष्टम् अग्नीयोमान्यां जुष्टम् इस देवतानिर्देश पूर्वक हिर्मित्रण हे द्त्यभिप्रायः॥१०॥

भूताय त्वा नारात्ये स्त्रभिविरमेषं हर्दिना दुर्यो। पृथिया मुर्वनारिक्षमन्वीम पृथियात्वानाभी सार याम्यदित्या उपस्थेशमें ह्यार्रेस्।।१९॥

याम्यादत्या अपस्यरण क्ष्मर्पर के तिसे स्पर्ध कि राज्य रहे नि प्राप्त के प्राप्त के स्पर्ध कि राज्य कि स्पर्ध के स्पर्ध कि राज्य के स्पर्ध के स्पर के स्पर्ध के स्पर्ध के स्पर्ध के स्पर यजुर्गायजी सूर्य देवत्या। में स्वः (यज्ञ+) को देखता हूं ॥ हर्रेह न्तामिति शक्ट से उतरे । प्राजापत्या गायत्री गृह्यः देवताः। व विवीं में वर्तमानाः वुपारगृहाश हवाः हीं। हवि लेकर् अमर्त अध्युं के भार करि गृहक्षोम की सम्मावना है सो इस मन्द से दूर करिये है। का १२ ३ २६ उर्वन्तरिक्षमिति उसर्वेश भ

र भू-ये । अ । स-म् म् । म् अह-म् । उन्। इ-मि। बर न्यु - स् । सह ।। ११।।

† यज्ञी वे बि्बयुर्य किये स्थ इति १·

ति चले। ध्यार्यातम् कार्डी अवका २३२ २० गाईपत्य वा आहवनीय के पश्चात् कि जिस में पाक करें तहा प्रूर्पस्य हिंदि यां को पृथिव्यास्वित स्थापन करें ॥साम्त्री पद्भिः हिंदिवत्या। है हिंदः पृथिवि के नाभि(मध्य) में तुरे स्थापन करता हूं । जैसे सो ते हुए बालक पुत्र को माता अपनी गोद्दी में स्थापन करती है ऐ से इस हिंद को अदिति (अखिएडता पृथिवी) के अद्भु में स्थापन करता हूं। हे अग्ने अपने समीप में इस स्थापित हव्य के ति रक्षा करि। पुत्र ऐसे सोते को बाधकों से पालि ॥११॥

पिवर्ते स्था बेखाची स्वितुर्वः प्रस्व उत्तुनाम्य बिदेण प्वित्रेण सूर्यस्य र्षिमभिः। देवीरापोऽ अग्ने स्वो॰अग्ने पुवो॰ग्रे॰ दुमम्स यूनं नेयुना ग्रे यूक्तपेतिर्दं सुधातुं यूक्तपेतिं देव्युवम्॥१२॥+

का॰ २ ३ ३२ हो वा गीनि कुणा के अन्तर्गर्भ पत्र साग् पित्र त्रे स्थ इति क्षिरिकास्थानीय कुणाओं से होहे ॥ हे वी जगती लिङ्गोत्त हे वत्या। हे पित्र दे (शोधके कुणाह्रय रूपे) तुम वेषण व्यो (यज्ञसम्बन्धिनी +) हो ॥ का॰ २ ३ ३३ हित ग्रहण में ज ल किर तिन्हों से उत्पवन करें सित्र वे इति ॥ प्राजापत्याप द्रिरणो हे वता। सबों के प्रेरक की आज्ञा से हे जल तुम्हें उ त्यवन करता हूं किस किर कि अछिद्र पित्र (शोधक वायु रूप) किर के ‡। सूर्य की रिष्मिं को किर के उत्यवन करता हूं वायु ओर सूर्य रिष्मिं को पाद प्रसालनाहि किर उपहत्म

रूप- व्योग्यम् । स्ट सिः। र । हे- वि । ज । प्रो-स्य । जर । अ-मि। ल । या । हे-बि। है । अर्थ एक । एक । कि वि विकिति १ १ र ई खुते ।

किका श्रीह हेतुत्व प्रसिद्ध है ॥ का॰ १ १ १ १ १ १ उत्यू ता जल कीर प्रिता श्रीनहोत्रहविण की सम्यहस में स्थापन कि है देवीराप इति हिश्चणहस्त कीर जपर की चलावे ॥ देवीराप इन्यारम्य वुत्रत्य म्हल्यनस्य यजुवः शापो देवता । हे वेवीः धोन्तात्मिकाः श्यापः तुम श्राज के दिन में इस प्रवर्तमान पत्र की अग्रे नयतः (निर्विच्च समाप्त करें। केसी हो जल कि पुर्तः निम्न देश प्रति ममनशीलाः। तथा अग्रे पुवः (जहां पूर्वभागेंम चलती हो तहां अपहितिनिवारण किर के शोधनशीलाः। यन्ता अग्रेपुवः (प्रथम सामरस की पान करती हो। तं च यज्ञपिति। यज्ञमान को फलमोग के अर्थ प्रेरो केसे प्रजमान कि मलि प्रकार से दिस्णा हानादि किर यज्ञ को पुष्ठ करता तिस यज्ञ के पानक की तथा देव युवम (देवता श्रीं को यज्ञादि किर मिला करते वा चाहते को।।१२॥

युष्मा द्न्द्री वृष्णित वृत्रत्ये यूषिमन्द्रमवृणि धं वृत्रत्ये प्रोक्षितास्था अग्नयं त्वा जुष्टं प्रोक्षाम्य ग्नी वोमाभ्या त्वा जुष्टं प्रोक्षामि देव्यायं कर्मणे शुन्धः धं देवयज्याये यद्दो श्रेद्धाः पराज्ञ धुरिदं वस्त बन्धामि ॥ १३॥ १ पर्वकष्ठिकायं मन्त्राण

पूर्वमन्त्रपोषः। हे आपः दुन्द्रोदेवः वुत्रबंध निमित्त भूत में तुम्हें अपने सहाय होंने को प्रार्थना करता दुआ और तेमभी उसके सहायक दुए॥का॰ २॰ ३॰ ३६॰ प्रोक्षिता स्थिति तिन्हें। का हाथ से प्रोक्षण करें। देवी बृहती आणी देवता। हे प्रापः तुम मेकिता है। के संस्कृता अन्यसंस्कारसमा महीं होते ॥का॰ १-१-१० १० है। देव को अग्नयंता। अग्नीषोमाभ्या त्वा। और यथा देवत अन्य हिवयों को प्रोक्षण करें। दे लिङ्गोक्ते पाजुषी बृहती। याजुषी विष्णु हे हिव अगिन के अर्थ तुम त्यारे को प्रोक्षण करता हूं। अन्यापे हे हिव अगिन के अर्थ तुम त्यारे को प्रोक्षण करता हूं। अन्यापे हो से स्वाप्ण करें । याजदेवत्यं यजुः। हे यज्ञ पाज्ञी तुम सुद्ध हो सो किमर्थम् कि देव्य (देवता सम्बन्धि) कर्म के अर्थ। महेवक में विशिष्ण ते देव पज्य। देवसम्बन्धिन यागिक्रया दश्येहिन का के अर्थ। किं च नीचजाति तक्षादिकों ने नुम्हारे जिस सम्बन्धि अर्थ। की अर्थ। किं च नीचजाति तक्षादिकों ने नुम्हारे जिस सम्बन्धि पीडा दीई (छेदन तक्ष्णाविकाल में अपने अपनुद्ध हा थां से स्पर्श किया। तिस तुहारे अङ्ग को प्रोक्षण करिके सुद्ध करता हूं। १३॥

अ॰ ६॰ पार्मीस्य वंधून्धं रक्षो वंधूता आरोत्यो दित्यस्वर्गे सि प्रति त्वादितिर्वेतु। अद्रिसि वानस्यत्यो गार्वासि। पृथुवृद्धः प्रति त्वादित्यास्त्वर्गेतु॥१४॥+

का॰ २ ४ १ रामसीति क्रवणितन की हाथ में गृहण करें।। हैं अनुष्य क्रवणितन देवत्या। हे क्रवणितन । काले हिरण के ब में गू उल्रावल के धारणार्थ पार्म (स्रावहेतु ) है । । का॰ २ ४०३ । पात्री में परें क्रवणितन की राहे अवध्तमिति । सामुधनुष्य राक्षमम्। क्रवणितन गुप्त गक्षम राहने से स्मिम विक्रवे हैं।

<sup>+</sup> श्रा-मि। प्राच्या-प्राच्या स्न-त् । उपाय-स्मान्द्र । श्रा-तु। स्ट गार्थाः + अनिनस्य समिति मानुवं मौत्र श्रामिति देव माम।

अग्तयः भी गिग्ये॥ का १ २ ४ १ ३ १ अदित्यास्विगिति काणाजिन की होनें हाथों से प्रत्यग्रीव विद्यां वे ॥ आसुर्य नुषु प् काणा जिनम्। हे काणाजिन तू अदिति (भूमि देवता) की त्वग्र्य है तिस हेतु भूमि तुर्मे जानें कि यह मेरी त्वचा है १॥ का १२ १४ ४ ५ ५ वामहस्त से न छूटे काणाजिन पर दक्षिणहरूत से अदिरिश अथवा ग्रावािस इति उल्रावल को स्थापन करें। विकल्पितमचें में प्रतिति ग्रेष जोडें॥ वे उल्लेवल के स्थापन करें। विकल्पितमचें गायची। हे उल्लवल यद्यपि त् वारुमय है मथािप हटत्व से पाषाण ए है। केसा कि पृथुबुधाः (मुसल्यातापद्रव से चाध्वत्यरहितः स्थूल मूलः) हे उल्रवल तेसा तू ग्रावा (दार्यन पाषाण सहश् है। नीच विद्यार् हुई क्रष्णाजिन रूपा भूमि की जी त्वचां है से गुक्त अपना करिके जानें॥ १४॥

श्यानेस्तनूरेसि वाची विसर्जनं देवचीतये त्वा गृ-ह्नामि बुहद्गावासि वानस्पत्यः स र्वं देवेभ्यो द्विः श्रमीध सुश्मि श्रमीष्ठ। हिविक्वदे हि हिवे क्वदेहि ॥१५॥ †

का॰ २ ४ ६ अग्नेसन्ति श्रीखली में छरने केलिये हविडा-लेग आची उष्णिक हविदेवत्या। हे हविः तू शहदनीयागिनका पारीर है। जो कि अग्नि डालते ही हवि अग्निहें जाता हे इस कारण हवि अग्नि का पारीर है। कें सा हवि कि जन्मानकी बा-णीका खोलने बाला । अपं अण्यनकाल में सालनेवाला अ

न्त्रप्र-मि।श्रुग्विन-त्या।इग स्-्।उग्वाह-हि। स्ट्गा९४॥ पुरुषक्षे देवपुरुष्ट्य-कृष्णमृत्री स्त्यामस्य देवा हाला गरीपा न्वय्युक्तिणं जग्र-कुस्माच्य्रमिसर्किस्यभिष्ठापः सुनावास्त्रामः १.१.४.१।

पां प्रणयनकाल में मान दुई यजमान वाणी का इवि शावपनका ल में विस्रो होता है। तिस हेतु हिव वाखी का खोलने वाला है। रूस हेतु देवता शों की तृप्ति के अर्थ तुरे ग्रहण करता (उल्स लमें डालता दूं । का ०२ ४ ११ वह द्वावित सुसल की ग्रहण कर्गाश्वासुरी जगती सुसल देश है सुसल तू यदापि दा-रुमय है तथापि हटता करिके पाषाण सहश है। नथा दीर्घल करि बड़ा है ॥ का॰ २ ४ - १२ स इसमिति मुसल को उल्खल में स्थापन करे। मुसलदेवत्यं यजुः। हे मुसल तू देवताको श्र ग्नादिकों के उपकारार्थ इस हवि (ब्रीहिरूप)को शमन (नक्ष एविरोधि तुषा के दूर करने से शान्त किर। तस्येव पदस्यवा ख्यानम्। भलप्रकार् शान जेसे तेसे शमन कर्। द्विविधा शानि है वाह्यतुषापनयनाचा सो पहिले अवयात से होती है। और अन्तः स्थित मालिन्य के अपनयन से दूसरी फली करण करिके हाती है। तिस दिविध तएउल संस्कारे की करि र्त्यथे।।। का॰ २.४. १३ हिव ऋदं हीति हिव कूरने वाली(बाले) यजमान की पत्नी वा अग्नीध को अध्येषु तीनि वार् कहि कर बुलावे।।यजुः पड्किः अधिदेवतं वागधियदां पत्नीदे। हे हविश्वत् (हवि करने हार्) हारे । यहां आ। तीनि बार् कहे अ र्थ को देवता मानते हैं इस हेतु तीनिवार आह्वान है।।१५॥ कुरीसि मधुजिह्न इष्मूर्ज्मावर त्वयो वय हैं सिंघातरें- संघानं जेष्य वर्षवेद्धमिस प्रति

त्वा व्यक्ति वेतु परोप्ति रस्तः परोप्ता अरो त्यो पहत्री रक्षी वायुर्वे विविनक्त देवो वेः सविता हिर्ण्यवाणिः प्रतिगृभणात्वि देण पाणिना ॥१६॥

जिस समय अध्ये इविक्वदेहि इस में भाह्यान करता है ति सी समय साथ ही आरनी ध्र कुकु होसीति मन्त्रकरि पाम्या से दोवार हषद को कूटता है दोंनो वार मन्त्र पढ कर-उपला की शम्या से एकवार कूरता है इसी मन्त्र से ॥ आची विष्टप् वा ग्देवत्या।हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष तू कुकुर है असुरी का और मधुजिह्न है देवताओं का। असुर्साग क क (कहा कहा। यह तिन्हे मार्ने को इछा करि सर्वन चलता बोह कक् रः। यहा कुक (कुत्सित) शब्दको कुरता (विस्तार्ता) सो कुक्क टः।यहाकुकुराख्यपक्षिवत् भ्रमिविशेषको असुरो की भय-के अये विस्तारता यह कुकुट है। मधुजिह्नकनामा कोईक देवता खों का मृत्य है। मधुर्मधुर्भाषिए। जिह्ना जिस की त दूप हे यज्ञायुध तू असुरों को पग्भव करि के पजमान का श न्त और रस वोलि । अन्त और रस जैसे आवे तैसे पाद क रि। तरे शब्द करि असुरों के पराभव में तिन्हें के अन्ने श्री र्रस की यजमान प्राप्त होता है। किरि तुरु करिके हम अ सुरों के साय क्रियमाण संघात-संघात अतिस-तिस सङ्ग्रम को जीतेंगे अर्थात् हमलोगों की कभी भी पराजय नहोगी

<sup>+</sup> बु-व्यायम् व-सिर्व प्र-तु।उ । प-या वरः। प्र-वनः। स् । वा - कुःया । हैं -

मनुराजा का एक वृषभ था तिस में असुर्घीवाणी स्थित हो शब्द करती ची निसे सुन करि असुर्मरने थे फिरिकिलात शोर अकुली नामा असुरें के पाजकोंने मनुके निकट जाकर तिसही ह षभ से यज्ञ कराया तिस वृषभ के मर्ते वोह वाएगि मनु की स्त्री में प्रविष्ट दुई फिरि तिस स्बीसे भी तिन्हों ने मनु की यज्ञ कराया ततः सो वाणी य ज्ञ पावीं में प्रविष्ट हुई इस हेतु से असुरां के परा भव के लिये तिस वाणी के प्रकरनार्थ प्राम्या करि हवत् और उपल का हनन है इति श्रुत्युक्तोःभि प्रायः शत०२ १ ४ १४ ॥ का॰ २ ४ १ १६ तुषों के विमुक्त होने पर अध्ये पूर्व को हाथों से ग्रहण करे वर्षवृद्धमसीति॥यजुगार्यवी ऋर्पदेवत्या।हे शूर्प-नू वर्षेतृद्ध है।वर्षा में वढे वंशा की शलाका शों से वनने के हेतु शूर्य का वष वृद्धत्व है ।। का॰ २ ४ १ १० मित त्वेति उल्लावल से बाहिर निकाल कर हिव को सूर्य में डाले॥ यजुई होती हविदेवत्या। हे हविः वर्षवृद्ध (सूर्प) तुरे अपना करिकेजा ने बीहि पूर्व का वर्षे बुद्धत्व में भागत्व है ॥का॰ २ ४ १० परापूतमिति तुषों को फट के ।। आसुरी उिष्णाक् राक्षसम्। राक्ससलोग निकाले (ऋर्ष करिके तुषों के निकालने में रासस् भी तिन्हों के साख भूमि में गिराये। श्रीर अरातयः (हिव के प्रतिकूलशालस्यादि पानु)निकाले ॥का ०२ ४ १४ अपहतमिति पृथिवी में गिरे तुषों को भेले करि उत्करहे-यामें डाले " यजुर्गायदी राक्षसम्। राक्षसलीय द्रमें चला

के मारे॥का॰ २ ४ २ १ वायुर्व इति सतुषों और निस्तुषोकी
पृथक् करे ॥यजुरुषिएक् तएडुलदेवत्या। हे तएडुलछो। पूर्व
चलने से उठावायु तुम्हें सूक्ष्मकर्णां से पृथक् करे ॥का॰ २४ ४
२१ पूर्व में स्थित तएडुलों को पात्र में एरव देवो व इतिमन्त्र
से अभिमन्त्रण करे ॥साझी तिष्ठुप् तएडुल देवत्या। हे तएडुल
को सविता देवता तुम्हें श्रिक्ट्र पाणि । मिली अडुलियों के हा
थ )करि गृहण करे ॥ पात्री प्रक्षेपसमय भूमि में पतन नहो इ
स हेतु सवित गृहण प्रार्थना करिये हे। केस सविता कि हिर्
हिर्
एयपाणि। । हिर्स्थ जुक्त अडुलीयादि काभर्ण युक्त पाणिजि स्र
सके यहा हेत्यां से प्राण्यानहार करि हिन्त इए सविता के हाथ
देवताओं ने स्वर्णमय किये यह सविता का हिर्ण्यपाणिक
है इति बहुन्व श्रुते। कथा॥१६॥

अ॰ ६ वृष्टिर्स्यपानि श्रानिमामादे जिह्ने निक्कव्या देर्रं सेथा देव्यजं वह । घुवर्मिस पृथिवीं हेर्रं ह ब्रह्मविन त्वा क्षत्रविन सजात्वन्यु पेद्धामिश्र

त्वस्य वधाये॥१७॥+

का॰ २ ४ ६ धृष्टिर्सीति उपवेष की ग्रहण करिके + ॥ है बी बहती उपवेष देवत्या। हे उपवेष त् धृष्टि (प्रगल्भ धीढ) है तीच्र अकुरों के इधर उधर चलाने में प्रमुख से दूस का प्रागल्भ्य है ॥ का॰ २ ४ १६ भ्रपान इति उपवेष से रबर स्थ अपरभाग अकुरों को खर के प्राग्भाग में करें। तहां

<sup>+</sup> ध-सि।भ्य-१२म-ध। र् । भा-र् ।उ.ध-प। वर ।। १७॥

तीनि अगिनयें हे। पहिली शामान् (अपक की भक्षण कर् ने वाला लेकिकी गिन। दूसरा क्रव्यात् (मासका खानेवालाचि तारिन। नीसरा देवपज (यागयोग्य। तेसे नीनि अङ्गरें। को गाईप त्य में प्रामाग में पृथक् करि के तिन्हें। में से याग्योग्यता हीन आमा न् क्रव्यात्मंज्ञक दोनें। अग्निओं की छोडि गाईपत्य प्रति कहि नाहे॥ प्राजपत्यानुषुप् अगिनदेवत्या। हे अग्ने हे गाहिपत्य आमादगिन की परिलाग करि। तथा क्रव्यादगिन की दूरि में द्योडि । का॰ २ ४ ४ २७ उपवेश करि दूरस्य अङ्गरें से आहे वयजमिति एक अङ्गारेको लेकर् । देवी जगती अगिनदेवत्या। हे गाईपत्य देवताच्यों के योग्य तीसरे अपद्भार की समीप में लाग का॰ २ ४ ४ २ अवमसीति देवयज अद्भारं को कपाल करि रकें॥ कपाल देवत्यं पजुः। हे कपाल तू स्थिर हे लपङ्गार के जपर में होने से भी रूथर उधर नहीं गिरता पृथिवी को हरी करि अर्घात् पुरोडाश्याकसमय में तेरे किये व्यवधान से भू मि का दाहकत शिथल्य न होगा। किं च तुँके अद्भार पर्स्था पन करता है। किस लिये कि स्नातृव्य (श्राचु-असुर-पापी) के ब्धके अर्थ। केसे तुरे कि ब्राह्मण ने पुरोडानिष्यति के अ र्थ स्वीकार किया। तथा क्षित्रयों ने श्रीर समानकुल में हुए यजमानों ने पुरो - किया॥१७॥ अग्ने ब्रह्म गुम्णीख धरणग्रसानारिसं हर्रह ब्रह्मविन बा क्षत्रविन सजात्वन्यपद्धामिश्र

नृष्यस्य ब्धाये।ध्रत्रेमसि दिवं हर्षेह ब्रह्मवनि ता शत्रवनि सजान्वन्युपेद्धामिभानृत्यस्य ब्धाये।विष्वीभ्यस्त्वाशाभ्य उपद्धामि चित्रे स्थार्थेचिनो भूगूणामदित्सां तपसानप्यस्य ॥१०

का॰ २ ४ ३ २ मध्यम् कपाल को उपधानान्तर् स्वाङ्गिलको वि न होडे अग्ने ब्रह्मित मध्यम कपाल में अङ्गार् स्थापन क रेग याजुषी उष्णिक् अग्निर्देवता।हे अग्ने निधीयमाना क्रार् त्तपहम लोगें। करि जियमाण ब्रह्म (वीट) कमें की गृहणक रि ॥ नाशक राक्ष्मों के बंध करिके अनुग्रहण करि यहा मुर ब्राह्मण को अनुग्रहण करि अर्थान् मुर अङ्गलिदा-नास्त को इढ करि।।का॰२'४'३१' पूर्ववम् स्थापित कपाल के पश्चिम भाग में दूसरे कपाल की धरुएमिति स्थापन करें। कपाल देवत्यं यजुः।है हितीय कपाल तू पुरो डाश काधार्क हे इस हेतु अन्तरि को हर करि। पुरोडाश पाकीत्पनाज्वाला करि अन्तरिक्ष लोकोपद्रव जैसे नहों नैसे करि।यद्यपि य ह कपाल ज्वाला और अनिरिक्ष के मध्य में व्यवधायकन हीं है तथापि अनारिक्ष को हटता के अर्थ कपालदेवता प्रा-र्थना करिये है। ब्रह्मवनीत्यादि पूर्ववत्।।का० २ ४ ९ ३२ अन यम के पूर्व भाग में धर्त्रमिति तीसरे को स्थापन करे आर्वी विषुप् कपाल देवत्या। हे कपाल तू धार्क है। दिव को ह द करि ज्वालाय करि शहका अभाव युलोक का शब्धेहैं

<sup>+</sup> अ-धात्रनथ-यार्गाउनवि-मि।ऋनिनाम्नम्। म्। आना १०।१

अन्यत्यूर्ववत् का॰२ ४ ६३ प्रथम के दक्षिणभाग में ची खे की विश्वास्य इति स्थापन करें।।यजुिक्षषुप्।हे चतुर्थं कपा ल सब दिशाओं की हटता के अर्थ तुरे स्थापन करता हूं। एवं तीन्यों कपालें के उपधान करि तीनी लोकों को जीतता है। चीथे से दिशाओं की जीतता है। आयाय यह है कि न ह न प्रोडाश लोकन्यरूप होके देवताशी की सन्न करता है। का॰ २ . ४ . ३४ . आग्नेय पुरेखाश के अशाकपालत और चा रों के स्थापितत्व से अविधिष्ट चारें के मध्य में हो-हो दक्षिण शोर उत्तर में चितस्थेति प्रत्येक को स्थापन करे। यजुगार्यजी कपालदेवत्या। हे कपालविष्रोषाः तुम प्रथमकपालोपचयका रिए।' हो तथा ऊर्ध उपहित द्वितीयादि कपालें। के उपचय का रिए। हो।।का॰ २ ४ ३ - भृगूएगमिति अङ्गरें। से कपालें।की आछादन करें।। आसुर्यनुप् कपालदेवत्या। हे कपालकी तुम भूगुनाम कों श्रीर अद्भिरानाम कीं देविष्श्रीं के तपीरूपद स अगिन करि तप्तहोसी। इस अगिन का तदीय तपोरूप से भा वना करे इत्यर्थः॥१०॥+

श्रिक्ष प्रामीस्यवधूत्र रहो। वधूता श्ररातयोदित्यास्त गिस् प्रति त्वादितिवैत्तु। धिषणासि पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वावेतु दिव स्कम्भनीरिस धिषणासि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेतु॥१४॥+

का॰ २ १ २ जैसे अवधातके अर्धे क्रष्णाजिन प्रयोग है है

<sup>†</sup>श-िक्त भाग-सः। द्रायान्तु। उगि-तु। त्रायि-तु। त्रायाः। दि-ति। त्रायाः। एकः।

स्वरूपा + अतः पर्वती मात्रसमा तुरू पुत्री को जानें॥१४॥ धान्यमसि धिनुहि देवान्याणार्य त्वो दाना-यं त्वा ब्यानाय त्वा। दीघीमनु प्रसितिमायुषे धां देवो वेः सित्ता हिर्ण्यपाणिः प्रतिग्रमण त्वछिद्रेण पाणिन्। चक्षेषे त्वा महीन्। पर्यो शस्त्रभारणा

का॰ २ ५ ई धान्यमसीति तर्डुलें। के। चाकी में डालिकर्

उपलादेवत्या। हे उपले (उपरितनिशाल) तू धिष्णाव्यापार्था

रिका है। केसी कि पावेते यी ध्यथसान द्वार की पुत्री बाल

न पा-न्। प्रांशाना । द्रें। उ- ता। उभ व्या-त्या वर्ष। दी- ना। तर ०। च-ता। श्रीः। म-सि। द्रें। १०॥ १०॥ क्रिनीयसी होषा दुहितवे भवतीति श्रुतः १.२.१.१६०

त्राणायत्वेति प्रतिमन्त्र करि पीसे ॥ धान्यमसी तिषएएं। हिंव र्देवता १ यजुर्बृहती २ ४ ६ हेवी बहती ३ हेवी पङ्कि। ४ आ ची चिष्रुप्।हे हविः त्थान्य (तृप्तिकरनेवाला) है इस का-रण अगन्यादिक देवता छों को तुम करि ॥१॥ हे तराडुल छो तु मेहं त्राएए प्रकर्षण अनिति सर्वदा मुख्ये चेष्टा करने वाले स्वास वासु प्राणदान) के अर्थ पीसता हूं रति शेषः एव मुत्तर्मन्त्रयोपेज्य म्॥२॥ उदान (ऊपर्को चेष्टा करनेवाले उत्क्रान्नवायुदान) के अर्थ। ३। व्यान (व्याप्त हो चेष्टा करनेवाले बलहे तुवायुः) के अर्घ। अभिप्राय पह है कि देवताओं का हवि संजीव ही-ता है इस हेतु इन मन्त्रों से हिव का प्राणादिदान करि सजीव त्व करिये है।।४॥ का॰२ १ ७ दीर्घामिति पिसे नएडुलें की क्रक्णजिनपर पतन करें ॥ दीर्घा (अविकिन्ता) प्रसिति (कर्मसं तिति को अनुलक्षण करि आयु (यनमान की आयुवृद्धि) के अ र्थ हे हिव तुरे क्रणाजिन पर स्थापन करता हूं।भाव यह हे कि यजमान की आयुवृद्धि के होते में कर्म संतति वर्ते है।यद्वायमर्थः।पूर्वमन्त्रों से हिंब का प्राणादिदान करिस जीवल किया रूस करि युनः आयु ही जिये है। हे हविः ही-र्घा प्रसिति । क्षष्णाजिनार्था । में तुर्दे स्थापने करता द्वं। कि मर्थम् कि तेरी आयु की वृद्धि के लिये । देवो व इत्यादिम न्त्रप्रीषी व्याखातः काएडी१६ ई०॥का०२१५ ० हेब्गाजि न पर रखे पिष्ट को चक्षुषे लेति देखें।।हे हिव यजमानकी

र्ग प्रसितिः प्रसपनात्तन्तुवो जातं वेति निर्° € • १२ याम्बोक्तेः पिष्टयाहकत्वात्य सिति शब्दन कृष्णाजनमुच्यते।

भीरोत्यन्त्रत्वात् यतं ययः शब्देनी

नक्षुपाटव के अर्थ तुरे देखता हूं इति श्रेषः। यहा चक्षु आदि वाह्येन्ट्रियादिदान के अर्थ तुरे हेखता हूं। भाव यह है कि हिंव के सजीवत्व करने में चक्षुरादि की की अपेक्षा हो ती है सी इस से करिंथ है। का १२५ ई पात्रान्तर से आज्याया ली में आज्य की की महीनामिति। आज्य देवत्या देवी त्रिष्ठुप्। हे आज्य तू मही ओं (गोंओं) का प्य (क्षीर्) है ने ।। २०।।

अ॰ दे देवस्य तो संवितः प्रसृवे श्विनीर्वाहस्यी पूर्णा हस्ताम्याम्। सं वेपामि समाप औषधी भिः समो षधयो रसेन। सर्धे रेवतीर्जगतीभिः पुच्यन्ता छं सं मधुसतीर्मधुमतीभिः पुच्यन्ताम्॥ २१॥+

का॰ २·१·१० पिवन सहित वहे पान में देवस्य लेखादि सं-वपामीति पिष्ठां को आवपन करें "देवस्य लेखादि हसाम्या मित्यन्तं व्याखातम् किरिडका १० अ०। संवपामि देवी बु-हती हिवदेवत्या। इन पिष्ठां (पिसे हुआं) को वहे पान में भले प्रकार स्थापन करता हूं "का॰ २०५०१२ १३ उपसर्जन्यः (पि ष्ठ में डालने योग्य जल) आग्नी अ के डालने अध्येषु पिवना छों से गृहण करें समाप इति ॥ समापो यजुः आपो देवता। उपसर्जनीरूप जल पिष्ठस्स ओषधीओं के साथ भले अ-कार एकी हीं। तथा शोषधी एं (पिसी हुई) एस (उपसर्जनी-रूपजल) करि भले प्रकार एकी हों भाग रेवत्यः (जल) शोषधी छों। (पिष्ठारवा छों) किर्मा के भग्न युमती। (माधुर्यी-

+ है-म्। जुन सं-मि। दुन स-म्। जुन ॥ ३९॥ + आपा हि शोषधीनां रसः। भ रेवत्य आयो जगत्य शोषथय एतिश्रुतेः पे ना जल) माधुर्यो पेतां (पिष्ट्रस्पा खोषधी खें। के साथ भले। अर्थान् जल खेर खोषधी खें। के परस्पर प्रीति हे तुत्व से संप के होते॥ २१॥

> जनयते ता संयोगीदमाने रिदम्गनी बोमयो रिषे त्वा घुर्मी गिस विश्वायु रूरु प्रथा उरु प्रथ स्वोर ते यूज्ञपतिः प्रथनाम् गिन के त्वं मा हिर्देशी है ब-स्वा सविता श्रीपयतु विषिष्ठ छि नाके गर्भ

<sup>†</sup> ज-मिन्जुगरू-मेगारूनर्भायनर्भावनर्भायन्या। वर्षायन्यु। त्वन्य । स्वान्यानर्भावन्यः। त्वन्यः। स्वान्यः।

अधर्यु कपालां में पकावै॥यजुर्गायची पुरोडाश्रादेवत्या।हे पु रोडाश तू यमे (दीप्यमान-प्रवर्ग्य) है। तथा विश्वायुः (सर्वायुः है। जिस से यजमान सर्वायु को पाता है इति भावः ॥का॰ २ ५ २ ॰ उरु प्रया इति पुरो डाप्रा को बढावे जितना कि कपाल में समावे॥ आची गायवी पुरोडा । हे पुरोडाशा तू स्वभाव से उरु प्रथाः (विस्तीर्ग जैसे तैसे प्रसर्ने हारा। इस कार्ण यहां भी वि-स्नीर्ण परव्यान हो। किं च नेरा यज्ञपति (यजमान) उरु (विस्ती र्ण पुत्रपश्चादिकरिके? परव्यात हो॥का०५-३-२१- अगिनष्टः इति जल करि पुरोडाश को सर्वतः स्पर्श केरे॥ प्राजापत्या गा यत्री पुरोशहे पुरोडाया अग्निः अपण के अर्थ तेरी त्वचा (त्व क्सर्ग जपर्ले भाग) को विनाश नकरे। अर्थात् अतिराहक रि स्यामता न हो। अवधान पोषण से उठा और श्रपण से उ त्यन्त्र दुष्पा हविका उपद्रव जलस्पर्य किर् शमन करिये हैं इति भावः॥का०२ ५ ५ २३ देवस्वेति पकावे ॥प्राजापत्यानु षुप् पु॰। हे पुरोडाश सविता देवता वर्षिष्ठ (अत्यन्तवुद्ध)ना क ( युलोकवर्ति नाकनामा अगिन +) में तुमे रिव कर पक करें। मनुष्य का अपण करने में करित्व नहीं है यह समम कर देवस्चिति कहा गया ॥२२॥+ मा भूमी संविच्या अतमे रुप्तो र्तमे रूप्ते

तायं त्वा ॥२३॥+

मानस्य प्रजा भूयाचितायं त्वा हितायं त्वेक्-

<sup>†</sup> मा-क्याः। प्रशास-त्। इशिद्व-त्वा। उशिह्न त्वा। द्वरः। ए-स्वात्रः॥ १३॥ † श्रयमाणतया दीय्यमानत्वात्

का॰ २ ५ १४ रह पका पक ज्ञान के लिये मा भेरिति दोनें। पुरोडा शों की स्पर्श करें। यजुर्गायत्री पु शहे पुरे। डाश तू भय मत क रि। चलन मत करि॥का०२ ५ ५ २५ अतमेरुरित अपक को भूभल करिके दावे वेद वा उपवेश करिके॥ आची गा यत्री पुंशयत्रः(यागका हेतु पुरोडाप्राभ्यतमेरः(भस्माछ) इन करि ग्लानिरहित) होवै। यजमान की पुत्र पीत्रादि प्रजा ग्लानरहिता हो। अर्थात् यजमान की प्रजा की कदापि दुःख न हो ॥का॰२ ५ २६ पिष्ठलिप्तपान का प्रसालन और पिष्ट लिप्ताङ्गुलियों का प्रशालन पान में स्थित ही उल्मुक से नपाक र् गाहरात्य के उत्तरतः परस्पर् संगति की न शाप्त होते की शी-थांचे चितायलेति अति मन्त्र से ॥१ देवी बहती वितदेवत्या २ देवी बृहती दित देवत्या ३ देवी पद्भिः एकतदेवत्या। हेपाव्य दुः लिप्रसालनीदक त्रितनामक देवता के अर्थ तुरे ओज नों हूं इति प्रोधः। तथा दित के अर्थ तु । तथा एकत के अ ।।। "पहिले किसी हेतु से डरे इए अगिन ने जल में अबे प्रा किया फिरि देवता छं। ने तिसे जानि कर ग्रहण किया नहां अग्नि ने जल में वीर्य छोडा फिरि नित हित एकत तीनियुन

पा किया फिरि देवताओं ने तिसे जानि कर ग्रहण किया नहां अग्नि ने जल में वीर्य छोड़ा फिरि त्रित हित एकत तीनियुत्र हुए ने देवताओं के साथ यज्ञ में पानी प्रश्नालनजललक्षण भाग को लेते हुए यह श्रुति में कथा है पान०१ २ २ १ ॥२३॥ अ० ४० देवस्य ता सिवतः प्रस्तुंगिवनी ब्रिक्सी पूर्णा हस्तीभ्याम्। आदेदेग्धर्कतं देवेभ्य दुन्द्रस्य

बाइरिम दक्षिणः सहस्त्रभृष्टिः शानतेजा घायु रिस तिरमतेजा हिष्तो बधः॥२४॥+ का॰ २ ६ १३ देवस्य त्वेति स्फ्य लेकर् ॥देवस्य त्वेति व्याख्या

तम् किण्डिका १० अप । आददे यजुः पङ्किःस्पादेवत्या।देव ताओं के उपकारार्थ वेदिखननादिद्वारेण अध्य करने होरे स्पा को गृहण करता हूं । का॰ २ ई १३ नुए सहित सव्यहस्त में करि के दक्षिणहरू से स्पर्ग करि मंहितास्वर से इन्द्रस्य वाहः यह जये॥ प्राजापत्या जगती स्पादेवत्या। हे स्पा तू इन्द्र का दक्षि ह णबाहु है +। केसा कि सहस्रभृष्टिः (सहसंख्याक श्रावुक्षीं का भू जने हारा। शततेजाः (बहुधा दीयमानः। किं च वायु (केवल इन्द्रबाहु सहया ही नहीं किंतु वायुसहयाभी है। अन एव तीक्गातेजाः (जैसे वायु वन्हि को प्रदीपन करि तीवज्वाला की उत्पन्न करने से तीव्रतेजा होता है। एवं स्पाभी स्तम्ब छेदरू प कर्म करने से तीव्रतेजा है। तथा दिषतो वधः। देषि असुरों का हन्ता ॥२४॥

पृथिवि देवयज्ञन्यो पंध्यास्ते मूलं माहिर्दिस षं ब्रजं गह गोष्ठानं वर्षतु ते द्योवधान देव सवितः परमस्या पृथिव्याथं प्रातेन पाप्री र्यान्समन्द्रिष्ट यं च वयं हिष्मस्तमतो माभी क्रार्था र पृन्मान्त्रगत्र-म्। द्राव-द्यीः ज्ञाब-क्। त्रराम्

का॰ २ ई १५ १ई पृथिवि देवयजनीति तुण के नीचे भूमि

† अन्ते नम्सि ब्यामीते यवाह पाः मस्या धाय व्यामीत १ २ ४ १६ ख

को स्पर्य से प्रहार करें " वैदि देवत्यं यजुः। हे प्रथिवि हे देवयज नि (देवता यजे जाते हें जिसमें) तेरी श्रीषधीशीं(तृएम्स्पार्शी) कामूल नहीं विनाश करता हूं । का॰ २ ६ १७ व्रजं गछेति पु रीष (स्प्य प्रहार करि खुदी मुदा) की ग्रहण करे ॥ देवी जग-नी पुरीषदेवत्या। हे पुरीष (स्फायहारोत्यन्ना मुदा) तू व्रजिष्धि त होने के लिये चलती हैं गोएँ जहां तिस् को प्राप्त हो। तिस केंसे कि गोष्टान(गोयुक्तस्थान) गोत) को ॥ का॰ २ ई ९० जि सस्थान से पुरीष ग्रहण किया तिस वेदि के स्थान को वर्षतु त इ दित देरेवे ।दिवी पड्डि: बेदि देवत्या। हे बेदे तेरे अर्थ युलोका भिमानी देव वंधै (जलसेक करे। अधीत् वर्षण करि खननजिन ततुःख्यान्ति हो।।का०२:६.१५ बधानेति स्वोत्बाता मृदा की उत्कर में डालें "सावित्र यजुः। हे देव सवितः जो हमली गों की देव करता और जिस पानु की हम देव करते हैं तिस उभयविथ पानु को इस पृथिवी के छोर पर बन्धन करिए तहाँ उत्कर में डाली हुई यूलि विधे निगूढ पानु का बन कि जहां भूमि के छोर पर अन्धतामिश्रनरक है +। किन्हों से बन्धन करना तदाह कि शतसंख्या को वन्धनरज्जुन्त्री किं च इस अन्धतामिश्रनरक से तिसे कभी भी मत्बूट ने दे।। २५॥

अपार्त पृथिये देव्यजनाइध्यासं व्रजं-गेल गोष्टानं वर्षतु ने धोबैधान देव स-

† १९१ - म्। म्। म्। म्। व्यान-हो। । उराब-क्। १९०। १८ - म्। १९०। व्यान-म्। व्यान-म्। व्यान-म्। व्यान-म्। व्यान-म्। व्यान-म्।

वितः पर्मस्या पृथिव्याश्रं श्रांतन् पाश्चेश्वां स्मान्द्रिश्चि यं च व्यं हिकारत्मता मा मीक्। अरेगे दिवं मा पत्नी इप्सत्ते द्यां मा स्केन् वर्ज गळ गोष्ठाम् वर्षत् ते धोर्वधान देव सवितः पर्मस्या पृथि व्याश्रं शांतन् पाशेर्याः स्मान्द्रिश्च यं च व्यं हिन्द्रमान्ते मा मीक्॥२६॥+

का॰ २०६० २९० अपार्किमित द्जीवार प्रहरण श्रादिक करें।
श्रासुरी गायत्री असुरदेवत्या। प्रियिव के सम्बन्धि देव यजनार्वा
वेदिस्थान में अर हनामा असुर की अपबध्यासम् (निकालिकर्जे
में हत हो तेंसे करता हूं । इस मंन्त्र से दूसरी वार प्रहार करें श्रीर बजम वर्षतु वधानित तीना मन्त्रां का मयोग तथा अर्थ पूर्ववत्यका॰ २०६० २० अर् रेग दिविमिति उत्कर के अभिमुख हामा को रवे ।। यजुरनुषुप हे अर्गे (असुर) दिव (द्युलाक यागफलरूप) की तू मत माप्त हो ।। का॰ २०६० २३० इप्सम्त इत्यादि नीसरी वार प्रहरणादिक करे।। यजुर्यायत्री वेदिदेवत्याः हे वेदि देवते तुक पृथिवी से जो इपर (उपजीव्य रस) हे सो द्युलाक की न जावे।। वर्ज गह्यत्यादि पूर्ववत्।। २६॥

गायनेण त्वा छन्देसा परि गृह्णाम नेषुभेन त्वा छन्देसा परि गृह्णामि स्थाना चासि प्रावा चासि स्थाना चासि सुषदीचा स्यूजीस्वती चासि पर्यस्वती च॥२०॥१

का॰ २ ६ २५ जिम स्थान से अरु निकाला तहां वेदिका परिमा

<sup>†-</sup>य-माग्रागत्र-मार्गत्र-यो। उग्त-स्वराग-माल्यार्-माग्रान्त्र-स्वर्था। कर्म †गा-माग्रान्द्रे-मार्गता-माउगसु-सावरगस्य-साल्या-साल्याः

ए निश्वय करने के लिये दक्षिए। पश्चिम उत्तर तीनों दिशाशें। में स्पय से तीनि रेखाएँ करें गायत्रे होति अति मन्त्र करि। इस कर्म की पूर्वपरिग्रह कहिने हैं॥गायवेण १ वेषुभेन २ जागतेन ३वयाण मास्री अनुसृद्धिकार्देषता। ने प्रान्वं विष्णुं निपाद्य छन्दे।भिर भितः पयगृह्णिनितिश्रुतेः १ २ ५ ६ । हे विष्णो तुरे गायत्यादि तीनों छन्दें। की स्पर्य में भावना करि तीनें। दिशाओं में परिग्रह ए करता है। एवं निष्टृप् जागत उत्तर मन्त्रों में। ततः छन्दोदेवता ती नें। दिशाओं में असुरों से तमे पालन करेंगे। पूर्वदिशा में आहवनी य पालक है इतिभावः। प्रजापित के पुत्र देवता श्रीर असुरं ने स्पर्धा (लडाई) किई जब देवताओं की हारेजानि भूमिकी असुरों ने वाँछा नहं। देवताश्रां ने वामन रूपबिष्णु की आगे में करिके असुरों के निक ट जाकर याचना की ई कि हमारे अर्थ भी भूमि का अंदा देनाउ चित है। फिरि असुरों ने देवताओं को निरादर में कहा कियह विष्णु नि तने भू भाग में प्रयन करे तितना आपली में का है। फिरि देवता शों ने हमको इतना ही बद्धत है यह किहकर पूर्व में विष्णुकी उ लि गापने ऐत्यादि मन्त्रों से यत्तभूमि को ग्रहण किया।सो यत्तो विष्णुः जहां हैरा है बोह ही पज्ञ भूमि है यह तिन्हें। करि विदित होने से वेदि यह तिस भूमि का नाम हुआ यह प्रात ०१ २ ५ ५ १ - ७ -श्रुति कथा समस् किर वेदि यहण है । का०२ ६ ३१ वेदिखनन से पहिले किया पूर्व परिग्रह पीछे किया उत्तर्परिग्रह है। तहां भी पूर्व वत् तीना दिशाखों में सुरमा स्पोना ऊर्जस्वतीति मन्द्रों करि स्पर

से तीनि रेखाएँ करें "त्रयाणां वेदिईवता १ प्राजायत्या गायती २ आस्री जगती ३ आस्री पद्भिः। हे वेदे तू सुक्ष्मा खननकार अप्रमादि होष दूरि होने से शोभना भूमि है। प्रावा (उग्र असर के निकालने से शाना) है। गुणह बस्यान्योन्यस मुख्यार्थी चकारी एको यं मन्त्रः "स्योना (सुखरूपा) है। सुरवहा (देवता छों। के भली माति वेदनेयोग्या) है। चकारी पूर्ववत्। दितीयोग्यं मन्त्रः "ऊर्जस्वती अन्वत्रा पूर्ववत्। दितीयोग्यं मन्त्रः "ऊर्जस्वती अन्वत्रा पूर्ववत्। दितीयोग्यं मन्त्रः "ऊर्जस्वती अन्वत्रा पूर्ववत्। देवत् गृतियोगमन्त्रः "रुष्ठ वत्ती हो। चे पूर्ववत्। तृतीयोगमन्त्रः "रुष्ठ वत्ती जीव

दीनुम् यामेर्यंश्वन्द्रमिस स्वधामिलामु धीर्राक्षे

ग्थनु दिप्यं यजन्ते ॥ प्रोक्षंणीरासादाय दिष्तो वधोशिसायणा +

का॰ २ ई इर पुरा क्रस्येति मन्त्रण खोदी हुई वेदि में लोष्टक्त त विषमता की निवृत्ति के अर्थ समीकरणस्पमार्जनकरे ।। अध प्रार्ठसहस्रा चन्द्रदेवत्या निष्ठुप् । अपनेयमाखायिका मन्त्रे । भिष्ठे ता। कभी देवनाओं का असुरों के साध संग्राम उपस्थित हुआ तबदे बताओं ने आपुस में मन्त्र किया कि जो इस भूमि का उत्कर्ध देवय जनस्थल है तिसे चन्द्रमा में स्थापन करिके युद्ध करें तहां जो हमारी पराजय हो तो देवयजन में याग करिके फिरि देत्यों को पराजय करें गे यह मली भाति विचारि भूमि के सारभाग देवयजन को चन्द्र मा में स्थापन करते हुए सो इन्द्रावर्ण अवभी चन्द्रमा में दीरक ता है इस आख्यान को मन्त्र कहिता है शत० १ २ ५ ५ १० ।। मन्त्रार्थस्य

<sup>†</sup>पु-ने। अाना मार्वि-सिख्यार्य।

क्रामिति एक प्रथम श्रामान न्या नेत्रमता वेत्रज्यो ज्ञानि।यां चन्यमीम ब्रह्मता स्वतिति स्तर्भः

विगित्रान् (विष्णा न्यर्मेश्वर्+) तू सुनि अनुग्रह करि इति शेषः।विस्प (नानायोधयुत्र ) क्र्र (युद्र ५) से पहिले अर्थात् दे-वता जीवदानु जीव की धारण करने हारी सारभूता) जिस पृथि वां को ऊँची ग्रहण करिके स्वधाओं (वेदीं भ) महित चन्द्रमा में स्था पन करते हुए थीराः (मेथावीलोग) तिसी (चन्द्रस्थापृथिवी) की अ नुदिश्य दर्शन से संपादन करिके सोही भूमि इस वेदी में है यह भावना करिं याग करते हैं । का॰ २ ६ ३४ प्रोक्त्णीरासाद्येति आ रनीध प्रति प्रेषा (अध्युं का वचन) है ॥यनु रुष्णिक् प्रेषः। हे आमी ने भ्र नू प्रोक्षण (जलों) के वही में स्थापन करि । का ०२ ६ ४२ दिषती बुध इति स्वा की उत्गम् किर उत्कर में फेंके ॥ यजुर्गायनी अभिन्दा-वी रिकम्। हे स्पाः तू हेषीओं (शतुओं) का हिंसक है ॥ २०॥ अपन १९। प्रत्येष्ठर्र रक्षाः प्रत्येषा अमेनको निर्माण्ये रक्षो नि

अ॰ १० प्रत्युष्टर्धं रक्षः प्रत्युष्टा अर्गतयो निष्ठप्रथं रक्षो नि र्थता अर्गतयः। अनिशितोगीस सपत्न क्षिद्वाजिनी त्या वाजेध्यांचे संमाजिमे। प्रत्येष्ट्ठ रहाः प्रत्युष्टा अरात यो निष्मुष्ट रक्षोनिष्मा अर्गतयः। अनिशिता सि सपत्निक्षद्वाजिनी ता वाजेध्याये संमी

किम्॥२४॥+

का॰ २ ई ४ई जैसे सूर्प अोर् अनिहोबहविए प्रतपनिक या (तेसे सुवका भी करना ॥ दे व्याखाने काएडी ७ ॥ का॰ २ ६ ४६ वेदाग्र करिभीतर से पूर्व को संमाजन करे मूल से ले अग्रपर्यन्त अनिश्वितोग्सीति मन्त्र से फिरि वेंद्मू

† प्र-यः। व्यानि-पः। र्वा अ-कि। उ०। अ-यः। वरणनि-यः। तरणक-किमाना। वर्षाः

ल से बाहिर में सुवयुक्तर का बुध से ले मूलपर्यन्त पश्चिम यस्यार अन् हेत्बाद न्त्रवन्त को संमार्जन करे इसी मन्त्र से फिरि अपिनसमीप में जाकर पूर्ववत् तपाके जल उपस्पर्श करि श्रध्यु के शर्य समर्पण करे । याजापत्या बृहती सुवदेवत्या। हे सुव तू अनिशित (हमारे विषय में तीक्सा उपद्वकारी नहीं होता) हैं यतः सपत्नक्षित् (प्रानुक्षीं का मार्ने हारा। अत एवं तुर्दे भले प्रका र श्रद करता हूं। केसे तुमे कि वाजिन (अन्नवना +) यहा य ज्ञवन +) की। किसलिय संमार्जन करता हूं कि वाजेध्या (यज्ञ १. २. १८ - जुते की दीन्नि के अर्थ। अर्थान् शोधित खुवा करि घृत लेते ओर होम ने में अग्नि प्रकाशे है। तिस के प्रकाश से आहुति फलभूत अ रूपादि न्त्र प्रकाशित होता है। का॰ २ ६ ४० ४ ४ ५ अनिशितेति मन्त्रे ण नीनें। खुचाओं (जुद्ध उपभृत् ध्रवा) को समाजेनकरि (प्रसु E) योषा ने सुग्रुषा र ष्टमिति तपा-तपाकर) वेदि में स्थापन करने को अध्ये के अर्थ देवे। प्रत्युष्टम् निष्टनम् चाख्याते। अनिशितेत्यपिचा ख्यातम्। सुव के पुरुष होने से आदि में संमार्जन है। स्चा का स्वी होने से पीछे भा जहादिक सुचाउपों के स्वीति-

योष है॥२४॥ अदिये गत्नीम विष्णेर्वेष्ये। स्पूर्णे वादेखेन त्वा चक्षुषावेपस्यामि॥अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्देवे भ्यो धान्तेधान्ते मे भव पर्जुषेयजुषे॥३०॥ +

क्लत से अनिशिता वाजिनीमिति विशेषणें का स्वीत्व वि

<sup>†</sup> अ-सि। अ । वि-सि। इ०। उ- त्वा। उ०। अ-में। बर। ३०॥ ‡ यहो। हि देवानामन्द्रिमिति श्रुते : । ४.१.१.२ । बार्ज यहारव्यमन्द्र महितीति बाजिनः।

का॰ २.७.१. आग्नीध्र योक्न (त्रिगुणा मुद्धमयी रपाना) करि गाहर्पत्य में नेक्ट्रत्य दिया में ईशानाभि मुखी बेठी दुई यजमानभायीं को परिधानवस्त्र से वाहिर नाभि सेनीचे कटि पदेश में पदिसण वेष्टित करें अदित्ये एस्वासीति । हे योक्त देवत्ये १ यजुर्गायवी २ देव्यपङ्किः हे योक्त तू श्रिहित (पृथिवी)कीर्प्राना (कर्थनी)हैं ॥ का॰रं १७ र र र तिस योक के दक्षिणपापा को पाङ्कस्थानीय उत्तरपापा में द्विगुण रवुर सि करि दक्षिणयोज्जपापा की ऊपर की उद्गहन करे विष्णे। र्वेष्यो ग्सीति । ग्रन्थि न करें ॥ हे दक्षिणपाश तू विष्णु(यत्र)का विष्यर्व्यापक है।।का॰ २ ७ ४ अर्ज त्वेति आज्य को गाई-पत्य से उतारि करि पत्नी के आगे में रिव पत्याज्य मवेक्सिव ति कहे॥ आज्यदेवत्यानि त्रीणि १ देव्यनुषुप् २ यजुः ३ साम्बी जगती। हे साज्य तुमे ऊर्ज (उत्तर्रसलाभ) के अर्थ श्राग्नि पर्से उनार्नाहं इतिषेषः । उनाग्द्रशाधृत सुखादु होता है। का ॰ २ ॰ ७ ॰ ४ ॰ अदब्धे नेति पत्नी आज्य की देरेंदे। हे आज्य तुरे अनुपहिंसित आखों से अधी मुखी हो कर देखती हं। किं च हे आज्य तू अगिन की जिहा है (जब आ-ज्य अग्नि में होमा जाता है तब जिह्ना ऐसी ज्वाला उत्पन्न होती है अतः तू अग्निकी जिह्ना है। कैसा हे तू कि देवताओं के अर्थ सुहः (मले प्रकार होमिये हे बोहा यदा जिह्ना विशे षणम् भली भाति वुलाइये हें देवता जिस से वोह। अर्थात्

ज्वाला देरिव देवता आते हैं। दूस हेतु मेरा धाम्ने धाम्ने (तत्त चागफलोप भोगस्थान सिद्धार्थ) हो। यजुषे यजुषे (तत्तद्या गसिद्धि के अर्थ योग्य)हो॥३०॥

स्वितुस्ता प्रस्व उत्पुनाम्यि द्रेण प्वित्रेण स्यस्य रिमिनिः। सिवृतुर्वः प्रस्व उत्पुनाम्यि द्रेण प्वित्रेण स्यस्य रिमिनिः। नेजी सि शुक्त मस्यमृतमिस धाम नामिस विषं देवानामनी धृष्टं देवयननमिस॥३१॥ †

इति सर्धं हिनायां द्रपामे भनुवाकः १॰

र्ति श्री श्रक्तयजुर्वेदे माध्यन्दिनीयायं। वाज स-नेयस्टेंहितायं। दीर्घपाठे प्रथमेष्ध्यायः ९

का०२००० सिवतुस्तिति शाज्य को उत्यवन करे। सिवता देवता की शाज्ञा में बर्तमान हो तुमे उत्यवन करता हूं। व्यारव्यानमन्यत् काएडी १२०॥ का॰ २०७० प्र श्रीर श्रोक्ष णी को पूर्ववत् उत्यवन करे सिवतुर्व इति॥ प्राजापत्या प्र-क्रिरापी देवता। तुमेहं उत्यवन करता हं इति व्याख्यातम् काएडी १२०॥का०२०७० ४० तेजेश्सीति श्रध्यु वा यजमान शाज्य को देखे॥ शाज्यदेवत्ये हे १० यजुिख्यु प्र २० शाची

र्म स-भिः। अग्राह्णते-सि।यग्या-सि।स्राम्।

उष्णिक्। हे आज्य तू तेज । शरीरकान्ति का हेतु होने से तेज) है। श्रुक (स्निग्ध रूपल से दीप्तिमान्) है। अमृत (विनाप्। रहि ने है। बहुत दिवस रखने से ओदनादिवत पर्युषितत्वा-दि होषों के अभाव में वा यज्ञहेतुत्व में अविनाशित है। का॰ २ ९० ११ १२ धाम नामेति एकवार मन्त्र पूर्वक औ र नीनिवार चुपके से चारि खुवाओं को घृत से पूर्ण करें। हे आज्य तू धाम (देवताओं की चित्तवृत्ति का स्थान) है। नथा नाम (अपने प्रति नमानेवाला) आज्य की देखि भोज न के लिये सब नमते हैं। तथा देवता छों। का प्रिय है। अना धृष्ट (अनिमभूत - गतसारत्व दोष करि अतिरस्कत - चरपु रोडा शादिक चिरिस्थिति से गतसार होते हें ऐसा नहीं है। देवयजन (यागसाधन) है ऐसे तुमे ग्रहण करता हूं इति वाक्य शोषः॥३९॥

त्रीवेदार्थ प्रहीपेन तमोहार्दे निवार्यन् पुमार्थीश्वतुरे। देयाद्यज्ञपुरुषः सनातनः १ इति भाष्ये दशमीः मुवाकः १०

श्री मच्चुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्वेयाघुपर् न्यविश्वामित्रपुराधिप श्रीमज्जयिकशोरदेववर्मातमजरींका एेय नृपतिगिरिप्रसादेन रचिते श्रीवेदार्धे प्रदीपे गिरिधरभाष्ये प्रास्त्राद्याज्य ग्रहान्तः प्रथमो ध्यायः ॥१॥ जीम् तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु

रिस्मपूत्रस्ययन साथनत्याय् रात्नेष्चार्।

हिरः सोम् जीनमीयज्ञ पुरुषाय पञ्चात्मकं विरूपंच साथने वीहरूपकम् स्वानन्द रायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं सुमः र

अप १ काणी स्याखे हो गनये जा जुह प्रोक्षामि विदिश्ति व हिंचे त्वा जुहां क्रोक्षामि बहिरिस सुग्म्यस्वा जुहां ये। स्याम्यदिनी बुन्देनम्॥१॥

> श्रेंनमे।याज्ञ वल्क्याय राज्ञागिरि,प्रसादेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके॥ दूध्मप्रोक्षादि पिश्रानोहितीये।ध्यायईपंतर

क्रणोर्शित रासुरी उक्कि इस्मो देवता। वेदिरसीति आसुरीअनुषुप् लिङ्गोक्त देवता। वर्हिरसीति प्राजापत्या उक्कि लिङ्गोक्त देवता। का॰ २'॰ १४ : इस्म पूलक को झुडाकर प्रोक्षण करें। और वेदि को प्रोक्षण करें। वर्हि ले वेदि में पूर्वपत्थि करि के प्रोक्षण करें क्रम पूर्वक क्रणों १सीति प्रतिमन्त्र में इति स्वार्थः॥ अयमन्त्रार्थः॥ हे इस्म तू कृष्ण (क्रण्णमृगरूप यज्ञ) हे १। केसा है कि श्वारव रेष्ठः (समनात् कित हा सामें स्थित। यज्ञा रवं (स्वर्ग) को गति (देता) रवर् (श्वावनीय) तहां समनात् स्थित ॥ यज्ञा कभी देवता श्री हे शुरिवत हो। अपने छिपने के श्वर्ष कृष्णमृग होके वन में प्रज्ञियतर के मध्य में प्रवेश करि कहीं कि शब्द कहे गये तथा च शत ० १९ १९ ४ देशो ह देवे भ्यो । प्रक्राम

<sup>🕈</sup> क्र-मि। श्राच वे-मि। इच ब्-मि। उचार॥ 🔻

t प्रचीर भगा वेवै: भगारूपास वहिंभो धार्कानं युक्तम्।

स क्रष्णे भूत्व चचारेत्यादि स्रुतिः। श्रतः स्राग्न देवता के अर्थ प्रिय तुँके प्रोक्षण करता हूं सुद्धर्य जल में इति प्रोषः॥वेदि रसीति वेदी को प्रोक्षण करे। तू वेदि (देवताश्चें) करि श्रसुरों से लब्ध होंने के कार णवेदि हैं इस हेतु वर्हि शों के थार्णे पयोगिता करि प्रिय तुँके प्रो०११ वर्षि स्मिति वर्हिः प्रोक्षणम्। हे दर्भ वर्हिः (यहत होने से वेदिकी श्रुद्धि कर्न समर्थ) हैं। श्रतः स्रुचिधारण से प्रिय तु०॥१॥

स्तरिये व्युन्देनमसि विष्णे सुपुः स्यूर्णमदसत्वा स्तरणाम स्वास्थां देवेग्यो भुवेपतये स्वाहा भुवेनप ये स्वाही भूतानां प्रतये स्वाही॥२॥+

का॰ २०० २० जोसाएं के शेषजल को बहि पूलक के मूलमें शियां के अहिते खुन्दनिति। प्राजापत्या गायत्री आपोदे । हे प्रोक्षण शेषो दक तू अहित (भूमि) का लेदन (अस्वेद)हैं।। का॰ २०० २९ अध्ये हाथ करि पवित्रा प्राणिता में रख तिस बहि पूलक के पूर्व भाग से विष्णिरित असर को निकालें। देवी पङ्किः प्रस्तरा दे । हे प्रस्तर दर्भसु हिरूप तू विष्णु (यत्त्र) की शिखा है। का॰ २०० २२ - ऊर्णम्बद् समिति विद को दर्भों से आछादन करें। आसुरी गायत्री वेदिर्दे । हे वेदे तुर्के हमें में आछादन करें। आसुरी गायत्री वेदिर्दे । हे वेदे तुर्के हमें में आछादन करें। आसुरी गायत्री वेदिर्दे । हे वेदे तुर्के हमें में आछादन करें। हैं। के कार्ण जैसी की मल को जिसे विद्यान के विद्यान के विद्यान के शिक्षा के विद्यान के सिक्ष विद्यान के विद्यान के सिक्ष विद्यान के विद्यान के लिये सास्या (सुस्वपूर्वक भोजन के लिये आसन करि बेठते हैं जिसपर तिस्र) को। का॰ २५: २०० सुवपये

<sup>+</sup> थ-क्षिया कि माक्र अ-भ्या अवामु हा। अवाम् हा। आव्यवा

स्ताहाकार् न विष्ठार्त क् माज्यक्षिवनशिक्ष्यकः।

साहेति स्वन्य (हिव के ग्रहण काल में परिधियों से बाहर विखरे ह विश्वा स्पर्श करे "सुवपतय प्रात देवीजगती। सुवन पत येति हो प्र जापत्या णयञ्ची। जयाणामिन हेवता। एतन्मन्त्र जयस्था जोत्क र्षः। सुवन पत्या ह्यः तीनां अगिन के स्वाता। स्वाहा पाच्ह निमात देवताओं प्रति हान वाची १। मन्त्रार्थस्तु। हिव ग्रहण काल में परिधि यों से बाहर जी हिव विखिरा सी सुवपत्या ह्यः अगिन के स्वाताओं को हिया द्रित । आग्राययह है पहिले अगिन के स्वाता चयद्वार की भय से भूमि को प्रवेश करते हुए और तिस बुःख किर अगिन भी भाग किर जल में प्रवेश करते हुए और तिस बुःख किर अगिन भी भाग किर जल में प्रवेश करता हुआ फिरि हेवताओं किर लाया अ प्रन अधिकार पर स्थाप्यमान ऐसे वोला कि जो द्रन मेरे भादयों क रि मुक्ते थारण करेंगे और तिन के लिये यत्त भाग की कल्पना करेंगे। फिरि ते अगिन के भाई परिधि हुए और तिन्हों का स्वन्त हिव भाग किया दित कथा तथा च शत ११३० ३११० १९॥

ग्नध्वेस्ता विश्वावसुः परिद्धातु विश्वस्यारिष्ठे य जमानस्य परिधिरस्यग्निरिड देखितः। इन्द्रस्यबा इरिस दक्षिणा विश्वस्यारिष्ठेय यजमानस्य परिधि रस्यग्निरिड देखितः। मित्रावर्रुणे त्वोनर्तः परिध नां धुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ठेय यजमानस्य प रिधिरस्यग्निरिड देखितः॥३॥१

का॰ २ च १ मध्यम इक्षिण ज्तर परिधियों को गन्धर्वः इन्द्रस्य मि ज्ञावरुति प्रतिमंत्र करिस्थापन करें॥ गन्धर्वस्व। इन्द्रस्य मिना

<sup>†</sup> म-तः। का **व्यास्याद्यम् तः। उ**न्नाद्।।

वरुरोते बीशियजूर्धिवयाः परिधयो देवता। आदी प्रश्वात्। हे प रिधे विश्वावसु नामा गन्धर्वः नुदे श्वाहवनीय से पीछे सर्वतः स्था पन करें (सर्वन वास करता विश्वावसु) द्युलोकस्थ सोम की रक्षा करने तिस के समीप में सर्वन गन्धर्व वास करते हैं इति श्रुत्यन्तर कथा। किसलिये स्थापन करे। आहवनीय स्थानरूप के हिंसा परि हारार्छ। परिधिके अभाव में असुर हिंसा करते हैं। किं च तू केव ल अग्निही का परिधि नहीं यजमान को भी असुरें। से रक्षा कर ने पश्चिम दिशा में स्थापित है। शोर शाहवनीय का प्रथम आता सुवपतिनामा अग्निस्य नूहै। स्तृति योग्य अत एव होता ओं क रि स्तुति किया। दक्षिणं परिधिं परिद्धाति। हे अग्नि के हितीय भाना भुवनपतिनामा दितीय परिधे तूरक्षाकरने को समये हैं द्स हेतु द्न्द्र का दक्षिण बाह्न है विश्वस्यत्यादि व्याख्यातम् ॥ तः नीय मुनरं परिधिं परिस्थाति। हे तृतीय परिश्वे अगिन के नीसरेश्र ता भूतानापते ) मित्रावरुणे (वाखादित्ये) स्थिर्धार्ण करि उत्तर दिशामें तुमें सर्वतः स्थापनकरें। अन्यत्यूर्ववत्॥ ३॥

वीतिहीतं चा कवे युमन्तर्हे समिधीमृहि। अपने

का॰२ च २ प्रथम परिधि को समिध छुवा करि वीतिहोत्रिमिति मन्त्रेसे आहवनीय में आधानकरे शविषाक्सु हृष्टा अग्निक्त्या गा यत्रीछ्न्स्का। हे कवे (कान्तदर्शिन्- भूतभविष्यतवर्तमान द्रवती पदार्थों के जाननेवाले । हे अम्ने यागनिमित्र में जुबै हम इस इस्म काषकरि हीपन करते हैं। कैसे तुरे कि वीति होन । पुनेपोन पशुधन नादि की समृद्धि के अर्थ होम जिस का वा होत कमें में अभिला ष जिस का तिसे तथा कान्तिमान और महाना को ॥ ४॥ मुमिदेशि सूर्यस्वा पुरस्तृत्यानु कस्याश्चिद्भिया स्ये। स्वितुर्बोह्र स्य जिएम्दरं त्वा स्त्रणमि स्व सस्यं देवेभ्य आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः

संदन्तु॥श्॥+

का॰२ प्रश्परिधि को विन स्पर्श किये समिद्र सीति मन्त्र क रि दूसरी समिधा अगिनमें स्थापन करें देवी बृहती अगिनर्दे-वता। हे द्धाकाष्ठ त् अग्निका सम्यग्दीपन है। का॰२ ॰ ४ अध्ययु वैधिकर आहवनीय के। देवता संहितास्वर से स्यिस्वा इ नि परें । शासुरी गायबी लिङ्गोक्तदेवता। हे शाहवनीय पूर्वदि-शा में सव हिंसाओं से सूर्य तुरे रक्षा करे। अर्थात् जे कोई हिंसा प्रस्ता निन्हें परिहरे। इतर तीनि दिशा में तीनों परिधिरक्षक है पूर्व में तिन्हें। के अभाव से सूर्य है । । का॰ २ ॰ ५ रो तृ ए। अ स्तर्स्थापनाथे उदगग्रे स्थापनकरे सवितुरिति मन्त्र करि॥ याजुषी गायवी विधृति । हे तृ ए तुम दोनों सविता की वाह हो (प्रस्तर्एाधार्ए करि सूर्य की बाह्र तुल्य है। "का० २ ७ १० तिन्हीं पर प्रस्तर विद्यावे कर्णम्बद्समिति मन्त्रकरि॥ आसुरी गायत्री प्र स्तरो दे । कर्णा वत् को मल देवता खाँ के सुखासन के अर्थ तुर्दे विल्लाता हूं ॥का॰ २ ॰ ॰ ११ आत्वा दृति मन्त्र से प्रस्तर् प्रति हा

<sup>+</sup> स-सि। अवायू-स्वि। ब्वास-स्य: । उनक-म्यास्काओं न्तु।तरवादा

थ रखे। आसुरी अलुषुप अलरो देश वसवी रुद्रा आदित्या क मेएा प्रातः माध्यन्दिन तृतीयः तीनों सवनों के देवता तुरे सर्व तः त्रसारें ॥५॥

> घुनाचीस जुह्रनीमा सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियर्ध सब शासीर घृताच्यस्यपभुन्नाम्ना सेदं वियेण यामा प्रियर्र सद् आसीद घृताच्यसि ध्रुवा नामा सद प्रियेण थाम्ना वियर्धे संद आसीद वियेण धाम्नी वि यर्र सद आसीद। ध्रुवा असदन्तृतस्य योनी ता विष्णो पाहि पाहि यूने पाहि यूनपित पाहि मा यून्यम पहिल

का॰२ पर १२ १३ अध्ये आग्नी घ्रकरि समर्पिता जुहू की लेक र सव्य हस्त सै अविमुक्त अस्तर पर आगग्र रखें दूतर मन्त्रों से उप मृत् और धुवा को ररेवे "घृताच्यसि जूहूर्नाम्नेति साम्नी जिष्टुप् जुहर्दे । हे जुह तू घृताची (घृतपूर्ण) शोर नाम करि जुहरे (हो) मनवाली)है। सो तृ त्रियधाम(देववल्लभग्युत्ते) सहित इस प्र स्तर पर स्थित हो ॥ उपभृत्को रखे ॥ सा-वि॰ उपभृहे ॰ उपरस्म-पमं स्थित हो आज्य को धारण करता ॰ उपभृत्। अन्यद्धास्या तम् ॥ ध्रुवाको रखे॥ सा-वि ध्रुवाहे ॰ जिसे होम के अर्थ जुहू उप-भृत चलते हें तेसे यह नहीं चलता इस हेतु नाम करि ध्रुवाहे । अ-यदुक्तम् । का ॰ २ ॰ २ १ १ विषय मनित आज्यस्याली पुरोड़ा-श्री विषय हो स्ति को बेहिपर रखिके । पानुषी जगती हविहे ॰ । हे हिव छत सहित प्रियस्थान में स्थित हो इत्येकेंकं हिव:सम्बो-

<sup>†</sup> घृ-हाग्रभम् अविष्यि हा ऋ श्यु-म्। त्रापा-म्। श्राभा ६॥

स्वचनम् । का १२ च १४ ध्रुवास्मस् निति सवों को स्पर्ध करें । यह विष्णु हैं । ऋत (अव प्य भाविफलो पेत १ सत्य पत्त ) के स्थान में जे हिव ए वे तिन्हें हे विष्णे (व्यापक यज्ञ पुरुष) रक्षा करि छी। यह जो तथा यज्ञ पति (यज्ञ मान) को रक्षा करि । का १२ च २० पाहि मामिति अपने को स्पर्ध करें । याजु षी गायजी विष्णु हैं । मुक्यज्ञ कराने वाले अध्वर्ष को रक्षा करि। है।

अ २ अग्ने वाजिष्ठाजे त्वा सिर्ध्यनं वाजितित्रें स-मोर्जि। नमी देवभ्यः स्वधा पितभ्यः सुयमे मे भूयास्तमस्त्रेन्तमद्य॥ २॥ र

> अस्तेन्त्रम्य देवेभ्य आज्यर्धं सम्भियासमिड्यूण विष्णे मा त्वावंक्रिमष् वसुमतीमग्ने ते छायास-पंस्थेषं विष्णे स्थानमसीत् इन्द्री वीर्युमक्रणेट्-धीन्धर आस्यात्॥ ॥ ॥

> खरेन वेहींचं वेर्त्यमवतां त्वा द्यावीपृथिवी अ व त्वं द्यावीपृथिवीस्विष्टक्तद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन द्विषा भूत्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः॥४॥+

का १ १ १ १ रे इध्मवाधन के तृणमय जून में इक्षिण परिधि के समीप अगिन की तीनि वार् मार्जन करे अग्ने वाजजित मन्त्र करि एकबार चुपके से हो वार् तेसे ही मध्यमीत्तर परि क्षिश्रों की ॥ यजुः अग्नि है । हे वाजजित् (अनों के जीतनेवा ले) हे अग्ने तुके ग्रोधन करता हूं। केसे तुके कि अन्तसम्मा

र् ग्र-डिमी प्रवान-स्याद्भास्य-स्यः। उवासु-म्। स्ववाणाः रेश्र-म्। त्वाक-सि। सावार्-हा। र्ववाचाः रेस-सि:। द्ववाधाः

वनीय में पश्चिम हाथ जोड़े नमी देवेम्य द्ति। देवी पंति। देवा देश ने देवता अनुष्ठान की अनुग्रह करते हैं तिन्हों के अर्थ नमस्कार्म का॰३ १ १५ पूर्व मुख्कार आदि में दंबताओं की अत्यर्थ अन्त्रिल करी स्वधा पित्रभ्य रूति पितरें की अ-त्यर्थ दक्षिएएमुख उतान अज्ञिल केर् । देवीपंक्ति पिनरे। दंशने पितर (पालक) हैं तिन्हों के अर्थ स्वधा हो । अर्थात्जी देने पंग्य है सी दंगा। अनेन मन्त्र हंयन देवा। पितरश्चीप के पंन्ते। का के १ १ १६ सुय ने मा इति जुह उपमृत की लंके। आर्ची उण्लिक जुह प्रभृदेवते। हे जुह प्रभृतों मेरे अर्थ जैसे जुम में स्थित आज्य न गिरे तेंसे धारण करें। 1911 नथा मित आज्य न गिरे तेंसे धारण करें। 1911 नथा मित आज्य न गिरे तेंसे धारण करें। 1911 नथा मित आज्य न गिरे तेंसे धारण करें। 1911 नथा मित आज्य न गिरे तेंसे धारण करें। 1911 नथा मित्र आज्य न गिरे तेंसे पोषण वाधारण करता हं। वाधारण करता हो। वाधारण करता हं । जे पितर (पालक) हैं तिन्हें। के अर्थ स्वधा हो । अर्थात् जो प्रक पत्रपुरुष) पाद करि तुमे अवक्रमण नहीं करता अर्थी त् पाद करि अतिक्रमणदोष मुरे न हो। का ०३: १: १४: वसुम ती मिति अवस्थान करि र्र्शानाभि मुख स्थित होके ॥ अग्निदेव त्यं यजुः। हे अग्ने तेरी छाया (छायावत्समीयवर्तिनी) वसुमती (भूमि) की सेवन करूंगा। स एव सेवामकार्। कथ्यते। हे वसु मित तू विष्णु (यज्ञ)का स्थान है। अर्थात् यहा वेहि कर्यज्ञ

द्नीपयुक्त तथा अन्तप्रतिबन्धनिवार्क को ।।का॰ ३ १ १५ अ।ह-

ग द्रापं चार्यः ब्रह्मीयद्वानार अस्तिन्।

करने को समर्थ होते हैं। शाह्वनीय के समीपवर्गित से इस भूमि का यज्ञस्थानत्व है। यहायमर्था हि अपने तेरी धनवती (धनशाहि करी) छाया को सेवन करूंगा(तेरी पादछाया में बास करूंगा क्यें। कि त् विष्णुका स्थान है। का॰ ३१ २१ इन इन्द्र इति हामें।।
इन्द्र देवत्यं पज्ः। पूर्व मन्त्र में पज्ञ सम्बन्धि जो स्थान क
हा सा ही देवताओं के विजय हेतृत्व से इतः प्राब्द करि परामुन है।
इपने। देव पजनव्यतिरिक्त भूमि के असुराधीनत्व करि तहा देव हि। ताओं की पराजय में भी यज्ञ अदेशा पराजय रहित है। सो ही म न्त्र कि कि दियेहै।। इन्द्र दस देवयजनस्थान में उद्युक्त होकर इन ति शेषः। वीर्षः शानुवधस्त्यकर्मः करेगा अत एव यज्ञ उन्मति की प्राप्त होगा। र्न्ट् के वीयं करते श्वुक्तविल्लाभाव से यज्ञ का शोन्तत्य है। ए। तिस हेतु हे अगने तू हाता के कर्म को जानि शेंगर दूतकर्म को जानि +। तुरु ऐसे को स्वावापृथिवी पालन करें। है अपने तू भी घावापृथिवी दोनें। लोक देवताओं की पालन करि ऐसे अन्यान्यपालन से र्न्ट्र हमारे दिये आज्य हवि करि देवता-थों के अर्थ स्विष्टकत (भले अभीष्टफल का राता)है। जी-जी ह म करें सी-सी रृष्ट सर्व वे कल्परहित करें। स्वाहा सुद्धतमस्तु। अ षीत् र्न्द्रदेवता की उद्देश करि यह शाज्य दिया। का॰ ३ २ २ संज्योतिषात जूह के आज्य का विन्दु ध्रुवा में डाले ॥ याजुषी गा यत्री आज्य हे । श्रुवास्थितान्य स्प ज्योति सहित जुह्वा मिन्यमानस् पज्योति संगत हो ॥ स्॥

मयीरमिन्द्र इन्द्रियं देधालुस्मान्रायी मुघवानः स चन्ताम्। अस्माके हं सन्वाशिष् सत्या नेः सन्वा शिष उपहूता पृथिवी मातीप माम्यूयिवी माता ह्वयताम् रिनरामी भात्वाही॥१०॥

का० ३ ४ २४ मधानयाग के अनन्तर पुरेखप्राष्ट्रायप्रायन के स मय होता के आधिष देते यजनान जेपे॥ आशीः प्रतिग्रहणयजुः। इन्द्र(परमेश्वर) मेरा अपेक्षित इन्द्रिय (वीर्य) मुक्यजमान मंस्था पन करें। किं च देवमानुष्रमेद कार हिविधधन और धनवन ह म यजमानीं की सेवन करें। किं च हम यजमानीं के आषाब अभी ष्टार्य के आशंसन हों। किंच हमारे पूर्वीका आशिषः सत्य हो।। का॰३-४-१८-२० जब कि होता द्यावापृथिवी का उपह्वान करे नब दोनों पुरांडाशें से एक-एक ऋंश को छे-छे भाग करि सामी-य के अर्थ देवें और मो उपहानेति मन्त्र करि भक्षण करे ।। पृथिवी दे॰ यजुः। जो यह पृथिवी दीरेंबे हे सो जगत की माता(निर्मात्री) मु र करि अभ्यनुज्ञाता और सो पृथिवी मातृत्व करि हमलोगी में भावितासती मुर्के हविः द्वाव मक्षण के अर्थ आज्ञा है। और में आग्नीध (अग्निकर्मक्रेनवाला) दूं तिस कारण अग्नि हो ति स भाग की भोजन करता हूं द्ति शेषः। स्वाहा (जाठराग्नि में सुद्ध त हो ॥१०॥

> उपहूरों धोष्प्रितोप मां धोष्प्रिता हैयताम्रिनरानी **धा**त्वाहा।

ब्रह्मत्वम् श्राद्भिर्सो ब्रह्मपेत्रार्षम् देवस्य ता सिवृतः प्रस्तेनिश्चनीर्वाहुम्यी पूर्णोहस्ता भ्याम्। प्रतिगृह्णाम्याने श्रुस्येन् प्राश्नामि॥११॥ दितीयं प्रश्नातिः उपहृते। द्यारिति यजुः द्योर्देश्यवं द्योः पिता

विताय प्रश्नातः उपहृता द्यारित यजुः द्यादे । एव द्याः पिता जगत्यालकः) उपह्नयतामित्यादि समानार्ध हैं ॥देवस्यत्वाः। इतः प्रभृति उम् प्रतिष्ठत्यन्त किएउ १२ ब्रह्मत्वम् तिस् का श्र-द्विग का पुत्र बृहस्पति त्ररिष है ॥का १२ १२ १६ ब्रह्मा देवस्यत्वे-ति प्रािष्ठात्र को गृहण् करें ॥ देवस्य ता व्याख्याता १२१ । प्रतिग्र-ह्मामीति देवीपंतिः। प्रतिग्रह्मामि स्वीकार् करता हं इति शोषः ॥ का १२ १ २० अग्नेष्ट्रेति विनद्यत लगाये प्रािष्ठत्र को ब्रह्मा श्र-नामिका अञ्जष्ठ में ले भाजन करें ॥ प्राजायत्यागायत्री प्रािष्ठान-हे । हं प्रािष्ठात्र अग्नि के मुख किर तुंके भक्षणं करता हूं ॥१९॥

एतं ते देव सिवतर्यक्तं प्राहुर्बृह्स्य त्ये ब्रह्मणे। ते न यक्तमव तेन यक्तपति तेन मामव॥१२॥ मनी जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृह्स्यतिर्यक्त मिमं ते नोत्वरिष्ठं यक्तर्रेसिममं देशातु। विश्वे देवासं दूह मादयन्तामे। ३ स्प्रतिष्ठ ॥१३॥

का १२ २ १२ सिमहाथान करने को आजा प्रदान के अर्थ बोधन किया ब्रह्मा गतं त इत्यादि ओ म्य्रतिष्ठेत्यन्त मन्त्र करि आजा है। बेम्बदेवं यजुः। है देव दातादि गुणयुक्त है सवितः जत्यन्त कार्क दूस समय क्रियमाण यह यज्ञ तेरे अर्थ यजमान कहिते हैं। किं

<sup>+</sup> उ-हा। भाग दे-म्।र्गप्र-मि। उ०।अ-मि। बर ।।११।

च तुम कारे प्रेरित देवताओं के यज्ञ में जी ब्रह्मा तिस ब्रह्मा अंगेर बृहस्पति के अर्घ भी कहिते हें। जैसे बृहस्पति देवताओं का ब्रह्मा ऐसे ही नदिधिष्टित यह मनुष्य ब्रह्मत्व की करता दे किंच तिस हेतु करि अपने यन की रक्षा करि। तथा तिस ही हेतु से यज्ञपति (यजमान) की रक्षा करि। तथा मुरु ब्रह्मा की पालन करि॥१२॥ किं च हे सबितः अपन मन (चित्र) को यज्ञ सम्बन्धि आज्य में स्था पन कार् केंसा मन कि भूतमविष्य हर्तमान तीनें कालगत पदा र्थी में गमन शील को। किं च बुहस्पित इस यज्ञ को विस्तार करें। क्यों कि ब्रह्मा है। फिरि इस यज्ञ की हिंमारहित करि के स्थापन करें। क्यों कि इंडामक्षण में मध्य में यज्ञ विछन्त्रहुआ इस हेतु क हा। अपेर सव देवता इस यज्ञ कर्म में तृप्त हैं। एवं प्रार्थितः सविता शोम्अतिष्ठ यह अनुज्ञा है। श्रोम् अङ्गीका गर्छः। प्रतिष्ठः प्रयाणः कुरु। अर्थात् समिदाधान काल में यजमान के अभिषेत प्रयाए। को जानि सविता देवता अङ्गीकरि प्रयाए में प्रेराण करें ॥१३॥

णब्रातं समाप्तम् ॥
एवा नेन्त्राने समिनया वर्धस्व चा च प्यायस्व॥
वर्धिषी महि च व्यमा च प्यासिषीमहि। अग्ने
वाजजिद्दाजं त्वा सस्रवार्धसं वाजजित्र्वर्धं सम्माजिम् ॥१४॥ † ए-हि। अ०। अ- जिम। र्०॥१४॥

का • इ. ५. २. एषा त र्ति होता समिधा को अनुमन्त्रण करे। अ-तः प्राक्षतमार्थम्। र्यमनुषुविग्नदेवत्या। हे अम्ने पह तेरी समित्। सिम्बान हेतुः काष्ठ विशेष है। तिस समिधा करि त् वृद्धि की प्राप्त हो। और हमें भी सब औड़ी से वृद्धि की प्राप्त करि। नथा च सित तेरे प्रसाद से हम वृद्धि की पावे। और अपने पुत्र पश्चादि की की सर्वतः वृद्ध करें। का॰ ३०५ ४०४ पहिले अने बाजजित् का शिड ००० मन्त्र करि जैसे इध्मषांथने के जून से अग्नि का मार्जन किया तेसे यहां भी करें। नहां तीनि – नीनि परिक्रमा करि किया। परं नु यहां परिक्रमण विना एक वार इति विशेषः। मन्त्री व्याख्यातः। हे अपने तुके संमार्जन करता हं। केसे तुके कि अन्त्र सम्मादितवन्त्र की। अन्यत्यूर्ववत्। १४॥

अ० ४ र्यानी बोमियार जिल्लीत मन्द्रे बार्जस्य मा प्रस् बेन बोही मियार प्रानी बोमें तमपेनुद्रतां यो स्मान्त श्रियं च वृद्यं हिस्से वार्जस्थेनं प्रस्वेनापी हामि। रून्द्राग्योर जिल्लीत मन्द्रे वं वार्जस्य मा प्रस्वेन श्री होमि। दुन्द्राग्नी तमपेनुद्रतां यो स्मान्द्रियं च वृद्यं हिस्से वार्जस्थेनं प्रस्वेनापी हामियर श्री

का॰३·५·१०·१० प्रम् श्रीर उपभृत को वेदी से पीछे यजमान श्राकर शन्य- अन्य स्थान में रखे। नहां जुहू को पूर्व में श्रानी बोम योरितिस्थापन करें। चत्वारि लिङ्गोक्कानि नचा दें। बे १०१ यजुषी नृतीया ३ आची जिलक चनुर्थी ४ आची प्रक्रिक चनुर्थी ४ आची प्रक्रिक चनुर्थी ४ आची प्रक्रिक चनुर्थी ४ अर्जी प्रमुखी मयो। हितीय पुरोडा प्रदेवता श्रों के विष्र रहित है विः स्वीकार रूप उत्कर्णय को अनुसरण करि में उत्करणय

<sup>+</sup> अ-मि । अ । दू । दू - मिरु । स्ट । १५।।

की यात्र होंउगा। अन्त (युरोडाशाहि) की अभ्यनुत्ता करि में जुह्रस्त्यधारी यनमान प्रक्रष्ट उत्साह को पहुंचूंगा। उपमृत् को पश्चिम में स्थापन करें अग्नीषामाविति। जो असुरादि श्रृत हमारे यत्त विनाश के अर्थ हेष करें और जिस आलस्यादि स्त्य हमारे अनुष्ठानविरोधी श्रृत्र को विनाश के अर्थ हम उद्योग करें तिन उभभयविध श्रृत्र को अग्नीषोमें। देवो निरा करें। किं च में भी इन द्विविध श्रृत्रुओं को उपभृदूष पुरोडाशदेका की अनुत्रा करि तिरस्कार करूंगा। उत्तरी मन्त्रो दर्श देवता विषयों समानार्थो। १४॥

वसुभ्यत्त्वा रुद्रेभ्यत्त्वा दित्येभ्यत्त्वा संजीनायायाः वापृथिवी मित्रावर्राणे त्वा वृष्ट्यावताम्। व्यन्तु वयोशक्तर्हं रिह्णण मुरुता पृथतीर्गञ्च वृष्णा पृथ्वि भृत्वा दिवं गञ्च तती नो वृष्टिमावह । वसुष्या श्रीनेशिस वसुर्मे पाहि ॥१६॥ +

का॰ ३ ४ २४ अध्ये जुद्द उपमृत् का प्रोक्षण करि पूर्ववत् यथा स्थान लाके उपभृत् की स्थापन करि जुद्द में मार्जन करें वसुभ्यस्त्वेति प्रति मन्त्र करि प्रत्येक परिभियों की "वसुभ्यस्त्वेति है १२ देवीवृहती आहित्ये भ्यस्त्वा ३ देवीपङ्गित त्रयाणां परिधयो देवता। हे मध्यम परिधे वसुदे वताओं को प्रीत्यर्थ तुर्ने मार्जन करता हूं। एकं दक्षिणेकरपरिधिम न्द्रो व्यार्थ्ययो। तीनी परिधियों के मार्जन करितीनी सबनें के देवता नप्त होते हें इति भाष्याका १३ ६ ३ संजानाथामिति अपध्य पु प्रस्तरग्र

<sup>†</sup> व-स्वाः त्रा र्वः रू-स्वाः यू राज्या-स्वाः दूराः श्वा-स्वाः युराः सं-म्। वर्षः व्य-गाः। स्टब म-द्विः त्रा र्वः र्वः

हरा करे। त्रकरदेवत्यं यजुः। हे द्यावापृथिवी (ह्युलीकभूमीकदे ब्यो तुम यहामाण प्रस्तर्को भले प्रकार् जानों। किंच हे प्रस्तर् मित्रावरुणे (प्राण्णपानवायू) जलवषेण करि तुँके रक्षा करें। बायु वैष्यस्थेष्टे १ ए ३ १२ वृत्युक्तवात् वायु वर्षा का स्वामी है औ र वीह अध्यात्मगतः प्राणीदानरूप मित्रावरुणप्रव्देसे कहिला ता है। और सा प्रस्तरस्प्यजमान की वृष्टि से रक्षा करें +॥का ३ ई ४- १ ग्रहण किये प्रस्तर के अग्रमध्य मूल भागों की क्रम म जुहू उपभृत् ध्रुवास्थित घुत से लिप्न करें च्येन्तु वय इति॥ प्रास्तरं यजुः। पक्षिरूपापन्त गायच्यादि छन्द घृतलिप्त प्रस्तर को लंक आस्वादन करते हुए जांवें ।। का॰ ३ ई ॰ ए॰ मरुतामिति एक नृए की प्रस्तर् में पृथक् करिके प्रसार् की नीचे ले अगिन मं उन्ति । प्रसार्देवत्यापरिष्टा हहती कपिदृष्टा चतुर्थः पाद्ञा र्गनयः। हे प्रस्तर तू मरुन्तामक देवताओं सम्बन्धिनी पृष्तीः।वा हनरूपा चित्रवर्णा अश्वाशीं)कों प्राप्त हो बायुवाहनवहेगा अ न्नरिक्ष को जा। वशा (स्वाधीना) प्रिक्ष अल्पश्रारीरगो (कामधेनु वन् प्रिकरी होकर स्वर्ग को जा। फिरि स्वर्गप्राप्ति के अननार हमा रे अर्थ भूलोक में वृष्टि ला।यहा।वशा पृत्रिः पृथिवी+) सम्बन्धि भागों की लेकर स्वर्ग की जा।हे प्रस्तर तू अन्तरिक्ष की जाके तव स्थ सवाहन मरुतों को तृत्र करिके स्वर्ग को जाकर और देवता जीं की तुस करिके वृष्टि करि इत्याइति परिणाम सूचित इतिभा वः ॥का॰३ ६ १५ चस्तुष्या इति अपने की स्पर्ध करें ॥ हं अग्ने

तू जिस कारण ज्वाला से अन्धकारको निवारण करिके नेत्रीं का पालक है इस हंतु मेरे नेत्रों को पालि (प्रस्तर प्रहरण प्रसंक नेत्रों के उपद्रव की निवारण करि ॥१६॥

यं परिश्वं पूर्यक्षत्या अग्ने देव पृशाभिगुद्धमानः।
तं ते गतमनु जोषम्भराम्येष नेह्नदेपचेतयाः
ता अग्नेः प्रियं पाथोः पीतम्॥१९॥।

का॰ ३ ई १९० अध्यर्ष परिधिशों को आहवनीयानि में डा-तें यं परिधिमिति प्रथम को "विग्रूपात्रिष्ठुबांनयी यज्ञ रन्ता। अगने: प्रियमिति यजुः। देवल दृष्टा। हे अगने देव आहवनीय। प-एग असुर करि संरुथ्यमानः सन् तृ जिस परिधि को पश्चिम दि प्रा में असुरेग्यद्रविनवारण के अश्च स्थापन करता हुआ। निस तेरे प्यारे इस परिधि को अगिन में डालता हं। अनुः (भिन्न-कमः। यह परिधि तेरे सकाप्रा से अपगत चिन न हो। तु के में ही स्थित हो "का॰ ३ ई १९० अगने: प्रियमिति दक्षिणेत्रस्य-िधिशों को साथ ही डाले "हे परिधी तुम आहवनीयाग्न-के अभिषेत अन्त (अन्तत्व) को प्राप्त हो छो।

स्थास्वभागा स्थेषा बुहन्तः प्रसारेष्ठाः परिधि याच देवाः। इसा वाचम्मि विश्वे गुरान्ते आ सद्यास्मिन्बहिषि माद्यक्ष छ स्वाहा वाटणस्था

का॰३-६-१८ सथ्यवभागा र्ति सथ्यवों को होमें।विष्य

<sup>+</sup>सं-म्।अगस्या-इ।रूगा१ण।

है विश्वदेवा तुम संस्ववभागाः (विलीन आज्य के भागी) है। त-यासंस्वलक्षण अन्न किर वडे हैं। किं च जे प्रस्तर पर बेंहे और जे परिधिभवाई। ते विश्वदेवा इस मेरी वाणी की सर्वन वर्णन करते कि यह यजमान मलेपकार यजता है यह सब देवता ओं के मध्य में कहते तुम इन विहिशों पर यज्ञ में बैठि कर मा हयध्वम् (तृप्त वा प्रसन्नहाओं। स्वाहा और बाद होनो पाद्द ह विदीन के अर्थ में। सर्वया दत्तमिति आदर दिखलांन को प्रा-व्दह्मय प्रयोग है। यद्यपि स्वाहाकारेण वा वषद्वारेण बेति श्रुते विपद्वारो दानार्थ।। तथापि देवताओं के परोक्षप्रियत्व प्रत्यक्षत्व परिहार के अर्थ वाडिति पाद्ध प्रयुक्त है। १८॥

घृताची खो थुंधों पातर्ह सुम्ने स्थः सुम्ने मी धि हि त्तम्। यत्त् नमश्च नु-उपं च यत्तस्य शिवे संति हि यस्व स्विष्टे में संतिष्ठस्व॥१४॥ र

का॰ ३ ६ १४ जह उपमृत् को शकर की शुरि (वेलजोडने केस्था निय घृताची द्ति रखे । खुत्री देवते प्राजापत्यानु शुप् । हे जहूप भृते । तुम घृताची (घृतको प्राप्ताहरें। तथाविधे तुम धुर्यो (वलों) को रक्षा करें। किं च तुम सुख रूप हैं। तिस हेत हमारें सुख को स्थापन करें। का॰ ३ ६ १ १ यत्त नमश्च तः इति वेदि को स्पर्शक कि । यत्त देवत्यं यजुः अस्य मन्त्रस्य शूर्यं यवमान् कृषिः उद्दाल हैं। वान् थानान्तर्वान् इति पन्त्रर्थयः। हे यत्त तेरे अर्थ नमस्कार्थे हैं। उप (इद्दि) हो । किं च यत्त के शिव में संतिष्ठस्व (अन्यूनाति ।

<sup>1</sup>य-म् भाय-सादुः॥र्भा

रिक्त यज्ञ की करीं †।मेरी श्रीभनयाग में प्राप्ति करो॥१४॥

व्यापकतमः हे अग्ने गार्हपत्य मुरे वज्र (प्राच्च प्रयुक्त वज्रस-म आयुधः संरक्षाकरि। प्रसिति (बन्धनहेतु भूतजालः) से मुरे रक्षा करि। अप्रास्त्रीययाग से मुरे रः। दूषित भोजन से मुरे शिक्तं च हमारे पितु (अन्न हिवरूपः) को विष रहित करि। सुषदायो च हमारे पितु (अन्न हविरूप) को विष रहित करि। सुषदायो नी (सम्यगवस्थानयोग्य घरमें) मुके स्थापन करि इति शे षः।यद्या घरमें स्थित हमारे अन्त को अविष करि।स्वाहा बाडिति पंदे व्याखाते॥ का॰ ३.७.१७ इसिएगानि में होमें अग्नये इति और सर्खत्ये इति ॥ अग्नये दक्षिणागिनदे सी र्खत्ये निक्नोक्त दे ॰ हे यजु स्विषु वो। स्वीपुरुष के अभिलाष पूर्वक पायन के पति अग्निके ऋषी स्वाहा (इवि हिपा। जीवन पर्यन्त पुरुष के यश (प्रशंसा) की बहिनि सरस्वती (वागूप) के अर्थ स्वाहा॥२०॥

वेदी गित येन तं देव वेद देवे म्यो वेदो भवसेन

<sup>+</sup>अ-राअाभ-हार्गम्हाउगारगा

महं बेदे। भूयाः।देवा गानुविदे। गानु विच्वा मानुमि त। यनसम्यत रूमं देव प्रच्छं खाहा वाते थाः ॥३१॥ का॰३ ए १ यजमानपत्नी वृद (कुप्रामुष्टिपूलक) की खोले वेही । सीति॥वेद देवत्यं यजुः॥हे कुश्रमुष्टिनिर्मित पदार्थ तृ वेद । ऋगादा त्मक यहा जाता है। हे चौतनात्मक वेद जिस कार्गा करि तू देवताओं हैं कि का शापक हुआ तिसी कार्ए मेर शापक हो।।का॰३॰०॰४॰समिष्ट हि यज होमें देवागातुविद इति॥मनसस्पति दृष्ठा विराट् छन्दस्का वा तदेवत्या। अस्याः पूर्वार्धेन देवता विस्रजित। हे गातुविदः (यशवेता कि ऐदेवा: १) हमारा यज्ञ प्रवृत्त दुः यह जानिकर् यज्ञ प्रति आएवा + गातुं(गन्तव्य)मार्ग। इमारे यज्ञ करि तुस्र हुए खमार्ग को जाशो।ए वं देवान्विस्त्य चन्द्रं प्रत्याह। हे मनस्यते (मनके अधिपते चन्द्रः। बा देवताओं के यजने के लिये मन के प्रवर्तक परमेश्वरः तं प्रत्युच्यते।हेम-नसस्यते (परमेश्वरः) हे देव यह अनुष्ठित यज्ञ स्वाहा (तेरे हाथ में देता हूं। और तू तिस यज्ञ को वायुरूप देवता में स्थापन करि। वाते हि पन्नो वितिष्टते। नदुकं श्रुत्या। वायुरेवाग्निस्तस्माद्यदेवाधर्यु रुत्तमं कर्म करोत्येथे तमेवायोतीति॥ २१॥

सम्बर्हि रङ्काथं हिवर्षा घुतेन समादित्येर्व सुमिः सम्म रुद्धिः। समिन्द्री विश्वदेविभिरङ्का दिव्यं नभी गळतु यत्वाहो॥३२॥

का॰ ३ ॰ ६ सम्बर्हिरिति बर्हि हो में ॥ लिङ्गोक्तदेवत्या जिष्टु बिराङ्गाः इन्द्रहविः संस्कार्युक्त मृत करिके बर्हिएँ भले प्रकार् अन्जनोपेत (लिस्र)

करै। और केवल सो इन्द्र ही नहीं किं तु आदित्य वसु मरुत् थीर विश्व नामक गए देवां सहित लिप्न करे। वस्वादि सहित इ-न्द्र करि लिप्न करी सो विह जो कि दिव्यं नभी । आदित्यलक्ष्मण ज्योति। है तिसे प्राप्त हो। स्वाहा (यह बर्हि देवता के उद्देश क रि दिया ॥ २२॥

करता विमुद्धित स त्वा विमुद्धित करेंमें ता वि मुन्दिति तसे ता विमुन्दिति। पोषय रक्षसाम्भा गोऽसि ॥२३॥ + - + ब-यान्त्रनर्मा द्रा २३॥

तमा दे वेदी ।

त वेदी के मध्य में रख

कस्तित यज्ञः प्रजापति देशव्याख्य

बा तहां यत्त्रपोग में परं तु यहां यत्त्रविमोक में

कि है। पोषाय (यजमान के प्रवादिकों के पोषण के अर्थ

तुर्के अोधाता हं इतिष्ठाषः माका०३ प्राच्यापक्रपाल क

त क्ष्मिं भी विक्रिणाजिन के नीचे ही कर्णां को उत्कर में डाले गर्थमामिति

याजुषी गायत्री रक्षों देवता। हे कर्ण समूह तू रक्ष्मों का भाग है

श्रित्य में

श्रित्य में

श्रिप्त पाजमानम्

अ० ६ सं वर्षमा पर्यसा सं न का॰ ३ पर ६ अध्रयु आहवनीयागिन को परिक्रमा दे वेदी के स

त्वष्ट्रदेवत्या विष्ट्रप्। का॰ ३ प्र- ४० प्रणेषात्र की ले पूर्व में आहव नीय को फेरा दे विकाश में उत्तर्भि मुख यजमान की अञ्जलि में सं तत जल छोडे छ्टते पूर्णपान को यजमान संवर्चमेति अञ्जलिक रि ग्रहण की फिरि खुपके से मुँह धोवे ॥अर्थः। ब्रह्मतेज करि ह म संगत द्वा। सीरादिर्स करि संगणतन् । अनुष्ठानक्षम श्री रावयवीं वा भाषीपुनादि। करि संगाणशान्त कमे ऋदा युक्तम न करि संगभयज्ञ को समीप जाते मनुख्य के ब्रह्मिजादि प्राप्न हो। ते हैं तिन्हें फिरि भी इस से पूर्ण करता है। किं च घो। भनदान: त्व-ष्टा घनों की विविध स्थापन करे। हमारे श्रीर का जो न्यून अ द्गः निसे न्यूनलपरिहारेण अनुकूल करिके शोधै। अर्थात्यन पारीर की पुछि करे।।२४॥

दिवि विष्णुर्व्यक्षंस्त जागतेन इन्देसा ततो निभी को योग्स्मान्हेष्टि यं च वयं हिष्मान्तरिक्षे वि ष्णुर्म् कर्मनेष्ट्रेमेन छन्देसा तता निर्मिको यो स्मान्देषि यं चे वयं दिष्मः पृथिवयां विषाुर्विक थ्स्त गायत्रेण छन्दसा ततो निर्मको योःसमन्द्रे ष्टि यं च वयं दिक्सोरमादन्त्रीद्रस्य प्रतिष्टायाऽ शर्मनम् खः सं ज्योतिषाभूम॥२५॥+

काण इ. ५ ११ १२ यजमान अपने आसन से उठि वेदी की द क्षिए श्रीए से ले आहवनीय के पूर्व में तीनि विष्णुक्रम्भंज्ञक प्रदक्षिएण (विष्णुपाद बुद्धि करि अपने पाद का भूमि में शपण)क

ने दि-ष्यः। व्यवस्थान्यः। द्वाष्ट्-व्यः। उव अ-त्। वरकाव्य-पे।त्रकाव्य-स्वः।व्यव स-मः र्व्वावस्था

रे दिवि विष्मुरित्यादि तीनि मन्त्रां वा पृथिवी अनारिक्षदिवी त्यादि ऊँचे आगेहण कम सेगदिवि विष्णुरितित्रीणि यज् थे यि विष्णुदेवत्यानि। विष्णु(यज्ञपुरुष)जगती छन्द्रस्य अपने पाद से द्युलोक में विशेषण परिक्रमा करता हुआ। तथा सति त तो युलोक में निर्म्तः (भागरहित करिके निकाला कीन कि जो हमें देरिवधीत नहीं करता सीर्जिसे देखि हम प्रीतिनहीं करते सी हिविधप्रतु॥ एव मुत्तराव पि विष्णुकममन्त्रीं व्याख्येयो।।का०३ ए १३ अस्माद्नादिति अयने भाग की देरेंवे । अस्मादन्त्रादिति देवी बृहती भागोद्। जो यह भाग ही खुन यजमान के भाग से निर्भक्त इति वाक्य प्रोषो नुवर्तनीयः ॥का ॰ ३ ः ० १४ ध्यस्ये प्रतिष्ठाया दृति भूमि को देरेवे। याजुषी गायत्री भूमिर्दे । इस साम्न हुप्य माना प्रतिष्ठा हेतु यज्ञभूमि से निर्भक्त इत्यादि पूर्ववत् ।। का॰ ३ ७ १५ अगन्मस्वरिति पूर्व की देरेवे गदेवीबृहती देवा देवता। पूर्विद्शामें स्थिति स्वः (सूर्य बा आकाश) को हम यज्ञानुष्ठान करि शाप्त हुए। का॰ ३ ८ १६ मं ज्यातिषेत्याहवनीय को देरेवे॥ याजुषी गाय ची आहवनीयाग्निदेश आहवनीयलक्षणज्योति करि हम संगत् हुए॥२५॥

स्यम्भूरेसि श्रेष्ठी रिषमर्विची हा सिस वर्ची मे हेहि। स्पर्यावृत्मन्वावेति॥ १६॥ +

का॰ ३ ० १० खयमभूरिति सूर्य को देखे गसूर्य देवत्ययज् । हे सू र्थं तू स्वयंसिद्ध है। श्रेष्ठ (अशस्यतम) रिश्म (मएडल शरीराभिमानी

<sup>+</sup> ख-हि। छ॰। स्-ने। र्॰॥३६॥

दिरएषगर्भाहै।सूर्यकी सप्त रिप्तां हैं।चारेंदिशा में चारि।एक ज पर।एक नीचे।सातवीं मएडलाभिमानी हिरएयगर्भ पुरुष वोह श्रेष्ठ है सो तूहै।यतः तू वर्चीहा (तेजका दाता) है + अतः युर्के ब्रह्म तेज दें "का॰३ पर १४ सूर्यस्येति प्रदक्षिणाकरें "याजुषीबृह्ती सर्य दे । सूर्य की सम्बन्धिनी आवर्तन को अनुसर्ण करिमेशी आवर्तन करता हूं ॥ २६ ॥

> श्रम्ने यहपते सुगृहपतिस्वयोग्नेःहं यहपतिना भूयासर्वे सुगृहपतिस्वंभयोग्ने गृहपतिना भूयाः। श्रस्थिरि ऐोा गाईपत्यानि सन्तु श्रातर्वे हिमाः सूर्यः स्यावृत्भन्वावर्ते॥३०॥ अ-माः।अ०स्-र्ते। र्गा०००

का॰ ३' ॰ '२१' अग्ने गृहपंत र्ति गाईपत्याग्नि की उपस्थान(प्र काश) करें " ब्राह्मी बुहती गाईपत्याग्निहें ॰ हें मेरे गृह के पालक हैं अग्ने तुरु गृहपालक के प्रसाद करि में शोभन गृहपालक हैं अग्ने तुरु गृहपति की करी सेवा से शोभन गृहपति हों । तथा है अग्ने तू भी मुद्र गृहपति की करी सेवा से शोभन गृहपति हों एवं सित हम गृहपति यों (स्विपुरुषों) करि नियाद्य कर्म भ शतवर्ष पर्यन्त अस्थूरीव हों (निरन्तर अव्यवहित प्रवर्ते ग्एकपार्श्व में वलीवर्द युक्त शकट को स्थूरि कहिते हें लुन्नोपमानम् बलीवर्द युक्त शकट जैसे निरन्तर अव्यवहित वर्ते हैं तेसे हमगृहपतियों के हों ॥का॰ ३' ॰ '२३' सूर्यस्थिति प्रहिता है ॥ याजुषी वृहती सूर्य है • व्यास्थाता २६ • इ • ॥३०॥

अग्ने ब्रतपंते ब्रतमंचारिषं तदेशकं तन्मेंश्रधीद-

रिका॰ ३ च १ घ भाषा व चींता के स्थान पर प्रत्नहा भनदा गोहा अवदा र्त्यादि को कायना रखता है तिसे उच्चार करें॥

महं य एवास्मि साग्सिमश्रणा

ति ३ च २४ व्रित्र व्याप्त में हो मन्त्र कहे गये अध्या ०१ का-डी ६ तिन्हें के मध्य जिस (पहिले वा दूसरे) से ब्रताहान किया । यहां भी तिसी के अनुसार से व्रत की विसर्जन करें ॥ आने तपत व्रति सान्त्री पिष्ट्रः इंदमहिमिति याजुषी पिष्ट्रः है आ नये। हे अने हे ब्रतपते (कर्मपालक) में ने कर्म का अनुष्ठान ह्या और तेरे प्रसाद से कर्मश्रक्त हुआ और तूने मेरा कर्म सि किया ॥ दितीयो मन्त्रः। हे अग्ने यह कर्म समान्नि किर जो में हिले था वोह ही मनुष्य हूं ॥ २०॥

॥ इति याजमानर्हसमाञ्चम् ॥

॥ इतिभाष्येषष्ठीःनुवाकः६ ॥

॥ इति द्श्रीपूर्णमासिष्टिमन्त्राः समाप्ताः ॥

<sup>-</sup>धि। ७९०। रू-स्मि। जून। २८।)

## ञ्जतः परं पिएडपितयक्तमन्बार्त्तेषा जजापितक्रिष्

अपनये कंव्यवाहंनाय स्वाहा सामाय पित्मते स्वा हो। अपहरा अस्रा रक्षा छसि वेदिषदेः॥३४॥+ का॰ ४ १ १ ७ अमिन से छोड़े पके चावल कि जिन्हें में स्थाली पूर्ण न होवें आसादित साज्य करि अभियारि दक्षिएतः निकालि दक्षिणाग्नि के पूर्वमार्ग करि प्रदक्षिण उत्तरतःसा करि सव्य करिके हैरि तीनि समिथाएँ आधान करि वेढि आ उत्तरव मेक्सण करि अगनये और सोमाय दो मन्त्र करि चर की होमें । हे देव देवत्ये यजुपी साहाकारस्य अते। कवया (कान्तदर्शिन । पितरीं : के सम्बन्धि हिंव के वहाने का अधि कार जिस का वाह कव्यवाहन तिस अग्नि के अर्थ स्वाहा (हिविदिया)॥ पित्संयुक्त सीमनामक देवता के अर्थ हिन दिया। स्वाहाकारेण ब षद्वारेण वा देवभ्योश्चरान्युते हैंबाविभे। मुन्ने॥का०४ १ ए दक्षिए से उल्लेखन करें अपहता दृति। आसुरी उष्णिक् आसु रम्। वेदी में स्थित असुर् वेदी के सकाश से निकाले तथा राक्ष स भी मिकाले (असुर और राक्षस जाति है देवताविरोधीओं की। २ पे रूपाणि प्रतिमुख्यमाना शसुराः सनाः स्वथया चर्नि। परापुरी निषुरी ये भर्न्यानिषान्तीका

र सन्हा। अलसी-हा। इल भ्य-सः। उ० ४२५॥

कात्य्रणुदात्यस्मात्॥३०॥

का ०४ र र रेखा के उल्युक की दक्षिणामिन के एकदेश में स्था पन करे॥ये रूपाणीति विष्टुप् कव्यवाहनारिनवेवत्या।(स्वधार्पेत कान्त्र निमिन-पितरें। का अन्त्र हमलोग भक्षण करें इस हेतु करिश पने रूपें के। प्रतिमुख्यमान (पितृसमानरूपें को स्वीकार) करते हु ए जे असुर देवविगेथिपित्यज्ञस्थान में प्रसर्त है। तथा जे असु र परा युरें (स्थूलदेहें) और नियुरें (स्क्मदेहें) की धारण करते हैं अपने असुरत्व हिपाने के लिये। उल्युकरूप अपन इसलो क (पित्यज्ञस्थान) से तिन असुरों की प्रकर्षेण निकाले ॥ ३०॥ अर्च पितरी मादयश्चं यथाभागमार्वृषायश्चम्। अमीमदन्त पितरी यथाभागमार्खायिषत॥३१॥ र का • ध • १ • १३ • १४ • अत्र वितरः इति विएडें। के संमुख संहिता-स्वर् करि पिट के प्रदक्षिण लेकि उद्ड्युख हो यथापाति श्वासधा रण करि वेढे। प्रदक्षिण फिरि लेवि कर पिएडसंमुख हो शमीम-दन्त र्ति संहितास्वर् से ही परे ॥ हे साम बृहत्यो पित्रो। हे पित्रो तुम इन बहिंशों पर हम्र होली। फिरि हिव में यथा भाग (अपने-अपने भाग)की वाटि भले प्रकार वृषवत आवरी जेसे वृषका पने अभीष्ठधास की प्राप्त हो तृति पर्यन्त स्वी करता है तहत् खी करो। जिन पितरें। प्रति हक्ष होन्डो। यह कहा ते हक्ष हो यथाभ ग वृषयत्वी करते द्वार अर्थात् अपने भाग की खाते द्वार प्रश्रा नमों वः वितरे। रस्य नमी वः वितरः शोबाय

<sup>+</sup> अप-म्।अाभाक्षाक्षाक्षाक्षा

नमी वः पितरो जीवाय नमी वः पितरः ख्या ये नमी वः पितरो म्न्यवे नमी वः पितरः पितरे नमी वो गुहानीः 
पितरे दत्त सूनो वंः पितरे देखेनहः पितरो वास

का॰ ४ ९ १५ नमो व इति छे बार् नमस्कार् करे ॥ नमो वः १ ५ यजुर्वहत्यः षष्ट्याची उषिगक् ६ षङ्किकोक्तदेवत्याः। षङ्कान्य-तवः पितर इति श्रुतं रसादि प्राब्देन वसन्तादि षडुतव उच्यन्ते। ते च पितृ एंग स्वरूपभूता अतस्तेभ्यो नमस्क रोति। हेपितर्छो। तुम्हारे रस् (रसभूत वसंत) के अर्ध नमस्कार्। क्यों कि मधारि रस वृक्षों में उत्पन्न होते हैं इस हेतु रसशब्द करि वसन्त है।अ षात् तुमस्य वसन्त के अर्थे नमः॥१॥ एवमग्रेतना मन्त्राव्य-र्ष्याः। शोषाय एउस होती हैं शोषधीएँ जहां ग्रीष्म।। शाजीव जीव नहेतुजलवर्षनेहारी- वर्षा ॥३॥स्वधा (शर्द्भ्स्वधावि शर्त्स्वधा वे पितृ एणमन्त्रमिति श्रुते/।शार्द् में ही प्रायशाः अन्त्र होते हैं ॥४ धार (विषम) हेमना हेमना शीत प्रचुरत करि दुः खदात होने हैं। धीर है ॥५॥ मन्यु (कोध तद्रपी शिशिएर) शिशिए ही श्रीष्धीएँ जलाती है। हे पितर्शे। एवंविध तुमऋतुरूपी शों के अर्धनम स्कार् हे पितर्खी तुम्हारे अर्थ नमः इत्यम्यास आहरातिश्या र्धः ॥ ई॥ गृहान र्ति सामी अनुषुष् पितरोदेवता। हे पितर्जो हमारे अर्थ वर्र (मार्था पुत्रपेत्रित कें। के देखें। है पितर की तु

म्हारे विद्यमान से देवं। अर्थात् रते हुए हमारा द्रव्यक्षय कभी नहें। । का ०४ १ १ ६६-१५ एतह इति प्रति पिएउ के ऊपर नीनि तीनि सूत्र स्थापन करें। वा ऊर्ण के वस्त्र से ऊर्ण निकालि वाप चारावर्ष से ऊँची अवस्था का यजमान अपने हृदय के रोमों से पिएडों की टकें। अजायत्या गामची पितरो दे०। हे पितर की तुम्होरे अर्थ यह सूत्र ही परिक्षान हो। १३२॥

आर्थन पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्नजम्। यथेह

का॰ ४॰ १० २२॰ आधनेति धर्मपत्नी पुत्रकामा मध्यमपिएउकी प्राप्तन करें ॥ पितृदेवत्या गायनी।हे पितर् हो जिस प्रकार यह पुरुष देवपित मनुष्यों के अपेक्षिनार्ध का पूर्ण करने हाए होने तीरे इस ही ऋतु में कुमार (पुत्र स्प्र) गर्भ की तुम सम्पादन करें। केसे कुमार कि पुष्करस्क्। जैसे अधिनी कुमार देवनाओं के नेद्य कमलें की माला धारण केरें हैं तिस मुल्य की। अधिमान कहने से रोगहीन और सुन्दर पुत्र हमार करें। यह सूचना की ॥३३॥

कर्ज बहन्तीरमृतं घृतं पर्यः कीलालं परिस्तृतेष्। स्वथा स्थ तर्पपत मे पितृन्॥३४॥ इति सर्वं हिताया ध्रंसप्तमी श्वाकः। इति श्री श्वक्षयज्ञिष माध्यन्तिनी यागावाजस्तियस-र्वि श्री श्वक्षयज्ञिष माध्यन्तिनी यागावाजस्तियस-र्वे हितायां दीर्घ पारे दितीयो ध्यायः॥३॥ का॰ ४·१·१६ फर्ज बहनीति उद्पात्रस्य अवनेजनाव-प्राष्ट्र उदक को पिएडों के जपर सीचे । अब्देवत्या विराद्र । हे जल तुम खधा (पितरें। की हिवः स्वरूपा) हो दूस हेतु मेरे पितरें। की तृप्त करें। केसी जल कि परिस्तुत् (पृथ्यें। से निक-लेसार) को वहतीओं। और वोह सार कर्ज प्रब्द घृतप्रब्द प-यप्रब्द करि तीनि विध है। तहां कर्ज प्रब्द करि अन्त्रगत खा-दु है और घृत तथा पय प्रसिद्ध हैं। और वोह त्रिविध भी केसा कि अमृत (सर्वरोगनाप्रक और मृत्युनाप्रक । पुनः केसा कि कीलाल (सर्वबन्धनिवर्तक) है। ऐसे त्रिविधसार वहने से ज-लें। का पितृत्यकत्व उपपन्न है। ३४॥

र्ति श्री गिरिधर्भाष्ये सन्नमोः नुवाकः ७

श्री वेदार्थ प्रदीपेन नमो हार्द निवारयन् पुमार्थाश्चतुरोदेयाद्यज्ञपुरुषःसनातनः२

श्रीमच्छुत्त यजुर्वदान्तर्गत माध्यन्दिनीय शाखाध्यत्वेया घपदान्वय श्री विश्वाभित्र पुराधिप श्रीमज्जयिक शोरदेववर्मा त्मजरे क्रिलेय नृपति गिरित्रसाद रचिते श्रीवेदार्श प्रदीपेगिरि धरभाष्ये द्था प्रोक्षादि पित्र यज्ञान्तो हितीयो ग्थायः ॥ २॥

## हरि:जोम्

## जों नमो यज्ञपुरुषाय

पञ्चात्मकं दिरुपंच साधने वेहरूप कम् स्वानन्द रायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः ३

अग्नाधेयं अजापतरार्धे देवानामग्नेर्गन्धर्वाएं। वा

अ॰ १ स्मिधारिनं दुवस्यतं घृतेर्बीधयुतातिथिम्। आस्मिन्ह् व्या जुहोतन॥१॥

वें नमीयाज्ञवल्क्याय एज्ञा गिरिष्रसादेन श्रीवदार्श्व प्रदीपके श्रान्याधानादिपिच्यान्तस्तीयोभ्ध्यायर्र्यते ३

त्रथमहितीय अथ्यायों में हर्शापी एं मासे ष्टिविषयक मन्त्रक है। अव अष्टमी करिड़का पर्यन्त आधान के मन्त्र कहे जाते हैं। का॰ ४०००१ अमावास्या में अग्न्याधान करना इस से आदि ले कालविषोषादि कीं और ब्रह्मोदनपाक पर्यन्त कार्यो की कि हिकर पीछे यह कहिता है। का॰ ४०००४ - ७० चारि च्रित्वजीं करि भोजनयोग्य औदन पकाकर स्थाली में बाहिर निकालि तिस के मध्य घृतसेन के अर्थ गर्त करितिस में घृत भरि आन्त

त्थी तीन समिधाएँ उसी घृत में डुवो समिधारिनमिति तीनि चर-चाओं से यत्येव समिधा के। अगिन में आधान करें। पहिली दूसरी नीसरी ऋचा से आधान करें चोथी को जेंपे।वा पहिली से आधान करि रूसरी को जपे फिरि तीसरी चौथी करि आधान करें॥ चतस्-णां गायची छन्दे। गिनदेवता शिवस्पाद्गिरसहस्रा शवसुत्रुतः ३ भरद्वाजः॥मन्बार्थस्तु॥हे ऋतिजः तुम समिधा(मलीमाति से दीपन करिये हैं अगिन तिस काष्ट्रस्पा समित्) करि अगिन की परि चरो। पूर्णाहीत सम्बन्धि होष्यमाण घृतकरि अतिथि(स्रातिष्यक र्म करि पूजनीय अग्नि) को बोधन (प्रज्वलित) करान्नो। इस प्र-ज्बलित अग्नि में नानाविध हविखें। की सर्वतः होमी॥१॥

सुसमिद्वाय शोचिषे घृतं नीवं जुहोतन। श्रानये जात वैद्से ॥२॥

हे ऋतिजः अग्निके अर्थ तुमधूनकरिके होमकरे। केसे अ-रिन कि सुसमिद्ध(शोभनदीप्त) अत एव शोचिक्मना(ज्वलित) जातवेद (जातं वेति वा वेदयति वा जात प्रज्ञान। केसे घृत कि तीव्र (स्वादुत्तम वा समग्र वा पदुतर् ग्रह्णोद्वासनाधिश्रम्णावेस एगदि करि संस्कृत॥२॥

तं तो समिद्धिरिद्धिरो घृतेनं वर्धयामि। बुह्छीचा यविष्य ॥३॥

हे अद्भिरः(तत्तद्यागीं में गमन्वन्त्रग्ने)तिस (उक्तगुएस्तयावि धरतुरे समिधान्त्रीं शीर संस्कृताच्य से प्रवृद्ध करते हैं। हे यवि ष्ट्र (कहाचिद्धि स्थविरत्वरहित) प्रवृद्ध जैसे नैसे दीप्तहाँ ॥ अ उप लाग्ने ह्विकतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व समिधो सम्॥ ॥॥

हे अग्ने हिवर्युक्ता घृनाक्ताः ये समिधाएँ तुरुप्रति प्राप्त हों। हे हर्यत (प्रेप्सावन्) मेरी समिधाएँ तू सेवन (अङ्गी) करि॥४॥

अ २ भूर्भुवः खर्धोरिव मूम्बाएंथिवीवं वरिम्णा। तस्यास्ते प्र-श्रिविदेवपजनि पृष्टेगिनमन्त्राहमनाद्यायादेधे॥५॥+

का॰ ४-४-१-१६- आपः हिरएय जवा आखूत्कर श्रीर प्राकर दून पांच सम्भारों का सम्पादन करि स्पा से लिखी हुई शुद्द भूमिमें तिन सम्भारों को स्थापि तिन्हें। पर यित्रयकाष्ठ करि ज्वलित अ गिन को मूर्भवः इन तीनि श्रक्षरें। का उच्चार्ण करि श्राधान केरें। यह आहवनीय का आधान है। एवं अष्टाक्षर होने से अगिन कागा यत्री होना श्रुति में कहा है। गायत्री सहित श्रीन का प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने से इति स्वार्थः॥भन्त्रार्थेम्नु।भूगिति हैवी गायवी अ गिनर्देवता। भुदिरिति देन्युष्टिणग्वायुर्देवता। सुविरिति देवीगायवीस् र्यी देवता। इन श्राधानमन्त्रों में ये तीनें। व्याहितएँ हैं। ये ही तीनें। व्याहित एँ पृथिव्यादि तीनें। लोकों के नाम है। इन्हें। के उच्चारण पूर्व क प्रजापित करि तीनों लोकों के उत्पन्न होने से। भ्रतः चूनों से स्थापन करि तीनों लोकों केर्न्हों करि स्मरण करे इन ब्याहित छों कीमहिमा हो।यहा भूर्सुवःस्वः शब्दकरिब्राह्मण् क्षत्रिय वेष्यती नों जातियें वा आत्मप्रजापसु येसब मेरेव शर्वार्तनः हों यह प्रार्थना

कम्-स्वाज्य । द्यो-धार्गाया

किर्शिनकीं के स्थापन करे इत्यर्थः "का०४ र १० फिरियजमान इंधन के पूर्वार्ध को ग्रहण किर द्योरिव भूम्नेति जेपे "यजुषो यज-माना शीर्लिको के विवास पृथिविदेवयजीन देवता पृजिये हैं जिसमें वोह जिस नेरे पृष्ठ (ऊपर) में अन्ताद (अन्त की आद्भित मक्षण करने होरे शिन (गाई पत्यादि स्प्) को स्थापन कर्ना हूँ । किमर्थम् कि मक्षणयोग्य अन्त की सिद्धि के अर्थ वा अन्त मक्षण के अर्थ। जिस पृष्ठ में अगिन रिद्ध के जेसे आकाश में नारे बहुत हैं ऐसे हम पुत्र पश्चादि किर बहुत होवें इति शेषः। जेसे पृथिवी सब प्राणियों का आश्चयहें ऐसे हम । यहा पू वीर्थस्यायमर्थः। केसे अगिन को कि जेसे द्योः नक्षत्रादि बहुत किर युक्त हैं नेसे ज्वाला बहुत्व किर युक्त को। किंच जेसे पृथिवी सब प्राणिकों के आश्चयत्व स्प किर श्रेष्ठत्व से युक्त हो नेसे सब ब सुत्रों के शाधकत्व स्प किर श्रेष्ठत्व से युक्त को। अत एव क्विदिधि वाक्य अग्नये पाव-कायत्यास्त्रातम्॥ १॥

आयं गोः पृत्रिरक्रमीद्सद्त्मातरं पुरः । पितरं चत्र्यन्त्वः। ६। का • ४ - ४ - ९ - ९४ - और आयं गोरिति तीनि ऋचाओं सार्पराज्ञीनामा ओं से आहवनीय का उपस्थान करे । फिरि अक्षर्यु गार्ह पत्य से कर्पर करि अग्नि ले दक्षिणगिन को आधान करे आयं गोरिति तिस्णान् चां सार्पराज्ञी (कद्र पृथिव्यभिमानी) दृष्ट्री गायची छन्द अगिनः पर वर्रुपण देवता। अग्निः परावर्रुपण सूयने। यह हृष्यमान अनिः सर्वतः आहवनीय गार्ह पत्यदक्षिणगिनस्थानों में क्रमेण (पार्दिक्षेप) करता हुआ। केसाअगिन कियन्तियन्तियनिकेश्नर्थ तिस-ति-

स यजमानगृह में चलता। तथा चित्रव एं (लोहितशुक्तादिब हुविधज्वाला पेत। आक्रमणमेवाह। आचीदिशा में माता (पृथिवी) को आहवनीयरू पकरि प्राप्त हुआओर तेसेही आदित्य स्पकरि स्वर्ग में चलता पिता(धु

लोक)को प्राप्त हुन्या 🗇 है।।

अन्तर्श्वरति रेचुनास्य प्राणादेपानुती।व्यर्व्यन्महिषो दिवस्याणा एवमादित्य रूपेणागिनं सुत्वः वायुरूपेण स्तोति।द्स अगिनकी दीप्ति कोइक शक्ति वायुनामा अन्तः (द्यावाष्ट्रियवीके श्रेग्रेर मध्यमें)चल ती‡।क्याकर्ती कि प्राण्णद्पानती (सर्वेश्रिगें में प्राण्व्यापार्के अनन्त र अपानवापारको करती। अपान के अननर प्राणतीत्यप्यथोलभ्य ते सामध्ये से प्राणपानवायुविषेषका प्रेर्क है इत्यर्थः। क्यों कि जर ग्रिन में जीवनहेतु उष्णता के सद्भाव में श्रार्गर में आर्णपान प्रवर्ते हैं तिसहेत् से अपिन प्राणापान स्पद्दे। एव स्वरातिभूत वास्वादित्य कार इसजगत का अनुग्रह करिक जो ऐसे की उपति है है तिस का क्या करता है। दत्याह। कि महिषोगीनः दिवं व्यख्यत् (द्युलोकभो गस्थान को अनुष्ठाताञ्जों के अर्थ विद्रोषेण प्रकादा करता हुआ श्री र् प्रकाशं करता है। महि(महात्म्य-यागकते स्वरूप) की देना ‡॥ ॥ चिर्रश्हाम्विराजित वाक्यंतुङ्गायं धीयते। प्रतिवस्तो

चिश्रात् धामो(तीस ३॰ महतेनामा स्थानें। क्षे जो वाएगि विए-जै(प्रोभे)हैं सो सूयमाना वाणी पत्र (अगिनभ) के अर्थे उ-(सर्वेदेवसम्बन्धिनी स्तुतिओं करि श्रीमि हीस

<sup>+</sup> अपिनुधिमहिषः सरदंजातो महा नितिश्वतः। मैं भागानि व्याणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति निरुष्ट २०१४ । अवधामण्डेन स्थानमुख-ने। अहोरावस्य विश्ननुहुत्ते धामण्डेन्ताभित्रताः। भूपतन् गृक्ति पन् सः। अतिनः।

वीत्मक होंने में स्तुति करिये हैं। केवल विंशान् धामों में जोवाणी विराजे है सो ही अपिन के अर्थ उचारणकरिये हैं यही नहीं किंतु प्र-ति वस्तोः(दिन)मं जो स्तुतिलक्षणावाणी श्रीरजो द्युश्रीं (याग पारायणाद्युत्सवभूत दिनों। करि स्नुतिलक्षणावाणी विराजेहै सो अगिन गनही अन्यदेवता के अर्थ । सब काल में सब सु तिवाचा अगिन के ही अर्थ है इत्यर्थः॥यहास्या ऋची यमर्थः। थाम(स्थान) शीर सो विंशातंखाकमासगतदिनभेद करि के विशेषण राजे (दीपे) है (आलस्परहित यजमानें। के अ नुष्ठान करि आह्वनीयाद्यानीओं का स्थान मास गतविंशा त्मंख्याक दिनों में विशेषेए शोभें है। स्नुति रूपा वाणीपनङ्ग (अपिन) के अर्थ उचारण करिये है। पन्तः पसी निसके सहशहें। ने से श्राग्न पत्र है वर्चा कि जैसे पक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान के जाताहें नैसे श्रीनर्भा गाईपत्थस्थान से श्राहवनीयस्थान को जाता है। अहेतिनिपातः पूर्वोक्तनिषधार्थः ॥इस ऋचा के पूर्वार्द्ध में अ-गिनमाहात्य ज्ञापक दो वाक्यें। करि जो दो अर्थ कहे गये तैसे ही नहीं होता किंतु खेरिभी कहिये हे इत्यर्थः। प्रतिवस्तः(दिन) खुखें। (द्योंतनें।)करियह अनि सुति करिये हे इत्यध्याहार:॥णाइत्य ग्न्याध्येयमन्त्राः समाप्ताः ॥ गर्तिद्वितीयोनुवाकः २ अधारिनहो इ देग्समन्त्राः प्रजापति हष्टाः अ ३ अग्निर्ज्योतिज्योतिर्गिनः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सू-र्यः स्वाही । अतिनवचीज्योति वैर्चः स्वाहा सुयी वचीज्यो

<sup>🕂</sup> वस्तोः सुः भानुरित्यहर्नामसुपितम निघ०१ छः अहेति निपानो बिनियहे।

तिर्वर्चः स्वाहागज्यातिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाही ॥४॥+ श्रीनज्यों तिरित हो किएडओं में अगिनहोच के मन्च हैं।सप्तलिङ्गे क्रदेषता।पञ्चेकपदागायच्यः।देगायच्ये।ऋगिनज्योतिः सूर्यो ज्योतिः एते हे तक्षा मुनिरपप्रयत्। ज्योतिः सूर्यः दुमा चेलकस्यपुत्री जीवल ऋषिरपप्रयत्॥का॰४·१४·१४·प्रकाप्रित समिध केमध्य में श्रगिनर्ज्योति इसमन्त्र से होमकरें "काएवप्राखीया वाजसनेयस र्धे हिता के अध्या०३ अनु०२ मन्त्र १ अगिनज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवनीम् "स्वर्धीरं स्वगोद्योपंद्धामि भास्वतीम् ॥ अभिनज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहां ॥से समित्यक्षेप है ॥मन्त्राथस्त्र। जो यह आग्न देव सोही ज्योति(रुप्यमानज्योतिःस्वरूप)है।जोयह रुप्यमान ज्योति सोही अग्निदेव है। देव और ज्योतिका कभी भी अवियोग से एकत्व कि प्रतिपादन है। स्वाहा (ज्यो तीरूप अगिन के अथे हिविद्या) अर्थं सायकालीनोर्गनहो बहोममन्त्रः॥काग्व ३ २ २ २ सूर्यज्योतिषः खाहा॥त्रातहोममन्त्रः॥सायहोममन्त्रवद्याख्ययः।सूर्यसन्त्रीन्थ तेज एवि में अग्नि को प्रवेपा करता है इस हेतु सायंसमय अगिन ज्योति यह मन्त्र युक्त हुङ्या। उदयकालमें श्राग्निसम्बन्धिज्योति सः ये को अवेदा करती हैं तिस से जातः समय सूर्योज्योतियह मच्चे है 🕆 का०४ १४ १४ ख्रह्मतेज का चाहनेवाला अग्निर्वर्च : सूर्यो वर्च : इन्हों से साम् श्रीर सबरे होमकर ।।जी श्रीन वेचेः(ब्रह्मनेज) ख न्यभूत है।जिसका सोज्योतिवेचेः अनन्यभूत है।तिसके अर्थस् *का॰४: १५:२*१: अद्यवा प्रात:समयज्या

<sup>† -</sup>अ-हा :-अ•।स्र-हा। रू०। -अ-हा। उ०। स्ट्हा निर्ण ज्यो - हा । ल्वा ४॥ † -अनिमादित्यः सार्थ अविश्वति तस्माद्मिद्शवक्तं दृष्ट्ये। उमे हि तेनसी सम्पर्धेते उद्यक्तं वा-दित्यमग्निरतु समारेहित। तस्माद्भम एवाग्ने दिं वा दृष्ट्या दृति तिनिरिश्चते:॥

तिः सूर्य इति होम करें। जी ज्योति सो सूर्य ही है। जो सूर्य सो ज्योति ही है। तिसके अर्थ सुद्धत हो॥४॥

स्जूर्वेन सिवना सजू एत्रीन्द्रं वत्या। जुषाणे श्वानिर्वेतु स्वाही ॥ सजूर्वे वेन सिवना सजू रूप सेन्द्रं वत्या। जुषाणः स्यो वेतु स्वाही ॥ १०॥ १ दितसं ० २४ ०३

का॰४॰१४॰१४॰ पूर्वीक्त मच्ची(अगिनज्यीतिः स्यीज्योतिः केम य ये देंग्नों मच विकल्पित हैं॥मन्त्रार्थः।अगिनः वेतु (हमारे कर्म की प्राप्त हो यहा आहुति को भक्षण करें। केसा अगिन कि सविता देव (प्रेरक परमेश्वर) करि सहित सजूः (सामानपीति जिस की वी-ह। तथा दुन्द्रवती (दुन्द्रदेवयुक्ता) राजिह्यता करि सजूः। तथा हमा रे विधे प्रीतियुक्त। जो उक्तगुणवान् अगिनदेव तिस के अर्थ खाहा ह्यमान यह द्रव्यदिया॥प्रातः सूर्य उच्यते। अगिनमन्त्रवदयं स्-र्यमन्त्रो व्याख्ययः। पूर्वार्थे राजिहेवतायाः स्थाने उषोदे वता योजनीया॥१०॥

यजमानाग्न्युपस्थानं वृहदुपस्थानं देवहष्टम् अ०४ उपप्रयन्ती अध्यं मन्त्रं वोचेमाग्नये। आरेग्अस्म चे शृण्वते॥११॥

का • ४ • १२ • १ – ३ • सायं समय के अग्निहो च होम में काएव • ३ • मन्त्र • समिद्री में • अग्ने ही दि हि ॥ समेद्रा ते अ ग्ने दीद्यासम् ॥ से समिधाधान के अनन्तर उप प्रयन्त ११ में लेप-रि ते ३६ • मलक वात्स प्रसंज्ञक उपस्थान करिके आह वनीय

गाईपत्य दोने। अगिन्यों को उपतिष्ठे अश्ववान करे। नहां उप स्थानपक्ष में उप प्रयन्त ११ अस्य प्रता १ई परि ते ३६ इन तीनें। मुचाओं और चित्रावसिवति १५ ई को यथा स्थानस्थित ती नि-तीनिवार्जपे॥आद्ये हे आग्नेखें। गायच्ये। कमेगा गोतम विरूपाभ्यामिप रहेण आहवनीयोपस्थानमन्त्रा आदे। हम अनुष्ठान करनेहारे अगिनके अर्थ मन्त्र(मननकरिके त्राएक रनेवाला पाब्द समूह कहते हैं। कैसे हैं हम कि अध्वर (यज्ञ) की समीप में चलते। कैसे अगिन कि दूर और समीप में इति शेषः हमारे वाक्य सुनने को उद्युक्त ॥१२॥

अगिनर्मूधी दिवः ककुत्पितः पृथिच्या अयम्। अपार्थ रेतांश्रंसि जिन्वति॥१२॥

यह अगिन जलों के रेतें। युलीक से वृष्टिरूप करि गिरतीइ ई जलों के सार् ब्रीहियवादि रूपें। करि परिणानें। को प्रीति कर ता (वटाता है।यहा जलें के कार्गों के पुष्ट करता है। आहति परिएाम करि वृष्टि को उत्पन्न करता है इत्यर्थः ‡। कैसा अनि कि द्युलोक के शिरः समान (जैसे शिर श्रीर के जपर में वर्ते है नैसे अगिन दिन में अपने तेज करि आदित्य में प्रविष्ठ हों ने से आदित्यरूप करि द्युलोक के जपर में वेर्ति है। तथा ककुत् (गोपृष्ठवत् आदित्यरूपकरि संवीपरिस्थित होने से क्कृत्सह प्रहै। यहा महत् जगत्कारण है भा तथा पृथिवी का पालक। दा हपाकप्रकाषा करि भूलोकस्थां का उपकारी होने से ॥१२॥

<sup>‡</sup> नेबाएते आहुनी उत्कामन ब्रुत्यादि श्रुतेः। श्रामोत्रास्ताहुतिः सम्पगादित्यमुपनिष्ठतेः। भारित्याञ्जायने दृष्टि दृष्टेर्न्न ततः प्रजेति स्पतेश्व। १ ककुद्मिति महस्राम निघ•१ः३ः

सायं ग्रातः काते उत्यादनयोग्यो योनि

चुभा वाभिन्द्राम्नीग्आहुवध्याग्चभा राधसः सह मी-र्यध्वे खुभा द्वाराविषाध्रं र्युग्णसुभा वाजस्य सा तये द्वे वाम्॥ १३॥

भारह्वाजहश्च एन्द्रानी विषुप्। इन्द्रप्राब्दना वाहवनीयः। तस्य यक्तसाधकत्व रुत्ये ख्रिक्व व्यक्तात्वात्। श्रीन प्राब्दन गार्हपत्यः। स्र ये नीयत इत्योग्निरित यास्त्र ख्रुत्यत्तः। स हि प्रथममाधीयते। हे इन्द्राग्नी तुम दोनों को बुलान की इक्का रखता हूं इति प्रेषः। श्रीर हिवर्लक्षण धन से तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिये इ-छा॰। वयों कि तुम दोनों अन्त श्रीर धन के दातार है। इस लियेश न्नदान के अर्थ तुम दोनों को बुलाता हूं॥ १३॥

ख्यं ते योनिक्रित्वयोयते जातो अरोचयाः। तंजा नन्त्रं नुः आरोहायां नो वर्धयार्यिम्॥ १४॥

भारती देव अवदिववाने श्रद्ध हुए। गिनदेवत्या नुषुप्। हे आमेला हवनीय) तेरी यह गाई पत्य योनि (उत्यित्त स्थान) है। केसी कि च्छित्वयः (उत्यादन योग्य काल को आद्यान) जिस झुनुकालोपे त गाई पत्य से उत्यन्त हो जू कर्मकाल में दी प्र हुआ। हे अग्ने तिस गाई पत्य अपने जनक को आगे हणकिर (पुनः उद्धरण के अश्च कर्म के अन्त में प्रवेश करि। अथानन्तर हमारे अर्थ थ-न वढाय (पुनर्याग के अर्थ समृद्ध करि। १४॥

अयमिह प्रथमो धायिधात्मिहोता यजिष्ठो १३५-

वं विम्बं विशे विशे॥१५॥

आगनेयी वामदेवहष्टा जगती। यह शाहवनीय दूस कर्मातु-मु शानस्थान में मुख्य र होते आधान कर्ताओं करि साहित हुआ। केसा कि होता (देवताओं का बुलानेबाला। अतिश्येन यष्टा) तथा अक्षरें (सामयागादिकों) में बरु तिजों करि स्तुतियोग्य। अपन्नवानः (प्रचवनाः) भृगुवंश में हुए सुनयः वा अन्नवान् (भृगु-श्पप्नवानः(पुत्रवन्तः) भृगुवंश्रामें हुए सुनयः वा अप्नवान् (भृगु-अमृति मुनिलोग) जिस आहवनीय को विशेविशे (वने) में बा विडिति मनुष्यनाम निघं १२ २ यजमान रूपमनुष्यें। के अध ग्राम से वाहिर्यजनार्व्य अर्एय प्रदेश में विषन करते हुए। केंसे जिस श्रोगन को कि चित्र (विविधक मीपयोगित्व करि श्पाश्चर्यकारि। अत एव विभूत्व प्राक्तियुक्त की ॥१५॥

अस्य अलामनु द्युतिरें पुरक्तं हेतुहे अस्यः।पयःसह स्ताम्बिम्॥ १६॥

गायच्यवत्सार्द्दशा गोगिनपयोदेवत्या। इस अगिन की प्रतार (चिर्तनकालभवा) ज्योति को अनुसर्ण करिके अह्य (लज्ज रहिता होम्धारः) ऋषि(होहस्यान में चलती-गी) की होम के अर्थ युद्ध पय दुहते हुए। सायंदोहनकाल में अगिन के प्रकारा न होने से दुहा दुम्ध भूमि में गिरेगा इस प्रांका करि दोग्धाओं को लज्जा होती है जब कि अग्नि का प्रकाश हुआ फिरि यह श का कहा। केसी ऋषि कि सहस्त्रमंख्याककर्मी की शीरदध्यादिह विः प्रहान करि समा प्र करती। यहा स्या वरचोर्ध्यान्तरम्। गा-

मात्रात

he

₽£

स्ति

(a)

乍

15

िस

स्त्रकत्यानिहोत्रबाह्यणे श्रूयते २-२-४-१५- नामु हानिर्भिद्ध्य वित्यादि। तद्भित्रायमेषा ऋग्वद्ति। अह्यः (अलज्जा उज्वल प्रशस्या गोएँ रूस अग्निकी अपने में चिरंतनी अनुषक्ता शुक रूपापना दीप्ति(पय)को क्षरती हैं। अगिन करि शुकरूप से सींची शपनी कान्ति को ही गोएँ दुग्धरूप से मर्ती हैं इत्यर्थः। कैसे य कि सहस्र सा (चातुर्मास्य पश्चसोम के सम्भक्तार। तथा ऋषि द्रष्टार् ७) को ॥ यहा सहस्वमृषिमितिविभित्तिलिङ्गवचनव्यत्य येन अह्रय इत्यस्य विद्रावणह्यम्। केसे अह्रयः कि सहस्रसाः क्रषयः। यूवेवद्यो वा ॥१६॥

तन्पा अग्नेगीस तुन्तु मे पाह्यायुदो अग्नेगस्यायुमे दिहि वचीदा अंगेन भि वचीं मे देहि। अगने यनमें तन्वा कनं तन्मग्ञात्रणा॥१७॥+

चलायं गिनदेवत्यानि यज्ञंशिष १ तन्या आसुरीयातः ३ आ युदा आसुरी विषुप् ३ वर्चीदा आसुरीपद्भिः ४ अग्ने आसुर्य नुष्प्।हे अने त् स्वभाव से ही तनू छो। अनिहो निछों के प्रारी रें का पालक है। उदरागिन के होते अन्त के जीएी होने में पारीरका A पालन है अतः मेरे प्रारीर की पालि॥१॥हे अग्ने तू आयु कादा ता है अतः मुर्भे आयुद्। अपमृत्युपरिहार करिके। जितने काल प्रारीर में उष्णता दीरवें है तितनें नहीं मरता यह प्रसिद्ध है रा। हे अपने तू वर्वः (वेदिकानुष्ठान प्रयुक्त तज ‡)का राता अतः सुके बचे दे । ३॥ किंच हे आने मेरे प्रारिक जो अब

+ त-हि। त्रा । श्या-हि। र । व-हि। उ । त्रा न्या । तर ।। १७॥ १ मनि वर्तमानं द्रष्टुलं ययस्युपचेयते। सा हु नानुद्रिस्यहिन्बुकारेत्युपक्रम्य मे देवा विदां चकुरेष साम्ने हिकार इत्यादिना ग्रन्धन गोभिहिंकारे। दृष्ट रूति प्रत्यपादि। (चक्षुश्रोत्रादिरूप) जन(हष्टिपाटवादिरहित) तिनमेरे अङ्गी को सर्वतः पूरि॥४॥१७॥

द्रन्धीनास्त्व। यातरं हिमा द्युमन्तरं समिधीमहि। वयं स्वन्ते। वयस्कृतरं सहस्वनः सहस्कृतम्। अग्ने सप त्वरम्भेन् मद्धामे। अर्थाम्यम्। विवावसी स्वस्तिते पारमे याप्यापः ॥ १ द-म्। अ। वि-य। द्राराणः

र्न्धानास्विति महापिद्धस्त्रावसानागिनदेवत्या। हे अग्ने प्रान्तवि पर्यन्त हम अपनी आयु में वर्तमान तुमे निर्न्तर्दी पन करते हिं। हम कैसे कि तरे अनुग्रह करिके दीप्यमान तथा अन्ववन्त तथा वलवन्त किसी करि भी न मारे जावें। तुम केसे को कि दीप्रिमन्ता अन्वके करनेवाले। वलकर नेवाले। पानुओं के मार्नेहारे। किसी करिके भी मार्ने के लिये अयोग्य को। चित्रावसी। इति गिनिटेवत्यं अधिहष्टं य जुर्जगतीह्नन्दः। हे चित्रावसे। चित्रं विविध चन्द्रनक्षत्रान्धकार रूप वास करते जिस में रात्रे। जिसे कल्याण हो तेसे तरे पार्यसमित्र को। पहुँ चूँ। जैसे लोक में मनुष्यों के सीने पर घर में चौर प्रविध करते हैं विश्रा करते हैं तेसे यहां देवयजन में रक्षस प्रवेश करते हैं दस प्रांका के निवारणार्थ गिन्न से आर्थना है ॥१०॥

सं त्याने स्यस्य वर्चमागथाः समृषीणाश्च स्तुतेन सं त्रियेण धाम्बा सम्हमायुषा सं वर्चमा सं प्रजया सर्वे रायस्पार्थेण रिमषीय।।१४॥

<sup>†</sup> एन्ट्रिने विनावस्ः सा हीयर्हे संग्रहोव विनाणि बसतीति २:३:४:२२ शुतेश्विजावस्-प्राब्दन एति:।

पुज्यत्वे पदा स्त्रष्ट्येत्यादिस्मनेर्गेवं

का०४ १२ ४ उपप्रयन्त इत्यादि चित्रावसी इत्यन्त मन्त्री करि ख़िंदे होके उपरथान है दूस से वैढि कर यह विशेष हैं ॥ अपि देवत्या ब्राह्मनुषुप्। हे अग्ने तू सूर्य के तेज करि राचि में सं गत है 🕆। ऋषीं थीं (मन्त्रीं) के स्तात्रीं किए संगत है (वह तसे मन्त्र अग्निको स्तुति करते हें 🖈। प्रियधामों (आदुतिओं) क रिसं १ भ। जैसे तू इन तीनों करि सं १ तिसे में भी तरे प्रसाद से आयु (अपमृत्यु देष राहित्य) करि संगत हों जे। तथा वचे (विद्येश्वयोदितेज)करिसंशतया प्रजा (पुत्रादि) करिसंश नथा रायस्योष (धन की पुष्ठि) करि सं । आयुरादि मेरे हों द्रस्ययः॥ १४॥

इपन्ध स्थान्धों वो भसीय महस्य महीं वो भसी योर्ज स्थोर्ज वो भक्षीय रायस्पोध स्थ रायस्पाधवी मक्षिय।।२०॥

का०४ १२ ४ अन्धस्य रेवती रमध्वम् इन ही मन्त्रीं सेगी प्रतिजावें।। त्रीिए गोदेवत्यानि १ यजुः २ प्राजापत्य प्। हे गीओ तुमे अन्ध(अन्त्रस्प)ही। शाराज्यादिस्प अन्न के जनक होने से। अतः तुम्हारे प्रसाद से तुमसम्ब चि सीराज्यादिरूप अन्न को में भक्षण करं। तथा तुम महः(पूज्य)ही अतः तुम पूज्यों के असाद में भी पूज्य हों उँ। यहा महः प्रान्द करि दश वीये कहिये हैं। यथा गोवि प्रतिध क् तस्ये शृतं तस्ये श्रार्तस्ये द्धि तस्य मस्तु तस्या आतन्त्र

नियद्स्त्यन्वादित्य आहवनीयं प्रविपाति ते नेतदाहीते खुते। १.३.४.३७

के नराहुपतिष्ठते ने सेनदाहेति श्रुतेः २ ६ ४ ६४ १४ १४ भाष्ट्र भिष्यामिति श्रुते। २ १ १ ४ १४ १४ १

नं तस्ये नवनीतं तस्ये घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये बाजिनिम ति शुत्युक्तानि। प्रतिधुक् भ स्यदुग्ध १ श्वान उषादुग्ध २ शार इग्ध का मगढ़ ३ इधि दही ४ मस्तु वही का रस ५ शातच्चन इही का पिएड़ा ६ नवनीत लोंनी अवन् धी प्रशामिक्षा परादुग्ध ४ वाजिन फेटे दुग्ध का जल १ इति शुत्यर्ध। ये दशवीर्य स्पातुम हो अत तुम दश् । पाओं के प्रसाद में में दशवीर्य मेवन कर्द्त। तथा तुम ऊर्ज बलस्पा हो गो के शीरादि बल का हेतु होने में बलस्पत्व है। तुम्हारे प्रसाद में में बल का सेवन कर्द्त। तथा धन पृष्टिस् पा हो। क्यों कि वेश्यलोग क्षीराज्यादि विक्रय करि धन को पुष्ट करते हें। अतः अन्पृष्टित्वोपचारः। तुम्हारे प्रसाद में ध न की पृष्टि को सेवन कर्द्त। २०॥

> रेवेती रमध्यमस्मिन्योनीवस्मिनो। श्रुप्तमंल्लोके स् स्मिन्स्ये ॥ इहेव स्त मार्पगात ॥ २१॥

हे रेवत्यः (धनवती गोष्ट्रो) इस योनि (अगिनहोचहविदीहन) स्थान में तुम रमां (कीडाकरों) होहन के अपर्स यज्ञ मानसम्बन्धि गोष्ट्र ‡ (गोत) में रमां। सर्वदा इसलोक (यज्ञमानकी हृष्टि) में रमों। रावि समय इस यज्ञमान के घर में रमो। इस यज्ञमा न के घरमें ही रही। अन्यज्ञ मत जाखे। ॥३१॥

स्हेंहिनासि विश्वसूत्यूर्जी माविषा गोपत्येन । उप वागने दिवेदिव देषावस्तर्धिया वयम्। नम्

१ धनहेतुत्वेन धनब्तं गवाम्। रिधविद्यते यासाता रेवत्यः। पश्वो वे रेवन्त र्ति भुतेः २ ३ ४ ६ ६ भरः विश्व प्राद्येन एहा द्वहिवित्रम्भेण संचारप्रदेशः।

भर्ना एमसि॥२२॥ । स-माथ्य । उ-साइ०॥२२॥ का ॰ ४ ॰ १२ है • गीत में जाकर सह हितेति गी की हाथ से ग्रहण करें॥३ साम्यनुष्प्। हे गीः तू संहिता। सीराज्यस्य हविदीन के अर्थ यज्ञकर्भी करि संयुक्त है। केसी कि विश्वरूपी (शुक्त क्त्रणादिबद्गरूपयुक्ता। सो तू सीरादिरस श्रीर गोपतित्वक रि सुरू में सर्वतः प्रवेश करि (तरे प्रसाद से मेरे बहु विध रस खेरार बहु विध गास्वामित होवै ॥का॰ ४ १२ १० गाहिपत्य प ति चलिकर् उप त्वेति तृच से सर्वतः उपस्थान करें॥ तिस्रो गायच्य आग्नेय्यो विश्वामित्रसुतमधु छन्दे रहा है आने दे। षावस्तः (रात्रि में वास करने हारे अजसं धार्यमाए तान्नोप प्राम्यति यहा अग्ने। ह देवा द्त्युपक्रम्य तैः संगृह्य एवि प्र-विवेश रूस र्तिहास करि अगिन में रात्रि के समय प्रवेश कहा तिसे यह मन्त्र कहिता है। हे दोषावस्तः (रात्रि में वसनशीलगा हिपत्य) अति दिन हम यजमान तुरु अति गमन करते हैं। केसे हो मिकिथी (श्रद्धायुक्त बुद्धि) करिनमः (नमस्कार) करते वा नमः (ह वि+) देते॥ २२॥

राजन्तमध्वराणी गोपामृतस्य दीदिविम्। वर्धमान् छं स्व दमे ॥२३॥

कियापदमनुवर्नते।हम ऐसे अगिन की गमन करते हैं। कैसे की कि र्दाप्यमान यज्ञीं का रक्षक। सत्यवदनलक्षणा ब्रह्मका अकाश करने हारा आश्राय यह है कि अगिन समीप में ब्रह्म लेके सत्यबोते।हमार्घरमं वर्धमान (चातुर्मास्य से) मपन्वादि करि वृ

स नेः पिते वे स्नवेगने स्पायनो भव। सर्वस्वा

नः खस्तये॥२४॥

हे आने गाईपत्य से। पूर्वीक्त गुणयुक्त तू हमारा स्पायनः स्व करिके समीप में प्राप्त होने के लिये समर्थे। हो। तत्र हर्षा नः। जैसे पुत्र के अर्थ पिता विना भय के सुख क० मर्थ है। किंच हमारी क्षेमके अर्थ सचस्व। इस कर्म करि समवेता हो वा सेवन करि॥२४॥

अग्ने लं नोश्यन्तम जा नाता शिवो भवा वस्त्र्यः। वस्तुगिनर्वसुश्रवा अर्छा निक्ष द्युम्तेमि र्यिदेश्वर्थः। चत्रसो हिपदाविराज आग्नेय्यः बन्धः सुबन्धुःश्रुतबन्धु विश्वन्धु हृष्टाः क्रमेशा हे अग्ने गाईपत्य तू हमारे सर्वदासमीपवन्ति वा साधु हो। और पालनकरने हारा शाना वस्त्र्यः (पुनादि-समूह वा घर के अर्छ हित) हो। केसा हे तू जनों का वासकरानेवाला। तथा अग्निः (आह्वनीयादि स्प करि गमनशीला तथा वसुश्रवा धन करिके कीर्ति जिसकी धनदेनेवालाय हं कीर्ति जिसकी। किं च हे अग्ने तू हमलोगों को अल्ला निक्ष (अमिल्या मही वा हे निर्मलस्व भाव अग्ने हमारे होम स्थान की प्राप्त हो। जब जब हम होम करें नब नब भले प्रकार आग्न करि। किं च स्थान हो प्राप्त हो प्राप्त हो। स्थान के श्राप्त हो। स्थान करिश्वरा हो। स्थान हो।

<sup>+</sup> भ्य-व्यः।भ्य-।व-दाः। रू गार्थ।

नं त्वा फ्रान्विषु हीदिवः सुम्नायं न्नमीमहेस विभ्यः। सनीवोधि सुधी हर्वमुख्याणीः अघाय-तः समस्मात् ॥२६॥ ते नयः। त्रा तान् वाद्रा १११ हे शोचिष्ठ (दीप्रिमत्म)हे सीदिवः (सब के मकाश करनेहा रे) तिस (पूर्वीक्त गुण्युक्त) तुरे मिवाओं के अर्थ सुरवकोनि ऋयेन याचना करते हैं। वा सुख के अर्थ और मरवी ओं के उपकारार्थ तुरे पाचना करते हैं। सातू हम (अपने सेवकी) की बी-धनकरि हमारे आह्वानां को सुनि सब शानुओं से हमें रक्षाकरि गर्द। इडु ग्रह्मिदित गाहि काम्या एतं। मियं वः काम्-帮 धरेगां भूयात्॥२७॥ + इ-हि। अलका-न्।इ०॥२७॥ कामाः प्रविधा का॰४ १२ ए इड एहीति फिरि तिसी गो प्रति जवि गगोदेव त्या प्राजापत्यागायवी। हे इंडे(मनुपुत्री) आगमन करि। हे अदित (देवमाता) आगमन करि होमस्थान की। इडा मनु मनुष्याएंग होनासु को ऐसे हमलोगों प्रति आदित आदित्यों को ऐसे हम लोगों प्रति आ।का ०४ १२ ४ काम्या एतेति तिस्गो का ग्रहण केरे॥ साम्त्री उिष्णगोदेवत्या। हे काम्याः (सवीं करिकामयितव्याः भे तुम आहेपा तुम्हारा अपेक्षितफल धारकल मुरू अनुष्ठातार विषे होवे (तुम्हारे प्रसाद से में अभीष्ट्रपल का धार्यिता हों उँ ‡॥२०॥ सोमान् थ्रं खरणं क्रणुहि ब्रह्मणस्पते। कुक्षाव नं य श्रीशिजः॥२०॥

‡ अहं वः वियो भूयासमिति सुनिर्वाच्छे २·३·४·३४·

का॰ ४ १२ ११ । व्रतीपायनवत् (का॰ २ १ ११ ११ ) विना जलका उपस्पर्श किये आहवनीय की पूर्व में खडे ही देखता हुआ से मानमिति नी २०-३६ ऋचाओं को जेंपे॥सोमान थंखरण त्ची गायचे। ब्रह्मणस्यतिदेवत्यस्तेनेव दृष्टी म्थातायह ष्ट्रोवा। अग्निमीक्समाणस्य यजमानस्य जपे विनियुक्तः। ह ब्रह्मणस्पेन (वेद के पालक) सोमान (सोमयाग कर्तार्) श्रीर स्तुतिरूपशब्दयुक्त धनप्रदान करिके सुरे करि। तत्रीपमान मुच्यते। जैसा कि कक्षीवना (दीर्घतमा के पुत्र कक्षावन्त्राम क ऋषि को सोमयागयुक्त और सुतियुक्त किया तैसा मु-में करि 🕆। कीन कसीवान् किजी उशिजा(अद्भराजाकी दासी)में द्रध्या॥२०॥

यो रेवान्या अमीवहा वसुवित्युष्टिवर्धनः। स-

नंः सिषकु यसुरः॥२४॥

जो ब्रह्मणस्पति धनवान् और जी रोगहन्ता धन का दाता पृष्टिका बटानेवाला और जो अविलम्बकारी से। हमें से वन करें।। यहानयची युत्रः प्रार्थ्यते।जी युत्र धनवान् श्रीर्जी जपादिकरि व्याधि का हन्ता जो धन का लाने वाला अपेरपुष्टि का वराने वाला जो शीघ्रकारी तैसा युत्र हे अपने तेरे प्र-साद से हमें सेवन करें॥२४॥

मानः शर्रसो अर्रहा धूर्तिः प्रगुड्यत्येस्य।र्-क्षाणा ब्रह्मणस्पते॥३०॥

क्षीवते व्यु षात्व यतिषु प्रसिद्धिति गिये एनायते। एवं धे पर आहारः कक्षीवाने-प्राजी वीतद्वयः श्रायसस्य सदस्यः प्रजाकामा अन्तिन्वतेति। स्टगन्तरे प्रयावित्वकय-नेना नुष्ठातृत्व प्रसिद्धः स्व्यते। अद्देकक्षीयां न्दविरस्य विष्र इति। तस्मादस्यानुष्टा-मार् श्रीत राष्ट्रान्तत्वं युक्तम्।

अर्रषः (हविदीन को नक्रेन वाला वा उपद्रवी मनुष्य)का शं-सन (अनिष्विन्तन) अपेर धूर्ति (हिंसा) हमें प्रकर्षेण व्याप्न नही अर्थात् रावुकतमनिष्टिचनन शेरि रावुक्ततिहंसा हमें याप्त नहे। तिसके लिये हे ब्रह्मणस्पते (वेदकेपालक अपने )हमें रहा करि॥ इ०॥ मिं बीणामवी न्स्तु द्युदं मि बस्पीर्यम्णः। दुराधर्षे वर्रणस्य॥३१॥

वर्णसुतसत्यधृति इष्ट आदित्य देवत्यस्तु चे। गाय चे। जेप वि-नियुक्तः पथिजप्त उपद्वनाशकश्च। मित्र अर्थमा वरुण इन तीनों देव सम्बन्धि पालन हो। कैसा पालन कि बड़ा तथा जिस पालन में सुवर्णीदि द्रवें वास करती हैं नेसा। तिरस्कारकर-ने की अशक्य ॥३१॥

> नृहि तेषां मुमा चुन नाध्वेसु वार्णेषु । ईप्रे रिपुर घष्ठिंसः॥३२॥

अमाओं (घरों +)में भी वर्तमानें। तथा वार्रों (चीरव्याघ्रादि क जहां स्थित इए निवारण करते हैं पथिकों को तिन्हें। में अ श्रवा चोरव्याघ्रभयास्यमार्गो में वर्तमान तिन मित्र अर्थन मा वरुए तीनें। देवताओं करिपालन किये यजमानें की उपद्रव के अर्थ रित शेषः। अध्यंस (सर्वदा पाप का प्रशंस के) शतु समर्थ नहीं होता। अर्थात् मित्रादि करि पालित हम लोगों की घर और वन में पानुबाधा नहीं है ॥२२॥

तिह युवासो अधितेः प्रजीवसे मत्यीय ॥ ज्योतिर्य

इन्यर्जसम्॥३३॥

केसे निन्हें करि रक्षाकिये यजमानें। को श्राचुभय नहीं होती तहां कहिता है। क्यों कि ने अदिति (अरविष्डतश्रिक्त देवमाता) के युन (यूर्वाक्त मिनार्यमवरुए) मनुष्य (यजमान) के अर्थ नि रन्तर अनुपक्षीए तेज देते हैं। किस लिये कि जीवन को। जेसे चिरजीवन हो तेसे तिसके उपायका ज्ञान देते हैं दूर्वा थें। । ३३॥

बदा चन स्तरीरित नेन्द्रसञ्चित दाख्ये। उपोपेन्तु में खब्न्यूय इन्तुने दाने देवस्य पृच्यने ॥३४॥

एन्द्री पथ्याबृहती मथुछन्दोहृष्ट्रा जपे विनियुक्ता।हे इन्द्र परमे स्वर्ययुक्त कदापि तू स्तरीः (हिंसक) नहीं है कि तिह हविदेनेवा ले यजमान को सेवन करता है। किं च हे मध्यवन् (धनवन् ) तेरा प्रकारामान बहुतर हान यजमान के साथ सम्पर्क की प्राप्त होता है। भाव यह है कि कभी यजमान प्रति कुद्ध नहीं है। ना और सेवन कर्ता है तिस तेरा बहुतर धन प्रजमान को स-म्पर्क होता है। १३४॥

तत्मवितुर्वरेण्यं भर्गी देवस्य धीमहि। धियोयो नेः प्रचोदयात्॥३५॥

विश्वामित्रहरा गायत्री सावित्री जपे विनियुक्ता। 'यः' जो सविता देव को हमारे कियः धर्मोदिविषया कर्मा वा बुद्धिको अचो दयात् अर्णा करता है कित् तिसं देवस्य अकाशमान सिवतुः सवों के अन्तर्यामि प्रेरक जगत स् जनेवाले परमेश्वर विज्ञानानन्दस्वभाव वा हिरएपगर्भीपाध्यवन क्टिन्न वा आदित्यान्तरपुरुष वा ब्रह्मके , वरेएंये सवें से उपासना श्रीर ज्ञान करि के संभजनीय ( श्रद्धापूर्वक सेवनीय) भंगी श्र-विद्या के कार्यी सब पापां शीर सब संसार के भर्जनसम्बे सत्य-ज्ञानादिवदान्तप्रतिपाद्य स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मक तेज को। थीमहि' हम ध्याय करते हैं ॥ यद्वा तदिति भगेविशेषण म्।मण्ड लं पुरुषो रप्रमय इति त्रयं भर्गाः पाब्दवाच्यम्। भर्गा वीर्य वा।वरु एगद्ध वा अभिषिषिचानाद्वग्रीं । यचकाम। वीर्य वे भर्ग दूति ४ ४ ५ १ श्रुते : सिवतुर्देवस्य सिवता देवता के तत् तेसे भर्ग को ध्यान करने हैं। तिस कैसे को कि जो भर्ग धियः प्रचीदया त् तिसे ध्यान करते हें रति समन्वयः॥ यहा जो सविता (सूर्य)धि-यः कर्मी को सत्कर्मानष्टान के अर्थ । प्रचादयात् प्रेर्णाकरता हैं, तिस सवितुः सब के असविता देवस्य द्योतमान सूर्य के, निन् सवों से ह प्यमान करिके प्रसिद्ध वरेएयं सवों करि संभ जनीय भर्गे । पापों के नपानेवाले तेजीमएड को धीमहिं मनसे ध्यान करिके धारण करते हैं "यहा भर्गः प्राब्देनान्त्रमभिधीयते। जो सवितादेव थियः अचोदयात् तिसके प्रसाद से अन्तादिलका ण फल की धीमहि धारणकरते हैं ।अर्थात् तिस के आधार भूता होंवें ॥भर्गः शब्दस्यान्तपरत्वे धी शब्दस्य कर्मपरत्वे चाथर्वणम्। वेदां म्छन्दां सि सवितुर्वरेएयं भगे देवस्य कवयो धन्त्रमाहु : क मीणि धियस्तद् ते प्रब्रवीमियचोद्यंत्सविता याभिरेतीति।

गोपष्य ब्रा॰११३२१॥अयमर्थ!सायनानुसारेण(ऋकंहिताभा व्यवेदार्थ प्रकाश अष्टक ३१अध्याय ४१वर्ग १९१मएडल ३१अ नुवाक ५१स्क ६२१ऋचा १९) मृहीधरानुसारेण च॥३५० परि ते दूडमो रखोग्समा २॥अश्रोतुविश्वतं।येन र क्षिस दाशुर्थः॥३६॥

तरा रथ हम यजमानां का सब दिशाओं में परितः व्याप्त है। ह मारी रक्षा के अर्थ सर्वतः तिष्ठे। केसा रथ कि किसी करि भी सहसा हिंसा करने के लिये अशक्य। जिस रथ करित पजमानां को रक्षा करता है। ३६॥ इति बृहदुपस्थानं समाप्तम्।

उपयक्षुत्लकोषस्यानमासुरिहष्टम् अ॰४॰ भूभुर्वः खःसुत्रजाः प्रजाभिःस्यार्थः सुवीरो वीरैः सुषोषः पीषैः॥

प्रवत्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चाहित्यदृष्टम् नर्थ प्रजा मे पाहि श्रथंस्य पृत्र्नेपाह्यर्थयं पितुं मे पाहि॥३०॥+

का॰ ४ १२ १२ अथवा पूर्विक्त उपप्रयन्त द्त्यादिकरिकहेडु ए उपस्थान के स्थान में भूर्भुवः स्वरित्यादि सुपोषः पोषेरित्य न्त मन्त्र करि आहवनीयका उपस्थान करिके द्र्सी से गाईप त्यका उपस्थान करे। आहवनीयग्राईपन्यदेवत्यं पजुः। हे अ ग्ने भूर्भुवः सः तू व्याहित च्यात्मक वा तिस के अर्थभूतरो

भू-चे:।श्राणन-हि।इण्या-हि। बण्य-हि। बर्णा ३०॥

कत्रयात्मक है। अतः तेरे प्रसाद मैं मं प्रजा (वन्धु मृत्यादि रूपा) करिके सुप्रजाः (अनुकूलत्वेन प्रोभनप्रजावाला) हों उँ। तथावी-रें। (पुत्रें) करि सुवीर (प्रास्त्रीयमार्गवर्ति प्रोभनपुत्रयुक्त) हों उँ॥ स्तुल्लको पस्थानं + समाप्तम्॥

का॰ ४॰१२॰१३॰ जब यजमान यवास + करे (अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को जांवे) तब सब अग्नियां को नर्थेत्यादि मच्चों करि उप-तिष्ठे ॥नर्थ अजामिति गाहेपत्यो देवता यजुरु िषावळ्दः गाहेप-त्योपस्थाने विनि ०। हे नर्थ (मनुष्यां - यजमानों - के अर्थ हितकारी गाहेपत्य) मेरी प्रजाको रक्षाकरि ॥ प्रार्ठ स्येति आहवनीयो देवता यजुरु िषाक् आहवनीयोपस्थाने वि ०। हे प्रस्य (अनुष्ठाताओं करि प्रांसा करने के लिये योग्य आहवनीय) मेरी प्रजा पुत्रादिका को पालि॥ अथर्येति दक्षिणाग्निदेवता प्राजापत्या गायत्री द-किणाग्न्युपस्था ०। हे अथर्य (गाहेपत्य से अपने स्थान को चलंते दक्षिणाग्ने) मेरे पितु (अन्त्र) को रक्षा करि ॥ ३०॥ प्रवत्स्य दुप-स्थानं समान्नम्॥ ॥

> शार्गनमं विश्ववैदसम्सम्यं वसुवित्तमम्॥ अगने समाडुभि द्युम्मभिसह आपंछ्स्व॥३०॥

का १४ १२ १० अन्ययाम से लैंगिट अपने ग्राम की प्राप्तहुआ। समिधा हाथ में लिये उपस्थान से पहिले पिता गुरु वा राजा के निकट न जावे तथा अपने समीप में आये हुओं की भी नमस्का रादि न करें तत्काल स्नान करि अम्यागार में प्राप्त हो आगन्मेत्या-

<sup>🕇</sup> प्रवास प्राव्हार्थमाह कारिकाकारः। प्रामानीर नगर्यो वा पल्न्या वान्पत्र वा क्वचित् । सीमा-मनीत्य चेद्रात्री वासः प्रवसनं स्मृतमिति ॥

चिनं चीननेयेशी वानं बानिरं ९५.५।।

दि तीने। मन्नो से आहवनीयदिकों को उपतिष्ठे। आहावाहवनी यमुपितश्वे। अनुषु बाहवनीयदेवत्या। हे अग्ने सम्बार् सम्यक् राजमान् आहवनीय) हम तुरू को उद्देश किर ग्रामान्तर से सोटि के आये। तुरू केसे को कि विश्ववेदा (सर्वज्ञ चासर्वक्षन) तथा हमा रे अर्थ धन के लब्धार को। किंच हे अग्ने हमारे विषे सुम्न (पश्वा अन्म) तथा सह (बल ‡) को आयछ स्व (आगमन वास्थापनकि । १६६०) स्यमें। मर्गु हपंतिगाई पत्य प्रजाया वसु वित्तेम । अपने ग्र हपर्ते अभि सुम्मभि सह आयं छ स्व ॥ १६६०। गाई पत्य सुपतिश्वे। न्य द्वु सारिणी बृहती गाई पत्यागिनदेवत्या। यह सामने उपस्थित गाई पत्य नामा अगिन धर का पालक है। प्राजा (पुत्र पोत्रादिका) के अनु ग्रहार्थ अति श्येन धन का

लब्धाः हे अग्ने गृहपते सो तू द्युम्न श्रीर सह दे ॥३४॥ अपम्पिनः पुरीब्धा रियमान्पुष्टिवर्धनः॥अग्ने पुरीब्धाः भि द्युम्मम्भि सह आपेद्यस्व॥४०॥

दक्षिणागिनमुँपतिष्ठते। दक्षिणागिनदेवत्यानुष्ठुप्। जो यह अ गिन पुरीष्य(पपाव्य)धनवान् पुष्टिका वढानेवाला है तिसे पाचना करता हूं। हे अग्ने पश्रहित सुम्न और सह सर्वतः देग४०॥ अ॰ ६॰ गृहा मा विभीत मा वेपख्यमूर्ज विभीत एमसि। कर्ज

विमेद्रः सुमनाःसुमेधा गुहानेमि मनमा मोहमानः॥। का॰४॰१२॰ २२॰गहामेत्यादि यर्का प्राप्त होवे॥तिस्रोऽपि बास्तुदे वत्याः बृहस्पतिसुनप्राम्युरुष्ठाः॥ श्राद्याविषु ब्रिग्इपाः हेघर

<sup>‡</sup> सह इति बलनाम निघ • १· <sup>५</sup>

शो तुम भय मत करे। यह कि पालक यजमान गया। और कोई पांचु आके विनापा करेगा यह बुद्धि करिके मत कापो। पर्धा कि हम जर्ज (असीए।अन्त) को धारण किये तुम में आये जिसेतु म कर्जधारण कियें ही तैसे हम भी कर्ज को यारण किये शोम नमनस्क प्रोभनधारणप्रज्ञोपेत मन से दुःख रहित करि प्रस न्न तुम घरे। को आये हैं ग४१॥

येषीम्ध्येति प्रवसन्येषु सीमन्सी बुद्गः। गृहानुपह्नयां-महे ने नी जानन्तु जानुतः॥४२॥

श्पनुष्ट्रप्रदेशानर की गया यजमान जिन गहीं का स्मर्ण कर ता (गृहविशेषक्षेम की सदाचिन्तवन कर्ता) है। तथा जिन गृहे। में अजमान की बद्धत करिके शीत है। हम तिन गृहों को बुलाते हें (गृहाभिनानीदेव हमारे समीप आवे। ने गृहदेवा आकर के हमें उपकाराभिज्ञ जानें (येकतज्ञ नहीं दुए यहजानें ॥४२)

> उपह्ना इह गाव उपह्ना अजावयः। अयोग् अन्तस्य कीलाल उपहरो गृहेषुनः। स्नेमाय वः शान्ये प्रय हो शिवर्र शामरे शम्याः शाम्याः ना४३॥

स्यवसानामहापङ्किः। दून घरों में गोएँ जेपोर बलीवर मुख क रिकें तिष्ठें यह हमने आजा दी। तथा छेरियें और भेडियें सु खपूर्वक रहें यह हमने आज्ञा दी। और अन सम्बन्धि रसवि योष हमारे यरों में समृद्ध हो ऐसी हमने आज्ञा दी।।का०४० १२ २३ क्षेमायवर्ति गृह में प्रवेश करें ॥ हे गृहकी तुम की

<sup>🕇</sup> खूंयोः धूंयोः र्ति वा पारः।

+ ग्रान्धीः ग्रामति गुरबनाम निघ॰३:६: नत्कामयते इति प्राम्युः। दरम्युरिट् कामयमान इति निरु•६: ३१पास्कासत्तात्।

प्राप्त होता हूं। किमर्थम् कि सेम (विद्यमान धन की रक्षा)के अर्थ। भान्ति (अपने सर्वानिष्ठभामन) के अर्थ। मुक्शम्य (सुरव चाहने हारे +) का शिव (ऐहिक सुरव) शागम (आ सु व्यक्त सुखं के जभयविध सुख होवे इतिश्रेषः ।। श्राम्योरि त्यभ्यासो न्त्यादराधे । ॥ ४३ ॥ इत्युपस्थानमन्त्राः समाप्ताः ॥ अथ चातुर्मास्यमन्त्राः प्रजापति हष्टाः

अ०० प्रधासिनों हवामहे मुरुतेश्च रिशार्टसः। कर्म्भेए सजावंस:॥४४॥

चातुर्मास्य के मन्त्र प्रजापित ने देखे।सो चातुर्मास्यनामाय त्र पर्वचतुष्टयात्मक है। वेश्वदेवश बरुगात्रधास २ साक मेथ ३ : भुनासीरीय ४ : नामा चारि पर्व हैं। तहां वरुण प्रघा सारव्य दूसरे पर्व में दक्षिणोत्तर होंनें। वैदियें। पर हविखें। के रखने में प्रतिप्रस्थाता यजमानपत्नी से पूछे केन सि अपने पति से व्यतिरिक्त किस पुरुष के साथ मेथुनसु ख का अनुभव करती है। यदि लज्जा करि जार का नाम न कहें तदा प्रति जार का एक-एक तृए। हाथ से गृहणा करें। शीर जो जार न हो ती भत्यितिरेकेण न केनापि चएमिभ र्तार से व्यतिरिक्त किसी से भी मेथुन नहीं करती-यह कहे। का॰ ५ ५ १॰ पत्नी करि प्रतिवचन देते प्रतिप्रस्थातातिस पत्नी को उठाकर आहवनीय प्रति लाके प्रधासिनः यह म न्त्र बुलवावे ॥ मारुती गायत्री। हम मस्तें। स्रोर्भ तद्यपिर

<sup>‡</sup> शिवं प्रामिति हे सुखनामनी निष्रे १९९। भ चकारेण नदीयपरिचारका समुचीयने

चारकों को बुलाते हैं। कैसे मरुतों कि प्रधासिनः (प्रकर्मण मक्षण किरिये हैं- हिविवेशेष तिस युक्तों प्रधासीनामाध्यों निदुपलि तों। को। पुनः केसों कि रिशादसों (वेरिक्तता हिंसा के नाशक रने वालों वा हिंसकों के मार्नेवालों) को। नथा करम्भ (पवमय हिविवेशेष) से समान प्रीति है जिन्हों की तिन्हों को ॥४४॥ -

यद्गमे यदर्एय यत्मभायां यदिन्द्रिये।यदेनश्चक्रमा व्यमिदं तद्वयजामहे स्वाहा॥४५॥

का॰ ५-५-९१- यव्षिष्ठ किर बनाये एकाधिक संतानपरिमिन वर्तुलादि रूप करम्भ पात्रों की जुह स्थानापन ऋषे किरके दिस्णािन में पत्नी होमें इत्येकः पक्षः। अथवा जापापती हो नी होमें इत्यपरपक्षः। अशेर सो जायापती दिस्णामार्ग किर तिन पात्रों को लेके वेदि के पूर्व दिशा वा पश्चिमदिशा में स्थितही होमें "मरु हे बत्या नुषु बनिरुक्ता । ग्राम में वास किर जो हमेने ग्रामोपद्र वरूप पापिक्या। तथा खरण्यमें वास किर जो पाप मृगोपद्र वरूप किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनित रक्का गिति किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनित रक्का गिति किया। तथा कल क्लाम क्रणाप्य स्था के किया। तथा अन्यत्र भी भत्यस्वाम्यादि में जो पाप ताडनावक्ता दिक किया तिस इस सव पाप को ना ग्रा करते हैं। स्वाहा एयह हिव पापिवनाश्चानी देवता के अर्थ दिया॥ ४५॥

<sup>†</sup> शक्योतिरित्यादय। सन्न सन्नका मारुता गर्णाः।तन स्वतवास्त्र प्रया-सी चेति परुपते अध्या ॰ ९७० ८५।

मो पू एं रुन्हाचे पुत्तु देवेरस्ति हि व्या ते शक्त न्नवयाः। महश्चिद्यस्य मीदुषीय्या हिवस्ती मरुता वन्द्ते गीः॥४६॥

का॰ ५ ५ ९२ त्याग के अनन्तर यजमान जपे। अपागरत्यह ष्टा ऐन्द्रमरुद्देवत्या चतुष्यदा विराद्। हे इन्द्र इन संग्रामें। में वर्तमान सरव्यको प्राप्त मरुद्देवताओं सहित हमलोगों के वि-नाष्। न करि द्तिष्रोषः। मोषाब्दो निषेधार्षः सुप्राब्दो विना प्राभावस्य सेोष्ठवं ब्रूते। तथा सित विनापालेपा न हो इत्यर्थः सपद्धतः क उपकार इतिचेत्। हे खुष्पिन् (बलविन्द्र ) तेरा अवयाः (अवयुतो यागः पृथामागः) विद्यमान है। हे मीदुषः (वृष्टि प्रदत्वेन सेक्तुः। तुरू हवियोग्य की यव्या (यवमयः करम्भपानों किर निष्पन्नाः) होमिकिया महिश्च त्यूजा है भाव यह है कि तिस तुरू यथोक्त पूजापेत का हमलोगों में क्रपालुत्वयुक्त है। किंच मेरी स्तृति रूपावाणी तेरे महत् सखाओं को नमस्कार करती है। अर्थात् महिषय नमस्कार करि तुरू तुष्ट की क्रपा युक्त है । ॥ ४६॥ संपद्यते। क उपकार इतिचेत्। हे शुष्मिन् (बलविनन्द्र+) मरुत् सखाओं को नमस्कार करती है। अयोत् मरुद्धिषय नमस्कार करि तुरु तुष्ट की क्रपा युक्त है 🛊 ॥४६॥

अञ्चलमें कर्मक्रतः सह वाचा मयो सुवा। देवेम्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेतं सचामुवः॥४०॥

का॰ ४.४.११ यज्मान जर्पे ॥ आर्गेन व्यनु इबनि स्का।वरुए। प्रधासारम्यकर्मकारिणः ऋत्विजलोग स्तुतिरूपा वाणी सहित वरुए। त्रयासानुष्टान रूपकरते हुए। केसी वाणी कि मयो सुवासुल

र नमो मरुद्धा रूत्येव माकारायाः स्तुतेर्नमस्तार् रूपत्वात्।

होना है जिस करि तिस अन्तरसम्तुति से।हे स्वाभवः (सहभव नषीलाः प्रस्पर्यजमान वा पत्नी करि इस कमें में सार्थ बेहे कर-तिन लोगो। दे वताओं के अर्थ वरुणप्रधासात्य कमें करिके घरें को जाओ। ४०॥

र्षिम्य निचुम्यण निचेर्रास निचुम्युणः। अवदे वैदेवकृतमेनीः यासिष्मव्मर्धिर्मत्यकृतं पुरुरावी देव रिषस्पादि॥४०॥

का॰ ५.५.३० ३१ वरुणप्रयास कर्म के अन्त में तददुरभूत जो अवसृयनामा कर्म जलसमीप में होता है तहां। दम्पती (यजमान यजमान्या) इस मन्त्र करि जल में स्नान करते हैं॥ यसदेवत्यम् ब्राह्मतुष्टप्।हे अवभृष्य (अवाचीनपान जलमे डालने हें तिस यज्ञविशेष में सो) हे निचुम्पुण (निरन्तर मन्द चलनेहारे यहा नीचपाब्द करि कर्म करते हैं) तथाविधावभू य यद्यपि तू निचेरः (निर्नार् गमनशील) है नथापि यहां नि चुम्पूण हो। किस प्रजयोन को सो कहिता है। देवें। (द्योतनात्म कों अपयनी इन्द्रियों) करि देवक्कत (हिवः स्वामिछों। देवताछीं। में किया भी पाप है सो इस जल में डालता हूं। तथा मनुष्यां (अपने सहायभूत ऋतिजों) करि किया मनुष्यें। यज्ञ दर्शना र्घ अपाये हुआं। में अवज्ञारूप जो पाप है तिसे भीजल में डाल ता हूं। यह मेरा त्यागा दुःशा पाप जैसे तुर्ने व्यान न हो तेसे मन्द चिल इति भावः। किं च हे देव (अव भृष्णाख्य यज्ञातिषः। बधा) से रक्षाकरि। कैसारिषाकि पुरुराक्षाः (बहुत विरुद्ध फल को देता ग्या र्घात् विरुद्ध फलकायी बध तेरे प्रसाद हमलोगें। की नहीं गर्थणा अव्यक्त पूर्णी देवि पर्य पत् सुपूर्णी पुनुरापत। वस्तेव विकीणा-

बेहा र र्ष्मू र्जिर्ड प्रातकतो ॥४४॥

साकमधगर्ने कर्म किंचिदुन्छते । का १५ ई १ई पूर्ण द्वीति द्वी किर स्थाली से श्रोस्न यहण करे । दे रान्प्रावनुषु भी श्रो र्णावासह हे । हे दिवि (अन्त्र प्रहान साधनभूते का हा दिनिर्मिते) तू पूर्ण (स्थाली) के सका श से अन्त यहण किर के पूर्ण (पूर्ण त्वसे द्रि उत्क्रिश) हुई पत (इन्द्र प्रति गमन किर । सुपूर्ण (कर्म फल किर भली माति से पूर्ण ) हुई किरि हमारे प्रति श्रागमन किर एवं द्वी मुला इन्द्र माह । हे प्रतक्ततो (वह कर्मन् इन्द्र ) तू श्रोर एवं द्वी मुला इन्द्र माह । हे प्रतक्ततो (वह कर्मन् इन्द्र ) तू श्रोर हम दें नों वस्त्र व (पूल्य किर ही। इष (अभीष्ट हिव ह्व स्प अन्त्र श्रोर ऊर्ज (इविद्रान फल रूप रस विशेष) को विकी एगवह एपस्प र द्रव्यविनियम सूप विकय करें। में तेरे अर्थ हिव देना इं नू मेरे अर्थ फल दे इत्यर्थ । १४४ ॥

देहि में दर्गमित निर्मे धेहिनि ते द्धे। निहारं च हरा सि में निहारं निहरिण ने स्वाही॥१०॥

का॰ ४ ६ ४० देहि मे इस से होम को ।। इन्द्र कहिता है। हे यज मान तू मुरू इन्द्र के अर्थ प्रथम हिंव हे। पश्चात् तुरू यजमान के अर्थ में अपिक्षित देता है। एवं प्रथमपादोक्त एवार्थी द्वितीयपा हैनाहरार्थ युन रूच्यते। पहिले मुरू इन्द्र के अर्थ निरन्तर हिंव दे। तुम् यजमान के अर्थ अपिक्षित फल निर्नार देता हूं। ऐसा इन्ह्र का वाक्य सुनि उत्तरार्ध करियजमान कहिता है। निहार (मूल्यक रिकेन्स्य वस्तुरूपफल) मुम् यजमान के अर्थ दे। निहार (मूल्यक स्वभूत हिवि) तुम् इन्द्र के अर्थ निर्नार समर्पण करता हूं। खान्य स्वभूत हिवि निर्मार्थः। पूर्वीर्ध में हो पादें। से आहर करिइन्द्र के दोवार कहे अर्थ को उत्तरार्ध करि यजमान भली माति से अन्ति कार करता है इत्यर्थः॥ ५०॥ अर्थ करा करता है उत्पर्थः॥ ५०॥

स्वभानवो विद्या निविष्टया मृतीयोजा निवन्द्र ते हरी॥११।

साकमेधगतिपतृ यज्ञाख्यकमिण आहवनीयोपस्थानम्। का॰ ५.४.२९ सच्य यज्ञोपवीत करि सव नरत्विग्यजमान निकलि के उनग्भिसुख हो आहवनीय के समीप में अक्षन्त्रमीमदन्त सुमंहशं लेति हो कण्डिकाओं करि आहवनीय की उपतिष्ठं॥ हं दुन्द्रलेवत्य गीतमह छे पञ्चपदा पङ्गी। पित्यज्ञान्य कर्म में जे पितः हं ते हमलोगों करि दिये हिवःस्वरूप अन्न को मह्मण करते हुए। यह केसे जाना। यों कि हमारी भिक्त को जानि प्रीति-युक्त हो अपने शिरों को कम्पाते हुए वा अपनी प्यारी देही को क म्माते हुए। किं च स्वभानवः (स्वयंदी प्रियुक्ताः) विशाः (मेथाविनः) नवीन बुद्धि करिके युक्त स्तुति करते हुए (अहो बहुतस्वादिष्ट अन्त हमको दिया भली भिक्त है)अतः हे दुन्द्रक्षित्र अपने हरीनामा (हरि तवर्षा) योडे रश्चमें जोडि। अपनी अभी ष्टापितृ तृत्वि करि संपन्त होने से तिन पितरें। के साथ तुरे जाना चाहिये द्रख्ये। १४१।
सुसंहरी ला व्यं मर्घवन्वन्दिषीमहि। प्रनूनं पूर्णवन्धुर स्तृतो यीमि वर्णा २। अनुयोजा न्बिन्द्र ते हरीं। १३।
हे मधवन हम तुरे (तेरे) स्तृति करने वाले हो यह प्रार्थना करते हैं।
केसे तुरे कि प्रोमनदर्पान (अनुग्रहहिष्ठ करि सब के द्रष्टार को।
रिसे हमलीगों करि स्तृति किया तू कामयमानयज्ञमानें। की लि रिवके अवप्रय जाता है केसा कि पूर्णवन्धुरः (स्तोतृत्त्रों के अर्थ दातव्यथन करिके सम्पूर्णरामी डोपेन होके जाताहै। है इन्द्र सो तू क्षिप्रनाश्या
मनो न्वाह्नामहे नाराप्रार्थ सेन स्त्रीमेन। पितृर्ण च मन्यमि:। १३॥

का०५१% २२ मना न्वाह्वामह इनतीनि मुचाछों करि गाईपत्य को उपतिष्ठे गतिस मुचा मनोदेवत्या गायच्यो बन्धुहछाः। हमशीप्र मन की बुलाते हें पित्यक्ता जुष्ठा न करि चित पित्रलोक को गया था अतः बुलाइये है। यहा मनो। भिमानि देवता को बुलाते हें। किस साधन कि स्तोम (स्तान) करि के केसे स्तान कि ना एष्रांस (मनुष्यों के योग्य प्रांस नराष्रांस तिस सम्बन्धि। करिके स्तान हिविध हे एक देव दूसरा मानुष जहां देवता स्तुति करिये हैं सो है विशेष मानुष्य प्रशंसाकरिये हैं सो मानुष्य तेसे मानुष्य स्तो न करिके यह यक्त है। कि च पितर जिस स्तोन की मानते हैं तेसे स्तान करि के बुलाते हैं ॥५३॥

आने एतु मनुः पुनः कत्वे दक्षायं जीवसे। ज्यो

क् स्य हुयो। १४॥

हमारा मन (पूर्वीक चिन) फिरिके आगमन करे किमर्छ कि के तु (यक्त्मंकल्प) के लिये इस (कम में उत्साह) के लिये + ज्याजी वन (चिर्जीवन) के लिये और सूर्या वलोकन के लिये। इन सं-कल्पादिकों की सिद्धि के अर्थ मनः युनः आगमन करें। १४% पुनर्नः पितरो मना ददातु देखो जनः। जीव बाते-

र्ठं सचिमहि॥५५॥

है पितरली आपकी अनुका करि देवसम्बन्धि पुरुष हमारे अर्थ पूर् वीक्त चित्त की पुनःदेवे (पेरणाकरे ।तथा सित अनुष्ठान करिके आप के प्रसाद से जीवनवन्त त्रात (पुत्रपश्चादिगण) की हमसेवनकरें ।१११। व्यह सीम वृते नव मनस्तन् वु विश्वतः। प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६॥

सामदेवत्या गायत्री बन्धुदृष्टा जपे विनियुक्ता । अत्रिपियत्ते सोम नामकी देवो गिता सोमाय पितृमते २ २४ द् द्रियं हिविषो विहितलात् । हे सोम हम यजमानाः तरे व्रत का में वर्वमानाः तरे पारीरों में अपने चिन को धारण करते हुए तरी करूणा से प्र-जावनाः (पुत्र पोत्रादि संपन्ताः) हो कर सेवन करते हैं सेवित-व्य वस्तुओं की दृति पेषः । यहा सर्वदा तरे सम्बद्धा हो ॥५६॥ अ०१० एवं ते रुद्र भागः सह स्वस्ता म्विकया तं जुलस्व स्वा-हैष ते रुद्र भागः अगु खुस्ते प्रभुः ॥५०॥+

साकमेधगतत्र्यम्बकहविविषया मन्त्रा उच्यने॥ "का॰

त्रं तथा च श्रुतिः युदेव मनसा कामयत उर्दं मे स्यादिदं कुवीयिति स एव कतुर्य यदस्मे तत्समुद्धाते स दक्ष द्ति। १ ए-हा १०५० ए-श्रुश रूणाए०

५. १९ १२ एव ते इस से होमें।। एव ते हे रोद्रे यजुबी १ प्राजापत्य बृहती अवहान होमे विनिश हे रुद्र (विरोधियों के मॉनिमॉनि में रुलानेवाले) तेरी स्वसा (भगिनी-बहनि) अम्बिकानामी करि सहित यह हमलोगों करि दीयमान पुरोबापा भाग (भज नीय स्वीकरने के लिये योग्य है। तिस तेसे पुरोडापा की तू से-वन करि स्वाहा (यह दिया हिव सुद्गत हो ॥ अस्बिका का रुद्र की भगिनी होना श्रुति में कहा है। पान १२ ई १२ ४ असिबका ह वेनामास्य खसा तयास्येष सह भाग इति। जो यह रुद्रना मा क्ररदेव है तिस की विरोधि की मारने के लिये दुछा होती है तब इस भगिनी क्र्रदेवता साधन भूता करि तिसे मारता है। शेर सो अस्बिका शरदूप को शाप्त हो जरादिक को उत्पन्न करि तिस विरोधिको मार्ती है। तिन रुद्र श्रीर शम्बका का उपन्व रूस हिव करिके प्रान्त होता है। तथा च तिनिरिः। एष ते रुद्रभा गः सह स्वस्नाम्बिकयेत्याह प्रार्द्धाः अस्याम्बिका साभियाः एषा हिनस्ति पर्वं हिनस्ति तयेचैनर्वं सह शमयतीति॥का॰ ५,१९,१,२,१३ यजमान के जितने युत्र मृत्यादिक पुरुष हैं निन्हें गिनिकर प्रति पुरुष एक-एक पुरोड़ाया वना कर फि-रि एक अधिक वनावें सो अतिरिक्त कहिलाना है। नहां जो यह अतिरिक्त तिसे नहों में किंतु उत्तर दिशा में जाकर मूसे अपों की खोदी हुई मृदा में प्रवेषा कराय के टिक देवे ॥२ एष ते यजुर्जगती। हे रुद्र यह हमलोगें। करि उपकीर्यमाण अति रिक्त पुरोडाया नेराभाग (तुरुकरि भजनीय)है तथा नेराखा-खुः (मूषकः मूसा चूहा) पश्रल करिके समर्पित है। अर्थान् आखुदान करि तुष्टं हुआ रुद्ध अन्तिका करि यजमान

के पशुद्रों की नहीं मारता ॥५०॥

अवं रुद्रमदीमुख्य द्वं च्यन्चकम्। यथा नो वस्य सस्कर्द्यथाः नः ऋषेसस्कर्द्यथां नो व्यवसायपातृ॥५०। का॰ ५.१०.१४ तहां से लें। हि करि अव रुद्रमदीमहीति जंपे॥ है रुद्रदेवत्ये प्रथमा पञ्चपदापङ्किरिंदीनीया ककुप् स्योजियेविनि । रेद्रमवं असे। रुद्र इति,यह रुद्र है यह मन करि तिसे जानना तेरे अनुगृह से हम अन्न की भक्तण कोंगे। तथा व्यम्बक इस देव के तीनि नेत्र हें यह मन । यदा अन्यदेवता श्री से पृथक् करिके रुद्र की भोजन कराते हैं। अन्य दे ॰ के चम्बक की भोजन कराते हैं। जैसे यह हमलोगों को वसन शील करें। श्रीर्जेसे हम को ज्ञाति में प्रपास्य तर करे। शीर जैसे हम को सबकायी में निश्चययुक्त करे। तेसे द्से जपते हें द्त्यर्थः। आप्रीरियम् ॥५०॥

सेवजमीस भेषुजं गवेश्याय पुरुषाय भेषजम्॥ सुरवं मेषायं मेखें। १६०

हेरुद्र तू भेषज (श्रोषधवत्सर्वीपद्रवनिवार्क) हे इसकारण हमारे गो अञ्च आर पुरुषों के अर्थ सर्वव्याधिनिवारक आष ध दे। मेष और मेषी के अर्थ मुख (सुहित है प्राणीं के अर्थ) दे। अनेन मन्त्रेण गृहपश्चना क्षेमप्राप्तिर्भवति॥५४॥

यमकं यजामहे सुगुन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वा हक मिव बन्धनान्मृत्योर्मुसीय मामृतात् ॥ यम्बकं यजा महे सुगन्धिं पतिबेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादि तो मुस्रीयमासुतः॥६०॥ + य-त्।अ०। य-तः।इ०। का०५-१०-१५-१६- जैसे पित्मेच में पुत्राद्यः पुरुषाः अपनी वा मीरूको ताडनाकरते नीनिबार अत्रद्धिएए फिर्ते हैं। अोर् जेसे देव ता सेवा में दक्षिएंगेरू को ताउन करते तीनि प्रदक्षिएंग फिरते हैं। एवं यहां पुरुषाः पहिले चम्बकमन्त्र करिके अग्निको नीनि अप्र दक्षिएण अोर् तीनि पदक्षिएण फिरें। नहां एक-एक मन्त्र पूर्वक शे र दो-दो चुपके से परंतु अपदक्षिणा फिर्ने अपसच्य न हों वें। है अनुष्टुमी पूर्वस्या वसिष्ठहृष्टा। सुगन्धि (दिव्यगन्धीयेत) मर्त्यध में हीन पुष्टिवर्धेन(धनधान्यादि पुष्टिके बढ़ानेहारे) व्यम्बक(तीनि नेवयुक्त) रद्रको पूजन करते हैं। ततः रुद्रके प्रसाद से मृत्यु अपमृ त्यु और संसारमृत्यु भे युक्त होवें ने श्रीर अमृत (स्वर्ग रूप श्रीर मुक्ति स ष) से मुक्त न हों वेंगे (मेरा अभ्युद्यनि: श्रेषसह्त दोंनों कलों से भू प्रान हो इत्यर्थः। मृत्योमीचने हष्टानः। उर्वारुकमिव बन्धनादिति जैसे वदरी श्रादि फल अत्यन्त पक्क होने पर् अपने डेंढरे से ब्रुटता है तहत्॥का०५.१०.१७ श्रीर्यजमानसम्बन्धिन्यः कुमार्यः विनवि बाही अत्रीएँ पूर्विक पुरुषवत् अगिन की तीन - तीनि फेरे देवें एक-ए क वार् उत्तर व्यन्बक मन्त्र परिकर हो-दो वार चुपके में वृति॥ इम व्यम्बक की यूजती हैं। कैसे को कि पति वदन (भर्तार्के देनवाल)

रे इत आर्भ्याध्यायसमाप्तिपर्यनं सर्वमाशिषदेवत्यं । आप्तिः आयमित्युक्तत्वात् कात्पा॰ अनु ॰ १·१५:।

देशान्तर् गक्ती मार्गमध्ये नवाकादिसमीपे भोत्रत्य न्त्रे

को। अन्यत्पूर्ववत्। इतो मुक्षीयुः मातृषितृ स्वात्वर्गा में छूटे अमु तो माविवाह में कपर्यति में न छूटे (पिता के गोन और छर को छूटे डि के पित के गोन और घर में च्यम्बक प्रसाद में सर्वदा वास करें। सा पदित इत्याह जातिम्यस्तदाह मासुत इति पितिम्यस्तदाहेति श-तम् १ ११ श्रुतीरता मुनः शब्दाम्या पित्यतिवर्गी याह्या ॥ ६०॥ एतने रुद्राग्तं तेन प्रा मूर्जवृती नीहि। अवंतत्तध न्वा पिनाकावसः क्रतिवासा अहिर्सन्नः श्रिवाण तीहि।। ६०॥ का॰ ५ १० २१ व्रीहियवादिकों को वहने के अर्थ त्रणवंशादिनिर्मि

<sup>‡</sup> मूजवान्त्राम कश्चित्यवे से रद्रस्य वासस्यानम्।

प्रसाधः। रहत्वत (साः वत न ४०० नः वति क्योत्। क्ष्म च झत्वात्मानमात्मः ज्यो स्पष्टांनं हस्तेन क्योत्। हिने वृत म मुर्दे वृत मा भवराणक । य तद्वत्य च मन्त्र मुला एत हे वृत्यममञ्जू बाल स्योपस्य शद्यः का ०१।१०।१४।

दोनां स्ता को निश्चल करे के चित् तहा से लोटते द्वा दोनां मूर्तो को न दे खते वेदी के समीप में आकर जल का स्पर्ध करें । मान्चार्थ स्तु हि सह तू कि निवासाः (चर्मा म्बर्ः) हमलोगों को न मारते शिव (हमारी प्रजाकरि संतुष्ट दुः आ की परिहतः) हो के पर्वत को अतिकम्य गमन करि ॥६१॥ ज्यायुषं जुमदेग्नेः कु श्यपस्य ज्यायुष्य म्। यहे वेषु ज्या युषं तन्त्री श्यस्तु ज्यायुष्य म्॥६२॥

कार्य अर्दे वपनसमय संहितास्वर से यजमान जेपे ॥ नाराय-ए हु छा प्री देविता िखाक्। जमदीन मुनिका जो आयुष (वाल्ययो)-वनस्थाविर तीनों अवस्था आंका समाहार भाषा कप्रयपनामा अ-जापतिका जो आयुष तथा देवताओं (इन्ह्रादिकीं) में जो आयुष है सो सब आयुष हम यजमानों का हो। जमद्ग्यादिकों का बा-ल्यादि में जेसा चलन तैसा हमारा होवे इत्यर्थ । ॥ ई२॥

शिवोनामासि स्वधितिसे पिता नमस्ते अस्तु मा मो हि हेंसी:। निवर्तयाम्यायुषे ग्नाद्याय प्रजननायग्यसे षाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय॥६३॥+

इतिश्री सर्वं हिनाया दशमानुवाकः १०

इतिश्री सुक्तयजुषिमाध्यन्दिनी प्रार्वीयाया वाजसने य सर्व हिताया दीर्घ पाठे तृती योध्याय : ३

का॰ ५ २ १९ ॰ शिवो नामेति लोहे का क्षुरा लेकर निवर्तयामीति वर्षे ॥ शिवो नामेति प्राजापत्या हस्ती क्षुरदे ० १ निवर्तयामी ति यजुर्लिङ्गोक्त (यजमान) दे ० २ १ । आश्रीः प्रायम्। मन्त्रार्थस्तु ।

<sup>†</sup> शि-सी: अपान-य। र्गाहर

## श्रीश्रक्तपनुषि

माध्यन्दिनीयाशाखीयावाजसनेयस्रिंहिता

श्रीव्याघ्रवादान्वयगिरित्रसादवर्मरिचन

श्रीवेदार्थप्रदीपारव्यगिरिधरभाष्यसहिता

रवाएड ई

चिग्जीवगरुडध्वजेन लिखिता

वेशमेतिशसिद्धंगते विश्वाचीनेविश्वामित्रपुरीयनवलाख्यदुरीस्थ

ब्याघ्रपाद प्रकाशकाश्मयन्त्रालय

परिष्ठत द्वारका नाथश्रीमेरोष धिकारान्युद्रिता

संवत १४३० प्राका १०४५ ई छार १८०४

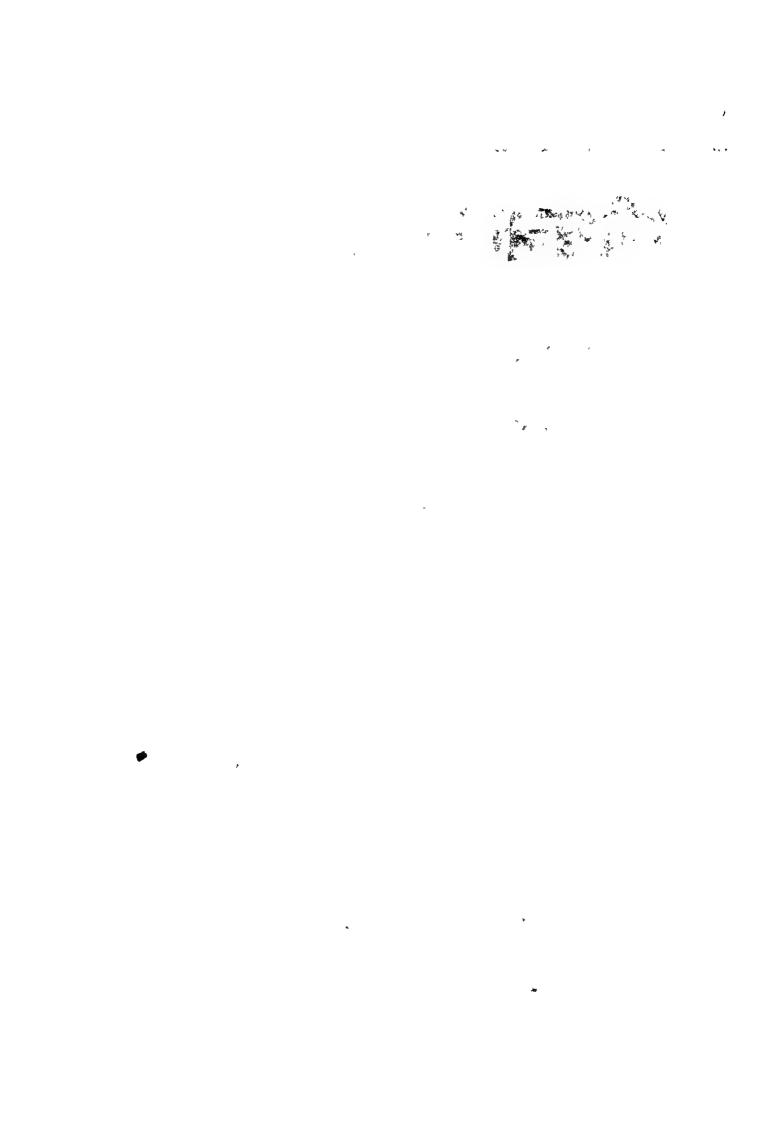

हों नमी यत्त पुरुषाय
अप मर्व मेध मन्त्राः खयम्भु ब्रह्म हष्ठाः
पञ्चात्मकं द्विर्णं च साधने बेहु रूपकम्
स्वानंद स्यकं क्रष्णं व साधने बेहु रूपकम्
तदेवागिन स्तदं दित्यस्त द्वायु स्तदं चन्द्रमाः। तदेव श्रुः
कं तद्वहा ता आपः स प्रजापितः॥१॥

क्री ० ६.

उंगिमोयाज्ञ वल्क्याय गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीएके सार्वमिधिकमन्त्रोक्ति द्वीतिंद्रोण्ध्यायर्द्र्यते ३२

एक विशेषुरुषमन्त्राजकाः। अय सर्व मेध मन्त्राजन्यने प्रवायुम्छे त्यस्मात्राक् ३३,४५ स्वयम्भु ब्रह्म हाः आत्म स्वत्याः सप्तमे इति आप्तोर्थाम संदित्ते सर्वहोमे विनियुक्ताः आप्तीर्थामः सप्तमहर्मव तीत्युपक्रम्य सर्वे जहोति सर्वस्याच्ये सर्वस्यावरुद्धे इति श्रुतेः छः ७१ ४० हे अनुषुभा। विक्तानात्मा परेणात्मना विशिष्टो रान्या-दिखातश्रीतत्वेनीपास्योग्मिश्रीयते। अगिनः तहेव कारणहे (ब्रह्मेव) श्राहित्य वोहही है वायुवोही है तेसे ही चन्द्रमा। श्रुक प्रसिद्ध। ब्रह्म विवासक्षण) ब्रह्मेव। प्रसिद्धाः जलानि प्रसिद्ध प्रजापति मी बोह ही ब्रह्म है ॥१॥

सर्वे निमेषा जित्तरे विद्युतः युरुषाद्धि। नेनमूर्धं न निर्यद्धं न मध्ये परिजयभत्॥२॥

सर्वेनिमेषा- बुटिकासा यद्यै आदिक कालविशेष अधियुरुष के स काश से उत्पन्न द्वरा। केसे पुरुष से कि विशेषे ए प्रकाशामान। किंच कश्चिद्पि इस पुरुष को उपरिभाग में नहीं परिगृह्णाति-गृहणाकरता। न इसे चारें दिशामें नपरि॰ मध्य देशमें भी नहीं ग्रहण करता अधी-

त्यह प्रत्यक्षादिकों का विषय नहीं है + जग्रभत्-ग्रहेः प्रतिर जुहा त्यादित्वन स्प्रम्॥२॥

नतस्य प्रतिमाः श्रीक्त यस्य नाम महद्यप्रोः । हिर्

ण्यग्रभ द्त्येष मा मा हिर्ह्मीदित्येषा यस्मान्त जा
त इत्येषः॥३॥ + न-पः।अ।हि-मारः।॥॥

विपदा गायदी। तिस पुरुष का प्रतिमा (प्रतिमानः उपमान) कोई वस्तु

नहीं अत एव नास(प्रसिद्ध) वडा यश जिसका अर्थात् सर्वातिरिक्तय
शा है ॥ हिर्ण्यगर्भ इत्येषोः नुवाकश्च तुर्वर । हिर्ण्यगर्भः यः प्राः

शा है ॥ हिर्ण्यगर्भ इत्येषोः नुवाकश्च तुर्वर । हिर्ण्यगर्भः यः प्राः

श्वा है ॥ हिर्ण्यगर्भ इत्येषोः नुवाकश्च तुर्वर । मा मा हिंसी ज्ञानिते

श्वा है ॥ हिर्ण्यगर्भ इत्येषोः नुवाकश्च तुर्वर । मा मा हिंसी ज्ञानिते

श्व त्येका एषा १२०१२ । यस्मान्त जातः । वृत्व प्रति त्या श्वि प्रति न्या हिर्ण्या हिर्ण्या । प्रति प्रका समाविति प्रका । द्युची न्तुवाकः। एताः प्रतीकचीदिनाः पूर्वे परिनत्वा सदिमानेलाकाः ब्रह्मयद्गे(जपे)च सर्वा अध्येयाः। एवं सर्वेच ॥३॥

एषे। हे देवः प्रविशोःचु सर्वोः पूर्वी ह जातः स उ ग भैंग्यनः। स एव जातः स जनिव्यमीणः प्रत्यङ् ज नीस्तिष्ठति सुर्वतीमुखः॥४॥

र्ये चतस्त्रिष्ट्रभः। यह प्रसिष्ठ + देव सब दिशाओं की व्याप्त हो स्थि तें ते है। हे मनुष्यक्री यह प्रसिद्ध प्रथम उत्पन्त है। गर्भ के मध्यमें

बोह ही स्थित है। अंगर वोह ही उत्पन्न है। अंगर वोह ही उत्पत्यमा ए है। प्रत्य इ.(प्रति परार्थ) को अञ्चन करता है। सर्वतः मुखा खब यव जिस के (अचिन्य प्रक्तिहै॥४॥

यम्मोज्ञातं न पुरा किं चनेव य श्रीबभूष भुवनानि विश्वा। प्रजापितिः प्रजयां सिरंर्गणस्त्रीणि ज्योती श्रेषि सचते स षोड प्रामश्रा

जिस से पहिले कुछ भी न हुआ और जो सब भूतजातों को समना द्वावयामास । वोह षोउशावयवलिङ्ग शारीरी प्रजासित प्रजाकरि रममाण तीनि ज्योतिस् (सूर्यन्वन्द्र अग्निस्पी) सेधन करता है॥॥

येन चीर्या पृथिवी चे हटा येन क्षे स्मितं येन्ना विश्वाप है। योग्श्रानारिक्षे रजसो विमानः करेमे देवाप ह

जिस पुरुष ने धो जन्नू एं दृष्टि का देनेवाला किया इतिशेष:। और तिस ने पृथिबी हृद की (सबप्राणियों का धारण वृष्टि का ग्रहण और अन्नित्यादन यह भूमि की हुदता है। जिसने आदित्य मण्डल को थामा और जिसने स्वर्गर्थामा। जो अन्ति (स्वभ) मेंजल (वृष्टिरूप) का निर्माता। तिसे छोडि किस देवता के अर्थ इविदेते हैं। अर्थात् किसी के अर्थ नहीं ॥ ६॥

यं क्रन्दसीग्झवसा तस्तभाने अभेदिनां मनसारे जमाने।यवाधि सर् उदिनो विभाति करेंमे देवाये हविषा विधेम। आपी ह यहहतीर्पश्चिकापं।॥॥ कन्दसी(खावाप्रिथवीएँ) जिसपुरुष को मन कार साधुक्त यह देख नीं इंदें मेंसी हैं क्रन्दसी कि अवसा हिविस्थण वृष्टिजन अनकरि प्राणिजात को थाभनी । शोभ मान हें। सूर्यजिन द्यावा प्रथिवी अंसे उदित हो अधिक प्रकापाता वा शोभना है तिसे छोडि किस देवता के अर्थ हिव देते हैं।। आषी ह यह हती। देश २५ पश्चिवापः २००२६ हे प्रती कोके जमा हा वध्ये ये ॥ १॥

अर २ वेनस्तर्यश्यनिहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकेनी द्वम्। तिस्मिन्तिद्धं सं च वि चैति सर्वेष्ठं स शोतःश्री रश्च विभूः प्रजासु॥ ए॥

बेनः (विदिनवेदान्तरहस्यः पण्डितः) नत्(ब्रह्म) कीत्रवता(जानता) है। केसे तत् को कि ग्रहा (रहःस्थान) में स्थापित बुर्ने च। सत् (नित्याजिस ब्रह्म विषे विश्व (कार्यजात) एकनीड (एक ही है आश्रय जिस का अर्थात् अविभक्तमं विशेष कार्णमेव) होता है। तिस ब्रह्म में यह भूतजात संहार समय जाता और सर्ग काल में निकलता है। सोपरमात्मा प्रजाविषे शोत और प्रोत (अर्थ तुन्तु में पर जेसे चारिर मावकि रि शोत तिर्यक्तन्तु में पर केसे प्रोत) है। केसा है कि विभूः (कार्यकारण स्विवध होता है) सब वोह ही है। एवा

य नहीं चेद्युनं नु विद्यानीन्य वेशिम विशेतं गुहास त्। बीणि प्रानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद् स पिनुः पितासत्॥४॥

गंधर्व (वेदवाचाकोविचार् कर्नेवाला वेदान्तवेना) विद्वान् (परिवत

सिप अमृत(प्राम्वत्) नत्(ब्रह्म) को प्रष्टाष्ट्रेन कोहे गुह्म विषे विद्यमानधान म (स्वरूप) विभूत (सर्गास्थिति प्रलय रूप से विभन्न । किं च इस अमृत के तीनि पद (स्वरूप) गुहा विषे निहित हें (तीनि पद सर्गास्थिति प्रलय वा व वेद ३ काल वा ब्रह्म अन्तर्यो मी विज्ञानात्मा । किं च जो तीनि पदीं की जानता है बोह पिता (पर्ब्रह्म) ही हीता है ॥ छ।।

स नो बर्स्युर्जिनिता स विधाता धार्मानि वेद सुवना नि विश्वा । यत्र देवा असृतमानशाना स्त तीये घा मन्त्रध्येरयन्त ॥१०॥

वेह परमात्मा हमाग् बन्धुवन्मान्य है जत्मन करने बाला खेर बेह थारण करनेवाला। बोह सब भूतजातें। कीर स्थानें की जानता। अग्न्यादिक देवता तीसरे स्थान (स्वर्ग) में खेळ्या वर्ते हैं। कैसे हैं देव ना कि अमृत (मोक्षप्रापकज्ञान) की जिस बूद्ध विषे व्याप्त हुए। भाव यह है कि ब्रह्मनिष्ठज्ञान की मान्न हुए स्वर्ग में देवता मोदते हैं। १०। प्रीत्ये भूतानि प्रीत्ये लोकान्य्रीत्य सर्वा: ब्रद्धियो। दिश्रेश्व। उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान्तम् भि संविवेद्य॥११॥

द्रानीं सर्वभूतेष्वहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयीति ज्ञानवतः स विमेधमानिनी मुक्तिरुच्यते। किं च सर्वमेधग्रहोणि न ज्ञानं प्र भानम् ब्रह्मज्ञानवते यजमानस्यागिन्होत्रावयोणि यज्ञाः सर्वभेधा एवेत्याह परीत्य भूतानीति किएडकाम्पाम् ॥ एवं ज्ञानवान् सर्व मेधगानी आतमा(जीवरूप) करि अहत (यज्ञ) के आतमा(जिथिष्ठा) तार् परमात्मा) की प्रवेषा करता अश्वीत् ब्रह्मही होता है। क्या करिके कि सब भूतों की ब्रह्मत्वेन जानि। सव दिष्ण और विदिष्ण औं की त्र द्रूपा जानि के। प्रथमोत्पन्ना (व्यीरूपावाचा) की उपस्थित हो। संसे व्य-अर्थात् यज्ञादिकरिके। अपिहि तस्मात्युरुषाद्भृद्भिव पूर्व मस्ज्य ते ति श्रुते। प्रथमा वाक् वेद्रूपा ॥११॥

परि द्यावीपृथिवी सद्य द्वा परि लोकान्यरि दिशाः परि स्वः। अरतस्य तन्तुं वितंतं विदृत्य तदंपश्यनदं भवनदासीत्॥१२॥

सर्व मेथयाजी तत् (ब्रह्म) को देवता है ब्रह्म ही होता वास्तव्य से ब्रह्म ही है। भाव यह है कि अज्ञान निष्टति देखना और होना है। क्याक रिके कि द्यावापृथिवी सद्यः तहू पेए जानि कर लोको दिशाओं और आदित्य की तहू पेण गुह्म वस्तु पुनः पुनः कथिनं चिनमारोहतीति पुनरुक्तिः। क्रत (यज्ञ) के तन्तु (कर्तव्यता) को जैसे प्रसार तेसे सम्मान करि अर्थात् यज्ञ करिकें १२॥

सद् स्यति मद्भुतं त्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। स्ति मेथा-मयासिष्थं स्वाही ॥१३॥

इत उत्तरमञ्जय मेथा याच्यते चतुर्थ्या श्रीयीच्यते। प्रथमा गाय बी लिङ्गोक्तदेवता। अग्नि व्रव्यत्न श्रीर मेथा को याचना करताहूं। कैसे अग्नि को कि यज्ञ गृह के पति अचिन्त्य शक्ति इन्द्र के मिव्यनमे धार्थि यो करि कामनीय १९३॥

यां मेथां देवगुणाः पितरं श्रोपास्ते। तया माम्यः मे

नदेव स्नालदु तद्भवामिति छुतेः ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येतीति श्रुतेश्च ब्रह्मरूपस्य जीवस्पादान-निवित्तरेव ब्रह्माक्षिरित्यर्थः।

अपानं मेथाविनं कुरु स्वाही॥१४॥

अनुषुष्। हे अग्ने निस मेबा से आज मुक्ते मेथावी (बुबियुक्त) करि स्वाहा सुहत मस्तु। तिस किस से कि जिस मेथा की देवता शीं के समू ह और पितर पूजते हैं। अर्थात देवपितमान्या बुद्धिहमारे कोहो। रेशा

मेथा मे वर्रणे दरातु मेथामगिनः प्रजापतिः। मेथा मिन्द्रेश बायुर्श्व मेथा याता ह्दातु मे खाहा ॥११॥

लिङ्गोक्त देवतानुष्टुप्।वरुण मेरे अर्थ मेथा देवे अग्नि और प्रजा पति मेरे॰ देवें इन्द्र शीर बायु मेधा को देवें याता मेरे॰ स्वाहासु हतमस्तु॥ १५॥

र्दं मे बहा च क्षत्रं चोभे श्रियमक्षुताम्।मियदेव हेंधनु श्रियमुत्तमां तस्ये ने खाहो॥१६॥ रति सर्वे हितायां दितीयो जुवाकः १

र्ति श्री श्रुक्त यजुषि माध्यन्दिन शार्वीयायां वाजसने य सर्ठ हितायां दीर्घ पाठे हा निर्देशान्ध्यायः॥३२॥

मन्बोक्त देवता सुषुष् श्रीकामो न्यात्रियं पाचते । ब्राह्मणजाति क्ष वियजाति ये दोनों मेरी श्री को सेवन करें। देवता मेरे विषे उत्तमा श्रीको स्थापन करें। प्रसिद्धा तुरु श्रीके अर्थ सहत हो। श्री मेथेविन यज्ञा सिद्धेस्ते प्रार्थ्य ते॥ १६॥

> इतिश्रीगिरिधर्भाष्येद्वितीयेभ्नुवाकः २ श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमाहार्देनिवरपन् ः युमार्था खतुरेदियात्त्वयं ब्रह्मस्नातनः १२

श्रीमञ्जुक्त यज्ञवेदान्तर्गतमध्यन्तियशाखाध्येतव्याष्ठपादान्वयवि श्वामित्र पुराधिप श्रीमञ्जयिकशोर् देव वर्मात्मज रैकिमणेय च-पति गिरित्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर्भाष्ये गिरिश्र सादसर्वस्व सर्वमेध वर्णनो नामझ त्रि रेशोरध्याय। ॥३२॥

हिरिः श्रीम्

वानमायन पुरुषाय

पञ्चात्मकं दिरूप्च साथने वृद्ध रूपकम्
स्वानन्द हायकं क्रषां ब्रह्मसूपपरं स्नुमः ३३

अ०१ श्रुष्याजगं से। हमाम् रित्री अर्चे द्वसासोः श्रुग्नयः पान्यः पान्यः पान्यः पान्यः प्रान्यः प्राप्तः प्रान्यः प्रान्यः प्रान्यः प्रावे वन्यः प्रान्यः प्राप्तः प्रान्यः प्रान्यः प्रान्यः प्रान्यः प्रान्यः प्रान्यः प्रान्यः प्राप्तः प्राप्तः प्राप्तः प्राप्यः प्राप्तः प्रा

जोनमो याज्ञ बल्काय गिरिष्रसाद संज्ञेन वयस्त्रिष्ठाः प्रदीपके सर्वमेथोब्रह्मयज्ञारम्भान्नोश्थापर्देपेने भ

मर्वमेधे निन्छोम संस्थे निन्छु संसे प्रथमे न्हिन अस्याजरास इ त्याद्या मरो अने इस्यन्ताः सप्तद प्र झन्ते निनदे बत्याः पुरेर ने भविन । पुरेरु क्याब्देन ऋगूपा ग्रहणमन्त्रा उच्यने न य जूरूपाः ऋग्धि पुरेरु गिति खुतेः। अक्यमहावेश्व देवपाली-वतहारियोजनेषु यजूरूपे ग्रहणमन्त्रे सत्यपि नं वा श्अपुरे-रुकं गृह्णतीनि खुते सन्त्र न देषः अत एवा गेन यी भिक्टिन स्व निवर्लने नोपयामा दीनि॥ ॥आधे द्वे ऐन्द्रबायबग्रहस्य पुरे रुचे। । वत्म प्रीहृशाने यी निष्ठुप् आ वायवित्यस्याः ७० ० स्थाने। इस यजमान के अगन्ययः ऐसे हीं केसे कि अजरासः (वाईक्पहीना) इमामित्रा घरें के रक्षकाः (अरिजाः वेरियों से जाए करनेवाले यहाद-मामिर्जाः दमनीय-राक्षसों से तारकाः। अर्चनीय धूमोपलिक्षताज्वा-ला जिन्हें। की ते अर्चेद्ध्माः। पावकाः (सोधकाः। िवतीच्यः (यजमा-न का उज्जलत्व बढाते। त्वाजासः (क्षिप्रफलप्रदाः। भरणकर्तारः। व नर्षदः (बन-काष्ट्रमें स्थितः। वायु-इव दीप्रारः। सोमा-इव य-जमानेष्टदाः॥ १॥

हर्यो धूमकेतवो वातजूता उप द्यवि। यतन्ते वर्ष-

गायवी विरूपष्टशा इन्द्रवायू इत्यस्याः अप्नि स्थाने। अग्नयः वृथक् (नानाप्रकारेण) स्वर्ग चलने को यत्न करते हैं। की इणः कि हरितवर्णाः। धूमके तबः (धूमएव ज्ञापवक जिन्हें। का ते †। वातः ज्ञाः (वात करि प्रसार जिन्हें। का ते। आ वायो इन्द्रवायूः इमे अ अप्ने अनयोः स्थाने एते हैं उक्ते। २॥

यजी नी मित्रावर्तण यजी देवाँ शाम्त्ररतं हहत्। अरने यशि स्वं दर्मम्॥३॥

गायत्री गोतमहरा मैनावरूणस्य पुरोरुक् अयं वामित्यस्याः अर्थः स्थाने । हे अग्ने हमारे मिनावरुणा यजि। देवताओं को यजि। वडे यज्ञको यजि। सपने गृहको यजि॥३॥

युश्वा हि देवह्रतमा २०० अञ्चा १० अगने र्योरिव।नि होती यूर्वाः संदः॥४॥

आश्विनग्रहस्य पुरारुक् या वं। कद्रोत्यस्याः स्थाने ७ ११ चा ख्यानेयम् १३ ३०॥४॥

दे विरूपे चरतः स्वर्धे अन्यान्या वत्समुप्धापय ते। हरिर्न्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रोञ्छन्यस्या दहरी सुवची:॥५॥

सुकग्रहपुरोरुक् कुत्सहष्टा विषुप् नं प्रत्वघेत्यस्याः ७.१२ स्याने। हे एव्यहनि निर्नार पवर्ते हैं। की हयो कि विविध रूप जिन्हें। के ह ष्ण एकि । शक्तं अहः। सर्वे (कल्याणप्रवीजने। अन्यान्या (अन्या शीर्अन्या) वत्स को उपधापयेते (शीर्पिलाती) अर्थात् अन्या(ए का) राति वत्म (अगिन)को उपथापयते । अन्या दिवस रूपा वत्म(आ दित्य)को उप० १। किं च तदेवाह अन्यस्या (रातिमें) हरिः (हरितवर्ण-अगिन) अन्तवान् होता है दिनमें श्रुक्त आदित्य शोभन तेजादीस् ताहै। यहा देवावा पृथिवेयो अगिन भूमी स्वधावान् रविदिवि सुवर्चा ह एयते ॥ १॥ का) रात्रि वत्स (अगिन) को उपधापयते । अन्या दिवस रूपा वत्स (आ

अयमिह प्रथमो भाषि धातमिहीता यजिष्ठो भ्यास रेष्टीकां। यमप्रवानो भूगवो विरुरुचुवेनेषु विव विम्नं विशेविशे॥६॥

मन्थिग्रहपुरोहक् अयं वेन इत्यस्याः अर्धः स्थाने। व्याख्याता उ. ६४. ॥६॥

<sup>🕈</sup> श्रन्हि सूर्य देवायमानि हो बम्।

बीणि शता भी सहस्रीएयग्नि विधेशच्च देवा नवे चासपर्यन् । ओक्सन्धृतेर्स्तरणन्बहिर्म्मा शादिहोते रं न्यसादयन्त ॥७॥

विश्वामित्रहश्च विष्टुप् विश्वदेव देवतस्याग्रयणग्रहस्य पुरेरुक्ये देवास इति अर्थः स्थाने। त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणि(त्रिंशात्त्री र नव देवाः यथा ३३ % एते वस्वादिगणा देवा अगिन को परिचरते हैं। यहा गमोक्ता देवाः नवेवाङ्कास्त्रिवृद्धाः स्युर्देवानां द शक्ते गेणे ते ब्रह्मविष्णुरुन्नाणं शक्तीनां वर्ण भेदत इति ते च ३३३ ३३३ एतावन्तो भवनि। कथं परिचर्नत नदाह ते घृत करि अगिन की सीच ते अस्मे (इस अगिन के अर्थ) वहिः आद्यादन करते अनन्तर मेव हे ता को वर्ण करिके होत्रकर्म में विदलाते हें । घृत सेचनवहिः स्तरणहो तृवर्ण मेवागिन परिचर्यतिभावः ॥ ॥॥

मूर्धानं दिवेश्लेर्ति पृथिका वेश्वानरमृत ग्ला जात-मारिनम् । कृविर्धे समाजुनिर्धे जमीनामासन्ता पर्वे जनयन देवाः॥ ७॥

प्रकृतिवरेव ध्रुवग्रहपुरोरुक्। व्याखाता ७.२४-॥८॥ अभिनर्श्वाणि जङ्गनद्रविणस्पुर्विषन्ययो।समिद्रः युक्त आहेतः॥४॥

मायवी भरहाज हुए। ऐन्ह्राग्न ग्रह पुरो रुक् बुन्द्राग्नी श्यागत मित्य स्याः अश्ररस्थाने। अग्नि पापों को अत्यन्त नाग्र करता है। किसंसे कि विविधा पूजा करि। कैसा अग्नि कि हविर्सक्ष्यन को दुक्रा कर्ता। दीप्ता खुद्द् । निमन्त्रित ॥४॥

विश्वेभिः सोम्यं मध्यनः इन्द्रेण वायुनी। पिबी मि वस्य धार्मभिः॥१०॥

गायवी मेधातियिह्छा वैश्वदेवग्रहपुरोरुक् श्रोमासश्वर्षणीय स्याः ७ ३३ स्थाने । हे अग्ने विश्वेदेवाओं इन्द्र और वायु सहितसी म मय मधु की पी। कैंसा है तू कि मिन के नामों किर स्तुत इति योषः 🕇 ॥१०॥

> आ यदिषे नुपतिं तेज आन्ट श्रचि रेतो निषि-कं योर्भीके। अगिनः शर्धमनवद्यं युवानथ्खा छ्यं जनयत्त्र्यञ्च ॥११॥

न्त्रमानेवरुण सापस यान विष्टुप्शक्तिमुनपराष्ट्रारदृष्ट्यं मरुत्वनीयग्रह्पुरोक् इन्द्र मरुत्व इत्य स्याः ७ ३५ स्थाने। जब कि तेज का हेतुभूत हिव नृपति (यजमान के पालक अग्नि) को व्याप्त होता है अर्थात् जब अग्नि में हिंद है। मिये है तब अग्नि रेत (जगद्दीजभूतजल) को छो। के समीप अनि स्व में उत्पन्न करता है और मेघरूपेण पुरः हृष्टि द्वारा करि सरता है। केशा तेज कि हृष्टि के अर्थ देवतो हे पा करि अग्नि में हत। सुनि (मन्त्र संस्कृत। केसा रेत कि प्राई (बलहेतु मृत) अनव द्यं (निर्दोष प्र शस्य। युवतुल्य(परिपक्कर्स) हट। स्वाध्य(चिन्तनीय) सवशृष्टिके चाहते हैं। अर्थात् इवि करि नर्यित अग्नि अष्टमास करि जलको निष्पादन करिके वर्षा में वर्षता है। व्यवहितपदो मन्त्रः॥११॥ शरने शर्ध महते सीभगाय तर्व द्युनान्युन्मिन

## सन्तु। सं जीस्पत्य हें सुयममा कृषा भ पानू युनामि -तिष्टा महा ध्रीसा १२॥

तिषुप् अत्रदुहिता विश्ववाग्रदृष्टा हितीय महत्वतीय पुरे हक् महत्वनं दृषममित्यस्याः अधि स्थाने हे अग्ने तू बल को प्रकट करि किस लिये कि बड़े सोभाग्य(लोकस्थिति) के अथि तेरे उदयही ते सुम्म (हिविलिक्षण अन्त्र वायपा) उत्कृष्ठ हों। किं च जास्यत्य(जा-यापत्य पत्नीयजमानस्वा) को सुयम (जितेन्द्रिय मन्योन्याबद्धराग) करि। किं च पात्रुत्व को इक्षा करते कों तेजवानों को परामव दे ॥१२० त्वाथं हि मन्द्रतममर्क शोके विद्यमहे महि नः श्रो-व्यंग्ने। इन्द्रं न त्या प्रावसा देवता वायं प्रणानित रार्थसा नृतमाः॥१३॥

निष्ठुभरद्वाज हरा। माहेन्द्र ग्रह पुरोरुक् इन्हो नुविहित्यस्याः के क्ष्मिन्। हे अग्ने हम तुने वरण करते हैं कैसे तुने कि अतिग्रमीर किन्हों से कि अर्कशोकेः (अर्कवत् हीप्र मन्त्रों अविञ्जत बहन र्य करिययोक्त अथीतों से ।क्यों कि हमारे सोन को तू सुमता है। किं च मृतमाः (मनुष्यश्रेष्ठाः) तुन हेवता को हिवस्त्य अन्न करि पूर्ण करते हैं। के से तुने कि बल करि इन्द्र जे से अोर वायु जे से स्वित्त को श्राह्म

ते व्याने खाहत वियासः सन्तु सूर्यः यन्तारे ये मुघवनो जनीनामूबीन्स्यन्त गोनीम् ॥१४॥ दे हहत्यो आहित्य गृह पुरोरुचे आद्या वसिष्ठहरा अन्या प्रक

एवहस्रा कराचन स्तरीरसि करा चन प्रयुद्धसीत्यनयोः पः २ १ स्थाने। हे स्वाहत (सुषुह्रयते) हे अग्ने जनों के मध्य में जनाः गोन्त्रों सम्बन्धि सुग्ध द्धियृत सहित अन्त्रविशेषपुरी डाशादिकों को देते हैं। नेपिडताः नेरे प्यारे हों। केसे हें ते कि नियहीतेन्द्रिया। अनवन्तः॥१४ मुधि श्रुत्कर्ण वन्हिभिईवैरंने स्यावभिः। अग मीदल बहिषि मित्री अर्थिमा प्रात्योवाणो अपध

है शुन्कर्ण + देवता छों सहित तू पत्त को सुनि। केसे देवता छों कि वन्हि

श्री सहावपा का वहात तिन्हां कार। साथ चलने वाला। कि च । मत्र श्री
येमा श्रीर पातर्यावाणः (प्रातः काल हिव को प्राप्त होते हैं ते- प्रातः सवन में जिन्हें। की हिवः प्राप्त है। १११।
विश्विषामितियित्तियाना विश्वेषामितियिमी नुषाणम्। श्रीम्नेदेवानामवं श्राहणानः सुमुद्धी को भवतु
जातवेदाः ॥१६॥
विश्व को तमह शिवत्य गृह दिधिश्रयणे विनियुक्ता यत्ते। देवानामित्यस्थाः च अस्याने। श्रीम ऐसा हो कैसा कि सब सेवताओं के मध्य में जिल्ला स्वा सब मनुष्यां के प्रज्य देवताओं के हिवलिक्षण अन्त को परिच
रण करता। सुमुद्धीकः (शोभन सुख जिससे। जातवेदाः ॥१६॥ रण करता। सुमृडीकः (शोभन सुख जिस्से। जातवेदाः॥१६॥

महोश्श्रानेः समिधानस्य शर्मएयनागा मिने वर्रो स्वस्तये। श्रेष्ठे स्थाम सवितुः सवीमनि तहेवानामवी न्यया वृत्तीमहेगरूग

सुशोधानाक हृष्टा विष्टुप् साविव ग्रह पुरोरुक् वामम द्येत्यस्याः प्रस्थाने। देवता छों। के तिस हिवलिक्षणा अन्त्र को हम संस्करते हें। कि सित कि सूर्य की आजा में +। केंसी आजा कि श्रेष्ठ (अन्यदेवता कों। की आजा से सूर्य आजा उत्कृष्टा। केंसे हम कि अगिन मित्र बिर्ण के आश्रय में अपराधरहिता। केंसे अगिन कि पूज्य दीप्यमान के ॥१०॥ अगिन षुत्सं ज्ञं प्रथममहः समाप्तः॥॥

अ॰ २॰ आपश्चित्पिष्यु स्तर्ये न गावी नक्षेन्त्रतं जेरितारेल इन्द्र। याहि बायुर्ने नियुत्ते नोश्लख्या त्वे हें हि धी भिर्देयसे वि बाजीन्॥१६॥

इन्द्रसनुद्वयो दितीयमहर्भवित तस्येन्द्राग्रहा सवन्येन्द्रः पुरेरु वः सर्वमेन्द्रमसर्वित सर्वमेशे श्रुतिः १३ ० १ ४ । ततः इन्द्रसन्तं ने अक्यास्थ सर्वमेथस्य दितीये हिन आपिष्ठिदित्यादि इमं त इत्यना हादश कराः तं अत्वया अयं वेनः महं इन्द्रः करा चनस्रिः करा चन प्रयास्था त्रवासाः एवं सप्तव प्रेन्द्र देवत्याः रोन्द्रवायवादिस् विवान्तानां ग्रहाणं ग्रहणमन्त्राः॥ ॥वसिष्ठ हष्टा त्रिषु प्रेन्द्रवायवित्राय प्रते स्वाप्त होते हें। आपः चित् (निग्राभ्यास्त्रण जलभी सोम को वयत्र को क्याप्त होते हें। आपः चित् (निग्राभ्यास्त्रण जलभी सोम को वयत्र तिहें। तत्र हष्टानः स्वर्षी गावो न (जेसे सोम सवन कराने वाली वेद स्त्रा वाणी सोम को बटाती हें तेसे जलभी। अत एव त् हमारे अभिम् त्वाप्त हो कि जेसे वायु अपने नियु ते। स्वर्ण करिस सुत्व आता है। को कि त्वाप्त हो कि जेसे वायु अपने नियु ते। स्वर्ण करिस सुत्व आता है। को कि

† -अबत इति क्रूपनाम निद्य- श्-३श-

तू बुद्धिओं वा कमी किर् अनों को विविध हेता है अत एव आगमन करि॥१७॥

गाव उपावतावतं मही यक्तस्य र्प्तुता। जुमा कर्णि हिरएयया॥ १४॥

तिसी गायच्यः खाद्या पुरुमीदाजमीददृष्टा ऐन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरेरक् इन्द्रवायू इत्यस्याः ॰ ॰ स्याने। गाव उच्यन्ते हेगीछी अव-तिक्षा चात्वालरूप) के समीप में प्राप्तहों छी। (हानार्थम् चात्वाल-नरेण गवां संचरो शिलाको हेतुरागमने तन्नाह मही। महत्यो खावा-पृथिच्यो। यत्त की रूपहेनेवाली हों। (शोभाकरें इति तुम आखें। किं च तुम्हरे होंनें। करों। हिरएमयें। अत एव वानार्थ आखें। इत्य-र्था:॥१४॥

> षव्य स्र उहिते नागा मिने । सुवाति स विता भगः॥२०॥

विसिष्ट ए में नावरूण पुरंगरक अयं वामित्यस्याः कर स्थाने। अप्रज सूर्य उदिने सित मित्र अर्थमा सिता और भग जो प्रेरता है सो कर्म करें इति श्रेषः। नहीं है अपराध जिसका बेह सनागा स् ति चतुर्णा विशेषणम्॥ २०॥

आ सुते सिञ्चत श्रियर्धं रोहस्योर्भिश्रियम्। र्सा देधीत देवभम्। तं प्रविद्यायं वेनः ॥ २१॥

सुनीतिह शिश्वनपुरोरुक् या वामित्यम्याः अ११ स्थान। एस (नदी) हष्म (वर्षितारः सोम) को पुष्ट कर्ती हैं †। तिस सोम के

के नदी समीपे हिं सोमीत्वते।।

सिम्बत होंने में समनात् सीं ची चमसें में इति शेषः सरिवजः प्रति चचन मेतत्। केसे दृष्य कि पृथिवी के आश्रय की ने। सर्वतः शोभाजि सकी तिसेंग नं प्रतथाः अयंवेनः हे प्रतीको के शुक्र मन्थिनोः प्रकृति अरुरे १६ पुरे रुचेगा २१॥

> ज्यातिष्ठन्तं परि विश्वेग्सभूषिक्क्यो वसानश्चरित् स्वरीचिः। महत्तद्वर्णोग्ससुरस्य नामा विश्वरूपोग्स मृतीनि तस्यो॥२२॥

विश्वामित्रहराग्यगापुरोरक् ये हेवास स्यस्याः १०१६ स्थाने।
इन्द्रस्य हरिक्मीच्यते। विश्वेदेवाः समन्तात्स्थित इन्द्रको परिरक्षतः
बनः। सो इन्द्र सर्वतः चलता है। केसा है कि श्रियो वसानः (देवताओं की हीन्नि शाक्कादन करता) स्वरोचिः (अपनन्याधीन हीन्निः। किं चिवः श्वरूपः (विश्वको निरूपण करता इन्द्र) जिस कारण जलों को आक्षितवान् हथाः (इन्द्र) का बोह प्रसिद्धनाम वासवो हनहा इत्यादि। वेसे हथा कि असुर (प्राणवान-सावधानः प्रज्ञावान) का ॥२२॥

य वी महे मन्द्रमानायान्धसो न्वी विश्वानं राय विश्वामु वै। इन्द्रस्य यस्य सुमेखर्ठ सहो महि श्रवी नुम्मां च रो हंसी संपर्यतः॥२३॥

मुचीक दृष्टा त्रिष्ट्रप् ध्रुष्टग्रह पुरोक्क मूथीनिमत्यस्याः ७ २४ स्थान।
हे चहित्यो तुम विश्वानर (सबयजमान जिसकेतिस) के अर्थपूजा करों कैसे कि वडेके अर्थ। तुम्हारे हिक्स अनकिर मोदमानके। विश्वास (स विव्यापि वासव होता है जिस सै तिस के। किंच द्यावा प्रथिवी जिसब न्द्र की इन पहार्थी से पूजा करते हैं किन्हें। से कि शोभन यज्ञ बल बड़ा यश और घन। अथात् जिस की द्यावाभूमी मखादिकों सेमान ता करते हैं तिसे पूजी ॥२३॥

बुहिनिद्या एवं। भूरि यास्तं पृथुः स्वर्तः। येषामिन्द्रो

वियोगकहन्छ। गायवी ऐन्द्राग्नयुरोहक इन्द्राग्नी इत्य स्याः अवश् स्थाने। युवा(समर्थ) इन्द्र जिन यजमानों का सखा हे इन्हें। का इन्द्रम् हानेव होता है। प्रास्त(प्रास्त्र) सूरि (बहुत) स्वरः (खड़्र) पृथुः (विप्रात्न। यन्त्रवाहत्यमापास्यतः इत्यर्थः॥१४॥

इन्द्रेहि मत्यन्थंसो विश्वेभिः सोम्पर्वभिः। महाश

मधुछन्दे हृष्टा गायत्री वैश्वदेवपुरो हक् श्रोमास इत्यस्याः १०१३ स्थाने। हे इन्द्र आगमन करि आके हिवर्लक्षण अन्त श्रोरसो मां मुखें। करि तृप्त हो। केसा हे तृ कि तेज करि श्रेष्ठ । अभियष्ट्या १११।

इन्ह्री हुनमहिणो छर्घनीतिः त्र मायिना मिनाह-पेणीतिः। अहुन्यु र्ठं ससुषाध्यवनेश्वाविर्धेना अ-क्रणोद्राम्याणीम्॥३६॥

विश्वामि नहृष्टा निष्पू प्रथममरुत्वतीयपुरोरुक् इन्द्र मरुत्व इत्यस्याः ७ ३५ स्थाने॥ इन्द्र इन (देत्य)को युद्ध के अर्थ दकता इञ्चा। माबावी देत्यों का मार्ता है। व्यंसमहन् (दुष्ट को मार्ता है) तिसे कहाँ कि वनों में अर्थात् वनस्थों को मार्ता है। राम्बा- एंग बेना आविः अक्रणोत् (यजमान स्तुति करते हें यह देवतान्त्रीं। में प्रकर करता है। कैसा है इन्द्र कि पार्धनीतिः (चतुरङ्ग बल में नीतिः जिस की। वर्ष नीतिः (नानारूपधारी । उपायक् (चोरों का दाहक ॥ २६॥ कुन्त्विमिन्द्र माहिनः सन्त्रेकी यासि सत्यते किं तेन द्त्या।सम्बद्धे समराणः श्रुभानेवीचेसन्त्री हरिबो यने असे। महा २। उद्दोय जो नेसा कदा चन सरी रिस करा चन प्रयुद्धिस॥२०॥

स्थान वन अयुक्तासारका स्थान महत्त्वनामित्यस्याः ७ ३६ स्थाने। इन्द्रं प्रति मरुद्वाक्यम्। हे इन्द्र हे सत्पते (श्रुतिस्मृतिस स्चार्रतों के पते) तू एक (असहाय) हो कर कहां जाता है तेरे गमन में क्या प्रयोजन है। केसा है तू किमाहिनः (पूज्य वा उत्सववान्। किं-च भले तकार चलते सन् शोभन वचनों से तू पूछता है कि कीं नसा पन्या यह लोगों से एकाकित्वात् ।हे हरिवः इन्द्र हमें उसएका की गमन कारण को कहि क्यें। कि हम तेरे हैं इस हेतु कहि +॥ तिह्न:प्रती 🕌 को क्ताः तत्र महाँ इन्द्र इत्यस्याः ॰ ४० माहेन्द्र ग्रहणे विनियोगः नृवदित्य स्याः १ ३४ स्थाने कहा चनेति ६ २ ३ इयोसदित्यग्रहणे विनियोगः॥२०॥

आ तर्न र हन्द्रायवेः यननाभि यरकर्वे गोर्मन्तं तिती त्सान्। सक्ततं ये पुरुपुत्रां महीधं सहस्रधारां बृहती दुदुस्मन्॥ २०॥

शक्तिसुत गोरीविति हरू। विष्टुप् आदित्यग्रहस्य दिधि श्रयणे बिनिये -गः यज्ञो देवानामित्यस्याः प्रश्रस्थाने। हे इन्द्र मनुष्य तेरा बोहकर्म पुजतेहें।

कि ने मनुष्यसेमरूप अन्न को सर्वतः हिंसा करने (सुवाने)चाह ते हैं किसे अन्न कि गोमना (निग्राभ्या लक्षणों दक सुक्त † को। कि च ने मनुष्य भू मि की इहते ते भी तेर कमसुत करते हैं। किसी भूमि कि सक्तत्त्वम् (एक वार ही सवती हिरएपथान्यादि देती हैं) पुरु पुत्रा (बहुत पुत्रा †) सहस्था- ए। स्वतं स्वार्थ हिरएपथान्यादि देती हैं) पुरु पुत्रा (बहुत पुत्रा †) सहस्था- ए। स्वारं स्वारं हिरएपाद्य : जिस की तिस बहु भोगदा वा असंस्थ्य प्रार्थ को थारण करती। वडी। अर्थात् ने विप्र सोमा भिषव करते शोर जे क्षित्र मूमि को दहते (पाल ते देत हैं) ते इन्द्र का वृत्र वथादि कम सुति करते हैं नहीं कोई अन्य दुर्बु हि॥ २०॥

र्मा ते थियं प्रमेरे मही मही मस्य स्तीव थिषणा यत्तर शान जे। तसुत्सवे चे प्रस्वे चे सासहि मिन्द्रे देवासः शर्वसामदन्त्र नु॥२४॥

कुत्सहश्रा जगती साविच पुरोरुक् वामम द्येत्यस्याः च ६ स्थाने। हे इन्द्र इस अपनी थी (बुद्धि-स्तृति वा कर्म) को तेरे अर्थ समर्पण करता हूं। तुर्र केसे कि यूज्य के। केसी बुद्धि कि बड़ी जिस से इस यजमान की थिषण (बुद्धि वावाक्) क्रियमाण स्तोज में तुरे च्यान्न करती है। किं च देवता ति स इन्द्र को स्तृति करते हैं। कहां स्तृति करते हैं कि उत्सव (अस्युद्य) श्री-र असव (युवाद्यतु झावा युजादिरूप उत्सव) में। केसे इन्द्र कि बल करि शक्तुओं के अभि भवितार को ॥ २४॥ इन्द्रस्तृत्सं ज्ञं द्वितीयमहः समाञ्चम्॥ अ० ३ विमाइ बहत्यिवतु सोम्यं मधायुर्व घेद्यज्ञपताविद्व-तम्। वातं ज्ञ्लों यो उत्प्रिति सनी युजाः पृषीष पु रूथा विरोजिति॥३०॥

क सर्वे पर्वाची पृथिकीत उत्पद्यनी।

य सूर्यम्॥३१॥

राध तृतीयमहः सूर्यस्तृत तथा च श्रुतिः १३.७.१.५ स्वेसुंडुक्य्यस्निमहर्भवित तस्य सोया ग्रहा भविन सोर्थः प्रगेरुचः सर्वि सीर्यः मसदिति। चतुर्दश प्रगेरुचित्तसः प्रतिकोक्ताः एवं सप्तद्श न्रह्यः सूर्यस्तुत्संत्रे उक्थ्यसंस्य सर्वमधस्य तृतीयम्हाने ॥ गेन्द्रवायवादिसावित्रानानां ग्रहाणं पूर्वीक्तक्रमेण ग्रहण्यमञ्चा बोध्याः ॥ विभाइसे पहणा जगती ऐन्द्रवायवपुरोरुक् । विविधगजमान सूर्य सोम्य(सो मस्प हवि)को पिये केसे सोभ्य कि बडे मधुरखादु को। जो सूर्य भानित्रा का करि प्रजा पालन कर्गा और पृष्ठि कर्गा बहुधा श्रोभे है। केसाहै कि यज्ञपति (यजमान) में अरकणिडत आयुस्थापन कर्गा। वात करि के प्रोतित (वातकरि प्रेरित रिव मण्डल भूमता है इति प्रसिद्धः ॥३०॥ उदु त्यं ज्ञातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। हुशे विश्वी

तिह्नः प्रस्कावहष्टाः आद्या ऐन्द्रवायवस्य दिनीया पुरोरुक्। व्याख्या ता ७.४९ ॥३१॥

येनी पावक चक्षेसा भुर्एयन्तं जनाँ २॥ अनु। सं व

गायत्री मेत्रावरूणपुरोरुक्। सर्वमेधे पस्याकारेणणिनश्रीयते तद्र्यमात्मानं सम्याद्य मुक्तिमात्रोति तस्त्र प्राच्ये ते। हेपावक (शेन्धक्रिक्त) तस्त्र करि तू भुरापन्त (भुरापु-क्तिप्रयाती पश्चि सह प्रश्चिमकर्ता है तिस् को देखता है। अर्थात् सर्वमेध पाजि भुरापुपश्चिमक्प आत्मा को करिके खर्गजाते को जिस दर्शन करि देखताहै। निसीद र्शन करि हम मुरायों को हे बहुए (सूर्य) देखि॥ इदा। देखां वश्वर्यू श्रागत हैं रथेन सूर्यत्वचा। मधा यूज्ञ-हैं समच्चाय । नं प्रत्वयाय बेनाश्चित्रं देवाना मू

113311

शाश्चिनपुरोरुक् गायबी। हे रेब्ये। श्रश्वेयों अश्विनो तुम रथकिर शा शो केरे रथि कि सूर्य की सी कान्ति जिस की। शाके मधुर हिवि सोमपुरी डाश्चर्यादि। किर यज्ञ को बहु हिवि करों। तं प्रत्वथा अर्र अयं वेनः अर्र्ड चित्रं देवानाम् अर्रेश तिस्तः प्रतीकोक्ताः शाद्ये हे स्रक्रमन्थि पुरोरुचे। तृतीयाग्रयणस्य ॥३३॥

स्या न इडीभिर्विद्धे सुशक्ति विश्वानेरः सविता दे-व एतु । अपि यथी युवानो मत्संथा नो विश्वं जर्ग दभिषित्वे मनीषा॥३४॥

अगस्यह छा विष्ठुप् अवपुरीरक्। विश्वनरहितकारी सबितादेवः हमारे यज्ञ गृह में आवे। केसे कि इडाभिः सुशिक्तः (जेसे इडा भ-क्षण करि शोभना पांसा जिस में- अर्थात् सब इडा भक्षण करते हैं तिसे आवे यद्वा इडाओं किर शोभन प्रशंसायुक्त यज्ञ गृह में। एवं सूर्य मुक्ता देवानाह हे जरारहिताः देवताओं तुम निश्चय आग-मन काल में त्र हों ओ तेसे हमारे जगत् (अवगवादिकों) की बुद्धि किर त्र करीं। अर्थात् जेसे आप लोगें। किर त्रिक्त किरये तेसे हमा-री प्रजा तर्यणीय है। १४॥

यद्यं कर्च वृत्रहन्तुदगा श्रीम सूर्य। सर्वे तिस्त्र

## ते वर्षा॥३५॥

श्रुतकक्षमुतकक्षदृष्टा गायवी ऐन्द्राग्नपुरोरुक्। हे इवहन् एवि जनित अन्धकार के नाशक †हे सूर्य हे इन्द्र(ऐ अर्थ युक्त) आज ज हां कहीं तू उदय होता है सो सब तेरे वश में है इति शेषः पद्याजी कुछ प्राणिजात उदय होता सो सव तेरे वरा में है अर्थात् सबीं का नेरक तूही है॥३५॥

तरिणविश्वदेशितो ज्योतिष्वदेसि स्य।विश्वमामा सि रोचनम् ॥३५॥

प्रस्करवदृष्टा गायत्री वैश्वदेवपुरोरुक्। हे सूर्य तू तेज का कर्ता है और विश्व को प्रकाशना अर्थात् अमिन विद्युन्तक्षत्र ग्रहेताएके में तेरा ही तेज है। कैसे विश्व कि दीप्यमान को तेरे प्रकाशकिर इ तिभावः। केंसा है तू कि नर्णिः (अतिक्रमण करता नभोवर्त्म में। विश्वका दर्शनीय ॥३६॥

नत्स्यस्य देवत्वं नन्महित्वं मुध्या कर्नोवितत्रर्धं सं जभार। युदेद्युक्त हरितेः सुषस्थादा द्राची वासस्त नुने सिमस्मै॥३०॥

कुत्सह हे दे विष्टुभी मरुत्वतीययोः पुरोरुची। सूर्य का वोह दे-वतानुभाव जीर वोह महाभाग्य रोश्वर्य है वोह क्यां कि कर्तीः (ई ऋर कार्यश्रेष्ठ जगदूप के) मध्य में विस्तारित अंशुजाल को संह रता है अर्थात् नहीं को ई एता हुए अंखुजाल के असारने वा संझ र्ने की समर्थ है। किं च जब ही हरितवर्ण रिमर्फा की अपने में

<sup>†</sup> हुनै। मेथे रिपो ध्यान्त सनवे वासवी गिरा विति कीशत

आरोपए करता सथस्य (सह तिष्ठे हें अंश्वजाल जहां तिस ब्याममण्डल) में अर्थात् सन्ध्या काल में पीतवर्ण अंशुष्टों की जबकि व्याममण्डल सै अपने में योजता है। अनन्तर ही राबी सर्व वस्तु को तम से आछा दन करती है। ३०॥

तिन्यवस्य बरुणस्याभिचक्षे सूर्यो सूर्व कृणुते छोरूप स्थे। अनन्तमन्य बुद्रादस्य पार्जः कृष्णमन्यद्वरितः स म्भंरिना॥३७॥

सूर्य द्युलोक के उत्सङ्गः में मिन श्रीर वरुए के तिस रूप को कर ताहै कि जिस रूप से जनों को देखता अर्थात् मित्र रूप करि सु कृतिओं पर असुगृह और वर्णस्पकरि दुः क्रिकेशें कानिगृहकर ना। इस सूर्य का एकस्प अनन्न (काल छो। दे पा करि परिखे छ। रूपा त् (सुक्त दीयमानविज्ञानयनानन् प्रस्वेव)है। अन्यत् (दूसरा) कृष्ण (है तलक्षणरूष् हिरत दिशाएँ वा इन्द्रियें धाराग करती हैं। इन्द्रियग्रा ह्य दैतरूप एक और दूसरा खुद चैतन्य अद्देत रूप ये दो रूप सूर्य के सगुण निर्गुण हैं अर्थात ब्रह्म सूर्य ही है ॥३०॥

बएमहा २॥१ असि सूचे बडोदित्य महा २॥१ असि। मह-से सता महिमा पनस्पते इहा देव महा २॥ इसि॥६६॥ जमदिग्निहरे हे बृहतीस्तारहहत्यो। आद्या माहेन्द्रपुरोहक्। हे सूर्य जिरे हे कमीमंजगत्को वर्(सत्य) तुमहान् (श्रेष्ठ) है। हे सादित्य(आ हान करता है अंसु ह्यांकी) सत्य तू श्रेष्ठ है। किंच तुर बड़े नित्य की महिमा लेकों करि लुति करिये हैं। हे देव श्रद्धा (सत्य) तू वडा है। युन

## रुक्तिराद्राष्ट्री॥३४॥

बर्स्य त्रवसा महाँशा असि स्वा देव महाँ शा असि सि। मन्हा देवानामसुर्युः पुरेहितो विभु ज्योतिरक्षे-भ्यम् ॥४०॥

आदित्यग्रह प्रथमग्रहणम्। हे सूर्य सत्य श्रव (धनवायण्) कि वितृ महान् है। हे देव मत्य त्र महत्व किर देवनाओं के मध्य में श्रेष्ठहें। के साहे तृ कि श्रम्य । (प्राणिहितः) पुरोहितः (अग्र में स्थापितः सव कार्यो में पूज्य क्यों कि सब देवताओं की पूजा का सूर्यार्घ हानान्तर ही अधिकारेंसे। व्यापक अनुपहिं स्य तेज तू ही है। १४०।

त्रायन्त- इव सूर्ये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जाते जनमानुग् शोजसा प्रति मागं न दीथिम ॥४९॥

नुमेध हष्टा हहती। आदित्यस्य पुनर्ग्रहणम्। स्र्वको आश्रयन्त (रप्रमीएं) ही र्न्द्र के सब थनों (हिष्टिथान्यनिष्यत्यादिकों) को विभाग किर प्राणियों को देती अर्थात् इन्द्र दत्ता हिष्ट को भूमि में विभाग करती हैं। किं च हम तिन्ह ही थनों किर उत्यद्यमान पुन में तेज सिहत थाएं। करते हैं। केंसे कि जेसे अपने भाग को पुनादिकों में आर्ण करें हैं। ४१॥

> शाद्या देवा उदिता स्यस्य निर्हेह्सः पिपृता निर्व ब्यात्। तन्त्री मित्री वर्रणे मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी र उत्ते द्योः॥४१॥

कुत्सहष्टा विष्टुप् द्वादित्यग्रहत्रयणे विनियोगः ।हेरेगः(एप्रम्य)

हमें पापों से बुडाओं शोर दुर्यशों से पृथक् करें। कहां कि आज के दि न स्य उत्य में हमें शुद्ध करें। किं च मिच वरुण श्रदितिः सिन्धुः प्र धिवी और द्योः हमें पूजें अधीत शङ्गीकरें॥४२॥

त्रा के छोने रजसा वर्तमाना निवेश्यम्नमतं मर्त्ये व च। हिर्एयथेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पत्र्यम् ॥४३॥

शिद्धिः रसो हिरएयस्त्पृष्टशः विष्टुप् सावित्रपुरोरुक् । सविता देव ता हिरएमयरय करि शाता है। क्या करने कि क्रणा रज रिवल्स ए सहित पुनर्भुमण करने अमृत (देवादिक) श्रोर मर्त्य (मनुष्यादिक) को अपने-अपने प्रदेश में स्थापन करने अवनी को देखने कि कीन भला श्रीर कीन वुर करते यह विचारने ११४३। तृतीयं स्प्रसुदुक्थ महः समाप्तम्॥

अ॰ ४॰ प्रवादिन सुप्रया बहिरेवामा विष्यतीव वीरिट॰ इयाते। विष्यामकोरुषसः पूर्वह्रतो वायुः पृषा स्व-स्तये नियुत्वीन्॥४४॥

खय चतुर्थमहः विश्वदेवस्तुत् तथा च श्रुतिः १३ ७ १ १ है वे श्वदेववचतुर्थमहर्भविति वेश्वदेवा ग्रहा भवित्त वेश्वदेव्यः यु रोरुच इति। वेश्वदेवस्तुति चतुर्थि ग्लि एकात्या पुरोरुचः षद् प्रतीकोक्ताः दिति सप्तद्या ऐन्द्रवायवादि सावित्रान्त ग्रहा एं पु रोरुचे। ग्रहणमन्त्राः ॥ विसिष्ठहष्टा विष्ठुप् ऐन्द्र वायव पुरो रुक्। इन यजमानां के कल्याणार्थ अन्तरिक्ष में वर्तमान वायु भीर पूषा आते हैं। केसा वायु कि नियुत्सं क्ता अश्वां बाला। किस सम्मय कि एवि और दिवस के प्रथमाह्वान आग्निहोत्र होन समय में एिन न के पूर्वाह्वान में एवि आता है एवि में वायु वायु सखल किए अग्नि जानना एवि होन के अग्निदेवत्यल से। तव ह छानाः जैसे विशां पती (हो एजा) मनुष्यां के गण में आते हें नहत् ते भी तिन्हें। के कल्या एगर्थ आते हैं। सन्तिहों कि जिन्हों की बहिए शोभन प्रस्तरण प्रस्तिर्य हें ॥ धर्मा बुन्द्र वायू बहु स्पति मित्राग्नि पूष्ण मर्गम्। आदित्या नमार्सनं गणम् ॥ धर्मा

मेथातिथिवष्टे हे गायंच्यो आद्या ऐन्द्रवायवस्य पुनर्ग्रहणे हिती-या मैत्रा वरुणग्रहणे। इन्द्रवायू वहस्पति मित्र अग्नि पृषाभग श्रादित्यों मरुत्सम्बन्धिगण इन्हें। को श्राह्वान करताहूं॥४५॥ वर्रणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वामि स्तिभिः। कर्तां नः सुरार्थसः॥४६॥

वरुण छोर मिन सब रक्षणप्रकारों से प्रकर्षण रक्षक हो। किंच हमें शोभन धनवान् करें ॥ ४६॥

अधि न इन्द्रेषां विष्णे सजात्यानाम्। इता मर्रतो अश्विना। तं प्रत्वयायं वेनो य देवास्यमा न द्रा भिविश्वेभिः सोम्यं मधीमास्यार्षणीयृतः॥४०॥ कण्वसुत कसीदिष्टशा गायत्राश्विनपुरो हक्। हे एन्द्र हे विष्णो हे महतः हे अश्विनो हमारे इन सजातीयों के मध्य तुम आसी॥ सत्र प्रतिकोक्ताः तं प्रत्वया ० १२ स्वक्रमहे अयं वेनः ० १६ मन्द्र गुहे ये देवासः ७.१४ आग्रयणस्य आन इडाभिः ३३ ३४ ध्रुव स्य विश्वेभिः सोम्यं मधु ३३ १० ऐन्द्राग्नस्य जोमासस्वर्षणी धृतः ७.३३ वेश्वदेवस्य ग्रहणे॥४०॥

> अग्न ग्रन्त् वर्षण मित्र देवाः शर्धः अयन्त मार्रतात विष्णे। त्रमा नासत्या रुद्रोग्अथ ग्नाः यूषा भगः सरे स्वती जुषना॥४८॥

प्रतिस्वहष्टा विष्टुप् मरुत्वतीयपुरोरक्। हे अपने हे इन्द्र हे वरुण हे मित्र हे देवताओं हे मरुद्रणः और हे विष्णो तुम वल देवो। एवं प्रत्यक्षमुक्ता परोक्षणमाह होने। नासत्याः (अधिनो) रुद्रः अधाः प्रविभागाः (विष्यो। रुद्रः अधाः प्रविभागाः (विषयः) पूषा भग और सरस्वती सेवन करें हविये॥ ४०॥

बुन्द्राग्नी मित्रावरुणादिति । स्वः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वितांशान्यपः। द्ववे विष्णुं बूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं सु श्रीसर्वे सवितारं मूत्रये ॥ इन्।

काष्पपोवत्सारदृष्टा जगती सशस्त्र मरुततीयपुरेरुक्। इन्हानी मिनावरुणे अदिति स्वः (आदित्य) पृथिवी सुलोक मरुतः पर्वते अ पः विष्णु पूषा व्रह्मणस्पति भग शंस (स्तुत्य)सविताः इन्हें क्षित्र र क्षा के अर्थ बुलाता हूं ॥४६॥

असे रुद्रा मेहना पर्वतासे। त्वहत्ये भरहती सजीबाः। यः पार्टसेते खुब्ते धार्यि पुज इन्द्रज्येष्ठा अस्मा शाः अवन्तु देवाः॥४०॥

पन्च विष्टुमः आखा प्रगायदृष्टा माहेन्द्रपुरोरुक्। जोनर् शंसा

(प्राह्मों) की करता है सीवों की प्रकर्षण जपता है पज्र (प्रातिनिधनः) सन् देता है हिवये तिसे श्रीर हम यजमानों की देवा: र्स्ता करें। केसे देवा कि हम यजमानों के विषे धन के सेक्कार (रुष्ट्राः) (रुष्ट्रानेवाले प्रावृत्रों) को। पर्वतासः (उत्सववन्तः। व्यासुर्वध केश्रवि संग्राम में बुलाये एकम तयः। इन्द्र है ज्येष्ठ जिन्हें। काते। ऐसे देवा रक्षा करें।। ५०॥

अर्वाञ्ची ज्यसा भवता यजना आ वो हार्दि भयमा नो व्यययम्। नार्धं नो देवा निजुरो रकस्य नार्धं कर्ताद्वपदी यजनाः॥४१॥

गार्त्समदो कूर्महष्टा ित्यस्य प्रथमा पुरोरुक्। हे यजनाः (यजनं नाय ते वायष्ट्रव्याः) देवाः आज तुम हमारे अभिमुख हो छो। क्यें कि में भयमान तुम्हें मन करि बुलाता हं। किं च हे यजनाओ हमें इक से रक्षा करें। कें रक्षा करें। कें से कूप हक कि निजुर (हिंस-क) से। सीटीयों करि उतर ते हें तिस कूप से। ५१॥

विश्वे अस्य मुरुतो विश्वे अत्ता विश्वे भवन्त्र म्यः स् भिद्धाः। विश्वे नो देवा अवसार्गमन्तु विश्वे मसु द्रवि एं। वाजी अस्मे॥ ५२॥

लुशोधानाकहरु। दित्यपुनर्ग्रहणे। व्याख्याता १८-३१-॥५२॥ विश्वे देवाः शृणुतेमर्ठं हवं मे येग्श्रनारिक्षे यग्ड-पृ द्यवि ष्ट। येग्श्रीमिनिह्ना उत वा एजेना श्रासद्या-स्मिन्बर्दिषि माद्यद्यम्॥५३॥ सुहोत्रदृष्टादित्य ग्रहस्य द्वा श्रयणे विनियुक्ता। हे विश्वदेवालोजे तुम अन्तिरक्ष में स्थित हो शोर जे स्वर्ग समीप में शोर जे विन्हिसु-खाः शोर जे यजना ते सब तुम मेरे श्राह्वान की सुनें। शोर सुनिवे बहिंशों पर बेठि तन्न हो शो॥४३॥

देवेभ्यो हि प्रथम यत्तियेभ्योःमृतत्व हं सुविसं भागमु त्तमम्। आदिहामानहं सवित्वर्यूर्णुवे न्यूचीना जीवि ता मार्चुवेभ्यः॥५४॥

वामदेवहष्टा जगती सावित्र ग्रहस्य पुरे रुक्। हे सवितः निश्चय उ स्य समय में यित्र यार्ह देवताओं के अर्थ तू उत्तम भाग (अग्निहोत्र रूप) की प्रेरता (आज्ञाहेता) है। कैसे भाग कि अमृतप्रद की । उदय के अन्तर्तर ही रिश्मसमूह की प्रसार ता है। किरि मनुष्यों के अर्थ जीवन हेतु कमी की विस्तारता । कैसे कमी अन्तरीती रिश्मसमूहानु गता । अर्थ न लीकि वैदिक व्यवहार का प्रवर्तियता तृ है ॥ ५४॥ इति वेश्व देवसुन्न नुर्थमहः समाप्तः ॥ ॥ समाप्ती । यह सर्व मेथः॥

अथानार्भ्याधीतं मन्त्रगणं आदित्ययाज्ञवल्क्यदृष्टम् अ ५ प्र वायुमक्कां हर्द्गा मनीषा हृह द्रेयिं विश्ववार्दे र युपाम्। द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः क्विमि

यक्षसि प्रयज्यो॥५५॥

शय पञ्चर्शपञ्चर्शवयोर्शर्चास्त्रयोः नुवाकाः पुरोरुचे। ना रभ्याथीताः श्रोत कर्मएयविनियुक्ताः ब्रह्मः यज्ञाही आदित्यपाज्ञ-वल्क्यदृष्टाः पितमेथपर्यन्तम्। पञ्चर्शस्यः द्वेच प्रती को केः

र सूर्येद्याननारमेव प्राणिनां कर्मसु प्रवते:

<sup>🛨</sup> तमसि तद्भावात्

पर्व सप्त वशकः पुरोरुगाणः॥ ऋजिश्वदृष्टा त्रिष्टुप् वायुद्वत्या।
हे प्रयज्यो (प्रकर्षिण यजित-अध्यो) बडी बुद्धि करिके आभिमुखेन त् बायु को प्रकर्षिण यजिन चाहता है। केसा है तू कि ज्ञानी। केसे
बायु कि महाधन। विश्ववार (सव के वर्णीय वा सर्वव्यापक। यजमान के अर्थ देंने योग्य धन करि रष्टा को पूर्ने वाले। हीप्यमान नियमन वाले। नियुत्सं ज्ञक अश्वों करि चलते। क्वान्नदर्शन। अर्थात् ई हण्या वायु को यजि॥ १५॥

ब्न्द्रवायूर्ड्मे सुता उप प्रयोभिरागतम्। द्न्दंबोवा-

व्याखाता कै. ट । । यह ॥

मिन्हें हुने प्तदेश नहेणं च रिशादसम्। धियं हुन

दे मधुछन्दोद्द गायच्ये। आद्या लिङ्गोक्तदेवत्या। मिन क्षेत्र रुण को आह्वान करता हं। केसेको कि यूतदक्ष (मदाचार कोधन पुत्रादि करि बदाता। रिपादस (दुष्टें। को नापाकरता। केसें। कीकि घुताची (घुतहोमने हें जहां तिस) धिय (कर्म) को साधन करते।। ५०॥

द्सा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तविहिषः। आयातर्थं रहवर्तनी ॥तं प्रत्यायं वेनः॥५०॥

आश्विनी। ह्योरश्विनोरेकस्य इस इति नामाप्रस्य नासत्यद्व ति। हे दक्षे (दर्शनीयो) हे नासत्यो (सत्यवादिनो) तुम आश्रोक्षे कि अपियुत हें सोमाइति श्वः। कैंसे सोम कि युवाकवः (तुन्हेंच इते यह कि हमें पीवें यह दुछा करते यहा अगिन में मिश्री होते हैं वृक्त हैं वर्हियें जहां ते। केसे ही तुम कि रुद्रवद्गमन शिली। तंत्रक था ७-१२- अयं वेनः ७-१६-एते है अतीको के॥ ५०॥

विद्यदी सरमा रुगणमद्देमिति पार्थः पूर्वा हैं सध्य कः। अग्रं नयत्सुपद्यक्षराणमञ्जा र्वं प्रथमा जानती गात्॥५६॥

कुशिक दृष्टा विषुप् इन्द्रदेवत्या। पहिली सर्मा (त्रयीलक्षणावा णी। यज्ञ को प्रतिपादन करती है। केसी सरमा कि सुपदी (शोभनप व सुन्निकुन्तहें जिसमें। अकारादिक अक्षरें के प्रान्द की ज्ञापन करती। जो कि निस सरमा को अखर्यु जाने ना पायः। सामलक्ष्मण अन्त की। क्या करे क्यें। कि वेदें। के अभिज्ञका सोमकएडन की अ थिकार नहीं। केसे पाथ कि सोमाभिषव ग्रावें करि श्रिभेषुत। महत् उपाञ्चन्त यभिन्द्रवायव पात्रीं में पूर्व गृहीत। सहेव हवनार्थ चलते। यजमान की सुख्यत्व प्राप्त करने वाले को (यज्ञ किर्यजमान सु ख्य होता है ॥ एव मधियर्न मन्त्रो व्याख्यातः। बहुचानां तु संवा-दस्क्रिमिदम् ऋक्त ॰म॰३:३:३१: अ॰३: २६। तत्र पणिभिरसुरैर्द व गोधने पहते इन्द्रेण देवश्वनी तद्वीत्ये प्रेरिता तद्भिप्रायेणवा रन्यायते।सर्मा (देवश्वनी) इन्द्र करि गवान्वेषण के अर्थ प्रहिता सती जब कि गिरि के द्वार को प्राप्त हुई तब एन्ट्र ने हिव (अन्न)की क्या किया कि निस के अर्थ दिया। फिरि शोभनपाद्युक्ता बोह सर् मा अनपद्रुत गीओं के पालको प्राप्तहर् । प्रथम गीओं के रम्भाने

की जानकर सामने गई। कैसा अन्त कि बडा। पूर्व (पूर्व प्रेषणका -त में तेरी प्रजा अन्तादिनी करूं गा यह प्रतिज्ञात। सध्यक् (इतरें। सहित भोज्य ॥ ५४॥

नृहि स्पश्मिविहन्नस्यम्साद्वैश्वान्गत्पुर्एतार्म् मनः। एमेनमवृथन्नमृता अमर्त्य वेश्वान्रं सोविज्ञान्याय देवाः॥६०॥

विश्वामित्रहृष्टा तिष्ठु बेश्वान्ती। देवाः वेश्वानर (अपिन) में अन्य स्प्रा (द्ता) ओर पुर एतार (सवकार्यो में पुर सर) की नहीं प्राप्त हु ए। आईम् (अय) अमृता (देवा) इस वेश्वानर की वटाते। केसे कि अपिन अमरणक्षमों की यजमान की क्षेत्र प्राप्ति के अर्थ। ६०॥

जुगा विष्निना गृथं इन्द्राग्नी ह्वामहे। ता नी मृ

भरहाजहरा ऐन्हामी गायती। हम बन्हामी को आह्वान करते हैं कैसे इन्हामी कि उद्गणिबलें। हिंस कों को नापा करते। बे इ न्हामी हमें ईहया भयानक संग्राम वा कर्म में सुख देवें॥ हरे॥ उपस्मि गायता नर्ः पर्वमानायेन्दवे। अभि देवाँ २॥ उद्यक्षते॥ हरे॥

देवल दृष्टा सितदृष्टा वा सीम देवत्या गायवी। हेनरः श्वाति जः इस सीमके अर्थ उपगान जन्ना तृष्टास्त्र की अनुसर्ण करिवी ती-सोबी) की करे। कैसेरोम कि पवमान (द्पापवित्र करिद्रोण कलपा की चलते। संमुख देवता खाँ के यजने की दूका करते के अ र्द्यार्दशा

ये त्वीहिहत्ये मघवन्त्रविर्धन्य शाम्बरे हिरिबी ये गिवें थे। ये त्वी नूनमनुमदिन् विशाः पिबेन्द्र सोम्हर्षे सर्गाणो महिद्धेः॥६३॥

विश्वामित्रहराह्या है तिष्ठुभी इन्द्रदेवत्यास्तिसः। हे मयवन् जे मरुतोगए। देवाः इत्त हनान रूप कमें में तुमे जहिवीरयखेत्यादि बन्तों से बढाते हुए। हे हरिवः (हरिनामकाश्वयुक्त) शम्बर् सम्बन्धि युद्ध में जे तुमे वढाते हुए। श्रीर् जे मरुतः पणि असुर् करि हरी हुं श्री के ब्रह्ण (प्रत्याहरण) युद्ध में तुमे बढाते हुए। श्रीर् जे बिपाः (में धाविनः मरुतः) निश्चय तुमे जलर्ष देते वा नृष्त करते हैं। हे इन्द्र ति न मरुतें करि गए। सहित हो सोम को पान करि (आत्रोः मरुत्व तीयादि गृह को पी॥६३॥

जिनेष्ठा उगः सहसे तुरायं मन्द्र खोजिष्ठो बहुलाभि-मानः। अवधिन्तिन्द्रे मुरुतिश्चिद्रचे माता यद्वीरं द्धनुद्ध-निष्ठा ॥ ६४॥

गोरीवितिहछा। हे इन्द्र तू बल के अर्थ उत्पन्न हुआहै। केसे बलकि वेगवान्। केसा है तू कि उन्हरू। स्नुत्य। अत्यन्न शोजस्वी। बलाभि मानः (सबजगत् मेरी विभूति यह भूयिष्ठाभिमनः। यहां हन वध में इहण इन्द्र को मरुतः भी वढाते हुए स्नुतिसहायों करि इतिशेषः। शोर इन्द्र सोभाग्य गर्भकालीन को यह कहिते हैं कि शहिति माता धनिष्ठान्या वीर इन्द्र की गर्भ में धारण करती हुई। १६४॥ अपा तू ने इन्द्र वृत्रहन्त्रस्माकं मुधीमार्गहि। महानमही भिक्तिभिः ॥ई॥॥

वामदेव हुष्टा गाँप की। है बु बहन् (आवरक पापों के नाशक) है दून्द्र तू हमारे प्रति क्षिप्र आ और आके हमारे देव पजन देश की प्राप्त हो। कैसा है तू कि बड़ी रक्षाओं करि महान् (जो दूसरों को रक्षा करता है वोह महान् कहलाता है ॥ ६४॥

त्वमिन्द्रे प्रतृतिष्ठमि विश्वा असि स्पृधेः। अप्रास्तिहा जिन्ता विश्वतूरिस त्वं तूर्य तरुख्तः ॥६६॥

नुमेधहरे हे ऐन्ध्रो पथ्या हहती सतो नहत्यो। प्रक्तशा है हिंसाजिन्हों की जहां वा शत्रु वा संग्राम तिन प्रत्तितिशों में हे इन्द्र नूसवश्च की को आभिभवता है। किंच यतः सब रिप्शों को मारता है ततः शत्रु खें को मारता है ततः शत्रु खें को मारि। केंसा है त् कि अपास्तिहा (शंसारहितो) दुशें का हिना। जिनता (स्वपक्ष अश्रासेत्या दकः। ६६॥

अनुं ते सुष्मं नुर्यन्तमीयतुः श्रोणी प्रिश्चं न मात रा। विश्वारते स्पृष्टः स्वययन्त मृन्यवे वृतं यहिन्द्र तूर्विसि॥ई॥

हे र्म्सोणि(द्यावापृथिवीस्थालाका तो बलको अनुगमन करते(ब हुत मानते हैं। केसे बल कि शतु औं के हिंसक को। अनुगमने रुषा नः जैसे माता पिता चालक को अनुगमन करते हैं पस्य वलाद् द्यावा पृथिच्यावप्य विभीतामिति निरु १ १ १ प्यास्कः। तेरेब प्र पश्च यति सब शतु सेमाएं तेरे कोथ से खिन्ता हो बीहें अर्थात् तेरे युक्ते वेवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासे भवता मृह्य निः। आ बोर्ग्वाची सुमतिर्वेवत्याद् हें होश्चिद्या विर बोविन्त्यस्त् ॥ ६०॥

कुत्सहष्टा त्रिष्टुप्।व्याखाता पः४।।६५॥

अर्बेभिः सवितः पायुभिष्टु शिवेभिर्द्य परिपाहि नो गर्यम्। हिर्रापजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षामावि नी अवर्षितं में शत ॥६४॥

मरहाज हष्टा जगती सवित देवत्या। हे सवितः (सव के जत्यन्त करने वाले) पालनों करि हमारे गय (बरवाधन) को तू आज सर्वतः पालि किसे पालनों कि अनुपहिंसितों। शान्तों। केसा है तू कि हिरएयजिह्न (हिरएप वत् अचलाजिह्नाजिसकी स्त्यवाक् वा हिंत रमणीया ज्वाला जिस की ११ किंच नवतर सुखके अर्थ हमें रक्षा करि। किंच कोई अध्यं स(शाचु) हमारे ऊपर समर्थ न हो। १६४॥ पच्च मः पुरेक्रगाण समारः अ०६० प्र वीर्या अचयो दिहरे वाम खुर्य मिर्म धुमनः सुता-सः। वह वायो नियुती याह्यका पित्री सुतस्यान्धेसो म-ह्या ॥००॥

पश्चदशक्तः वे प्रतिकोक्ते एवं सप्तदशकः पुरे। रुवं समूहः। व सम्बद्धाः विष्ठुप् वायुद्वत्याः। हे पत्नीयजमानी तुम्हारे सोमाः चू-वर्णाद्वरः। केसे सोमाः कि प्रवीर्याः ज्ञानीद्ववा करिवज जिन्हों के

निहरणं कस्मावित्यादि वितरमणीरं निहर्राश्चारकोक्तः निर्मला: अध्यर्नेताओं व्रहितिग्वशेषों किर सुता: मधु निग्ना म्यास्स्रजल) वन्तः । एवं पूर्वार्थे पत्नी यजमानी सम्बोध्य वायुमाह है बायो (सर्वत्र चलनेवाले) नियुत संज्ञां को तृ देवयजन को बाह्र किर के मोमाभि मुखवा सोम प्राप्ति की आ। और आकर मद (तृष्ति वा मनता) के अर्थ अभिषुत सोम के अंप्रा की पी ॥००॥ गाव उपावतावृतं मही युक्तस्य रुखुद्दी । उभा कर्णा हिरएययो॥००॥

व्याखाता ३३-१४-॥ ११॥

कार्ययोग्जानेषु कत्वा हस्य दुरोणे। रिपार्ट्सा स्थस्य ज्या॥७२॥

वसहशा गायवी मेवावरुणी। हे रिशाद से। (श्राव्यवितारे) मिवा वरुणे। यजमान के सथस्य (देवमनुष्यों के सह सोम पानस्यान) में तु म आख़ी। केसे यजमान कि काव्ययोः (तुमक्रान्तदर्शनीं ज्ञानसमुच यकार्यों) के हित समन्तात जन्म में सोमपानार्थ आविर्भूत देव यजन भूमि ख़ीर पज्ञगृह में यज्ञकर्म करि हक्ष (अत्साहवान् यजमान केप ज्ञ को वटावो द्रायर्थः॥ १२॥

वैन्यांबधर्यु भागत हैं र्घेम् स्यत्वा। मध्वी यज्ञ हैं समजाये। नं प्रत्वयायं वेन: ॥ १३॥

व्याखाता ३३-३३ । तं प्रत्या ७-१२) अयं वेन: ७-१६ । इति है प्र तीकोक्री॥७३॥

तिर्श्वीनी वितेती रिश्मरेषाम्धः स्विदासी ३ हुपरि

स्विहासी३त्। रेताथा आसन्महिमानं आसन्त्या श्वस्तात्प्रयतिः पुरस्तात्॥७४॥

पर्मेखी प्रजापित हुए। त्रिष्टुप् भाव हुन देवत्या भावेखु पदा छेखु हु-तः स्थितो भावद्वतः पर्मात्मा संग्रस्मा देवता। श्राग्यराग्रहे योगः क्रमपाठाल्लभ्यते ततोश्थियत्तं तावद्याख्यायन्ते। शाधवनी-यादुनेता निग्राम्यास्वासिश्वति ताः पवित्रे यजमानस्ततो यहम हणमा ध्रुवादिति का॰ धः धः १७ कात्यायने नोक्तम् तर्भित्रायाण च्यते। द्न प्यमान सोमों की रिष्मर्एं ऋजीषादिक स्किनियाम क दशापवित्र लक्षणः तिर्वेड् एव विस्तारिन हें उद्गाता शें। करि र्ति योषः। तिस स्मापवित्र के नीचे द्वामा श्रीर् जपर द्वामा। कि च तहां एके परार्था गृहचमसाधव नीयद्रोणकल प्रात्यः रेत (जग-दुत्पनिवीजसोम)को बार्ण करते हैं तेरे तोथा(सोमाधार भूता) हें + तथा परे पदार्थाः सोमरसस्या नहां आध्य होके महिमान (उ जिष्ठा)है। श्राधाराधेयभाव करि यह सब यज्ञात्मा ही स्थित है द ति भावः ‡। किंच स्वधाः अन्ततद्र्यः) अवलात् (होम से चे)रहा। अयितिः (प्रयत्नवान् होमाननर् लक्षकलकः सन् )पर् त्(उत्कृष्ट) दुः आ॥ ॥ अपयाधिदेवतं चारचा। इन प्रसिद्ध सूर्य रिष्मित्रों के एक सुषुम्णात्यो रिष्मि निर्श्वीन। विस्ततः सन्बि म् युलोक से नीचे सित् हुई शोर उपर सित् हुई (सिदितिबि तर्के। किंच वेह रिश्म रेत (विश्ववीज उदक) की धारण करने हा रीहर्द्रभा अप्रीर्-अपेर् रिष्मएँ महात्म्याध्यायिका हें (विश्वप्रकाश

<sup>†</sup> ब्रह्मर्यणं ब्रह्मद्विरितिस्तृतेः भगवृत्ती ०२४ । श्ली २४ । भ सूर्यस्य हवा रको रिवर्नेष्टिवनिर्नाम यनेमाः सर्वाः क्रजा विभवीति सुते ।।

बैन।किं च स्वधारअन्त्रनिष्यादकः)वोह्ही रिष्म अवरः(भूम्यिन सुरवः)वृयतिः (प्रयत्न से ऊर्धसुखःसन्)पर्स्तात् (परः अत्कृष्टः दर्पा नमाच करि देवताओं की तृष्टि देनेवाली है। तथो कं छन्राययुती छान्दे। खोपनिषत् ५.१-६) असी वाः आदित्यो देवमधित्युपक्रम्य न वे देवा अञ्चलिन पिवन्येन देवामुतं ह्या तृप्यनीति॥ अयाध्यात्मपक्षे व्याख्या।नासरासीहिति सम्बर्चे ध्यात्मप्रतिपाः दको स्क्रो अष्ट ॰ ८ ॰ १ अमार ४ ०१ ० ११ १ वहुचा रूमामृचं परिना तव नासदासीदिति निर्क्तसमस्तप्रपञ्चा प्रलपावस्थामनृद्य विश्व वीजमिवद्याक्ता।कामस्तद्ग्रेसमवर्ततेति पार्न च काम उक्तः। म नसो रेतः त्रथमं यहासीदितिपादेन पुण्या पुण्यात्मकं कमेक्तिम्। ग वमविद्या कामकर्माणि सृष्टिहेत्न्यु क्तातेषां स्वकार्यं जनने शेष्ट्रय माह निर्श्वीन द्ति। इन अविद्याकामकर्मी का रिश्म जैसे कार्य-वर्ग वियदादि विस्तृतः सन् तिर्यक् अवस्थित (मध्य मस्थित)हुद्धा और नीचे और जपर अर्थात सूर्य रिमवत युगषत्सर्व व्यापी दुःशा। नेदब विभज्यने रेतोधा इति। स्रष्ट कार्य वर्ग में कोईक रेतोधा वी जस्त कर्म के कर्तार श्रीर भीकार हुए दूसरे महिमान। (महान्त वियुला वियदादयः भीग्ना) हुए। एवं माया में ईश्वर सव जगत् को सजि अपेर आप प्रवेषा करि भोक्ताभाग्य स्पेण विभाग कर ता हुआ। तिन भोत्नुभोग्यों के मध्य में स्वधा (अन्त्र) भोग्य प्रयूच अयस्तात् (निकृष्ट) हुआ प्रयतिः (भोक्ता) पर्त्वात् (उत्कृष्टः) आ र्षीत् भोक् प्रपन्नाधीन भोग्यप्रपन्न किया॥ ०४॥

आ रेट्सीः अपृण्डा संमिहज्जानं यहैनमपसीः आ धीर्यन्। सोः अध्याय परिणीयने कविर्त्यो न बा जसातये चेनीहिनः॥७५॥

तमेव वैश्वानराखं मोक्तारं परमात्मानं स्तोति। बिश्वामित्रदृश्या जगती भाववृत्तदेवत्या विश्वानर्ववत्या विश्वानर्ववत्या स्विक्षानर्को कर्मवन्त पजमानाः कर्म में स्थापन करते हुए तव बोह द्यावाभूमी को सर्वतः प्रताहुः आ। न केवल द्यावापृथिवी किंतु महत्त्व को सर्वतः प्रताहुः आ। न केवल द्यावापृथिवी किंतु महत्त्व को सर्वतः (अन्तरिक्ष) को स्यात्मा करि प्रताहुः आ। अर्थात् ने लोक्य को जार एतमा करि प्रति किया। गाईपत्यादीनां लोकत्वं श्वात्योक्तम्। अयं वे लोको गाईपत्यो ह्योगहवनीय इति। उक्तार्थमेविव वृण्यित स्र इति वोह अगिन याग के अर्थ सर्वतः अति प्रणाति। अर्थाने विश्वासिक्तां में प्रकर्षण प्राप्तिक्या है। नपने हृष्यान्तः अति योग वानसातये लेसे अश्व अन्त्रकाभके अर्थ सर्वतः प्राप्त करिय है। जैसे एजा अश्ववान् भोगजात को प्राप्तहोता तहत् विष्ठ अगि को सेवमा न बूललोकान्योगों को इति भावः। केसा अगिन कि सर्वज्ञ। अन्त्रके अर्थ हित अर्थीत् सर्वभोगसम्याहकः। ०५॥

व्वयेभिर्ववहन्तमाया मन्दामा चिदा गिरा। श्राकु

विस्पृहश भाव इत्तरेवत्या(इन्ह्राग्निहेबत्या) गापत्री।जे इन्ह्रा ग्नीःपाडूत्यों (पाधोषो)चित्(लोकिकवाक्सो मों से भी) आते हैं। वे उक्यों गिरा (सोजात्मिका लुहि)करि परिचरण करियें हैं य जमानों करि इति योष:। केसे हें वे कि वृत्र (आवर्कपापी) केशित श्र येन हन्ता ।स्वभाव से मोदमानी॥ १६॥

वर्ष नः स्नवो गिर्ः श्रुणवन्त्मृतस्य ये। सुमुद्धी

सुरोनहृषा वैश्वदेवी गायत्री। जे मरणहीन प्रजापित के युत्र (विश्वदेवा) हें ने हमारी गिरा समीप आकर सुनें और सुनिके हमारे शोभन सुख करने हारे हों॥ ७७॥

ब्रह्माणि मे मनयः शर्रं सुनासः खर्षम इपर्ति प्रभृतो मेग्श्रदिः। आशासने प्रतिर्हयन्युक्येमा हरी वहन सा मोग्श्रकं ॥१०॥

तिस्तिष्ठभः हे इन्द्रमरुतंवादे इद्रमरुहेवत्ये आद्येश्यास्पष्टे है। इन्द्रो मरुतः सहचरानाह हे मरुतः ब्रह्माणि (मन्ववाक्पास्म क ल्रात वचन वा आज्योदि हवियें) मेरा सम्भूत हें चोवनावाक्ये अत्यादि देवान्तर सम्बन्धेन प्रतीयमानान्यपि सर्वदेवता प्राण्णान्तमः मुरु इन्द्र के ही ते हें इति भाव। मननयुक्ता लुतियें भी मेरी सुखोत्यादिका हैं। तथा अभियुतासो मा मेरे अर्थही हैं इस हेत्र यक्त में चलना चाहिये इतिभावः। किंच मुरु करि प्रकर्षण किया अदि (बज्) जाते ही लक्ष्य (बेने) प्रतिनहीं प्रतिहत होता।केंसा वज्र कि शावुसों को सुखाता अत्र एव चलने में राक्षसादिकों का उपद्रव नहीं है। केवल हिव आदिक ही मेरे मजानना। अपि तु वज्यान प्राथना अर्थना करते हैं जिन उक्य प्रान्तों से बोह स्तोचशस्त्रभी

मुने चाहते हैं। किंच हमारे ये हरी घोडे यक्ताभि मुख सुने आ प्रकरते हैं अत एव हमें शीघ चलना योग्य है इतिभावः। यहाः योन्तरम्। ब्रह्माणि मतयः सुताः सोमाः प्रहृतः अद्रिः (सोमाभि षवग्रवा) श्रुष्मः (सुखरूपः) एतस्पर्व मम शं(सुखं) अर्थयति (अ प्रमयति) समानमन्यत्॥ ७०॥

अनुनुमा ने मधवन्त्रिक्त न त्वावाँ शाम्असि देवता विद्यानः। न जायमानो नश्ते न जातो पानि करि व्या कृशिह प्रसुधार्थः॥

एविमन्द्रेणोक्ता मरुतः प्रत्याहुः। शा इति स्मर्ण (हमजानते हैं कि) हे मधवन् (धनवन् मृन्द्र) तेर किसीकिर नहीं नाशित महाभा-ग्य इति शेषः। नहीं केवल तेरा ऐश्वर्यमात्र किंतु सर्वक्रत्वमपीत्याह् हित शेषः। नहीं केवल तेरा ऐश्वर्यमात्र किंतु सर्वक्रत्वमपीत्याह् तेरे सहश विद्वान् देवता नहीं है। किं च हे प्रवृद्ध (पुराण पुरुष) जिन न कमें। वृत्र वथादिकों को तू करता है तिन कमें। को वर्तमान शेर भूत देवमनुष्यों में नहीं करता है। शेरेर न करेगा उत्पस्य-मान इति शेषः। अर्थात् तीनों काल में तेरे सहशा नहीं है इस हेतु तू यज्ञेशाहें । ॥१४॥

तिहिल्स भुवनेषु ज्येष्टं यती जन्न ज्यास्त्वेषन्त्राः। सद्यो जन्तानो निरिणाति पात्रूननु यं विश्वे मह न्यूमाः॥ दशा

आ थर्वणो रहे द्विर हा माहेन्द्री विख्य । अवनें (भूतजातें) में

र करावे कुम वर् भार कर बर् यह मार १ अप २३ सूर १६ एकस्य विनी बिन्त १ स्वामायान हे अ-भाकाणेवे मनी वाध्यह्र ह्यू १ या महते। वर्वानी जाने च्यवमिन्द्र द्रहीं श हवा गरे । द्रानी मिन्द्र आहा

केंद्र ही अयु(श्रेष्ठ) होनेहर सर्वोक्कण ब्रह्मही या कि जिस ज्ये-केंसे उक्कण इन्द्रक्षणा। केंसा कि लेबन् म्णाः (नेजोधनः) कार्यह-ब्रा कारण महत्वं कल्पते। किंच जो इन्द्र जायमान एव तत्सण श्चुकों को मारता है। किंच सब देवता जिस इन्द्र को अनुत्रप्तक-रते हैं। केंसे सब देवता कि रक्षक हैं॥ ए०॥

दमा उ लो पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या ममे। पावक वर्णाः अवयो विषश्चितोःभि स्त्रीमेरन्यवत॥वर्ण

मेथातिथि इसे आदित्य देवतो हे बहत्यो। हे पुरुवसो (बहुधना-दित्य जे मेरी ये गिरः (शस्त्र रूपा वाचाएँ तुरे बटा वें। किंच विद्वं सः (तेरे स्वरूपाभिन्ना उद्गातारः) स्तोमो (स्तोबें। वहिष्यवमानादि) करि तुरे स्तुति करते हुए। केसे विद्वं सः कि पावकवर्णाः (अपिन तुस्यतेजसः ब्रह्मवर्चसवनाः) अत एव श्रुचयः (श्रुद्धा गमाः) श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुद्धा गमाः) श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुद्धा गमाः) श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुद्धा गमाः। श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुप्ति स्तोव पावस्र श्रुप्ति स्तोव स्त्र स्त्

यस्यायं विश्व आर्यो हासः शेवधिपा अरिः।ति-रश्चिद्र्य रूशमे प्रवीर्वि तुम्येत्सो अप्रज्यते र यिः॥ पर्र॥

हे शादित्य यह सर्वोग्पि शार्यः (चर्णाश्रम विहिनकर्मा नुष्ठाता) हो कर दासवत सर्वदारक्षणीयः शेविधयाः (निधिरक्षक क्षपण) तेरा शाचु। कि च एवंविध क्षपण शर्य (धनस्वामी वा वेश्य) विषेश न्तर्भूत (भूमिगर्तादिक में निक्षिन्नोगि) तिस का घनिन्चयः तेरे अर्थ ही व्यक्त होता है अर्थात् क्षपण का घन तेरे अर्थ उपयुक्त

हैं पक्षहर एणदि करि नमु क्रपण भोग के अर्थ होता है। केस अर्थ कि रुशमः (अनापहर्ता- अगितस्यादितिरस्कार करि आत्माही के हिंसक) विषे पवीरवान् (आयुधवान् इन्द्रहै। घनि करि अतिय ल से गुन्नमिप धन को छीनि कर धर्मिष्ठ के अर्थ देता है इति भाव:॥देशा अपर्ध सहस्वमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र-इव प

प्रथे। सत्यः सोग्अस्य महिमा गृेणे पावी यन्तेषु विज्ञराज्ये॥ पद्म

मेधातिथि हष्टाहित्य देवत्या सतोबृहती। यह आदित्य रूप इन्द्र उद धिवत अथित (व्यापक) हुन्या । केसायह किसहस्र संख्याक किष यों (अतीन्द्रियार्थदर्शिशों) करि बल से युक्त किया रे। किं च आदि-वा पाँ (अतीन्द्रियार्थद्शिष्टा)किर बल से युक्त किया गांक च आदि किया की बोह महिमा सत्य (अवितय) सोर्बल सत्य है। यहाँ विषे विषों के एज्य (सोत्रपास्त्रसंघ) में स्तृति करता हं तिस महिमान -की इतिप्रोषः। अर्थात् स्तोत्रशस्त्रीं के संघ में परन करि सो यह क्य स्तृति करिये है। एउ।

अद्योभिः सवितः पायुभिष्टु है शिवेभिर्द्य परिष हि नो गयम्। हिर्एयजिह्नः सुविताय नव्यस् रक्षामा किनेिन्यवप्रिंस र्यात गण्डा

व्याखाता ३३-६४: ॥८४॥षष्ठः पुरोरुगाणः समानः॥ सा नी यूजं दिविस्पृशं वायी युद्धि सुमन्मिः। sho. शकः प्रवित्र अपरि श्रीणानी व्यर्धे सकी श्रीपा

## मिते ॥ ए५॥

द्नोग्ध्याय समास्यनं चयोदश क्रसः प्रतीकोक्तास्त्र तस्त्रक्षेति ऐन्द्र वायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां ग्रहणमन्त्राः पूर्ववतः ॥ जमहिन्हछा वायुद्वत्या । वृहत्य श्राद्या नव हादणी च दशम्यकादणीचयोद्ययः स तोव्रह्त्यः। हे वायो हमारे यन को श्रागमन किर केसे यन कि सुनोक् व्यापि श्रर्थात कित्वग्यजमान वेसुव्य श्रीर दिक्षणासम्पन्नत्वंसे स्वर्ग में भी श्रूयमाण को। श्रागम्य किं फलमतश्राह कि पात्र मध्यस्य दशाप विच के उपर में होत्वमस किर विविच्यमान यह सुद्ध (क्रजीवकल्कर-हित) सोम (रसात्मा) त्वदीयमागत्व किर सुम्ह से संस्कृत है ॥ ७५॥

इन्द्रवायू सुसंहशां सुहवेह हेवामहे। यथा नः सर्वे इ-जनीं नमीवः संगमे सुमना असेत् ॥ एई॥

नापस दृष्टेन्द्रवायवी। इस यज्ञ में हम इन्द्रवायू की बुलाते हैं। केसे इन्द्रवायू कि भले प्रकार देखते। योभनाह्वानी। तैसे बुलाते हैं कि जिसे इमार्ट्रिया कि एवं जनाः (प्रज्ञेपीजादि) ऐसे हीं कैसे कि व्याधिरहित संगम (धनप्र-िश्वासमागम) में सुमनाः (शोभनिवताः वा उहार शीर वक्ता । प्रश्

ब्रिक्टिया स मर्त्यः शत्रामे देवत्तिये।यो नूनं मित्रावर्रण-

जमदिग्नदृष्टा मेबावरणि निक्वय जो मनुष्य शिमनत्नाम शीर इब्ब राति (हिंद के रान) के अर्थ मित्रावरूण को सेवन करता है। बोह मनुष्य इस हेतु (सेवन रूप) करि पमनिषम शमदि पुक्त होता है। केसोहे वोह कि देवता तिः देवता के कर्म- यशा के अर्थ समुद्धि बानु (यक्क सम्मित्समधनाह्य: हो) शा न्त होता है। सत्य वचन बा सत्य युक्त होता है। १००॥ श्रायात सुपेभूषतं मधीः पिवतमिष्वना। दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावस् मानी मर्धिष्टमार्गतम् ॥ ६०॥

विसिष्ठहष्टाश्चिदंवत्या। हे अश्विनी तुम यज्ञ प्रति आशी। शीर शा के यज्ञ को अलं करी। मधुर सोम को पिशो। किंच हे यज्ञफलके सींचनेवालेशी हे जेन्यावस् (जेतव्य वा जित समन्तात यन जिन्हीं) करि ताहशो वशी थनी) तुम वृष्ट्युदक दुग्ध को अन्तरिक्ष से दुहा शो। किंच हमें हिंसा न करी। किं बहुना तुम आशी (आद्रार्थ पुनर्व चनम्॥ पण।

> त्रेतु ब्रह्मण्स्पतिः प्रदेक्षेतु स्नृतो। अस्त्री वीरं न-र्य प्रक्रिर्थसं देवा युत्तं नयन्तु नः॥प्रधा

कल्बष्टश वैश्वदेवी। ब्रह्म (वेद) का पति (हिर्णयगर्भ) हमारे यज्ञ की प्रकर्षण आवे। तथा देवी (देवतात्मा) स्तृता (प्रियसत्यस्व स्पातिस् की वाणी वयी रूप) यज्ञ को प्रकणि के यष्ट्र क्या देवा हमारे यज्ञ को कर्णवे। केसे यज्ञ कि वीर (श्रवुओं के विशेषण उन्मूलियतार) को। मनुष्यों के अर्थ हित को। पङ्किणधस की (इन्द्र का पुरे डाश इयेथिनाः पृष्णका करमाः सरस्वती के अर्थ दिशिम वा वरुण की प्रयस्या यह हित पङ्कि हैं। दिनारांशस प्रातः सबन दिनाए शंस माध्यन्ति न सबन सक्वार्शस तृतीष सबन यह नाएशं सपंक्ति हैं। वीणि सवनानि प्रसुर प्रवस्थ्यः प्रसुर वस्थाः यह सबन पङ्किः इन पङ्किओं करि समृद्धि जिस की। बहाणस्यत्यादयः ऐसे

यज्ञ की हम लोगों से करावें इति सर्वार्थः॥ देशा

चन्द्रमा अप्वन्तरा सुपाणी धावते दिवि। र्यि प्रिश् गं वहुलं पुरुस्पृहर्धं हरिरेति कनिकदत्॥४०॥

स्मास्यसुन विनह्णाइतिपरिण्णमवाहिन्थेन्द्री। आहुनेहीम द्रव्यस्य परिणामा सुपनन्यपृथिवीपुरुषयोषात्मकपञ्चारिनक्रमेण परि पाकः इति तु पञ्चम्यामाहुनावापः पुरुषवचसो भवन्नीति श्रु-त्योक्तः नं वदत्येषा ऋक् । अधियद्यं नावद्र्यः। चन्द्रमा(देवताओं का आल्हाद करता) लगाहप सोम अभिषुनः सन् जल (वस्ती व-री निग्राभ्यादिजलोंके) मध्य में रसहप करि स्थित अगिन में हुनः सन् सुपर्ण (गरुडाहानिवासाधुपनन) होके दिव में शीघु चलना है। हरिनवर्ण सोमही दिवमें गया पर्जन्य हुन को बारण करि उदक दानद्वारा से धान्यमाव को प्राप्त होना अर्थात ब्रीहि आदि अन्ह प होना है।केसा धान्य कि पिश्रंग (परिपाक करि पीनवर्ण) होना है। वहल (असंख्यान-चनुर्विध मूनग्रामजीवन प्रयोत्र। पुरुस्यह (बहु नजिस्थान्य को इद्धा करने निसहरा) होना है। केसा हरि कि कनि

देवं हेवं वोग्वंसे देवं-देवम्भिष्टये।देवं-हेवं हेवम्

मनुहशा वैश्वदेवी। देवं-देवं + (जितने देवता तिन तुम्हें पालन के शर्थ हम बुलाते हें। अभिलिबतफलप्राप्तिके अर्थ देव-देवं हम्बुन्। अन्त्रताम के अर्थ देव-देवं हम्बुन्। अन्त्रताम के अर्थ देवं-देवं हम्बे

मार्गियाम्।

त्म्यानु संधानपरा बुद्धि करि सुति करते वा खरादि सो छवकरि दीप्य माना सुति करि सुति करते ॥४१॥

दिवि पृष्टोः अंगेचतागिनवैत्वान्गे बहन्। स्मयी वधान अंगेजमा चनीहितो ज्योतिषा बाधते त-मे: ॥४२॥

इन्द्रसुतमेधहृष्टा वैश्वानरी। जो अग्नि घुलोक में पृष्टः (सिक्तः) आदित्यात्माकरि स्थितः सन् प्रका शे हैं। केसा अग्नि कि सबन रें क्रा हित। बडा। किं च वोह अग्नि स्वप्रकाश करि लोकानु गृह के अर्थ राविजनिततम को निवर्त कर्ता है। केसा कि पृथिवीस्था मन् चुंथां करिहिये हिव से वर्धमान अत एव ओजसो चनोहितः औ प्रथिपाकक्षम तेज करि अन्त के अर्थ हित अर्थात् अन्तिनिष्पाद

कः॥४२॥

इन्द्रोगनीःश्रपादियं पूर्वागीत्पह् तीभ्यः। हित्वी शि री जिह्नया वार्वद्च रिव्विर्धेशत्पदा न्यंक्रमीत्॥ ६३॥ सुहोजहश इन्द्राग्निदेवत्या प्रवित्हिका। हे इन्द्रगनी यह स्वयं पाद रिहता उषापाद युक्ता सोती हुई प्रजा के अर्थ प्रथम भाविनी सती श्राती है और वोह तिस प्रजा के श्रिरे हित्वी (निद्रात्याजन करि प्रे रिप्यची वा आप अशिरस्का सती) प्राणियों की वागन्द्रिय करि शब्द कराती हुई प्रसरती है। एवं चरती हुई उषा एक दिन (अहोराच) करि विश्वतसंख्याक पदों (गमनसाधन भूत मुहतें) को निर्नार में कमती है। यहा बाक्यक्षे १थीः। इन्द्र (प्राण) अग्नि (पुरुष) है इन्ह्रानी तुम्हारा एतकर्म जी पादरहिता शाद्यात्मिकावयील सालायहैं काला अवसमाविनी सती आता है पाद्युक्तीं रामायए भारतिकें कात्मक वाल्मीकि व्यासादि वाणीके सकाया से विद्ववाचः प्राथम्य श्रु त्योक्तम् तती ब्रह्मेव प्रथम सञ्चतितः एवं प्रथमजाया वाएगि का श्रु विक्ततत्व निर्णय करि मानुष्या वाएगि का विक्ततत्व कहिता है हिली शिर इति प्राथान्यात् आख्यातपद मुच्यते अभ्याज गां द्राडे म सुक्कां गां द्राडेनाभ्याजेत्येवं लेकिक्या वाएगि पद प्रयोगनियमा भाव से शिरः स्थानीय आख्यातपद को हित्वा (ख्रोडिके) विदुषः (विद्वानीकी) वागिन्द्रिय करि अतिवदन्ती सती च रित (प्रकाशी होती है। एवं चरनी वोह विश्वत्योग के निक्रमण करती है (यहां पद शब्द अद्भुलवाची है- मूलाथार से ले मुख पर्यन्त विश्वादुकुलें को कामति। एवं वागिवषयोग्ये। ॥ ध्रुश

देवासी हि ष्मा मनवे समन्यवी विश्वे साक हैं सर्गत है यः। ते नीन्अ़ द्य तेन्अं पूरं तुन्वे तु नी भवन्तु विश्वे देविदेः॥ १४॥

मनुहस्रा वैश्वदेवी। ते प्रसिद्धा विश्व देवाः एकी हए आन (वर्तमा नकालमें) हमारे की घन प्रापकाः हैं। पुनः भविष्यत्काल में हमारे तुचें। (पुचादिकों) के अर्थ घनपापकाः हैं। केंसे हैं ते कि मुम् मनु नामक मुनि (मन्बद्धि) के अर्थ समन्यवः (एकमत्य को प्राप्ताः को सिंह वर्तमानाः अर्थात् हमारे श्रृ हनन के अर्थ कोथ पुकालिया स्रात्यः (दानसहिताः अर्थात् दानारः ॥ ४४॥

अपीयमद्भिशंस्ती रशिक्तहां थेन् चुन्यामेवत्। दे वास्तं द्रन्द्र सुख्यायं यमिदे बहुद्धानी महं प्रणाण्डेश नृमेथहरे हे महत्व नुणविशिष्ठेन्द्र देवत्ये। हे बहुद्धानी (बडी दिन्नि श्रींवाले) हे महत्त् एं (महतहें गण्डिसकेवोह) हे द्रन्द्र देवाः (वसु ह्यादित्याः) तेरे सख्य (मेनी) के अर्थ ये मिरे के से कि द्रन्द्र हमकी स स्विभाव के अर्थ वहणकी द्रस अभिप्राय से अपने को संयत करते द्रण सो तू अभिशायों (श्रानु अयुक्तापवादें) की निवर्त करता है। य ब (पीछे) द्युन्ती (अन्तवान् वायशस्त्री) सर्वतः धनवान् होता है। के सा है तू कि अश्रक्तिहा (निन्दित असुरों का मार्ने हारा। द्रन्द्रः (ऐष्वर्यवान्। भाव यह है कि जो दुएहन्ता अभिशापना शकपश् स्त्री तेजस्त्री वह भृत्यस्व्य है तिस के सख्य की अन्य भी पत्न करते हैं यह युक्त है। ४५॥

प्र व रन्द्राय बहुते मरुतो ब्रह्मार्चत। बुच्छ हन ति बुच्हा पातकबुर्वजेण पानपर्वणागश्रह॥

हे मरुतः अपने खामी इन्द्र के अर्थ तुम ब्रह्म (वेद सामरूप स्तोन्व) को अकर्षण उच्चारण करी। केसे इन्द्र कि बडे। ततो वृत्रहार नि व अपने आयुध शानि हारा। किस करि कि अपने आयुध शानि हे वपे (धाराएँ वायन्थियें) जिस की तिस क्यू से। केसा वृत्रहा कि शतकातु (बहुकमा वा बहुपन्न ॥ ४६॥

अस्येदिन्द्री वावधे वृष्ण्य र शवो मदे सुतस्य वि

र्वया। इमा उ त्वायस्यायमय हैं सहस्रेम् र्धे क बु एः 41 520 11

इतिसर्हे हितायां सन्नमोःनुवाकः इतिश्री सक्तयंजुिषमाध्यन्दिन शाखीयायां वाजसने यस्र्वं हिताया दीर्घपाठेत्रयस्त्रिर्देशोऽध्यायः॥३३॥

मेथातियिष्टशः माहेन्द्री। इन्द्र इस ही यजमान के वृष्एय (बीर्य) और श्व (बल) की वराता है। कहां से कि अभिषुत सीम के विष्णु (सर्वप्र रीर्वापक मद में से यहा विष्णे (यज्ञ में अभिषुत के इतिसम्बर्धः। श्रयात् संमपान करि मन इन्द्र यज्ञमान के महात्म्य शीर् बलकी बढाता है। कि च इन्द्र के तिस (उक्त) यज्वन (वीर्यादिन्थेन स्यमिह मान) को इसकाल में भी मनुष्य आनुयूर्व्याए स्तुति करते हैं त ब हु छान्तः जिसे पूर्ववा विस्तुति करते हुए ऐसे अब भी मनुष्य स्तु ति करते हें इत्यर्थः ॥ इमा उत्बार्यस्याग्यम् अपंसहस्वम् १३००१-ण्य् अर्ध्वे अयु गाः ११०४२ ग्ताः प्रती कोक्ताः॥४०॥

> इतिभाष्येसप्तमाः नुवाकः श्रीवेदार्थे प्रदीयेन तमोहार्दे निवारयन् पुमार्थाश्वतुरोदेयात्स्यं ब्रह्मस्नातनः ३३

श्रीमञ्जू क्रयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्व्याघ्रपादान्वयवि स्वामिन युराधिपति श्रीमज्जयिवशोर् देववर्मात्मज रेकिंगेय नुप् निमिरित्रसादेन रचिते श्रीबेदार्थे प्रदीपेगिरियरभाष्ये खिल प्रकर्णेस्वे मेथारि ब्रह्मयज्ञारम्मान्तवरोनो नाम त्रयस्त्रिर्हेशोग्ध्यायः॥३३॥

**जिनमायज्ञपुरुषाय** पन्चात्मकंहिर्पच साधनेबंहरूपकम् स्वानंद हायकं क्षयं। ब्रह्मस्पंपरं सुमः ३४

पज्जायंता दूरमुहिति हैवं तर्ड सुप्तस्य तथ्वेवैति। दूरगमं ज्यातिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु॥१॥

> उं नमायाज्ञवल्काय गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके चतुर्स्त्रि प्रोायमध्यायोज्ञह्मयज्ञायद्र्यते ३४

अनार्भ्याधीनोध्यायः आपित् मेथात् आहित्य पाज्ञवल्कहरा मंत्रा पारे विनि पुक्ताः॥ षडुचिस्त्रष्टुमो मनोदेवत्याः शिव संक ल्पदृष्टाः। ऋषिर्वद्ति। नन्ममनः शिव संकल्पम्तु - शिवः (कल्प एकारी-धर्मविषयः। संकल्पजिसका तैसा हो अर्घात् मेरे मनमें सदा धर्म ही हो न कहाचित्पापहो। बोह क्या कि जी मन जागूत् पुरुष का दूरको चलता अर्थोत् चक्षु गद्य पेक्षा करि दूरगामीहै। रेशेर जी देव (विज्ञानात्मा-शात्मग्राहक 1। शीर जी मन सोते कु ए पुरुष का जैसे गया तैसे ही फिरि शाता (स्वायकाल में सुषुक्रा) वस्याविषे फिरि शाजाता है। और जी द्रंगमम् (द्रःचलता अधी त अतीतो शागतवर्तमान विश्वक्र ध्यवहित पदार्थीका ग्राह-क। शार जो मन ज्योतिशों (प्रकाशकों-श्रोत्रादीन्द्रियों) का एकही

जोति। प्रकाशक-प्रवर्तक प्रवर्तित ही श्रोंश्रावीन्द्रियें स्वविषय में प्रवर्ते हैं। शात्मा मन किर संयुक्त होता है मन इन्द्रियों से इन्द्रिय अर्थ से इस न्यायोक्ति से मनः सम्बन्ध मनगतिन्हें। की अप्रवृत्ति है। ता हश मेग मन शान्तसंकल्य हो॥१॥

> येन कर्माएयप्सी मनीषिणी युत्ते कुएविनी विद्धी षु धीराः। यदं यूर्वे यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनीः शि वसंकल्यमस्तु॥२॥

मेधावि लोग यक्त में जिस मन से कर्मो को कर्ते हैं । किन्हें। में कि विद् थों। यक्त सम्वन्धि हिव एदि पदार्थों के क्रान्) में। केसे मेधाविनः कि अपसः (कर्मवन्तः सदाकर्मनिष्ठः। तथाधीराः (धीमन्तः। श्रीर जो मन अपूर्व (इन्द्रियों से प्रथम वा आत्मरूप। श्रीर जो यज्ञने की प्रक्त। श्रीर जो प्रजने की प्रक्त। श्रीर जो प्रजाशों (प्राणिशों) के प्रारीर के भीतर में स्थित हैं में ताहपा मेरा मन प्रिव संकल्प हो।।३॥

यत्यक्तानेमुत चेतो यृतिश्च यज्योतिर्न्तर्मतं प्रजा सु। यस्मान्त्रश्चरते किं चन कर्म क्रियते तन्म मनेः शिवसंकल्यमस्त्र॥३॥

जोमन प्रकर्षण ज्ञान जनक शोर जो सामान्य विशेषज्ञान जनक शीर जो धेर्यरूप। शोर जो जनों के भीतर में वर्तमान द्वार पर ज्योतिः (सबद्रि-यों का प्रकाशक। शोर जो अमरण धर्मि आत्मरूप जिस से ऋतमें जिस मन बिना को ई भी कर्म नहीं करते हें अर्थात सब कर्म में आ णिशों के मन की पूर्व प्रवृत्ति हैं। ताहुशा मेरा भार्ग

<sup>‡</sup> इनरेन्द्रियाणि बहिः ष्टानि मनस्वन्तरिन्द्रियमित्रर्थः।

येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्परिंगृहीतम् सृतेन् सर्व म्।येन यज्ञस्तायते स्प्लहोता तन्मे मनेः शिव-संकल्पमस्तु॥४॥

जिस मन करि यह सब परिगृहीत (सर्वतः ज्ञात) है। यह कि भूत वर्तमान भविष्यत् काल सम्बन्धि वस्तु अर्थात् विकाल सम्बन्ध्व-लु में मन प्रवर्ते हैं-श्रोत्रादिक तो प्रत्यक्ष ही गृहण करतं हैं किंसे जिस कि अमृत (प्राश्वतः मुक्तिपर्यन्त अर्थात् श्रोत्रादिक नाश् हो। ते हें परंतु मन अन्ध्वर है। और जिस करि यज्ञ (अग्निष्टोमाहि) विस्तारिये हैं। केंसा यज्ञ कि सप्त होता (देवता श्रों के आह्वाता होता १ प्रशास्ता २ बाह्मणा इंसी ३ पोता ४ नेष्टा ५ आग्नीध्र ६ अद्धावाक् भी हैं। ता हश् १ ॥ ४॥

यस्मिन्नुनः साम् यर्ज् थ्रिष्ठ यस्मिन्यतिष्ठिता रथना भाविवाराः। यस्मिश्चिन्धं सर्वमानं प्रजानां तन्मे मनः शिवसेकल्पमसु॥५॥

जिस मन में ऋचाएँ प्रतिष्ठिता हैं जिस मेंशामाएँ प्रतिष्ठिता जिस में यजुषिएँ प्रतिष्ठिता हैं †। तत्र दृष्टान्तः। जैसे रथचक की ना भि के मध्य में आए प्रतिष्ठित हैं तहत छन्दजाल मन में। किंच प्रजा ओं का सर्व (सर्व पदार्थ विषिष) चित्त (ज्ञान्त) जिस मनमें ओत प्रोत (परजेसे) निहित हैं †। ताहण मेरा मन प्रान्तव्या पार हो॥ ५॥

सुषार्यिर्यानिव यनमनुष्यान्त्रनीयते भीतु

+ अनिष्टामसप्रहोतारी मदाना

<sup>🕈</sup> मनः सास्ये एव ज्ञानीत्यत्तिर्मनीवैयाग्रेज्ञानाभावः।

जर् जर्रहित बाल्य योवनस्थाविरी में मनके तिस अवस्थान

मर्नः शिव संकल्पमस्तु॥६॥ जो मन मनुष्यां को द्यर् उधर् मे अत्यर्थलाताहै (मनः प्रेरिता ही प्राणीवैर्त हें मनुष्यग्रहण प्राणिमान का उपलक्षक है। तत्र हशं न्तः। जैसे प्रोमन सार्थि क्या करि अञ्चों कोलाता है। द्वितीया हष्टानः जैसे शोभनसार्यी रिष्मशों करि अश्वों की लाता है इत्यनुषद्भः। उपमाद्यम् प्रथमायां नयनम् हितीयायां नियम नम् तेसे मन प्रवंति और निपछे हे नरीं को इत्पर्धः। और जोमन हदय में स्थित है। हदय में ही मन उपलिभये है। और जो मनश

भिवोजिन-द्व। हसतिष्ठं यदंजिरं जिवेष्ठं नन्मे

मै। शोर जोमन वेगवत् †। ताहपा०॥६॥ षितुं नु स्तीषं महो धर्माणं तिवंषीम्। यस्य विनो व्योजसा वृत्रं विपर्वमुद्यंत्॥ ॥

अगस्य दृष्टा उष्णिक् अन्त्रस्तुति। तिस् बल के धार्यितार् अन्त्रको स्तृति करता हूं। तिस किसे कि जिस अन्न के बल करि वितः(विख न-इन्द्रे) वृत्र(देत्य) कोवि पर्व (विगतसम्बन्धन) करिके विविधम देन करता हुआ अथोत इन्द्रने दृत्र अन्तवल ही से मारा॥७॥

अन्विद्नुमते तं मन्यासे एं च नस्कथि। क्रतं रक्षाय नो हिनु प्र ए आयूं अधि तारिषः ॥ ए॥

चतस्रोः नुष्यः बयोर्नुमतिर्देवता। इत् निपातोः नर्षकः। हे अ नुमते तू हमारे कहे को बोधन करि। और हमारा सुख ही करि। पु नः हमारे कतु (संकल्प) और दक्ष (तत्समृद्धि के अर्थ) अर्थात् सं कल्पसिद्धि के अर्थ हमें पाप्त करि हमारी अवस्थाएं बहायाः । अर्नु नो धानुं मतिर्ध्तं देवेषु मन्यताम्। अग्निस हव्यवाहेनो भवतं हासुधे मयः॥४॥

अनुमित आज हमारे यज्ञ की यज्ञिय देवताओं में आज्ञा देवेओं र हवियों का वोढा अग्नि यज्ञ को यशकों च हवियें देनेवाले य जमान के अर्थ अनुमत्यानी सुखरूपों हों वें ॥४॥

सिनीवालि पृथुं छुके या देवानामसि स्वसी। जुषस्व हव्यमाहतं युना देवि दिदिष्टि नः॥१०॥

दे गृत्समहर्षे आद्यासिनीवाली देवता।हे सिनीवालि हे प्रसुष्टु के (पृष्टुकेपाभारे वा महास्तुते वाप्रयुकामें) जो तू देवताओं की भ गिनी (बहनि) हे सो तू आहुत हव्यको ग्रहण किर् और हे देवि ह मारे अर्थ प्रजा को दे॥१०॥

या पर्च न्द्यः सरेखतीमिषयन्ति सस्रोतसः। सरेखती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥११॥

सर्वतीनदीदेवत्या जि इषहत्याद्याः पाँच निवर्णे सर्वती की जाती हैं केसी कि समान हैं प्रवाह जिन्हों के ते। सो सर्वती ही पञ्चश्व देश में नदी हुई (पाचें अपने नामें को छोडि सर्वती ही हुई ॥११॥

त्वमंग्ने प्रथमोः अद्गित् ऋषिद्वो देवानामम वः शिवः सर्वा। तवं व्रते क्वयो विद्यनायसोः

## जीयन्त मर्ती आर्जहस्यः ॥१२॥

चनस्व आग्नेयः हे जगत्यो आङ्गिरसो हिरएयस्पृष्टष्टे अन्ये वि षु व नुषुभी भारतीदेवअवा देववातश्व हृष्टे । हे अग्ने तू देवताओं का आद्यो मित्रभूतः तूही हुजा। केसा हे तृ कि अङ्गिराः (अङ्गोका रस वा पजमानों के अर्थ सुख। ऋषि (हृष्टा। देव (द्योतमान) शिवक त्यागा। किंच तेरे व्रत (वर्तमानकर्म) में महतः ऐसे हृए। केसे कि कान्तदर्शिनः। विद्यनापसः (विदितकर्माणः। भाजहृष्ट्यः (शोभ मान आयुथ जिन्हों के ते ॥ १२॥

तं नी अने तवं देव पायुभि में घोनी रक्ष तन्तु श्र वन्ध। त्राता तोकस्य तने ये गर्वा मस्यानि मेष्ठी रक्षमाणस्तवं ब्रते॥१३॥

रक्षणार्थो मन्त्रः। हे अँग्ने हे देव (धोतमान) हे सुत्य तेरे कर्म में व र्नमान धनवानें। (यजमानें) को पालि। हमारे शरीरें को पालि। किन्हें। किर अपने पालनें। से क्यें। कि तू सावधान पालनक रते सन् पुत्र योत्र शोर गोन्नें। का रक्षक है। १३॥

उत्तानायामवभग चिकित्वान्त्यः प्रवीता वृषे एं जजान। अरुषस्त्यो रुप्रादस्य पाज र्डायासु वी व्युने जिन ष्टा १४॥

जो इडा (पृथिवी) का पुत्र अग्नि षयुने (प्रज्ञान) कर्तव्यमें) अजिनिष्ठः (इष्णा केसा कि अरुषस्तुपः (सिहंसक हे ज्वालोछ्रायजिन्स का वोह । इस सिन का दीप्त बल उत्ताना (अर्णी) में अवाची

न हर्। चिकित्वान् (अरिएबिलको जानता। क्याबल इति चेत् जो अरिए। कामिता सती सेकार् अग्निको तत्काल उत्पन्न करती है सो अग्नि उत्पन्न हुआ। १४॥

इडायास्वा परे वयं नामा पृथिव्या अधि। जानवेदी निधीमहाग्ने हवाय वोदवे॥११॥

हे जातवेदः (जातप्रज्ञानः हे ऋग्ने पृथिवी के स्थान देवयजना -स्य में शोर पृथिवी की नाभि उत्तर वेदी के मध्य में हिव वहा-ने के लिये हम नुने स्थापन करते हैं ॥११॥

प्रमन्महे शवसानाये श्रूषमाङ्गूषं गिर्वस्मान्त्र द्गिर्खत्। सुवृक्तिभि स्तुवन् उत्रेरे गिर्यायाची मा के नरे विश्वताय॥१६॥

चतस ऐन्द्रा स्त्रिष्ट्रमः हे नाया हरे। हम इन्द्र के अर्थ स्ताम (त्रिवृत्या हित्र) को प्रमन्म हे (जानते हें। के से स्ताम कि बल हेतु। ओर अर्क (मन्द्र) अर्जाम (उच्चारण करते हें। अप्रिक्त स्वत् (अद्भिराक्षी) ने जेसे लोम जाना ओर मन्त्र पढ़ा नहत्र। के से इन्द्र कि प्रावसानः वलिमलषमाण) के अर्थ। पुनः के से कि गिर्वण से (गिराम् सुनि का अर्थ वागिय करि इसे हेवता भजते हें तिस के अर्थ। पुनः के से कि प्रोभना स्तृति ओं करि स्तृति करता है तिस के अर्थ यजमानों को इति शेष : मुनः के से कि ऋणियाय (वेदमय वास्तृति योग्य के अर्थ। पुनः के से कि नर्रूप के अर्थ। पुनः के से कि

<sup>🛨</sup> नदुक्तम्लमङ्ग प्रशिं शिषो दैवः शविष्ठमत्यमिति ६०३७०

इस्नि ता सोम्पासः सखायः सुन्वन्ति सोमं द्रष्ठ ति प्रयोथ्रिसः तितिक्षन्ते ज्ञाभिष्रास्तिं जनानामि

न्द्र त्र्रा कश्चन हि प्रकेतः॥१ण॥

हे भारते देवश्रवा देववातश्च हृष्टे।हे इन्द्र तेरे सकापासे की ई भी लोकान्तरः त्रकेतः (त्रक्कष्टोज्ञान विश्रोषः) समन्तात् यतः हो ता है श्रातः सखायः (ब्राह्मणः) तु से दृद्धा करते हें श्रायं जे ब्राह्मणः श्रुश्रवार्थसः (अनूचानाः) ते +। केसे ब्राह्मणः कि सोम सम्पादिनः। दृद्धनीति कथं ज्ञातम् तज्ञाह यतः ते सोम की श्रीम षव करते हें ) श्रीर हिवयों की धारणकरते हैं। किं च जनो के श्रीमिश्रास्ति (दुर्वचन) को सह ते श्रायीत् मनोवाद्धायसंयताः श्रामिश्रास्त (दुर्वचन) को सह ते श्रायीत् मनोवाद्धायसंयताः श्रामिश्रास्त (दुर्वचन) को सह ते श्रायीत् मनोवाद्धायसंयताः श्रामिश्रास्त (दुर्वचन)

मन्ष्य देवा इत्युनि देवाना विप्राणं च स विलम्

न ते दूरे पर्मा चिद्रजा थ्स्या तु प्रयाहि हरिबी हरिभ्याम् । स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता गावीणः समिधानाः अग्नी ॥१४॥

हे हरिवान् हटसे हट तुरसित् के अर्थ सिमध्यमान अगिन में ये प्रातः सवनादीनि किये हें और ग्रावाणः अभिषय कर्म में जोडे हैं इस हेतु हरी अन्धां करिके आगमन करि। ननु स्वर्ग से अतिदूर में कैसे मेराजाना यह तहां कहता है कि दूरदं प्रास्थ स्थान तुरे दू र नहीं हैं अर्थात् अति दूरभी तेरे निकट हैं इस हेतु आ ॥१४॥ अषादं युत्सु प्रतनासु प्रविध् खर्षा मुखां चुजनेस्य गोपाम्। भरेषु जार्थ सुद्धितिर्द सुश्रवसं जयनं त्वा मनुमदेम सोम॥२०

चतसः सोमदेवत्यास्त्रिष्ट्रभः गोतमहर्षा। हे सोम तुम् जयन्त (जल र्षण वर्तमान) को अनुमदेम (अनुसरण करते हम ह्रष्ट हों वें। केंसे तुमें कि युद्धोंमें अनिभिमृत के। पुनः केंसे कि सेनाओं केंप्रतिपाल वितार। दिविको सम्भजन करते। जलों को सम्भजन करते। बल के रक्षक। संग्रामों के जेतार। सुनिवास। शोभनकी तिवाल को ॥२०। अ०३ सोमों धेनुई सोमो अर्वनामा गुई सोमी वीर केमे

एयं ददाति। सादन्यं विद्य्य्थं समेयं पिनुत्रवर्णं यो ददाशदस्मे॥२१॥

जो यजमान इस सोम के अर्थ हिवदेताहै तिस के अर्थ यह सोम धेनु देताहै। श्रीर शीघ्र अश्वको सोम देताहै। श्रीर वीर(पुन) को सोमहै ना है। कैसा पुन कि कर्म में साधु। गृह में साधु।यज्ञ में साधु। पित्राज्ञाकारी (विनीत॥२१॥

त्विममा शोषधीः साम विश्वास्त्वमपो श्रिजनयस्त्व गाः। त्वमानतन्योर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमी ववर्थ॥२२॥

हे सोम तू ये सब ओषधीएँ जल गोएँ उत्पन्न करता हुआ। तू विस्तीर्ण अनिरक्ष को विस्तार्ग हुआओर तू तेज (आदित्यात्मा) करि अन्धकार को दूर करता है अर्थात् सर्वीत्मा तू है ॥२२॥

देवेन नो मनेसा देव साम गयो भाग हैं सह सावन्त्र मियुध्य। मा त्वातन्दी शिषे वीर्युस्यो भये प्राप्ति कित्सा गविष्टो॥२३॥

हे देव सोम बलवन् देवसम्बन्धि मन सहित धन के भाग की ह मारे अर्घ दे। एवं एन प्रवृत्त तुरे कोई मत वाँधो। कुतस्व मेवमुख्य स॰ इति चेत् यतः तू वीरक मेका ई खर है। किंच गविष्टें। (खेरी बला विषयमूता में) दोनों लोक प्राप्त्र धिनिक्सा करिए भयलोक प्रति बन्धक विद्राको निवर्तकरि। देवमनको प्राप्त हो लब्ध धना खेरिय रोगा सत्क मेकर ते जैसे खर्ग को जावं तेसे करि इति वाक्यार्थः ॥२० शुष्टें। व्याख्यत्क कुर्मः पृथिच्यास्त्री धन्च योजना स् प्रतिस्थून्। हिर्ल्याक्षाः संविता देव आगाह धुद्रा लो ए सुष्ठ वायोणि॥२४॥

चनसः सावित्यः आङ्गिरसोहिरएयस्तूपदृष्टाः दिनीया जगती

निष्टुभोऽन्याः। वोह सविना देव आंवे। क्या करने कि हविदेनेवाले य जमान के अर्थवरणीय रहीं को देने वास्थापन करने। कैसा किहिए एयासः (हिरएयकी सी कान्तियुक्त नेत्र जिस के वा असृत दृष्टि। वी ह कोंन कि जो सविता पृथिवी सम्बन्धिनी शांधे क्कुभः (दिशाएँ) प्रकाश करता हुआ। शीर जो तीनि थन्व (लोकों) को प्रकाण शीर्जो योजन गन्यूनि क्रोशादि । अध्व (मार्ग) परिमाण विशेषों की प्रकार शीर जो सप्तसिन्धुन्धें गङ्गादि सप्तनदीशों)को प्रका गउपलक्षण-मेतत सर्वजगत्प्रकाशकः सवितार्त्वांको देने शावे॥२४॥

हिर्एयपाणिः सविना विचर्षिण्रुभे द्यावापृथिवी म्झन्तरीयते। अपामीवां बाधते वेति सूर्यमीभ हाणो

न रजेसा द्यामृरोगित॥२५॥

सविता(प्रसविता) स्यैः होने। द्यावापृथिवीन्त्रीं के मध्य में जबकि आता है तब अन्यकारलक्षणरोग को निवर्त करता है। अथज व कि अस्तमय समय में जाता है तब अन्धकार्लक्षण किर् घुलो क को अभिव्याप्त करता है। कैसा सूर्य कि हिर्एयपाणि। कता क न प्रत्यवेक्षक ॥२५॥

> हिरएयहस्तोश्यस्र : सुनीयः सुमृडीकः स्ववा या त्वर्वाङ् । अपसेधन्यसी यानुधानानस्याहेवः प्र तिदोषं गृणानः॥१६॥

जो देव (रवि) राह्में से शोर्या तुधानीं (असु खकारें) को अपगमन कराते सन् उदय होता है वोह देव हमारे अभिमुखआवे। कैसादेव कि हिर्ण्य हकः हिर्ण्य हानार्थ हाय में जिस के वा रूपेण । श्रमुरः आणंको हेना। सुनीथः (कल्याणसुनि। साधुसुरवियत। धनवान्। प्र बतिहोष (प्रतिजन दोष-श्रुति स्मृति विहितधर्मप्राड्युखों के जित ने होष तिन) को उच्चारण करता उप भोगार्थ को इत्यभिष्रायः॥ १६॥ ये ते पन्याः सवितः पूर्वोसी प्रेणवः सुकृता श्रुन्ति

क्षे। तेभिनेिः अद्य पृथिभिः सुगेभी रक्षां च ने।

अधि च बूहि देव॥२७॥

हे देव हे सवितः पन्थाः (मार्गाः) अन्ति स्म में साधुक्तताः (धात्रा) वर्तहे। केसे हें ते कि पूर्वकालों में हुए। रेणुरहित। तिन मार्गा किर हमें अबत्रा प्रकिर इतिप्रोषः। पुनः चलता हमें रक्षाकि रिश्वीर (अधिबृहि अङ्गीक रिके किह कि ये मेरे वाहमारा जोहित वोह उपदेशकिर यहा अधिक किह कि ये महा याज्ञिक हातार है। केसे मार्गा कि सुगमनें। अर्था मू अन्त्र पान प्रभूतों करि॥२०॥

ज्मा पिबतमिष्वनामा नः शर्म यद्धतम्। अविद्रि

याभिं स्तिभिं:॥२०॥

शाश्विन्य सिद्धः एका गायची प्रस्कावहृष्टा। हे अश्विनी तुमरोनी हमारे अर्थे अविदीर्ण (अ सण्डिता) पालनी सिहत पर्म (सुखबा प्रार्ण) को हेन्से। शोर हिये सुख को पालन करे स्त्यर्थः॥२०॥

अर्थस्तीमित्र्वना वाचिम्समे हतं नी ह सावुषणा मनीषाम्। अद्युत्ये वसे निह्नये वां वृथे च नी अवतं वाजसाती॥३४॥ हे निष्टुभी कुत्सह छे। हे अिन्धिनी हे दर्शनीयों हे सेकारी तुम हमारी वाणी को कर्मवती करें। तथा हमारे मन की इक्षा को कर्म वती करें। अर्थात मन वाणी से यज्ञ करें तेसे करें। क्यें। कि हम तु-मेंह बुलाते हें किस निमित्त कि अद्यूत्य(सन्मागी गत †) अन्त्र के हा नार्थ। किंच वाजसानि (यज्ञ में) हमारी दृद्धि के अर्थ हो खो। ॥२४॥ द्युभिर्कु भिः परिपातम स्मानिर छे भिर्श्विना से भे गेभिः। तन्त्री मुने वर्षणे मामहन्तामदितिः सिन्धुः

पृथिबी श्वित द्यो । ॥३०॥ दिवसें। शोर ग्रियें। करि हमलोगें। व

हे अश्विनो दिवसें। शोर गित्रयों करि हमलोगें। को सर्वतः रक्षा करो। किन्हें। से कि सोमगों शोमनधनों) अनुपहिंसितों से अर्था। त् अखिएडतधनों से हमें रक्षाकरे। किंच मिन्नः वरुणः अदिति। सिन्धुः शोर द्योः ये हमारे उस तुम से किये पालन को पूजन करें। अर्थात् मानं॥३०॥

अ॰ ४ आ क्रषोन रर्जमा वर्तमानो निवेश्यन्त्रमृतं मर्त्यं च । हिर्णययेन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पर्यन् ॥३१॥

व्याख्याता ३३-४३ ॥३९॥

शा रोवि पार्थिवर्ठं रजेः पितुर्त्रायि धामिनः। दिवः सदार्थसि बृह्ती वितिष्ठसम्ला लेवं वर्तते तमः॥३२॥

भर्द्वाजपुत्री कप्यपादष्टा गतिदेवत्या पथ्यावृहती।हे गति जिस

नुरु करि पार्थिवं रजः (पृथिवीसम्बन्धिलोकः) पितुः (मध्यमलोक) के स्थानें। सहित समन्तात् पूर्ती है। शेरोर जो तृ द्युलोक के स्थानें। की महती सती व्याप्त होती है। तिस तेरा तम शावर्ति तथापि प्रवर्ते है कैसा तम कि त्वेष (महाप्राग्मार ॥ ३२॥

उषस्ति च वामे हे ॥३३॥

उषो देवत्या गोतमहृष्टा पुरोषिणक्।हे उषः हे वाजिनीवति(अन्न वति) हमारे अर्थ वोह(प्रसिद्ध)आश्चर्यकारि महनीयधन दे किजि सयन करि हम पुत्र शोर पोत्र (सवसंगानवर्ग)को पुष्ट करें ॥३३॥

प्रातर्गिनं प्रातिरेन्द्र हैं हवामहे प्रातिमे त्रावर्गण प्रात रिवनी। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमगुत रुद्र हैं हैवेम॥३४॥

सप्तर्चे विसष्ठ हुष्टे आद्या जगती ब्हुदेवत्या।हम प्रातः रेपुनः पुनः वन देवताओं को बुलाते हैं - इति प्रत्येकं सम्बध्यते। किन्हें कि अनि को स्नुः भिज्ञाब रुखे। अश्विनो भग पूषा बृहस्पति सोमः और रुक्त को ॥३४॥
द को ॥३४॥

प्रानितं भगमुग्रहें हुवेम व्यं पुत्रमितं विध्ती। आप्रश्चियं मन्यमानस्तुरिश्चराजी चियं भगे म् सीत्याहं॥३५॥

यन्त्र भगदेवत्यास्त्रिष्टुमः।हम तिस्भग(श्रादित्य)को बुलाते हैं।कै से को कि प्रातः जयनशील।उग्र(उक्तष्ट्रबा उत्रूर्णस्न। श्रदितिके युत्र। तिस किसे कि जो जगत का धारियता। शोर जो आध्रियत्। मही
त्र होना वा समन्तात् तृप्त होता वा अत्र प्रवृक्षितः चरिक्रों वापि। जि सभग को भजता है अर्थात् उद्यक्तो इत्याह क्या कर्ने कि न्वार्थे सिद्धि के अर्थ यूजने वोह ही स्योद्य में भिक्षादि करिकिचित् पाना है ततः उदय को विवस में तिस के सुखोदय से रोगी की रात्रि कष्ट सेजा ना है उदय को दिवस में तिस के सुखोदय से रोगी की रात्रि कष्ट सेजा नी है यहा नुरोयमः वोह भी मारण के अर्थ दिनों को गिनता है। राजा भी जिस भग को भजता है इत्याह तिस के उदय में ही राजों की व्यव हारदर्शन करि सर्वष्ट सिद्धि है। ३४।।

भग प्रणेत्मेग सत्येगधो भगेमा धियमुईवा हरेनः। भग प्र नी जनय गोमिरश्वेभीग प्र नृभिन्वननःस्य-मगद्रश

हं भगः हे प्रणितः (प्रकर्षण धन की प्राप्त करता है) हे भगः हे सत्यर् धः (अविनश्वर् धन जिसका बोहः हे भग त्थनको देते सन् हमार्र (रे) वस धीः प्रज्ञावाकर्मे को ऊंची (वा) चला जेसे स्क्षार्थी को देखें तेसे कि व्रिभावः । किंच हे भग हमें गो और अश्वों करिवटा। हे भग हम मनुष्यें। (प्रचादिकों) किर मनुष्यवन्त प्रकर्षण हों ॥ १६॥ जुतेरानीं भगवन्तः स्यामीत प्रीयत्व ब्युत्त मध्येग्य न्ह्रीम्। जुताहिता मध्यन्त्सूर्यस्य व्यं देवानिष्टसुम् तेते स्याम॥ ३०॥

हे मधवत्(धनवन्रवे) शोर्भी हम ऐसे भगवन्त(धनवन्तवाज्ञाने

वन्ते। हों श्रीर सूर्य के अस्तमय में भग०। श्रीर मध्यहिन में भग०। श्रीर सूर्य के उदय में भग०। किं वहुना सर्व हा हमारी धनवता हो दूर्या श्रीः। किं च देवना श्रों की कल्याए। बुद्धि में हम हों अर्थात् देवना हमारे में श्रीभना अनुग्रह विषया वुद्धि धारणकरें॥ ३०॥

भग एव भगवाँ शार असतु देवासेनं वयं भगवनाः स्था न म। तं त्वा भग सर्व द्जीहवीति स नी भग पुर्एता भवेत ॥३०॥

हे देवताओं भग ही भगवान्(धनवान्) हो (फिरिक्या अदाताधनी दे वताओं किर इतिभावः। तिस भगदत्त धन किर हम भगवन्त हों।ए वं देवानुत्व्याय भगमाह हे भगसव ही मनुष्य तिस (प्रसिद्ध) तुंरे इष्ट सिद्धि के अर्थ अत्यन्त शाह्रान करता है हे भग सी तू इस हमारे कर्म में अग्रयायी हो अर्थात् अग्रेसर होके सवकार्यों को साधि॥३०।

समध्रायोषसी नमन रिधेकावेव शर्चये प्रायं। अर्वाचीनं वस्विदं भगे नो र्घमिवासी वाजिन् आवहन्तु॥३४॥

प्रातः काल के अधिष्ठातार्देवता अध्वर् के अधे प्रही होते हैं के से कि द्धिकावा(अश्व) जैसे अग्न्याथान के अर्थे युचि पद को। ते देवाः भग (आदित्य) की हमारे अभिमुख आगमन करावें केसे मा ग कि वसु (धन) लाभ होता है जिस से तिसे 'पुनः केसे कि जैसे वाजिनः (वेगवन्त वा अन्तवन्त) बोडे रथ को चलाते हैं॥३४॥ अश्वीवती गी मेतीर्न उषासे वीरवेतीः सदमु इन् भ

द्राः। घृतं दुहीना विभागः प्रपीता यूर्यं पीत खरित भिः सदी नः ॥४०॥

अषोदेवत्यानिष्टुप्। उषा गं सदाकाल हमारे अज्ञानलक्षणापा को खुडावे। केसी उषाएँ कि अञ्चवतीएँ गोमतीएँ वीरवतीएँ क ल्याणस्त्याः जल को क्षर्तीएँ सर्वतः धर्मार्थकामें। को बढातीएँ। एवं परोक्षं प्रार्थ्य प्रत्यक्षमाह हे उघाओं तुम खिसिओं (अविना शों करि हमें रक्षा करे। ॥४०॥

पूषनार्व ब्रो वयं न रिष्येम करो चन। स्रोतार्स न्दृह स्मिमि॥४१॥

हे पोष्यो गायवीविष्यो आद्या सुहोवहष्टा हितीयाक्रिष्य हष्टा। हे पूषन तरे कमें में वतमाना हम करापि विनाशनहों। वि च इस कर्म में तेरे सुतिकतीरः हों॥४१॥

पुथस्पयः परिपति वचस्या कामेन कृतो श्रम्यान उकम्। सनी ग्सबुरुर्थ श्वन्द्रागा थियं-थियर्ह सीखधाति अ पूषा ॥ ४२॥

जी पूषा अर्क देव की सर्वतः चान्न होता है कैसा कि वाञ्छितवेदे क्तवचन करि अभिमुखी किया। कैसा अर्क कि सबमारों कारना मी। वीह पूरा हमारे अर्थ शोकनाश करने हारे साधनीं की देवे कैसे शोकनाश करने हारे साथन कि चन्द्रागाः शाल्हा इक ही अग्र जिन्हें की निन साधनें। के करने में आल्हाद होता है। युनः यू-षा सव कर्मों को प्रकर्षण सिद्धि करावै ॥ ४२॥

वीणि पुरा विचेकमे विष्णुगीपा अरोभ्यः। अतो धर्माणि धार्यन्॥ ४३॥

विष्णव्यो गायत्र्यो मेथातिथिह हे इयं ऋची रेकवाकाम्।जीवि-षणु(यज्ञ) तीनि पदां (अग्निबाखादित्याखों) का व्याप्तहुष्मा।के -सा विष्णु कि जगतका रक्षक अहिंस्य।क्या करने कि इन तीनि पदां धर्मी (पुण्यां-कमा)की धारण कर्णने ॥४३॥

निह्यांसा विप्न्यवी जागुवाथंसः समिन्धते।विश्वी-

र्यत्पर्मं पद्म् ॥४४॥

तिस विष्णु (यस्) का जो पर्मपद (ब्रह्मलक्षण) वीह वाद्य ग्लोगयन का प्रति (उपास ते) हैं। के मे ब्रा॰कि विगत है संसार् व्यवहार जिन्हें से (निकाया: भ्जागरण शीला: (व्यवसता: क्रान कर्म में ससुचयक रने होर ॥४४॥

घृतवेती भुवनानामभित्रियोवी पृस्वो मधुद्धे सुपं श्रीसा द्यावापृथिवी वर्रणस्य धर्मिण विकिभितेः

इप्रजर् भूगिरेतसा॥४५॥

भरहाजह शाजगती द्यावापृथि वी देवत्या। द्यावापृथि व्योवहण किया किया एप्यांकि किर हटी हं अर्थात् वरण ने अपनी शिक्ति से हटी करीं। केसी हं ते कि युतवती एं उदक बती एं। युतजातें। की आश्रयणी थे। उव्यो (वस्ती एं) पृथिव्यो (पृथु ल +। उदक की इहने हारी एं। मुस्पाएं। जरारिते। मूरिरेत से वहत रेतवालि एं म व मूर्ता केरेत निहीं से ही उत्यन्त होते हैं। ४४।।

र आया म विस्ताराच्यां महतं विशेषण इयेनी कम्।

ये नेः सपत्ना अप ते भवन्तिन्द्राग्निम्यामवंबाधामहे तान् । वसवी रुद्रा श्रादित्या उपिर्स्युशं मोग्रं चेतार मधिराजमञ्ज्ञा ४६॥

विषु चिह्नवह छ। लिङ्गोक्तदेवता। जे हमारे श्राचु ते अप (अपगतवी-र्याः निरुद्यमाः पराभवः हो। यतः हम तिन शचुखां को इन्द्राग्निबल करिनाश करें। किंच आठे विसु एका दश रुद्र द्वादश आदित्य ये मुंगे एका करें। केसा कि उच्च स्थानिस्थान। उक्त छ। ज्ञातार। अधिपति। ईश्वर॥ ४६॥

> खा नीसत्या विभिरेकाद्शेरिह देवेभियांतं मधुपे यमिष्यना। प्रायुक्तारिष्ठं नी रपार्थ्यस मुस्तार्धं से धंतं देषो भवतर्धं सचासुवा॥४०॥

हिरायस्पर्षण जगती अश्विदेवत्या। हे नासत्या हे अश्विनी वि गुण एकादशों (नयस्त्रिशत्संख्याक) देवें सहित मधुपेय (म्रीमपान) प्रति आश्वी। किंच आयु बढाश्वी। पापें की नाश करो। दें। भी ग्य को नाश करें। संयुक्ती होश्वी। अश्वी वसब इत्यादिना नयस्त्रिं शहेवा गणिता:॥४०॥

> एष व स्तामी मरुत इयं गीर्मीन्ट्रार्यस्य मानस्यका रेश एषा यासीष्ट तन्तु व्या विद्यामेषं वुजनं जी रहानुम्॥४०॥

सगर्यहृष्टामार्ती विषुप्।हे मरुतः कारोः(यजमानका)यहस्ते। म श्रोर यह गीः सत्याओं(वियावाणी)तुम्हारे श्रर्थ वर्ते हैं इति प्रायः। केस्यजमान कि मान्दार्य भें मेरा दूसस्वस्वामिसम्बन्धः

इमाबेब गानमन्। रह्माजिति व्यात ०१४ थ १ १ है। युने।।

को दारण करता है ति स्वीतराग) की यहा मुँदे हारण करता इत्य-वं श्राचु खों के प्रत्यय को स्थापन कराता तिस्की। वा मन्दार (कल-वृक्ष तिस्) तुल्य अर्थात् काम पूर्व की। मान्य (मानाई) की। किंच हे मरुतः तुम अन्त्रनिमिन्न करि आखों किस् लिये कि हमारे वाल्य योवन स्थाविर अवस्था सम्बन्धिनी देही की स्थित्यर्थ (हमारे श्रा-रीर हटी करने के लिये इतिभावः। किंच अन्त्र खोर बलको हम प्राप्त हों के मे अन्त्र बलकि जीवित हात्। अन्त्र खोर बलको प्राप्त हों इति प्रार्थना॥ ४०।

सहस्तीमाः सहस्रन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः। सप्त देव्याः। पूर्वेषां पन्यामनुदृश्य धीरा अन्वाले-भिरे रथ्यो न रश्मीन्॥४४॥

वरिष सिष्ट प्रतिपादिको विष्टु प्राजापत्यो यज्ञ हृष्टा देवाः सप्त वर्षः व्यः देव (प्रजापित) के ये (प्रजापित प्राणाभिमानिनः सप्त वर्षयः भर हाजः कर्यपः गोतमः स्विः विष्यामितः जमहिन् संज्ञाः । श्रान्वालेभिरे (स्रष्टवन्तः सृष्टियज्ञ के) इति शेषः। क्या कि कि अध्यत्त कल्योत्पन्ते अवसिताधिकारों केमार्गा को देखि अर्थात् पूर्व कल्योत्पन्त अ्थियो कि जिसे सजागया तेसे सज्जते हुए (स्थाचन्द्र मसी धाता यथापूर्व मकल्य वित्युक्तेः। केसिक कि अस्ति स्थान्द्र मसी धाता यथापूर्व मकल्य वित्युक्तेः। केसिक कि अस्ति र्थान्द्र मसी धाता यथापूर्व मकल्य वित्युक्तेः। केसिक कि असे रथ्यः (रथमें साख्) दृष्ट देश प्राप्त्र पहिले रिश्नालें। प्रमुक्तें। कि कि असे रथ्यः (रथमें साख्) दृष्ट देश प्राप्त्र प्रकि रिक्तें सिक्त कि असे रथाः (रथमें साख्) दृष्ट देश प्राप्त्र प्रकि रिक्तें सिक्त कि केसिक स्वान केसिक स्वान सिक्ताः। श्राय्यादि छन्ते। स्वान केसिक स्वान सिक्ताः। श्राय्यादि छन्ते। कि सिक्ताः। श्राय्यादि छन्ते। कि सिक्ताः। श्राय्यादि कि सिक्ताः। श्राय्यादि कि सिक्ताः। श्राय्याद्र सिक्ताः। श्राय्यान कर्मोके

अनु शातारः। प्रभा सहिनाः (शब्दप्रमाण परेक्षणतत्पराः।धीराः (धीमन्तः॥४४॥

शायुष्यं वर्चस्युरं ग्यस्पोष मोद्गिद्म्। दूदर्रं हिर्-एवं वर्चस्वक्षेत्रायाविशानादु माम्॥५०॥

तिस्वः उिषाक् शक्करी तिष्टु भः दक्षहृष्टाः। हिर्णयस्तुतिः। यह हिर एय ज य के अर्थ मुक् विषे तिष्टे। केसा कि आयु के अर्थ हित केन के अर्थ हित धन का वर्धक उद्गित्। धन वा स्वर्ग का प्रकाशको व चेस्वत्। अन्त्रसंयुक्त।। ४०॥

भिक्षे में न त्रिक्षां न पिशान्वास्तरिन देवानामोर्जः प्रथ-मज्ञ थेरोतत्।यो विभानं राक्षायण हे हिर्णपरें स देवेषु कणुते दीर्घमायुः समनुष्येषु कणुते दीर्घमायुः ॥ ४२॥

ग्रह्मलोग और पियाचलाग तिस हिरएय को नहीं हिंसा करस कते क्यों कि यह हिरएय प्रथमोत्यन देवताओं का तेन ही है। अत एव जी हिरएय की दाक्षायए (अलंकार्त्व) करिधारण कर ताहै वाह देवलोक में बहुत काल तक वसता है और बीह मनुष्य लोक में अपनी आयु को दीधे करता है (मनुष्यायु को अतिकम्य जीवता है। १९१।

> यदावधन्दाक्षायणा हिरेण्यर्थ शानानीकाय सुम-नस्यमानाः। तन्म् आवधामि श्तशारदायायु-ष्मान्त्ररदेष्टिययासम् ॥५२॥

स्कायणाः (दक्षवंशीत्यना ब्राह्मणा) निस् हिर्ण्यको शतानी

क (बहुत सैन्यां बाले) एजा के अर्थ बांधते हुए। के से हा क्षायणा कि सुमनस्प्रमानाः (मन में प्रामनध्यान करते प्राभन मन करते। बोह हिराय अपने में वांधता हूँ किस लिये कि प्रात प्रारंदजीवने के अर्थ। जिस प्रकार हिरायबन्धनाख्य करि में दीर्घजीवी श्रीरजरदृष्टि (जरा को ब्याप्न वा जरा प्राप्त प्रारीर ही के तेसे बांधता हूं ॥५२॥

जुत नोगहिर्वुध्यः शृणेत्वज एकपान्यथिवी सं मुद्रः। विश्वे देवा ऋगावधी हवाना लुता मन्त्राः

कविष्रास्ता अवन्तु॥१३॥

माजिष्यहणा विषुप्। श्रीर श्राहिर्बुध्यः (रुद्रविशेषः) सुने हमा रे वचनों की इतिशेषः श्रज एकपात् (रुद्रवात्राण) सुने श्रीर्ष थिवी सुने श्रीर् समुद्र सुने श्रीर् विश्वे देवा सुने। श्रीर् सुनि के ते शहिर्बुध्यादयः हम की पालन करें कैसे हैं ते किस्ता (सत्यवा यत्ता) के बढ़ाने हार्। मन्त्रों करि स्तुताः। किष्णाताः (मेथाविशेंक रि यूजिताः॥ ५३॥

द्मा गिर् श्रादित्येम्यो युतस्तूः सनाक्राज्ययो जु ह्या जुहोमि। श्रुणोतुं मित्राग्यंप्यमा भगो नस्तुविज्ञा तो वर्षणो हक्षोग्यर्ष्याः॥५॥

गार्तमहोक् में इश आदित्य देवत्या विष्ठुप्। इसवाणी जुद्ग् (स्तुका) करि शादित्यों के अर्थ होमता हैं (स्तुतिलक्षणवाणी वृद्धिरूपासु-वा करि शादित्यों के अर्थ समर्पण करता है। केसी वाणी कि घृत-स्त्रू: (धृतप्रसारिणी वा घृतहोमसह-वरिता। केसे आदित्यों कि चिर- । साह बहुराः प्रजायते

काल दीप्यमानीं के अर्घ। वोह खुन्ह्यमाना हमारी वाणी सुने कोंन कि मिन अर्थमा और भग। नुक्जितः (त्वष्टा वा वान । व रुण दक्ष और अंशा एते सूर्य विशेषा: ॥५४॥

सप्त-ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षान्ति सद्म प्रमादम्। सन्नापः स्वपेतो लोकमी युस्तर्व जागृतीः असंप्रजो स्वस्रौ च देवी ॥५५॥

अध्यात्मवादिनी जगती। सम्र ऋष्यः (प्राण्) । त्वक् चक्षः श्रवण \* रसना घाण मनो बुद्धिलक्षणः) शरीर्मे व्यवस्थित हैं ते ही सा तां अस्ताल सावधान जैसे तेसे प्रमिर को रक्षा करते हैं। तसते स्थित हुए मनुष्य के सोक(आत्मा) को त्राप्त होते हैं। केसे हैं सातें।
कि आप: (व्याप्त होते हैं देह को। तहां तिन स्विधिशां की लोक गमना ना वस्था में देवी। दीप्यमानी। त्राणापानी। जागरण करते हैं। केसे कि अस्व प्रजी। नहीं निहा जाती है जिन्हें। में। तथा सत्र सदी। जी वितदातारी। ॥ ॥॥

उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव्य न्तर्स्वमहे। उप प्रयन्तु मुक्तः सुदानेव इन्द्रे प्राप्त्र में। ॥ ॥ ॥

तृची ब्रह्मणस्पतिदेवतः हे ब्रह्मण अधारोक एवह हे तृतीयात्रि हुप गृत्समहृष्ट्रा। हे ब्रह्मणस्पते। ब्रह्मण हे ब्रह्मण के वितर्ध को जाने को को ना ने को को

चा- आर्थकाय-हो। क्यों कि हम देवताओं की चाहने होरे तुमें याचना करते हैं अतः आगमनकरि। तरे आने के समीपमें मरुतः स्रोवं। केसे मरुतः कि सुदानवः (श्रोभनदातारः। हेर्द्र

त्भी सहगमन के अर्थ प्रकर्षण शीघ्र हो।।५६॥ प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वहत्युक्यम्।यस्मिति-न्द्रो वरुणो मिन्नोग्अर्थमा देवा ओकार्थस चिक्ररे॥५॥।

बुत्यणस्पति निश्चय उक्थ्य(शस्त्रयोग्य मन्त्र)को प्रकर्षण ज-बार्ता है कि जिस मन्त्र में इन्द्रः वरुण मित्रः अर्थमा और अ-न्यरेवाः निवासों को करते हुए। अर्थात् सर्वरेवाधारभूत श-

स्त्रपरनीय मन्त्र की कहिता है ॥५०॥

ब्रह्मण्यते त्मस्य युन्ता स्कर्प बोधि तनयं च जिन्द । विश्व तद्भद्र यद्देनि ऐवा बृहद्दे म विद्धे सुवीर्गः। य रूमा विश्व विश्व मी यो नेः पितान्त्रपते ध्नस्य नो हेहि॥५७॥ इतिसर्हे हितायार्हे षष्ट्रोग्नुवाकःह

इति श्री शुक्तयज्ञिष्माध्यन्तिन शास्त्रीषायां वाज सनय सर्हेहितायां दीर्घपाठे चतुरिवर शोष्थायः॥३४॥

है ब्रह्मएस्पेत यतः तू इस जगत का नियना है अतः प्रार्थना है कि मेरी कही खात की बोधन करि। और मेरे तनयों (अपत्यों) की प्रीति करि है बाः जिस भद्र (कल्याए) की पालन करते हैं वोह सब भद्र इमारे की हो इति प्रोषः। किं च सुवीराः (कल्याए पुनाः) हो कर हम यज्ञ में हहत (महत्) बोलं (देवो-भोगो इत्या हि उज्ञारण करें " अय चतस्रः किंगिकाः प्रतीको जाः पर्मा विश्वा सुवनानि जहत १०० १० विश्वकर्मा विमना। १०० २६ यो

नः पिता १%-२% अन्तपंत ग्नस्य नो देहि ११८ द् द्ति।ता स्रम् यत्ते ग्योयाः ॥१८॥

वृतिभाष्ये पष्टो न्तुवाकः ६ श्रीवेदार्थपदीपेन तमोहार्देनिवारपन् पुगर्थाश्चनुरोदेयान्त्वयं ब्रह्मसनातनः ३४

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतृब्याष्ठ्रपादा-च्चय विश्वामित्र पुराधिय श्रीमञ्जयिकशोर देववम्मीत्मजरो-विभरोग्य चपति गिरित्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपेगिस्थिर-माध्ये खिलप्रकरणे ज्ञह्मयद्भवर्णनो नाम चतुर्ख्वि रेशोञ्ध्या-यः ॥३४॥ (॥समात्रीश्यंत्रह्मयागः॥) ॥

> हरिं: श्रीम् जेनमोयज्ञपुरुषाय पञ्चात्मकंदिर्पंच साधनेवेद्धरूपकम् स्वानंददायकंक्षणं ब्रह्मरूपंगरंस्तुमः १४ ख्रथ्यायस्य पितरो देवता शादित्या ऋषयोदेवावा

अ०१ अपेती यन्तु प्रायोध्सुमा देवषीयवेः। अस्य लो कः सुनावेत अधुभिरहोभिरक्का भिर्म्यक्तं यमो दे दात्ववसानम्भागा । । । । जन्नः। जन्नु-स्रोग्रह्मारा। वेनमायाज्ञवल्काप

गिरित्रसाद संशेन श्री वेदार्थ प्रदीपके पञ्चित्रं प्रोध्यमध्यायः पिक्सिधार्थक्षेत्रे ३५

वयस्ति है शेष्याये सर्वे मेबसम्बन्धिनः कियती मन्त्रानुन्का प्रवायु मछेत्यारभ्य १३ १५५ अनारभ्याधीतान्मचातुक्ताचतुर्स्विशेः ध्याये तानेव समायोदानीं पश्चित्रं शेरध्याये पित्रमेधसम्बन्धि नो मन्त्रा उच्यन्ते स च पित्रमेधो मृतस्य वर्षास्मर्णे भवति वर्ष रमृती तु विषमवर्षेषु भवति एकतास्क नस्ते चिवादे दर्शे बाग्री की प्रारंदि माये भवति॥ पितृमेध करनेहारे दिज करि कुम्भ में अस्थिसंचय करिये है। छोर मृतक के जितने अमात्य युत्र पी व हैं तितने कुम्भ कमीदेन में लार्ये हैं छीर कुम्भों से अधि क छत्र हैं। नतः अएए में कुम्भ विषें किये अस्थिसंचयन की ग्र मसमीप में लाकर श्रांच्या में कुम्म को स्थापन करि वस्त्र के एक देश से देशन करि लोहमय बाजों के बाजते शीर वीएग के बाजते मं मृतक के युव पीव उत्तरीयों शीर वीजनाशों से शस्य क्रम्भको बीजने दूरा तीनि-तीनि प्रहिस्एएए फिरें। को र्व आचार्यिस्त्रियें। को भी फिर्ना कहिते हैं। ग्रिन के पूर्व मध्यअपर भागों में तिस्दि न विषे बहुत अन्तदान करते सार् नाचते गाते बजाते सार्अस्थि कुम्भ के अर्थ अन्न की उपहरते हैं। फिरि उपत्रात अस्थिकुम्भस हिताः पूर्वित कुम्भों और छ्त्रीं केलेकर ग्राम से दक्षिण दिशाकी न हिर् चलते हे अध्येयजमानामात्याः। प्रमणानानकर्म करते जैसे रवि उस्प हो तेसे रावि में आरम्भ करना तहां वन में चलिके ग्रम समागेसे और अश्वत्य तिल्वक हरिद्र स्कूर्जक विभीतक ऋष्मान्त क कीविरारारिको से दूर में अन्यवृक्षग्राल्मादिवृत वा जबर वाउ

द्क्यवण दक्षिणप्रवण वा सम में वा सुख्कारि रम्प में वन बाज दक से पूर्वभाग वा उत्तरभाग में वर्तमान गर्तवान् वीरणत्णवान प्रदेश में रमशानायं दिक्काण पुरुषप्रमाणक्षेत्र की मान करते हैं। येत्वां द्विपुर्वं समचतुर्त्रं क्तवा क्रुणीमध्येषु प्राङ्क्तवः स समा धिरिति यजुः परिशिष्ट १०००२ खुल्हाक्रविधि करि वोह चतुरस्व ज नर श्रीर पश्चिम से पृथु(विशाल) होता है। नव साधन प्रकार। पूर्व दक्षिणपान्नी से नी धन्नकुल अपने वयो एका करि अञ्जलवतु र्थ भाग सहित पुरुषप्रमाणमध्य में न्यून करियें हें पश्चिमीनर्पा कीं से तितने पुरुषप्रमाण से अधिक नचा हि- पुरुषमान क्षेत्र की अक्राया प्राची करिके तिस के प्रान्तों में प्राक्कृत रिव सार्था छा द्या कुलहीना पुरुषद्वयष्ट्रमाएण जभयनः पाशा रज्जु की मध्यमदेशमें संलक्षणाकरिके पूर्वा श्राङ्क छों से तिस की पाश छोडि मध्यलक्षण करि दक्षिण में चलाय देक्षिण कोण साधियेहे ततः साधीष्टादशा दुःलाधिका युरुषद्वपप्रमास्य रज्जु उभयतः पाशा को मध्यलक्षास्य-ना करिके श्रुक्षों के पाश छोडि मध्यलक्षण करि उत्तर्तः चलाय उत्तरकोण साधिये है इति। ततः पूर्वादिकोगों में पालाश शमीबा रण अपमय चारि शङ्काएँ रिवयें हैं। इस कमें करनेहारों के निक-र में कोई यजमान युरुष तृ एपूलक ऊंचा करिके धार्ए करे। क मेंसमाप्ति में यर की आकर तिसे घर में उँची की प्रजावृद्धिके अ थै। इत्यादि वीध्यम् ॥कात्यायनः २१ ३ ३२ अप्राद् क्षिण्येननि ष्यादिन कीर्द् हुई रज्जु से तिस क्षेत्र को समन्तात् अप्रदक्षिण वेष्टित करि अपेता यन्त्वित मन्त्रण क्षेत्रमध्य पतित तृणपणि दिकों को पलाप्राशाखा करि क्षेत्र से बाहिर निकाल इतिस्वार्था अस्याध्यायस्य पितरो देवता आदित्या ऋषयो देवा वा शाखा गायती । पण्यः (परायेद्रव्य को व्यवहार करने हारे असुरलोगा) निकलजा वे । केसे पण्यः कि असुम्नाः (असुरवकराः) तथा देव पीयवः (देवताओं के देव करने हारे। किमिति असुराणं अपगमें में। केसे यजमान कि सोमाभिषव करने होरेका ॥ द्युभिरहोमिति वियुः। यम इस यजमान के अर्थ अवसान (स्थान) दें। केस एका वियुः। यम इस यजमान के अर्थ अवसान (स्थान) दें। केस यजमान कि द्युशें। कि स्थान के अर्थ अवसान (स्थान) दें। केस या। अर्थान इस यजमान के अर्थ अवसान (स्थान) दें। केस स्थान के अर्थ यम देवे।। १॥

सविता ते शरीर्भ्यः पृथिव्यां लोकमिछतु।त

का २१ ६ १४ फिरिअध्वर्यु तिस पलाशशाखा को दक्षिणाना हो निकालि परिश्रितों में वेष्ट्रन किर तिस क्षेत्र के दक्षिणतः वा उत्तरतः है ६ बेलों किर इल को जोड़े ति उ युज्यमान में युद्धा ति सम्ब्रेष्य सिवतित मन्त्र को जये "गापत्री है यजमान सूर्य ते रे श्रीरों के अर्थ पृथिवी में स्थान को इक् करे (सिवता की आज्ञाविना को ईभी ठेंगने को समर्थ नहीं होता । दितीयं वाक्यमाह तिस सिवता करि दिये क्षेत्र के संस्कारार्थ अनुद्धाह : युक्ता हो वें ॥२॥

बायुः पुनानु सिवता पुनात्वरनेभ्राजसास्यस्य वर्षसा। विसुच्यनामुस्तियाः॥३॥+

का १२१-४-१-२ अधर्य सर्वतः वैष्टित रज्जुको अनुलक्षीक रिके वायुः युनात्विति प्रतिमन्त्रं पादेन-पारेन सीताएँ (इलाई) यें हरेया) अपहिसाण क्रये (जोतें) नहां पहिली सीता उत्तर पार्श्व में पश्चिम को क्षेषे दक्षिएतः सीर्योजनपशेपि तिससी र(हल)को अप्रदक्षिण उत्तर से लाकर पहिले उत्तर से ही क में भे माचत्वारियज्रथंथि १.३. ६-पं०२.४.६-वि॰ लिङ्गोक्तदेवतानि। हे प्रथिव तुरे वायु पुनातु (विदारे। सूर्य तुरे विदारे। अगि सीप्त कारे की के शोर सूर्य तेज करि तुरे विदारे॥ का॰ २९ ४ ४ एवं पूर्वीक चारां मन्त्रीस विश्व वारें पास्वी में कर्षण करिके मध्य में भी सर्व क्षेत्र जैसे कृष्ट हो विश्व विश् मिति॥दे-ज॰वृषदेवत्यम्। उसा(धेनुतिस)के अपत्य उस्त्रयाः अनुदाहः) सीरसे छूटे ॥३॥

अश्वत्ये वी निषद्नं पर्णे वी वस्तिफुता ग्रीभा ज इत्किलीस्य यत्सनवेय पूर्वम्॥ ४॥

क्का॰२१-४-४ हल को दक्षिण दिशा में चुपके से फेंकि जुते की न में सर्वीषिध बोवे ॥अनुषुप् व्याख्याता १२-०४ ॥४॥

सविता ने शरीराणि मातुरपस्यः आवेपतु । तस्म मावता न शराराण मातुर्पख्राश्यावपतु। तसी पृथिवि या मेव॥५॥ का॰२१:४। १ तिस पुरुषमात्र क्षेत्र के मध्य में मृतक के श्रास्थिया

<sup>+</sup> बा-तुम्बंभस-तु।इ । श-साउ । स्-साव नरावि -याः। स्नाइम

‡ सापाणिक्रम् मरक्सं॰ भाषी वेहार्षे प्रकाशे म॰ १॰ प्रक्रिश्नम् । अपनः शोधीचद्घस्

की राशि करें और यह कर्म स्वीद्य काल में कर्तव्य है । सबित हेवत्या गायवी।हे यजमान सूर्य तेरे शरीरें (श्वास्थियें) कोमाता (पृथिवी) की उपस्थ (गोदी) में स्थापन करें। हे पृथि तिस सविता करि स्थापन किये यजमान के अर्थ मुखस्पा हो॥३॥

युजापती त्वा देवतायामुपीदके लोके निद्धाम्पसी।

ऋषं नः शोश्चचस्यम्॥६॥

उष्णिक् प्रनापतिदेवत्या अस्थिनिवापे एव विनियुक्ता। असा विति नाम ग्रहणम् अनुदानत्वा दामन्त्रितम्। हे देवदन उद क समीवर्तिस्थान में प्रजापित देवता विषे तुरे स्थापन करता हूं। वो ह प्रजापित हमारे पाप की अन्यर्थ दहे यहा हमारे से निकालि-हमारे श्राचु को दहें ‡॥६॥

परं मृत्या अनु परे हि पन्या यस्ते अन्य इतेरो देवयानान्। चक्षकाने शएवने ने ब्रवीमि मा नेः प्रजाधं रीरिषो मोत वीरान्॥७॥

का०२१ ४ ७ इक्षिण को चलिकर चुपके से कुम्भ को डालि कर लेटि!यह कोई वित्र मेजाहै तिस के कुम्भ को डालिकर लीटते में यजमान वा अध्ये जपे "मृत्युदेवत्या त्रिष्ट्य संव सुकदृष्टा। हे मृत्यो पराङ्मुर्वहोके पर (अन्य) पन्या को अनु-गमन करि। तमेव दर्शयति जो किनेरा पन्या देवयान मार्ग से रुतर (तुल्) अन्य (पितृयानार्ख) है। किं च चक्ष्यमान् (ता नी) शोर सुनने हारा नेरा कुछ एक कहिता हूं (आदरार्थ क्व

<sup>†</sup> यथा कुर्वतीक्ष्युत्यादिति (३ १०३ १३ शुते।

नम् नहि तस्यादृष्टमश्रुतं वास्तिषष्ट्रपर्ये चतुर्थ्यो)क्या कि हे मृत्यो हमारी प्रजा (संति वंशा परम्परा)को मत हिंसा क रि शोर हमारे वीरो (पत्रों) को मत हिंसि॥७॥

यं वातः शिं हि ते घृणिः यं ते भवन्वष्टेकाः। यं ते भवन्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभिन्त्र-

श्वन्॥णा

का॰ २१-४- ८- प्रांवात इति हो मन्त्रों करि तिन मध्य में न्युप्तश्र स्थिशों की प्रधाद्ग (जो अस्थि जिस अद्ग का तिस अस्थि से तिस अद्ग को कल्पना करि प्राक्थिए पुरुषाकृति करिके ति स के मध्य में पादमानी इष्टका को चुप के से रखें " हे कर्चा वन्तु सुबहत्यों विश्वदेवदेवते । हे यजमान वायु तेरा सुखरूप हो। हि (पुनः) घृणिः (सूर्य किर्णः) तेरा सुग्द छका मध्य में और प्रतिहि शा तीनि-तीनि डाली हुई तेरी सु॰ हों। और प्रान्तिं नो सु॰ हों।

वल्पन्तां ने हिष्मसुम्यमापः शिवतमास्तुभ्यं भ वन्तु सिन्धवः। अन्तरिक्षारं शिवं तुभ्यं कल्पना

ने दिशाः सवीः॥४॥

दिशाएँ तेरे अर्थक्का होवें। जल तेरे अर्थ कल्या एका रिणी एँ होवें। ओर सिंघुएँ (समुद्र वा निहएँ) कल्या । अपनारिक्ष आका शा तेरे अर्थ कल्याए। कारिहो। सब दिशाएँ तेरे अर्थ कुता हों। आ दर्शि कार्क्यार्थ वा युनर्वचनम् ॥४॥ अप्रमन्वती रीयते सर्हर्रभधुमुनिष्ठत प्रतर्ता सर्वायः। अत्र जहीमीर्ग्यावा येश्असन्छ्वान्वय मुन्तरेमाभि वाजीन्॥१०॥

का॰ २२.४. २२ गर्न वा पूर्व चर्जित इषी(जुती) दुई दिशासे मृदा लेकर तिस से विष का मुखिमत क्षित्रय का उरोमित वैषय काऊ-रूमित खीका भगमित शूड् का जानुमित वा सवें। का जानुमित ऊँचा रमशान की करि शेवल शोर कुशाशों में शास्त्रादि तिसके दक्षिणतः हो गर्न खोदि दूधजल में सम्पूरि इमशान के उत्तर में सा तश्यतीं की खीदि दक्षिणीत्तरीं की जल करि यूरि उत्तर गातीं में श्रध्यं यजमान अमान्य तीनि पाषाणां को डालि कर अश्मन्व नीरिति मन्त्र करि तिस् गर्त के ऊपर् चलते हं। विश्व देवदेवत्या विष्यु सुचीकदृषा। हे मिन्छो। यह पाषाणवती नदी चलतीहें इसहेतु तुम उत्तर्ने के अर्थ प्रयत होन्त्रो। उद्दो (अभिमुखहोन्त्री) प्रकर्षेणिति स नदी को तरे। किमिति क्यों कि इस प्रदेश में जे अशिवाः (अश्रा न्ताः दुष्टा राक्षसादयः हैं निन्हें हम परित्याग करते हैं निन्हें कैता गने में सुख करें। बाजें(अन्न विशेषें) को हम प्राप्त करवेंगे। १०॥ अपाधमप किल्वंषमप कत्यामपो रपेः। अपीमा

र्ग त्वम्सर्य दुः घर्ट्या सुव ॥११॥ का॰२१ ४ २३ ते अमात्या यज्ञोषवीतिनः होके जल का उपस्प र्श करि हाथ में लिये अपामार्ग करि अपने पारीर को शोधें के चित् अपामार्गवीजों से उद्दर्शन करें॥लिङ्गोकान्त्रष्टुप् श्रनःशेष हष्टा दुःखप्रनाशनी। हे अपामार्ग तू हमारे सकाश से अध्यान सपाप) को दूर चलाय। श्रीर किल्विष (कीर्ति भेदककायकपाप) की दूर चशहत्या (परकृत श्रमिचार) को दूर । श्रीर रपः (वाचिक पाप) की दूश श्रीर दुःखप्र से उठे श्रमुख्य फल की हम से दूरि चलाय॥ ११॥

मुमित्रिया न आप शोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्त स्मे सन्तु योग्स्मान्द्रेष्टि यं चे व्यं द्विष्मः ॥१२॥ का॰ २१-४-२४ सुमित्रिया दित मन्त्रेण स्नान करिके नूतनवर्सन को धारण किये अनुद्वाह मिति मन्त्रेण वृषयुद्ध को स्पर्शक-

रि उह्नयमिति मन्त्रेण यजमानामात्या ग्राम को आते हैं यद्धा पि यहां सुमित्रिया इस मन्त्र से स्तान कहा तथापि सुमित्रिया इतिजल अञ्जिलि करिलेके दुर्मित्रिया इति प्रान्नु को सैन्वि का॰१४-५-५५५ चयं विधेयम् दुर्मित्रिया हिष्म द्ति यामस्य

देष्यः स्यानां दिशं परासिञ्चनेनैव तं पराभावयतीति १३ ए

४ ५ भुते: ॥व्याखाता ६ २२।।१२॥

अनुद्वाहम्नारमामहे सीर्मेयथ ख्राये।सन् इन्द्र-द्रव देवेम्या वन्हिःसंतरणा भव॥१३॥

अनुषुष् अनुडुद्देवत्या उत्तरोर्धर्चः प्रत्यक्षकतः ततःसर्वना-म्नोरध्याहारेण सामर्थ्यम्।इमस्वित्ति (अविनाष्)के अर्थक्र-नड्डाह् को स्पर्शकरेते हें के से कि सुर्भी के अपत्य को। हे अनड्डा-न्सो तु इमारा दुःखनाषाकहो। किं च तु विद्धि देवताओं का वारा। तत्र ष्टशन्तः जैसे इन्द्र हेवताखों के अर्थ तार्क है॥१३॥ उह्यं तमस्पित्स्वः पर्यन्त उनेरम्। देवं देवता सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुन्तमम्॥१४॥

उद्दं तिमिति ग्राम की आते हैं। व्याख्याता २०२१ ॥१४॥

द्मं जीवेभ्येः परिधिं देधामि भेषां तु गादपरोग् अर्थमेतम्। शतं जीवन्तु पारदेः पुरूचीर्नामे त्यं देथतां पर्वतेन॥११॥

का॰ ११.४.२४. खिनवासग्रम श्रीर प्रमण्ञान के मध्य में वडामा री मृदा का देला अध्वर्य ही रखें गमृत्यु हेवत्या मनुष्यदेवत्या विषुप् संकस् कहष्टा।जीवीं (विद्यमान जन्तु श्रीं)के अर्थ परिधि (मयोदा) की स्थापन करता हूं कथमिति चेत् कि द्रनजीवीं के मध्य में अपर्रकी द्रीक्षिप्र (वेदोक्त आयु से वरें) इस अर्थ (पित्रलोक गमनकार्य की उहेपा करि) नजावे।ये जीवाः प्रातवकी युषः हीं कैसे प्रातवकी युषः कि पुरूचीः (द्रानाध्यनयागानुकूलाः किंच पर्वत (लोष्ट रहेले) करिही मृत्यु की अन्तर्हित करें ये जीवाः॥१॥ अगनु आपू अष्यवस् शासुवी जीमिष चनः। श्रा

रे बाधस्य दुइनाम् ॥ रेहे॥

का १२१ ४ १६ कज़लादि करि ने में को आंजि तेल से पेरों को चु परि ओपासन करने आवस्थ्याग्नि को दर्भी से परिस्तरण क रि बारण बुक्स के अवयवां से चारि ४ परिधि को को चारें। दिशा में चुप के से गरिव बारण सुवा कारि एका आहति हो १ ऋबा ज़ीं †से होमें। ओपासनः प्रेनस्येव नस्येवाद्वारेण निरसनीयला दिति हिरिस्वामिनः कर्नु रेवी पासने होम स्तस्येकदेश निरसनिम निक्कोदयः॥ व्याख्याता १४०३० ॥ १६॥

> अपर्यं क्यानरने हविषां वृधानां घृतप्रतीको घृत योनिर्धि। घृतं पीत्वा मधु चारु गर्व्यं पितेव पु

वम्भिर्क्षतादिमान्स्वाही॥१७॥

अग्निदेवत्या विषुब् वेखानसहस्रा। हे अग्ने तू ऐसा हो केसा कि आयुष्मान् (चिरंजीवी। तथा हवियों कार् वृद्धा । तथा छुत मुख जिसका। छुत उत्पतिस्थान जिस का (उत्तरविद्याधारणा-भिष्रायमेतत्। सो तू गो सम्बन्धि छृत को पीकर इन जीवों को समन्तात् रक्षाकरि। तव हष्टान्ताः जैसे पिता पुत्र को रक्षा क रता है। केसा घृत कि मधुर चारु (सुगन्धि) स्वाहा (सुहत्तम स्तु॥ १०॥

यरीमे गामनेषत् पर्यगिनमहषत। देवेषेकत् अवः क द्माराण्यादेधविति॥१६॥

का॰२१.४.२९ अश्वर्य यजमानामात्यों का परिदारसाए) संज्ञक मन्त्र परीमे गामिति कहें ॥इन्द्र देवत्यानुष्ठुप् भरद्वा-जात्मज शिरि न्विठह ए। ये जीवलोग गो(अनुबाह) की प रिए निवनः (अनुडुत्युद्धालभनाभित्रायम्। और ये जीवलो ग अभिनं की परिहृतवन्तः (यस्मिन्तग्नावेतत्कर्मे क्रतं नं परि जहुः (अद्वारेणोपासनं निरस्पतीत्येतदिभित्रायम्। ये देवाः (कर्म में प्रकाश करते ऋ तिजः) तिन्हें। में श्रवः (दक्षिणाल क्षणः धन) करते हुए। अतः इन कर्मी से झतकत्य हुए इन जीवों की कोन तिर्स्कार करने को समर्थ होगा (अ शक्य प्रतिक्रिया ये हुए इति भावः॥ १८॥

क्रच्यादेम् गिनं प्रहिणोमि दूरं येम्राज्ये गछतु रिप्रवाहः। इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो ह्व्यं वहत् प्रजान्॥१४॥

का॰ २१.४.२० आहुतिहोम के अनन्तर जहां हुता तिस औ पासन के एक देश को निर्मे प्रेत का ही उपासन इस पक्ष में सब को निर्मे कव्याद मिन्यर्थेन ॥ अगिनदेवत्या तिष्टु प्। जि-स करि पुरुष जलता है तिस क्रव्याद अगिन को अपुनरागम-न के अर्थ दूर पहुंचाता हूं बोह गया हुआ क्रव्यादागिन य-म के राज्य प्रति जांवे केसा कि रिप्रवाह: (पाप का नाश कर्र-ने हारा ॥ का॰ २१.४.२४ इहें वायमिति यजमान जंपे ॥ यह क्रव्यादाग्नि में इतर (अन्य) जात वेदाः (जात: प्रज्ञानोः गिन्)। इस घर में देवताओं के अर्थ हिंव को प्राप्त करें क्या करिके कि अपने अधिकार को जानिकर ॥ ॥ इति पितृ मेधः समाप्तः ॥ उपधानासन्दी वृषभ अजीर्णयवीं को तिस के दक्षिणात्व क रि देवे जो दक्षा होतो सुवर्णाद भी देवे॥ १४॥

वह व्यां जीतवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्य निहिता-

जातवेदोदेवत्या त्रिष्ठुप्। अस्या विनियोगः श्रोतस्त्रे नास्तिगृह्यस्त्रेगस्त तथा हि पारस्कर्॰ २३ मध्यमाष्ठका गोपशु करि
करिये है तिस्थेतु की वृपा को होमे वह वपामिति मन्त्रेणाहे जातवेदः (जात है धन जिस से) पितरों के अर्थ तू वपा (धेनुसम्बन्धिती न्त्रीवशेष) को प्राप्तकरि। पराक्रान्त (द्रभी) जिस देश में स्थापितों द्रतिपतरों को तू जानता है तहां प्राप्त करि इत्यर्थः। तिसवपा
से निकले मेद्धातुविशेष) की कुल्पाः (निद्यें) तिन पितरों प्रति
उपस्रवें (प्रसरें। किं च इन देनेहारों के आशिषः (मनोर्थाः) सत्याः
आवितथाः) प्रह्वीहों। स्वाहा (सुद्धतमस्तु। स्वाहेति स्वानिनं यन्तुः॥२०।
स्योना पृथिवि नो भवान् क्ररा निवेश्वी। यद्यीनः

शर्म स्त्रथाः ॥ अपं नः शोश्चित्वस्यम् ॥ २१॥ पृथिविदेवत्या गायवी मेथातिथिद्दश्य। अस्या अपि श्रोतेवितियोगा नास्ति स्मार्ते प्रस्तारोहणे श्रायने विनियोगः। तथा हि पार् स्वरं भे निर्माना पृथिविनो भवेति हिश्चण करवर करि पूर्वे में शिर करिके श्रायन करे ॥ हे पृथिवि तू हमारी सुखस्या हो। केसी हे तू कि अनुस्तरा (नहीं हैं चोर कारे हुरवद्याय जिस में । तथा निवेशनी (साधुप्रतिष्ठाना। तथा सपुष्याः (सर्वतः विस्तारसित्रण) विचेशनी अर्थ शर्म (शर्ण) हे ॥ अतः परं यज् । तद्विनियोगी गृह्यस्वे सम्बन्धिमर्णनिमिते स्वाने जल्लापनी दने तथा हि

पार्स्कर • ३ • १ ॰ : सबस्यानामिकया अपनीद्याप नेः शोशुन्ददे

यमिति। यह जल हमारे पाप को अत्यन्त हहे ॥२१॥
असान्त्रमधि जाने। गृति लहुं जीयना पुने।।
असो स्वर्गाय लोकाय स्वाही॥२२॥
इतिसर्ध हिनायां हितीयो नुवाकः २
इतिश्री स्वर्ण यज्ञिषमाध्यन्त्रिण स्वाही पायां वाजसने
यस्रें हिनायां ही घेषा है पञ्चिविर्ण अन्त में बाह से प्र-

का॰ २४.७० ३० साग्निक की पात्र प्रतिपति के अन्त में बाह से प्र व पुत्र वा भाता वा अन्य बाह्मण आज्याहृति की हो में ।। अग्नि दे वत्यागायत्री अनिरुक्ता। हे अग्ने तू इस यजमान से आधानका ल में अधि उत्पन्त है। इस हेनु यह यजमान तुरु से उत्पन्त हो। असा विति विशेषनाम वचनः तथा हि देवदन स्वर्गलोक की प्राप्य खे तुरु से उत्पन्त हो। तेरा वंषा ही हो इतिभावः। स्वाहा सुहुत मस्तु । २२ ॥ इति श्रीगिरिधर भाष्ये हितीयोऽनुवाकः २

श्रीवदार्धप्रदीपेन तमोहांद्दिनवार्यन् युमार्थाश्चतुरोद्देयाद्वयाधीशोणल्धरः ३५ श्रीमच्छुक्तयजुर्वदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशार्वाध्येतृच्याध्रपादान्यवि-श्वामित्र पुराधिप श्रीमच्चयिकशोर् देववर्मात्मजरोविमणयन्त्रपति-गिरियसमदेन रचिते श्री वेदार्थप्रदीपे गिरिधरमाध्येपितमध्य वर्णनो नामपन्च विश्वेष्रार्थ्यायः॥३५॥॥अ५॥॥आदितोग्नुवाबंतरव्या॥३५॥
इतिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचितेचतुर्थाध्यायस्य बतुर्थेभवण्डः॥॥
इतिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचितेचतुर्थाध्यायस्य बतुर्थेभवण्डः॥॥
इतिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचितेचतुर्थाध्यायस्य बतुर्थेभवण्डः॥॥
इतिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचितेचतुर्थाध्यायस्य बतुर्थेभवण्डः॥॥
इतिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचितेचतुर्थाध्यायस्य बतुर्थेभवण्डः॥
इतिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचितेचतुर्थाध्यायस्य बतुर्थेभवल्यमचा।
इतिसवीन्त्रमामन् ॥ अत्राद्धारप्यभित्र्यायैः स्वक्रमन्त्राभविष्यन्ति॥

| स्त्रथ संक्षेपतः रिबल्यमन्त्राएं। सूची पत्रम् |           |                              |        |      |                           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|------|---------------------------|
| पृष्टा                                        | पद्भिः    |                              |        | पड़ि |                           |
| €03                                           | Ę         | अनुक्तमनाभायः                |        |      | अ्ष सर्वमेधः              |
| £ 58                                          | १६        | आग्निकी ग्थाय:               | 6006   | €    | <b>आशोर्यामः</b>          |
|                                               |           | सोवामिएका ध्यायः             | 5000   | 90   | अग्निष्टृत्               |
| 5.36                                          | 9         | ऐन्द्र पशोः प्रयाजाना नेवाः  | १०१५   | 2    | इन्द्रसुत्                |
| इ. इ.ह्                                       | . 6       | ऐन्द्रपशोऽनुयाज <b>नेवाः</b> | १०२०   |      | स्यंस्नुत्                |
| <b>१</b> ४०                                   | <b>२१</b> | वायोधसे पद्मो प्रयान प्रेषाः | 1      |      | 1                         |
| स्त्रम्                                       | 2         | नायोधसे प्रावनु पानेप्रेपा   |        |      | ब्रह्मयत्तः               |
|                                               |           | शाम्ब्र <i>मेधिकोश्</i> यायः | 8030   | १६   | <b>भवायुम</b> छेत्यनुवाकः |
| 5.82                                          | 692       |                              |        |      | प्रवीर्येत्यनुवाकः        |
| क्ष अंत्र                                     | ધ્        | अप्रामीस्तुनिस्याः           | ६०६६   | ,    | छान इत्यनुवाकः            |
| <b>४५</b> ट                                   | \$2       |                              | र-ध्र  | ¥    | यन्ज्ञायतः                |
| <b>४</b> ६्२                                  | 20.       | अग्निस्तुतिः सङ्ग्रामाङ्ग    | ठ०५६   | १४   | पन्चनयः                   |
|                                               |           | स्तुतिस्व                    |        |      | सामा घेतुम्               |
| ध•ध                                           | १३        | द्वावेका दशिन्यो             | ९• ह्४ |      | या कषोन                   |
| ,                                             |           | द्वावय्यायोपुरुषमेधः         | १०ईट   | E .  | पूषन्तव                   |
| क्ट ब्रह्म                                    | (Ex)      | होममन्त्राः                  | १०७३   | भू   | न तत्                     |
| 304                                           | *•        | युरुषमेथकाः पश्चः            | १०७६   | १६   | पित्मेश्रमन्त्राः         |
| £.£क्त्                                       | £         | पुरुष सूजानुवाकः             |        |      | इति सूचीपत्रम्            |
| <b>अंश</b>                                    | € ,       | उत्तर्भार्यणे मन्त्राः       |        |      |                           |
|                                               |           | 2                            |        |      |                           |

विश्वामिनेपुरीयनवल् हुर्गस्य व्याघ्रपाद्यकाशकाशमयन्त्रालये मुद्रितम् विक्रमान्द्राः १४२४ शकान्दाः १०४४ चेत्रक्षणा०भृगुवार् जाम् शानिः ३

## हरि जीम्

## <del>डीं म</del>मोयत्तपुरुषाय

पञ्चात्मकं हिस्पं च साथनेर्वहरूपकम् खानन्दरायकं क्रषां ब्रह्मस्पं परं स्तुमः ३६

असं वाचं पन्डाध्यांयी दध्यङ्कायवर्णी दर्श आद्योश्ध्यायः प्रान्यर्थी वेश्वदेवः

अ १ श्वास्त वास्त प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राण प्रपद्धे स्थान प्राण प्रपद्धे स्थान प्रपद्धे साम प्राण प्रपद्धे स्थान प्रपद्धे साम प्राण प्रपद्धे स्थान स्थान स्थान प्रपद्धे साम प्राण प्रपद्धे स्थान स्थान स्थान प्रपद्धे साम प्राण प्रपद्धे स्थान स्थान

पञ्चाध्यायी अधर्वण के पुत्र द्थीच ने देखी (दथ्य इह्वा म् आधर्व ए एतर्छ अक्रमंत यज्ञविदं चकारेति १४ १ १ १ २० अते हे उप्याय समाप्ति त्यानि को मन्त्र : १४ १० १० अगिन हें हृदयेने त्यादि अध्याय समाप्ति पर्यन्त आश्वमधिक हें १४ १० १३ तिन होनों को छोडि के एका १६ १० १० १ प्रवर्गिचरण की आदि और अन्तमें अन्व वाचिमिति अध्याय करि प्रान्ति करण करना स्वाध्याय मन्त्र पाढ अवर्ग्य मन्त्रों की आदि में दूस अध्याय के दर्शन से । अत एबोक्तम् का अनुक्रम १४ १ १

डोंनमोयाञ्चवल्काय गिरिष्नसादमंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके ज्ञथ्यायःशानिपाठार्थःषद्विर्धशोधंपसमीर्यते ३६०

श्रध्यायो विश्वदेवदेवत्यः। पश्च यज् हं िष लिङ्गो क्षदेवत्यानि। त्रस्य पावाचा को में प्रपद्ये (प्रवेशकर तार प्रार्ण जाता हं। यजुस्स में न को प्रशासिक्य साम को प्रशासिक्य देवत्य श्रीर श्रोजेन्द्रिय को प्रशासिकों का ग्रहण सप्तदशावय वोपलक्षण है अर्थात् सप्त दशावयव प्रजापित के लिङ्ग को प्रशासिक्य पह है कि नयी विद्याशी र लिङ्ग शारीर को प्रवेश हुए प्रवर्ण नही नाश करे। तथा वाणिन्त्रिय श्रोज (मानसबल थाइप्रे) श्रीर पुनः श्रोजो ग्रहण से श्री र बल है श्रीर प्राण्पानी (उद्घासनिश्वासवाय्) ऐते एकी भूताः सन्तः मुक्ति वेषे वर्ते हें। श्रातो गि प्रवर्ण हम लोगों को न मारे स्तिभावः॥१॥

यनमें छिद्रं चक्षेषों हदेयस्य मनसो वातित्रसं वृहस्पतिर्मे तह्थातु। प्रां नी भवतु भुवनस्य यस्पतिः। शं
बृहस्पतिदेवत्या पद्भिः। प्रबर्गाचरण करि इति प्रोषः। मेरीचस् रिन्द्रिय का जो छिद्र (अवरवण्डन) हुआ। हदय वा वृद्धि का जो छिद्र हुआ। मन का वा जो अतितृण्ण (अतिहिंसन। प्रवर्गाच रण करि जो चक्ष्य वृद्धि मन का व्याकुलत्व हुआ वृहस्पति दे वगुरु) मेरेतिस छि्द्र शोर अतिनृण्ण को दथातु (संद्धातु-किंद्र को निवर्गकरें। भूतजात का जो अधिपति प्रवर्ग्यरूपी यहाः सो हमारे को सुख रूप हो। अर्थान् बुहस्पति करि छिष्टापाकरण से प्रवर्ग्य कल्याण रूप हो॥२॥

भूभेवः स्वःगतसंवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिः थियो यो नेः प्रचोदयात्॥३॥ १ म-स्वः प्रश्नान-स्राह्माः कया निश्चत्र आभुवद्ती सदावृधः सरवी । कया प्राचिष्ठया वृता॥४॥ कस्त्वी सत्यो मदानां मर्ठहिष्ठो मत्सदन्धेसः। हुटा चिद्राह्मे वस्। ५॥ अभी षुणः सरवीनामविता जीरिवृणाम्। प्रातं भवास्यतिभिः॥६॥

भूभुर्वः खः बीणियजूर्रेषि नत्सवितुः कया नः कत्ताः अभीषु णः एताश्वतस्त बरुची व्याख्याताः ३ ३५ २७३६-४१ अभी षुण इति इस बरुचा में पातं भवास्यूतिभिः यह वद्भवचन है पहिले जतये यह पाठया। जितिभिः (अवनों के हेतुओं से)पा त(असर्व्य) स्पृहें॥३॥४॥५॥६॥

क्या तं ने ऊत्याभि प्रमन्द्से वृषन्। कया स्तो

इन्द्रदेवत्या गायत्री अनिरुक्तेन्द्रपद्दीना। हे वृषन् (सेक्तः इन्द्रः किस जित (तर्पण-हिवदिन) किर हमलोगों को सर्वतः सक्षः । करता है। और किस जित किर सुति करने वाले यजमानों के अ र्थ आहरण करता है धन हैने को इति शेषः तिन होनों किर तेसे

। मर्ट-स्वधे आड्रो मर् मोदे स्वुती गती

हम कर्त हें द्तिभावः॥१॥

वृत्ये विश्वस्य राजित। यां नी न्यस्तु द्विपदे शंच

हिपदा विराट्। जगत का दुन्द्र (परमेश्वर महावीर वाशादित्य) राजित (प्रका दो वा द्श्वर है। सी हमारे हिपदां (प्रवादिकां) कासु ख रूप हो और चतुष्यदों (गवादिकों) का मुखरूप हो॥ ए॥

शं नी मिनः शं वर्रणः शं नी भवत्वर्यमा। शं न

इन्द्रो बृह्स्पितिः शं नी विष्णुरुरुक्तमः॥४॥ दे अनुषुभो।महावीर् के प्रसाद से मित्र (मक्तों में स्तेह एव-ता है) देव हमारा सुखस्य हो। वरुण(अद्गी करता है भक्तको)

सुख । अर्थमा (चलता है भक्त प्रति) हमा । इन्द्र (देवेषा) हमा। बृहस्पति (देवगुरु-वेदों का पालक) सुख । विस्तीर्ग है पादन्यास

जिस का वीह विष्णु (व्याप्त) हमारा १॥ ४॥

यां नी वार्तः पवता थ्रं यां नेस्तपतु स्र्यः। यां नः किन क्रदद्वः पूर्जन्योः अभिवर्षतु॥१०॥

वायु हमारा सुरवकारी (अपरुष और अव्याधिजनक) वहें।
सूर्य (बेरणाकरता है जनों को अपने-अपने व्यापार में) सुरवरू
प(शहर शीर मेषजरूप) हमारे को किरिणें प्रसारे। पर्जन्य(प-रता है जल को वा पहिले उत्पन्न होता है जल इस किर्ण पर्जन्य प्रोहे-वः) हमारा सुरवकर (काप्रानिक्षार रहित जैसे तेसे) सर्वतः सिचे। कैसा कि किनकुद् त् (अत्यन्त प्रान्द करता॥१०॥ अहानि यां भवन्तु नः यार्ठं राजीः प्रतिधीयताम् यां ने इन्द्राग्नी भवतामवीभिः यां न इन्द्रावर्रः एए रातहेच्या। यां ने इन्द्रापूषएए वाजेसाता या मिन्द्रासोमी सुविताय यां योः॥११॥†

हिपदागायती। दिन हमारे सुरवरूप हो रात्रीः सुरवरूपाः हमारे वि षे प्रति स्थापन करें महावीर इति शेषः॥ शंन इन्द्राग्नी निष्ठुप्। इन्द्राग्नी पालनों करिके हमारे सुरवरूप होवें। हिवरत्त्री इन्द्रा वरुणे। हमान अन्त्र के रान निमित्त भूत में इन्द्रपूष संज्ञी देवी हमान इन्द्रसोमी देवी सुरव निमयम् कि सुविताय (साधुग-मन वा साधु प्रसव के अर्थ। तथाशं (रोगों के शमन के अर्थ। योः भयों के प्रयक्तरण के अर्थ। अर्थात् रोग और भय को निवर्त करि सुरवरूसे। हों॥ ११॥

यां नो देबीर्भिष्टयान्त्रापी भवन्तु पीतये। यां बो

र्भिस्वन्तु नः॥१२॥

गायती। ही प्यमाना जल हमारे अभिषेक वा अभीष्ट शेर पान के अर्थ मुख्यस्पा हों (हमारे स्तान शेर पान में जल मुख्य स्या होंबें। जल रोगों का प्रमन शेर भयों का प्रयक्त राण अभिस्त अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् भय रोगनापा करें॥१२॥

स्योना पृथिवि नो भवानुक्ष्म निवेशनी।यही नः शर्म सुत्रथाः॥१३॥ आपो हि हा मेथोभुवस्ता ने ऊर्जिदेशातन।महे रणाय चक्ष्मे॥१४॥ यो वेः शिवनेमो रसस्तस्य भाजयतेह नेः। उश् तीरिव मानरः॥१६॥ तस्माग्यरं गमाम वृा यस्य क्षयाय जिन्वेय। शापी जनयेया च मः॥१६॥

स्योना पृथिवि। व्याखाता ३५-२१ ॥ आपोहिष्ठा। तृचो व्या ख्यातः ११-५९ - ५२ ॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६॥

अ २ धोः प्रानिर्न्ति शानिः पृथिवी प्रानि रापः प्रानिर्षिथयः प्रानिः वनस्पतेयः प्रानिः निर्विश्वे देवाः प्रानिर्ब्धः प्रानिः सर्वे रेपानिः प्रानिरेव प्रानिः सामा प्रानिरेधि॥ २०॥

यज्रेषि संहिश जीव्या समित्यनानि क॰१४ । युलोकस्पाजी
शानि और अन्तिरिक्षस्पा जो शानि भूलोकस्पा जो शानि
जलस्पा जो शानि औषिस्पा जो शानि वृक्षस्पा जो शानि
नित सर्वदेवस्पा जो शानि ब्रह्म (त्रयीलक्षण वा परं तिस)स्पा
जो शानि सर्वजगद्र्या जो शानि स्वस्प से ही जो शानि बोह
शानि सुरु प्रति हो। अर्थात् महावी र प्रसाद से सब शानि स्प मुरुप्रति हो। यहा दिवि अन्तिरक्ष पृथिवि द्त्यादिकों में जोशा

> दुते हर्रहे मा मित्रस्य मा चक्ष्रंषा सर्वाणि भूता-नि समीक्षम्ताम्। मित्रस्याहं चक्ष्रंषा सर्वाणि

मूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥१०।
हते। ह विहारे विहीर्ण जर्जजिर्ते। पिश्वारि है महावीर मुके तू
हटी करि यहा हते। विहीर्ण कर्म विषे ) मुके हटी। अहि इक्में) क
रि यहा समुष्ठिरत्व और सैक्ताल से हित शब्द करि महावीर हैं। हे ह
ते। महावीर भुके हटी करि। कथं दार्ट्य तदाह ) सब प्राणी मुके मि
जकी आंख से देखें न विरी की हिष्ट से अथात सबें। का प्यारा
हों कें। किंच में भी सब भूतों को मित्र की आंख से देखूं। सबमेरे
प्यारे हों। मित्रचक्तुः शान्त होती है मित्र किसी को नही मारता
अंगर मित्र की कीई नहीं मारता एवं परस्पर अद्रोह करि सबें। के
न मारते मित्र की आंख से हम देखते हैं॥९०॥

हते हर्दे मा। ज्योक्ते संहिश्ची जीव्यास् ज्योक्ते संहिश्च जीव्यासम्॥१४॥

हे हते (बीर) मुंसे हटी करि+। हे महाबीर तेरे संदर्शन विषे भंज्यो क् (चिर) जीऊँ। पुन रुक्ति राद्शायी॥१४॥

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्वर्चिषे। श्र-न्यास्ते अस्मत्तेपन्तु हेनपः पावको अस्मभ्ये हैं शिवो भवगर ॥

व्याखाता १७०११।॥२०॥

नमस्ते श्वासु विद्धुते नमस्ते स्तनिवने नमसे भगवन्तस्तु यतः स्तः समीहसे ॥ २१॥

दे अनुषुभी। हे भगवन् (महावीर्) तुरु विद्युद्र के अर्थ नम

स्कार् हो तेरे तिस गर्जित रूप के अर्थ नम । जिस कार्ण से स्वर्ग जाने के लिये तू चेष्टा करता है दूस हेतु तेरे अर्थ नमस्कार हो॥२१। यती-यतः समीहंसे नतां नोज्यभयं कुरु। यां नेः कुरु पुजाभ्याः भयं नः पुत्रुभ्यः॥२२॥

हे महावीर जिसकारण-जिसकारण दुश्चरित से तूहमारे विषे अ-प करने के लिये चेष्ठा करता है तिसकारण-तिसकारण से हमें ज्ञमय करि। किं च हमारी प्रजा के अर्थ सुख करि और हमारे प मुओं के अर्थ अमय करि॥२२॥

सुमित्रिया न आप ओष्धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तरमे सन्तु योश्स्मान्द्रिष्टियं च वयं दिष्मः ॥२३॥

यजुः। च्याखातम् ६-२२ ॥२३॥

तचर्द्यदितिहैतं पुरस्ता छुक्रमुचिरत्। पश्येम प्रार देः यानं जीवेम यार्दः यान्धं ऋणुयाम यार्दः शतं अर्जवाम शारदेः शतमदीनाः स्याम शारदेः यातं भूयस्य पारदेः यातान् ॥२४॥ द्ति सर्हे हिनायां दितीयोः नुवाकः २

इति भी खल्लयनुषिमाध्यन्दिन प्राखीयायां बाजसने यसर्वेहितायां दीर्घपाठे घट् विर्वेशोःध्यायः। ३६॥

स्परिषया (अक्षरातीत) पुर उषिएक् छन्स्का। इन मन्त्रीं करि जी महाबीर हमलोगों ने स्तुति किया बोह चक्षुः (जगत के नेवसू त आदित्यरूप की) पूर्व की दिशा में उदय करता है। कैसा बोह कि

देबहित (देवताओं करि स्थापित वा हेवताओं का प्यारा) श्रक्त (पा पासंस्र श्रवा ग्रोचिप्मत् ) तिस के प्रसाद से पात १०० पारत् + (वर्ष) हम हेखें (पातवर्ष पर्यन्त हम अव्याहत चक्ष्य रिन्द्रिया हों वें। पात प्र रद अपराधीन जीवना हों वें। पात प्रारत् स्पष्ट श्रोवेन्द्रिया हों वें। पात प्रारत् अस्वितित वागिन्द्रिया हें वें। पात प्रारत् किसी के भी अगाडी हैन्य न करें। श्रोर् पात प्रारत् के अपर् भी बहुत काल त क पर्यमेन्यादि योज्यम्॥ २४॥

इति भाष्ये द्विती योष्नुबाकः श्री वेदार्थ प्रदीपेन तमो हार्हे निवाखन् पुमार्था खतुरो देया दिखदेवा थिपः स्वयम् ३६

श्रीमञ्जुक्तयजुर्वेदान्त गितमाध्यन्दिनीय प्राखाध्येत व्याघ्रपादा न्वय विश्वामित्रपुराधिपति श्रीमञ्जयिकशोर देव वर्मात्मज री-विभागिय नृपतिगिरिष्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिधर्भाषे श्रुकियायां प्रान्तिपाढ वर्णनो नाम षद्विष्ठं शोश्ध्यायः ॥३६॥

हिरेशीम् येनमोपज्ञपुरुषाय पञ्चात्मकं दिस्पंच साथनेविहरूपकम् स्वानंद दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपंपरं स्तुमः ३० स्वानंद दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपंपरं स्तुमः ३० स्वान्यं ला सवितुः ब्रह्मद्वे किनोर्बाहरूपं पूष्णे ह-स्ताम्याम्। आदे वे नारिरिस ॥१॥ र

ने दे-म्बन्मण आ-सि। ई ०॥१॥

युद्धते मन उन युद्धते थियो विद्रा विषेस्य बृह् ते विपश्चितः विहोना द्धे वयुनाविदंक द्नम्हे देवस्य सवितः परिष्ठुतिः स्वाही॥२॥ जो नमी याज्ञ बल्काय गिरिष्ठसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके ॥ सम्यादिरीहिणानो संसन्निर्धेशोनिरूपते ३०

का॰ २६ १९३ उदुम्बरतस्त्या वा विकङ्क नतस्त्या हस्त प्रमाण अस्त्रि को देवस्य त्वा नारिरसीति मन्त्र से ले वाम हस्त में तिसे करिके दक्षिण हस्त से स्पर्श करि युज्जते मन इति मन्त्र को ज पे ॥ देवस्य त्वा प्रा- वृ॰ सावित्रम्। आददे • अभिदेवत्यं दे- ज ॰ हे असे सविता देवता की शाज्ञा में स्थित शिष्वनी कुमारों को बाहु छों पूषा के हाथों से तुमे ग्रहण करता हूं शोर तू नारि (स्त्री-नाम्त्री) है ॥ युज्जते मनः। व्याख्याता ५ १४९॥ १॥ २॥

> देवी द्यावाप्ययिवी म्रावस्य वाम् द्या शिरी राध्यासं देव्यजेने पृथिव्याः। म्रावयं त्वा म्रावस्यं त्वा प्रीक्री ॥३॥ १ हे-बाः। अश्म-क्रीर्ध्याः।

का॰ २६.१.४ ज्यध्वर्युः देवीति मन्त्रकरि विद्या मृत्याद्धकी लेवे पिएउविदिति पाणिजों से ग्रहण करे दक्षिणः सामिति लभ्यते १ इति स्त्रार्थः ॥देवीति यजुः। मखायेति या-पं ०। देवी-शिक्णे त्रा-गा॰ द्यावापृथिवीदेवत्तम्। हे देवी(दीप्पमाने) द्यावा पृथिबेपो इसदिन में पृथिवी के देवयजनस्थान में मख(यज्ञ) का शिर् राध्यासम् † (साधनाःसिद्धं करता हूं। महावीरी यत्तिशिरः। के संसिद्धे। क्या करिके कि तुम द्यावा पृथ्यिवी ग्रीं (दिवे। श्राजन पृथ्यियं श्राम् दे के तिके द्रायथः। एवं द्यावा पृथ्यियो प्रार्थ्य मृदमाह हे मृत् मरव (यत्ते) के अर्थ तुर्के गृहण करता हूं। एवं सामान्ये नो क्या विशेषमा ह मरव (यत्ते) के शिर (महावीर) के अर्थ तुर्के गृहण करता हूं दृति श्रावः। तिस मृत्यिएड के। उत्तरस्थापित क्रष्ण जिन पर स्थापन करे ॥३॥ देव्यो वस्त्या भूतस्य प्रथमजा मरवस्य वो व्या श्राम् देव्यो वस्त्या भूतस्य प्रथमजा मरवस्य वो व्य श्राम स्थापन करे व्या स्थापन करे व्या स्थापन करे प्रथम संवाय त्वा मरवस्य वा प्रथम वा प्रथम

का ॰ १६ ॰ १ १ ६ वेबो- शिक्ती। उपदी क्रतो मृत्संचयः वली-कः तिस की वपा तिस के मध्यस्य लोष्ठ को लेके क्रक्णाजिन पर मृत्यिएउ में उत्तर में चुपके में स्थापन करें । ऐब्यो ॰ यजुः। मखा-य॰ या- पं ॰ १ देब्यो - शिक्ती जाषी पंक्तिः। हे देब्यो (हीप्यमानाः) वम्यः (उपजिहिकाः) नुम्हें लेके पृथिदी के दव ॰ करता हूं। कें-सी हो तुम कि भूत (प्राणिजात) की प्रथम जाः (प्रथमोत्पन्नाः पृ थिवी जन्तु छों की प्रथमजा तिस सम्बन्ध में वम्यः भी प्रथम जा कहियें हैं। १४॥

द्यन्यग्रेश्वासीनम्खस्य तेश्व शिरी राध्यासं दे व्यर्जने पृथिव्याः। मुखाय त्वा मुखस्य त्वा श्रीकेशिश्या

का॰ १६ १ ७ इयत्यग्र इति वराहोत्वातमृद् कोले चुपके में क्र षणाजिन पर बल्मीकवपा के उत्तर में स्थापन करे ॥ इपतीति

<sup>+</sup>इ-व्याः। त्रागम-वर्षे । इनाश्य

इपाची अ१। मरवायेति या-पं शर्य-शीर्थो ब्रा-गा॰ वरा हिवह तमृहेवत्यं।हे पृथिवि भवती आदि(वराहोद्धर्णसमय)में द्यती (प्रादेशमात्री+) थी तुरे पृथिवि के देवयजन स्थान में • कर्

\* इन्द्रस्थोजं स्थम्तस्य बोध्यापारी राध्यासं देवयजेने पृथिच्याः। मुखापं त्वा मुखस्यं त्वा प्रीबेर्ग। मुखापं ता म्गवस्य त्वा शिक्षे । म्रावायत्वा म्रावस्य त्वा शिक्षे ॥६) ।

तमह्बन्य। ह प्राथाव नवता आद्याप्तर प्राप्तर प्राप्त में के व्याप्त स्थान में के प्रादेशमात्री ने थी तुरे प्राथिवि के देव यजन स्थान में के ता हं ।। मरवायिति व्याख्यातम् ।। ५।।

ह न्द्रियोर्ज स्थ मुख्य बी खारीर राध्यासं देव यज प्राथ्याः। मुख्ये ता श्रीकों। मुख्ये ता मुख्ये ता श्रीकों। मुख्ये ता श्रीकों। को इन्द्रस्थे त्या श्रीकों। त्यन ले चुपके से क्रशाजिन पर वराहविहत के उत्तर में स्थ कोरे ।। इन्द्रस्य-शीकों आवार देवत्यम् ऋ क्रिष्ट्रप्र प्रतीकां म इन्द्र का ओज (तेजरूप) हो तुन्हें हेकर प्रथिवी के देव यज पत्त का शिर सिद्धि करता हूं मख के अर्थ तुन्हें ग्रहण करता हूं का वर्ष स्था कोरे ।। या-पं प्रयोदिवत्यम् । हे प्रय मख के अर्थ मखा पत्त को श्रीर (महावीर) के अर्थ गुहेण करता हूं का वर्ष स्था कोरे ।। या-पं प्रयोदिवत्यम् । हे प्रय मख के अर्थ मखा को अर्थ मखा को अर्थ तुन्हें स्था को अर्थ तुन्हें स्था को स्था तुने ग्रहण करता हूं ।। वा कोरे ।। वा कोरे ग्रहण करता हूं ।। वा कोरे वा कोरे ग्रहण करता हूं ।। वा केरे वा केरे ग्रहण करता हूं ।। वा केरे वा केरे वा केरे वा केरे ।। वा केरे वा केरे वा केरे वा केरे ।। वा केरे वा केरे वा केरे वा केरे ।। वा का केरे वा केरे वा केरे वा केरे ।। वा केरे वा केरे वा केरे वा केरे का॰ २६ र र प्रतिकों (रोहिषतणों) को इन्द्रस्थत्यादिशी धेर्गइ त्यना ले चुपके से क्रथणजिन पर वग्हविहत के उत्तर में स्थापन करे। इन्द्रस्य-शिक्णि आदारदेवत्यम् ऋक्किष्टुप्।हे प्तीकान्ते। तु म इन्द्र का शोज (तेजरूप) हो नुम्हें लेकर पृथिवी के देव यजन में यज्ञ का शिर्सिद्धि करता हूं मख् के अर्थ तुम्हें ग्रहण करता हूं श्रीर मख के शिर (महावीर) के अर्थ ग्रहण करता हूं ॥ का॰ १६ १ ४ मखायेति पय लेकर चुपके में क्रमण जिन पर्यथ पन करें ॥ या-पं ॰ पयोदेवत्यम्। हे पय मख के अर्थ मखिएर के अर्थ तुमे ग्रहण करता हं । का ०२६ १ १ १ ० चुपके मे गवेधुक भी ग्रहण करियें हैं । का ०२६ १ ११ मरवायेति सम्भूत सम्भ रों की हाथ से स्पर्ध करें।।या-पं श्सम्भारदेवत्यम् हे सम्भार-त्रेतु ब्रह्मण्स्पतिः प्रदेवेगु स्नृता। अलो वीरं नर्ध

पड्किराधसं देवा युर्न नयन्तु नः। म्याय त्वा मख

र द्-था:। अलम- लेरी। दूर।।ई

स्य त्वा श्रीके म्याय त्वा म्यक्य त्वा श्रीके। म्याय त्वा म्यक्य त्वा श्रीके। म्याय त्वा म्यायस्य त्वा श्रीके। । ।

भेतु " मरबस्य " अश्वस्य ४ महजबेता १ " यमाय ता । देव स्ता - अर्चिर्सि १९ घर्मदेवत्यानि (यो घर्मः स आदित्यो य एष तपि।।का॰२६-१-१२-अध्यं प्रति प्रस्थावाद्यः कृष्णजिनको समन्तात् लेकर् प्रेत्विति जपते हुए अनाः प्रात्य से उत्तर् में परिवृ न (पञ्चारत्विमितः समचतुरसः प्राग्हारः सिकते। पकीर्णः पूर्व मेव किये सम्भूसंस्कार्संस्कतः छाये हुए प्रदेशा प्रतिजाव । बृहती। व्याखाता ३३ - चर्छ ।। का ०२६-१० १३ - १४ - अध्वयुं क्रष्णाजिनस्थां-ही सम्भारें। को मरवायेति परिवृत में स्थापन करें केसे परिवृत्त कि उन्लिखित जलसिक्त (येदोसंस्कार पञ्चसंस्कारों से अधिकहें) ग्रीर सिकता युक्त त्राग्दार में इति स्वार्थः॥ हे सम्भारी मखके अर्थे तुम्हें स्थापन करता हूं ॥का ०२६ रि १५ भरवायेति गवध का अजापय युथक् करिके वल्मीक वपादि तीनि सम्भारें क रि मृतिएउकी मिश्रित करें॥हे सम्भारकी तुन्हें मरवके अर्थ मु त्पिएड करि संयुक्त कर्ता (मिलता) हूं ॥ का ॰ २६ ॰ १६ महावी रपर्याप्त चुपके से मुदा लेकर मखायेति मन्त्रेण महावीर करे कैसा कि प्रादेशोच्च गर्तवना मेरवलायुत मध्य में संकुचित मेख ला के जपर तीनि अद्भुल ऊंचा इति सूत्रार्धः ॥हे महावीर् मख श्रीर तिस के शिर् के अर्थ तुरे करता है।। अ।

मखस्य शिरी गिस मखायं त्वा मुखस्य त्वा शिर्धाः मखस्य शिरो असि। मखापं त्वा मुखस्य ता शिष्टी मखाय ता मर्वस्य ता प्रीक्षे। मरवायं ता मखस्य त्वा शीक्षी। मुखायं त्वा मुखस्य त्वा शीक्षी॥ दम

यजुः। का॰ २६ १९ १९ वामकरस्य निष्यन्त महावीर् को मखस्य थार द्ति स्पर्ध करें "मखस्य शिरो असिया-गा शहे महावीर तूम ख़ का प्रित् है। का॰ २६ ९ १४ - दूतर हो महावीरों को प्रतिमन्त्र वैसे ही करें और स्पर्श करें ॥ मखाय-दूसरे महावीर की करता हूं। मखस्य-निष्यन्त को स्पश्ने कर्ता हूं। मरवाय-तीसरे महा-बीर को करता हं। मरवस्येति निष्यन्त्र की स्पर्श कोरे +। मरवका वीर को करता है। मरवस्थात निष्यन्त्र की स्पर्श करें । मरवका शिए हैं मरव के अर्थ तुरे मरव के प्रिए के अर्थ तुरे स्पर्श करता इं ॥का ॰ १६ ॰ १ ॰ २२ ॰ गवेधुका ओं से तीनों महाबीरें को रगड के र सचिकण करे मरवायित प्रतिमन्त्र से एक-एक को ॥ मरव ओ-म् परव के शिर के अर्थ तुरे गवेश्वका खें। करि स्मस्या करता हूं। एवम्पिमी मन्त्री॥६॥

सम्बस्य त्वा वृष्णः पाञ्चा भूपमामि देवयजेने पृ यिव्याः म्रायं ता म्रावस्य ता शिक्षी। अश्वस्य ता वृष्णेः पुका धूपयामि देवयनेने पृथिवाः म्रवाय त्वा मरबस्य त्वा शीर्षेष्। अश्वस्य त्वा वृष्णः याक्रा धूपयामि देव्यर्जने प्रथियाः। मरवायं त्वा म्रावस्य ता पृथिशिम्सवायं त्वा मुखस्यं त्वा पृथिशि। मुखाय

में मानस्य मरबाय होना परे

त्वा म्रावस्य त्वा श्रीकी।म्रावायं त्वा म्रावस्य त्वा श्रीकेर्रिणक्षा+

का॰ रई र र वें स्विणािन करि दीप्त अश्वपुरीष में तीनों मन्त्रीं करि तीनों महावीरों को घूपे एक-एक धूपने में सात-सात श्रश्व लएड ग्रहण करें । अश्वस्य ॰ प्रा- बु॰ हि महावीर पृथिवि के देवयंत न स्थान में मख शीर मखिर के अर्थ सेका अश्व के पुरीय करित्त के धूपन करता इं । एवं इतरमन्त्रों से इतर होने। को का॰ रई र १४४ म खायेति तीनों मन्त्रों से तीनों महावीरें। के पिन्वनरीहिणों सहित उखा वत् श्र्ये (पकांवे । मरव श्रीर मखिरार के शर्थ तुरें निर्देह कर ता इं । एवं इतरें। । ४ ।।

म्यायं ता माधवे ता मुक्षित्ये ता म्यायं ता म्

का॰ २६ १ १ २५ पक्क महावीरों को अपाका दिव उद्धार करें । निकाले तीन मन्त्रों से "माज वे त्वा तिस्त्रों से - वृ । माज वे प्रथमम् । असी लोक माज । तम सत्यमेव न तु के दिल्यम्। सत्यमादित्यः हे महावीर मरज् (सत्य-आदित्य) के अर्थ तुरे उद्धपन करता हूं इति श्रेषः तथा च श्रुतिः १४ १ १ २ २२ स उद्धयेत्यु जवे त्वेत्यसी वे लोक माज । सत्य हे खूजः सत्य मेष य एक तपत्येष उप्रथमः प्रवर्ग स्ति के माज वे ति । अथ दितीयम् साधवे त्वा। साथु (वायु) की प्रीति के अर्थ तुरे उद्धप । तथा च श्रुतिः

<sup>+</sup> अ- ध्याः। अ०। म- वर्षि। द्रा अ- ब्याः। उ०। म-ब्रोशम् ०। अ- ब्याः। स्व । म-ब्रोशका ०॥४॥ + स्ट - त्याः अ०। सा- त्यो। द्रा सु-त्या। उ०। म-ब्रोशम् ०॥१ण

१४.१.२.२३ साधवे लेत्ययर्ध सायुर्यो यं पवत राष हीमा ला-कान्सिद्धो न्तुवत अएष उ हितीयः प्रवर्ग्यस्तदे तमेवैतस्रीएण ति तस्मादाह साघवे त्वेति॥ अथ तृतीयम् सुक्षित्ये त्वा। सुतरं क्षियनि निवसन्ति सर्वभूतानि यस्या सुक्षितिः (भूमिः) तथा च श्रुतिः १४-१-२-२४ - सुक्षित्ये लेत्ययं वे लोकः सुक्षितिरस्मि-न्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ययोगीनेर्वे सुक्षितिरिनहोब सिं लोके सर्वाणि भूतानि क्षियत्येष उ तृतीयः प्रवर्ग्यस्तदेत मेवेनत्त्रीणाति तस्मादाह सुक्षित्ये त्वेति॥ का॰ २६ १ २६ छ जाएय करि नीनों महावीरों को सींचे मखाय खिति प्रति म-न्त्र से "मख और मखिशार के अर्थ अजापय करि तुके सीच ता हूं। एवमितरें। हो।।१९॥ इतिमहाबीरसम्भर्एं। समाहम्। अ १२ यमायं ता मुखायं ता स्पिस्य ता नपते। दे-वस्ता सविता मधानतु पृथिव्याः स्थरपुरी स्पाहि। अविरिम गुोचिर्सि तथीः सि ॥१२॥ + का॰ २६ २ १३ प्रचरेति ब्रह्मा से आज्ञा पाया अध्यर्थ बेहि कर यमायत्वेति तीनि मन्त्रें। करि प्रचर्णीय महावीर की ती-निवार् पोक्षण करें ॥ दे दे-ब्र॰ तृतीया दे-ज । यमयति (नि यहिते। सर्वमिति यम (आदित्य) तिस की प्रीति के अर्थ नुमे प्रीक्षण करता हूं तथा च श्रुतिः १४ १ २ ३ ४ स प्रोक्षति यमाय त्वेत्येष वे यमो य एष तपत्येष हीदर्र सर्व यमयत्येतेनेदर्ध सर्वे यतमेष उ प्रवर्ग्यस्तदेतमे वेतली एपित तस्मादाह यमाय

<sup>🕇</sup> य- खाः अ। म-त्वाः इ। स्-से। उ। दे- सु। म्०। पृ-हि। ल्। अ-सि। आ। ११।

न्विति॥ मरवाय ता। मरव (यज्ञ-स्येरूप प्रवर्ग) की प्रीति केश-थे तुरे प्रोक्षण कर्ता हं। तथा च श्रुतिः १४ १ ३ ४ एव वे म खी य एष तपत्येप उ प्रवर्ग्य सादे तमेवितत्प्री एगति तस्मादाह मखाय त्विति ॥ सूर्यस्य त्वा तपसे। तपतीति तपः (नेजः) सूर्य तेज स्प प्रवार्य के अर्थ तुमे प्रोक्ष तथा च श्रुतिः १४ ९ ३ ६ एष वे सूर्यो य एष तपत्येष उ प्रवर्थं स्तदेव मेवे तत्प्री गणित नस्मा हाह स्यस्य त्वा नयसम्इति॥का॰२६२२२९ होता करि अज्ज नित यं प्रथयन्तीति मन्त्रयाठ कर्ते में आज्य को विधि से सं-स्कार करि तिस अपज्य से प्रचरणीय महावीर की देवसचेति मन्त्रकरि लेपे (चुपेरे ।। या-पं । सविता देव : सर्वजगदूप मधुर शाज्य करि हे महावीर तुरेरे लेपे (चुपेरे) तथाच श्रुतिः १४-१-३-१३ सर्वे वा र इदं मधु यदिदं कि च तदेनमनेन सर्वेग समन की ति॥का॰ २६ २ २१ रजन का शतमान (शतरिक्तका मितर्जन खर्मे सिकतान्तर् उपगूहन करे। या-अ॰ †। हे रजत संस्पृश (जपद्रव के अर्थ स्पर्धा करने होरे एसस)से तू महावीर को रक्षा करि। रासमा से उर्इए देवता यज्ञरक्षार्थ अग्नि के अपत्य र-जत की राक्षमां के घात के लिये रखते हुए शीर पृथिवी भी म-हाबीरपाक में अगिन सें डरी ततः यह न जले दूस हेतु रजत ख र में अनिहित किया यह श्रुति में कथा है तथा च श्रुतिः १४-१-३ १४ देवा अविभयुर्यहै न इममध्रताद्रक्षा थंति नाष्ट्रा न ह न्युरित्यानेवी गतदेती यहिर्एप नाष्ट्राणार्थ रक्षसामपहत्या

द्ति तथा १४-१-३-१४- झथा पृथिब्यु ह वाः गतस्माद्दिभयां चकार् यंद्दे मायं ततः श्रुश्वचाना न हि छं स्यादिति तहेवास्पाः गतः
दन्तदेधाति रनति मितिः का ॰ १६ १ ३-३ ४- होता करि सर्वे सीद्ये
ति ११-३०-पटते झध्वयु अचिर्सीति मन्त्र से दिग्रणित मुद्धरवण्डों को गाहिपत्य में प्रहीपन करि रवर में चारें। दिशान्ते। प्रति करि तिन मुद्धों में संस्क्रताज्य पूर्ण प्रचर्णीय महावीर की
स्थापन करे । या-वि शहे महावीर तू अचि (चन्द्रक्रान्ति रूप)है
शोचिः (अग्नितं जरूप) है तपः (स्यंतपरूप) है तथा च सुतिः १४१-३-१०-एष वै धर्मी य एष नपति सर्वे वाः गत हेष तदे तमे वैतन्त्रीएणतीति। स्मृतेश्व भगवद्गी ०१४-१२- यदादित्य गतं तेजो जगद्गासयते स्वलम् । यद्धन्द्रमि यद्धानो ततेजो विद्यमामकिमिति। ११०

जनां भृष्टा पुरक्तां दग्ने ग्रियां का प्रे दाः पुत्रवे ती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां में दाः सुषदा प्रशादेवस्य सिवतुग्धिपत्ये चक्षेमें द्याः जात्रिति रुत्तरतो धातुग्धिपत्ये ग्यस्योधे मे दाः विश्वति रुपरिष्टा हृहस्यते ग्धिपत्यः जोजो मे द्याः विश्वास्यो मा नाष्ट्राभ्यस्यादि मनोरश्वासि॥११॥+

का॰ २६ ३ १ १ महाबीर के ऊपर अडु छाड़ु लि रखते यनमान की अध्ये अनाधृष्टेति मन्त्रों की पढें । सप्तपृथिवीदेवत्यानि य जमानस्याप्ती:। १ ३ ४ १ १ यज् थंषि २ आन्त्री गा । हे पृथिविजी तू पूर्वदिष्ण में एक्सों करि अनाधिषता अति के आश्रिपत्य में

<sup>ि</sup>ग- दाः। त्रभनुः वा। द्भमु-दाः। उ०। त्रा-दाः। ऋणवि-दाः। ल्रुणवि-हि। त्राणम-

होती मेरे अर्थ आयु है। अग्नि में बास्याग्अधिपतिं करोतीति १४-१-३-१ अने अते। जो तू दक्षिणदिया में इन्द्र के आधिपत्यमें होती पुत्रयुना सो मेरे अर्थ पुत्रादिका प्रजाहे। र्न्द्रमेवास्या अधि पति करोति नाष्ट्रा-रणर्डं रक्षमा अपहत्या अ इति १४-१-३-२० ख्रुते : जो तू पश्चिमदिशा में सुसहा है सविता देवता के आधिपत्य में होती मेरे अर्थ नेचेन्द्रिय की है। देवमेवास्य सवितारमधिपतिं करोतीति १४ १ ३ २१ श्रु तेः ॥ हे पृथिची जोत् उत्तर दिप्रा में ब्रह्मा के आधिपत्य में होती आधु ति(आत्रावन करते हें ऋतिज जिस में वीह यशिय उत्तरदेश) है सो त् मेरे अर्थ धन की पुष्टि है। धातार्मेवास्याः अधिपतिं क रीतीति १४ १ ३ २२ खुते ।। जो त् उपि प्रदेश में बृहस्पति के शाधि पत्प में होती सो तू मेरे अर्थ बल दे ग्बृहस्पति से वास्या ग्लाधिपतिं करें। तीति १४ १ २ २ २३ खुते । का १ २६ २ ७ विश्वास्यो मेति महावीर से दक्षिण मूमि में यजमान मन्त्र पठते अपने करकी उत्तानस्था पन करे। या - पृण् हे महावीर दक्षिए भूमे सब नाश करने वा-लें। (लोकप्रसिद्ध बिशान्वादिकों) से हमलोगों का रक्षा करि। सर्वाभ्यो गोपायेति १४ १ ३ २४ श्रुते :॥ का • २६ ३ ७ मनोर्ख ति महाबीर् से उत्तर् में यजमान अपने प्रादेश को स्थापन करें। दै-पंगहे बर्मातर भूमे तू मनुराजा की बहने के अर्थ असायो डी। अश्वा ह वार रूप मूला मनुमुवाहेति १४ १ ३ २५ शु निः॥ १२,॥

स्वाही मुरुद्धिः परिश्रीयस्य दिवःस्थरस्यार्गाह

मधु मधु मधु ॥१३॥ + सा-साजानि-हि।म-धार्मा का॰२६ २ ४ १ १ ॰ धृष्टियों से गाहेपत्य के भस्म शीर अङ्गारी की महावीर के परितः डालि कर प्रागग्रें उदगग्रें वयो हवा विक-दुन्त प्राकलों से महावीर को बेष्टन करें (अङ्गारीं के ऊपर प्राकलों कांडाले तिसकेमध्यदा शकलें खाहा मरुद्धिरिति मन्त्र करि प्रा-हो रखें योषों की जुपके से एवं प्रतिदिशं तीनि-तीनि स्पितीं में खिंधक त्रयोदशका दक्षिए में स्थापन करे ॥ महीनों के तेरह होने से तरह शकलों से स्थापन हैं- चयोदश वे मासाः संब त्सरस्य संवत्सर् एष य एष तपत्येष उ प्रवर्ग्य द्वति १४ १ ३ २ ८ श्रुते:।या-पं॰धर्मदें।हे धर्म तू स्वाहाकार है।हवि के आधार त्वसे) सूर्यस्य है। एष वे खाहाकारो य एष तपत्येष ज प्रवर्ग्य इति १४ १ ३ २६ श्रुतेः) अतः त् मरुतें (हमस्पप्रजाञीं)से प-रि श्रीयस्व (सेव्यस्व) श्रयोत् मरतः तुरै शाश्रय हो। विशो वै मरुतो विशेवतत्स्वंपरिवृद्धित तदिदं क्षवमुभयतो विशाप रि वृत्तमिति १४ १ १ ३ २० श्रुति । । का ० २६ २ १० दिव : सध्सपु या दृति यातरिक्तकामित सुवर्ण करि महाबीर को आञ्चादन करें। दे-ज॰ सुवर्ण देवत्या। हे शतमान द्युलोक सम्बन्धिस्य र्या करने वालीं (देवताओं) की रक्षा करि। देवा राक्षसीं से डिर क रि महावीर की रक्षा के अर्थ खर्ण की स्वापन करते हुए यह शु ति में कथा है देवा अविभयुरित्यादिकायी १४ १ ३ २५ भका। र्हे ४ २ ह छणाजिन से किये (बनाये) तीनि हएड (डांडी) यु

क तीनि बीजनाओं से अग्निको रीपन के अर्थ बीजे मधु मधुम-खु रित । बीणि यज्र हें बि जाण देवत्यानि १-३ दे-उ० मधुर रससाम्या त्याणो मधु उच्यते न्मधु मधु मधु (प्राण उदान च्यान) तीनों म-हाबीर में स्थापन करता हूं दृत्यर्थ । तथा च श्रुति : १४-१-३-३०-श्रथ धिवेत्रे राधूनोति मधु मिधिति श्रवि : प्राणे वे मधु प्राण मे-वास्मिन्नेत हथाति बीणि भवनित वयो वे प्राणाः प्राण उदानो वा-नस्ताने वास्मिन्नेत हथाति॥१३०

(अवकाश्मन्त्राः

गर्भी देवानी पिता मेतीना पितः प्रजानीम्। सं देवो देवेन सविचा गत सर्व स्थिए रोचते॥१४॥

श्रुतिः। तथा मतीओं (बुद्धिओं)कापिता (पालक-प्रवर्तक) प्रकाओं का पति (पालक) है।। १४॥

> सम्गिनर्गिनना गृत सं देवेन सबित्रा सर्व स्थिएणी चिष्ट। स्वाहा समाग्निस्तपसा गत संदेवीन सवित्रास हें स्यिएएरक्रचन ॥१४॥+

सम्गिनः सा-त्रि॰ खाहेति यजुः वामिलित्वात् ब्रा-अप् जी-अगिन(धर्म) स्रानि सहित एकी होता है देव एव देव: सिवता देवता स हित संगत होता है और जी सूर्य सहित सं रेचे हैं। अवरं खाहाकारं करोति परं देवतामसावेव बन्धुरिति १४.१.४.६. श्रुतेः। स्वाहा स-हित अग्नि(वर्म) तप (सूर्यनेज) करि संगत होता है और सविता देव ता करि संगत होता है सूर्य सहित सब को भले प्रकार प्रकाश कर नाहै निसे हम स्तृति करते हें इति श्रेष्: ॥१५॥

धुनी दिवा विभोति तर्पस्यृथिक्या धुनी देवा देवाना ममर्त्यसपोजाः। वानमस्म नियंछ देवायुवम्॥१६॥

अर्ध बहती। बोह देव (धर्म) हमलोगों में वाचारपद्माको स्थापन क रें केसी वाचा कि देव युवा (देव तारों। की मिश्रित करने हारी तिस) की अर्थात् देवसमूह की आह्वान कर्ने हारे यज्ञ की समाप्त करे (यज्ञो वे वाग्यज्ञमस्मभ्यं प्रयञ्च येन देवान्त्री एण मेन्येवे तक्षेत्रित १४.१.४.८ सुते:। वीही कींन कि जो देव पृथिवी में शोभे हैं। केंसा कि घुलोक का धार्यिका। श्रोर तय (रिप्रमजाल) का धार यिता। खेर वेचताओं का धार्यिता। मनुष्यधर्मरहितः (अजरा

<sup>†</sup> स-ए । अ०। स्वा-त । त् ०॥१५॥

मर्ः।तप्।श्रादित्य)से उत्यन्नः॥१६॥

अपेष्यं गोपामनिषद्यमानुमा च पर्ग च पृथिमि खर्नम्। स सुधीचीः स विष्चीर्वसान आवरी वर्ति भुवनेश्वनः॥१९॥

तिषु ब्हीर्घनमोह शाः वेद्धि धर्म भुवनों (तीनों लोकों) के मध्यमं व्यवस्थियत युनः-पुनः आवंते हैं। केसा कि सुधीचीः (दिशाओं वार्प्सओं) को आछादन करता विष्वीः दिशाओं वार्प्सओं को आछादन करता विष्वीः दिशाओं वार्प्सओं को आछादन करता। सुधीचीख होष्विष्वीख दिशो बस्तः धो रूप्मीनिति १४ ११ ४ १९ अतः । गुकः सुण्यः पाद्पूर्णः अवेद्ध् कोन कि जिस आदित्यस्य को में देखता है केसे की कि गोपायना निष्युमान (अन्तिक्स में चलते भी नहीं गिरते को अपुनः देवमार्थो कि आते ओर जाते को ॥१७॥

विश्वासं भुवं। पत्ने विश्वस्य मनसस्यते विश्वस्य वचसस्यते सर्वस्य वचसस्यते। देवश्वन्तं देव धर्म देवे। देवान्याह्यत्र शावीर्त्तं वं। देववीत्ये। मधुमा ध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्॥१७॥ †

इप्रमुद्धा द्भा-उ । ऋ आसुरी ह । लु आसुरी पं शहे सब पृथि वी छों के स्वामिन सर्वे प्राणि गतमन के अधि पते सर्वे प्राणि वच-न के पालक सर्व प्रयीलक्षण वचन के प्रवर्त के हे देव श्रुत् (देव प्रसिद्ध) हे देव (दीप्यस्थान) हे धर्म देव तू देवता छों की रक्षा कार। एवं धर्म सम्प्रार्थ्या श्विना वाह है अश्विनो दूस पक्त में देवत प्रण

<sup>+</sup>वि-ते। व्यव हे-हि। ह्वावा-यो। उव म्-म्। त्रर वा १०।।

के अर्थ अनमार्थमें तुम्हें तुप्त करें (तुम्हारी तृप्ति से सब देवता तृप्त होते हें इति भावः क्यां कि जिन तुम्हारे अर्थ दध्यद्दुग्थर्वण ने मधु संज्ञक व्रात्मण को कहा रदध्य इ ह वा अभाग्यामार्थ विकास मधुनाम बात्मण मुवाचिति १४ १ १ १ १ १ अ १३ अते । के सी के अर्थ कि माध्वीभ्या (मधु बात्मण को जानते तिन्हों के अर्थ। तथा माधूची भ्यां (मधु बात्मण को पूजते तिन्हों के अर्थ। १८॥ माधूची भ्यां (मधु बात्मण को पूजते तिन्हों के अर्थ। १८॥

हरे ला मनेसे ला दिवे ला स्याय ला। कुर्धीं अध्य दिवे देवेष यहि॥१४॥

परेषिणक्। हे वर्म हृदयसास्ट्य के अर्थ तुरे लुति करते हें इति शेषः मन की खुद्धि के अर्थ तुरे लु॰ स्वर्गत्राप्ति के अ॰ (हृदय को शोधि मन को निर्मल करिके स्वर्ग को हमारे को लेजाकर सूर्य को गृप्त करि श्रि भावः। किंच ऊर्ध (सावधान) होकर हमारे यज्ञ को खुलोक में वर्तमान देवताओं विषे स्थापन करि॰ यज्ञ के जा ने में यजमान भी जाता है इति भावः॥ १४॥

पिता नी गिता नी बोधि नर्मसे अस्तु मा मी हि ईसी:। त्वष्ट्रेमन्तर्त्वा सपेम पुत्रान्प श्रून्मिये धेहि ब्रजामस्मास् धेह्यरिष्टाह हैं सहयत्या भू-यासम्॥२०॥ + १९-सी:।अ०।त-म्।इ०॥२०॥

त्रागायत्री वा सामी वृश्हे महावीर तू हमारा विता(पालक) है पिता ऐसे हमें बौधन करि सर्वथा तेरे अर्थ नमस्कार हो मुके मत जी-ति॥ ॥महावीरोयस्थानं समाप्तम्॥ ॥का॰ १६ ४० १३० महाबीर की देखती अपनीतिश्रिशेवस्त्रा धर्म की देखती पत्नी की अध्ये परवादे ॥ अर्चा तिष्ठु प् धर्म देवत्या पत्याशीः। हे धर्म हम मेथुन के अर्थ तुके स्पर्श करती हैं। केसी हैं हम कि त्वष्ट्रमन्तः (रेत के अधिकारी त्वष्ट्रा तिस सहिता रे। अतः पुत्रों शी र पश्चिशों को मेरे विषे स्थापन किर प्रजा (उत्तरोत्तर वृं प्रवृद्धि) हमारे विषे स्थापन किर । किं च पित (भर्तार) सहित में अनुपहि सिता हों के अर्थान् भर्ते मती चिर्जी कें। वृषा वे प्रवर्शि योषा पत्नी मिथुन मेवे तत्प्रजननं क्रियत इति १४ १ १४ १६ स्रुतेः॥ १०॥ अर्हः केतृनी ज्वता श्रे सुज्योति ज्योतिषा स्वाही।

अहं: केतुनी जुषताथ्रं सुज्योतिज्यीतिषा स्वाही। राजि: केतुनी जुषताथ्रं सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा। द्वा। २१॥ + अ-हा। अ०। रा-हणर्०।२१॥

इति सर्हे हितायाहितीयेष्नुवाकः २ इति श्री सुक्त यजुषि माध्यन्टिनीयायावाजसनेय-सर्हे हितायां दीर्घ पाढे सन्निर्हेशोश्ध्यायः॥३०॥

का ॰ २६ ॰ ४४ ॰ उपस्थान और गान की समाप्ति में रोहिणहव नि सुचा करि अह ॰ के तुनिति हक्षिण रोक्षिण पुरोडापास बहुत को होमें ॥ धर्म देवत्ये यजुवी सामानुषु भी। के तु (प्राज्ञा वा कमें) सहित दिन को जुवताम् (रोहिण होम करि प्रीति हों के सादिन कि स्वकीय तेज करि प्रोभन ज्योति जिस की वोह विशिष्ट तेज स्क स्वाहा (यह हवि ॰ सुहुत हो। रोहित स्वर्ग यज माना पाभ्यां तो रोहिणी अग्न्यादित्या सहारात्र वा प्रमा लोकी वा चक्षा वा शिरः प्रवर्शी रेहिणे चक्षुषी तत्र द्धानीत्यादि रेहिण प्र यूंग्सा श्रुती १४ र १ १ - ५ सेया का १ रई १४ १५ स्यंकालीन प्र वर्ग्य में रात्रिरित मन्त्रेण दानों प्रवर्गी की यथाकाल हो में ॥ केतु सहिता रात्रिः प्रीयताम् ज्योति करि सुज्योरितिन्युक्तम् ॥ २२ ॥

र्तिभाष्येहितीयो न्वाकः र

श्रीवेदार्धे प्रदीपन तमोहार्दे निवार्यन् "
पुमार्थाश्चारुरोदेयान्महावीरोमखाधिपः ३०

श्रीमन्खुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी प्राखाध्यत् व्याघ्रपादान्व य विश्वामित्र पुराक्षिप श्रीमज्ज्ञय किशोरदेदवर्मात्मज रें विश् एय नृपति गिरि प्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधरभाष्ये श्रुतियायामस्यादानादि रोहिएहोमानाः सप्तविर्धे श्रीध्याय अर्थ

हिरःश्रोम् गंजानमायत्तपुरुषाप पञ्जात्मकं हिरूपंच साधनेर्बहुरूपकम् ॥ स्वानन्ददायकं क्रषां ब्रह्मरूपंपं स्तुमः३० रुप० १० देवस्य त्वा सितृतः प्रसुकृत्विनोर्बाहुम्यां पूषांग हस्ताम्याम्। शाह्देशदेत्ये रास्तासि॥१॥१ गोतिप्रसादसंद्रोन श्रीवेदार्थप्रदीपके॥ श्रवाविंशोश्यमध्यायो महावीरःसमीयते३०

<sup>+</sup> दे-म्।अवाजा-सि। द्वार्ग

का॰ १६ १ १ १ अध्ये देवस्य त्वित रज्जुसंदान को लेकर गाई प त्य के पीछे चलता दुउ गहीति तीनों वाक्यों किर घर्म दुधा गो के बुलावे खेंगर उपसांवहीति नाम किर तीनिबार ऊँचे स्वर से टेरें धेंदे वस्य ला पा-बु॰। आददे रज्जुवेवत्यं प्रा-गा॰ वापा-अ॰। हेर्स्जी सिवता रेवता की आज्ञा में वर्तमान आश्वनीकुमारों के बाहुओं प्र षा के हाथों से तुने ग्रहण करना हूं क्यों कि तू अदिति (देव माता) की रसना (मेखला) है।। १॥

रड़ ग्रह्मित्रगृह् सर्खत्येहि। असावेह्यसावेह्य सावेहि॥२॥ +

स॰ दे- हु। इ॰ उ॰ दे-पं॰ गोर्ववत्याः। हे इडे(मानवि) आगमन-किर्गे। हे अदिते (देवमातः) आ॰॥हे सर्खित (वाणी) आ॰॥इडा हि गोरिदितिर्हि गोः सर्खती हि गोरिति १४-२ १ ॰ ॰ खुतेः॥ ती-नों नामों से ऊँचें टेरें। दे-हु॰।असो(धविति) आ॰एवं वि:॥३॥

सिदेये रास्त्रीसीन्द्राएपा उच्छा षे:। पूषासि यमी य दीस्त्र॥३॥ + अ-षः।अ । पू-सिद्ध । द्वारा वाजाश

का १२६ ५ ३ आई हुई गो को अदित्या इति मन्त्रण पाषाकरि बाधि तिस पाषा को क्रम्भ में बाधिकर पूषासीति वत्स को छोड़े। या-तिशहे रज्जुपाषा तू अदिति की रसना है इन्द्राणी का उछा। ष शिरोवेष्टन है अर्थात् इस पाषा करि इन्द्रपत्नी उद्योग करती है नमें वेन मेतत्करोतीति १४ २ १ १ ५ श्रुते : ॥ वत्स को छोडे। पूषा सि दै-अ० वत्सो देवता। हे वत्सनू पूषा (बायु) है जैसे वायु वृष्टि आप्या

<sup>+</sup>इ-हि।अगाअस-हि।इगस-हि।उगअ-हि।अरगल्याआगाया

यन करता है तेसे त् प्रस्व कीर पय श्राप्यायन किर द्तिमावः अयं वे पूषा पोऽपं पवत ग्रम ही दर्ड सर्वे पुष्यत्येष उ प्रवृग्ये द्वति १४ - २ - १ - १ - श्रुतेः ॥का ० २६ - १ - १ - १ में को रूज्जु किर पिछले पाद्वां -धि (सोमना है) कर वत्स को पुष्यक् कोरे ॥ है - पं ० वत्सो देवता ॥ है व त्म धर्म के श्रर्थ पय है श्रर्थात् श्रेष पय छोडि सव मत पीवे ॥ ३॥ श्रिष्ठिभ्यो पिन्वस्व सर्वस्वये पिन्वस्वन्द्रीय पिन्व स्व। स्वाहेन्द्रेवत्स्वाहेन्द्रेवत्स्वाहेन्द्रेवत् ॥ ४॥ ।

का ०२६ १ १ पिन्वन्यात्र (हे) हनी) में जितमन्त्र गो की हुहै ॥ अ ७ वा ना गा वादे निव १ इप्या - उ ॰ दे - ज ॰ वा लिड़ कित है का में हे पय अश्विनी कुमारें के अर्थ संस्रव हो और सरस्वति के अर्थ सं अवहों वा गतस्व स्पर्य शिरः प्रत्यक्षतां ता वे वेतसीएए नीति खुतिः १४ १ १ २ १ १ ३ सरस्वती (वाए ए किर दृन्द के अर्थ प्रत्रिश अश्विनी कुमारें से जोडा गया इसहेतु तिन्हें के अर्थस्र र इति भावः ॥ का ०॥ २६ १ ४ ६ दुह ने से गिरे प्यविन्दु शों के अर्थस्र र इति भावः ॥ का ०॥ २६ १ ४ ६ दुह ने से गिरे प्यविन्दु शों के अर्थस्र मिमन्त्रित करि ए स्वाहेन्द्र वन्मिलित्वा त्या - ज ॰ विश्व वो देवता जो दुह्यमान स्कन्त वोह सुद्रतहों शोर इन्द्र सं युक्त हो ॥ ४ ॥

यस्त स्तनः शश्यो यो मयोभ्यो रात्र्धा वसु विद्यः सुर्वः। यन विद्या पुष्पस्चिषायीणि सर् स्वति तिमह थानवेऽकः। उर्वन्तरिक्षमन्वीमः श

का॰ २६ ४ ॰ ॰ यस्त १ इति गो के स्तनों को स्पूर्ध करें । बाग्देव त्या त्रिष्टु यू दीर्घत मोह छ। हे सरस्वति तिस स्तन की इस स्थान

<sup>+</sup>श-स्वार्ग्यास्त्राद्र्याद्र्याद्यात्वान्त्।त्रराहराव्यावाधाः +य-कः।श्रेषेद्र-मि।द्वाधाः

में यानार्थ कार अर्थात् मेरेपान के लिये हे। तिस किस कि जाते रा स्तन (जेसे) सोता ही है (अन्येरतुपमुक्तत्वाव-यस्त सनी निहितो यहायामिति १४-२-१-१५-श्रुतः। और जो स्तन मुख शास्त्र करता है सब भूतों को। और जो रमणीय धनों का धार्यिता। जीर जो धन को विन्दित वा विति। और जो शोमन दाता (ओस्को दे धनवान् धन देने को नही समर्थ है परन्तु तेरा स्तनधनवान् और हाता यह औरों में आधिक्य है। किंच जिस स्तन करि सव बरणीय वस्तु एँ मू पृष्टि करती है तिस स्तन को मेरे पीने के अर्थ है द्रायर्थः। का २१६-५-११ होता करि उपद्रवित मन्त्र पढते उर्वित मन्त्र करि अध्वर्ध गोसमीप से गाहेपत्य प्रति जावेग शा-गण विशाल अनिरक्ष को अनुसर्ण करिके जाता है।। १॥

गायतं छन्दे निस् तेषुं भं छन्दे निसे द्यावीष्टियी भयां लापरिगृह्णाम्यन्तरिक्षेणोपयछामि। इन्ह्री स्थिना मधुनः सार्यस्य घमं पात वसवो यजन्त वार्। स्वाहा स्पेस्य रयमये वृष्टिवनये॥ ६। १

का॰ २६ ५ १२ १२ गायत्रिमित मन्त्रों से परी शासी की ग्रहण की गय जुर्गायत्री बाद-ति॰ परी शासी देवते। हे परी शास त् गायत्री छन्द स्प्रहें "ति छुच्छन्दस्य हैं "इति हितीयम् ॥का॰ २६ ११ १४ • तिन परी शासी से छावा पृथि भ्यामिति महाबीर की लेवे "या-ज॰ सा गा॰ बा महाबीरो देवता। हे महाबीर छावा पृथि वी छों करिके तुके परि ग्रहण करता हूं (परी कृष्स्यो छावा सूमी अध्य से महाबीर

<sup>†</sup>गा-सि। श्रान्ते-सि। द्वादा-मि। उन्य-मि। का नि। का नि। स्वान्ते। द्वादा

चादित्योऽध्यस्तः तथा च श्रुतिः १४-१-१ १६ : इसे वे द्यावा पृथि बीपरीश्णमाचादित्यः प्रवर्ग्योश्मृ तदादित्यमाभ्या द्यावाषु श्रिवीभ्या परि गृह्णातीति॥का॰ २६ ५ १५ परीशासें करि गृहीत महावीरको ऊँचा करिके मूंज के वने वेद से समाजन करि उपयमित सुक्करि के अनिरिक्षेणोपयछामीति तिसे ग्रहण करे।।या-वृशहे धर्म अन्तरिक्ष (आकाप्राचा उदर) करि तुरै निग्रहण करता हूं। उपय मन्यन्तरिक्षेणोद्रत्वेन च सूयते तथा च श्रुतिः १४ २ १ १० अनारिसं वा अवयमन्यनारिसोण ही वर्षं सर्व सुपय तमयो अ उदरं वा उपयमन्युदरेण ही वर्धं सर्वमन्त्राद्य मुपयतं तस्माद्य-हान्तरिक्षेगोपयलामीति॥का॰२६ ५ १६ अजादुम्भ करिचु पके से महावीर को सीचिके सीएाज्वाला में रून्द्रान्विनेति मन्द्रेए गो का पय सिचै। ल्॰दे- बृ॰ आ॰ आची गा॰ ई॰ आसु-अ विश्वदेव देवत्यानि मिलिता हा-गा • वा। हे र्न्द्र हे अश्विनो हे वसवः(बासियतारः) तुम मधु (मधुर-पय) के यमें (र्स) की पान करो। केसे मधु कि सार्य (मधुमक्षिका - भ्रमरा जैसे कित्विज लोग तिन्हे करि किये का। किंच हे इन्द्राद्यः वाट् (वषद्वार्क रि) खाहा (सुषुद्वत) सार्थ मधुकी सूर्व की रिश्म (कर्ण) के श र्थ नुम हेकी (वषर् क्रति हतमेवतियेत ब्रुतीति श्रुते। १४ २ १ २० केसी रिष्म कि वृष्टिदेनहारि के अर्थ(जो रिष्म वृष्टि देती है तिस के अर्थ मधु देखी। तथा च अति: १४ - २ १ - २१ स्प्रिय हवा ग्रको रिम्बृष्टिवनिर्नाम येने माः सर्वाः प्रजावि

अर्ति तमें वैत्वीणातीति॥६॥

समुद्रायं त्वा वार्ताय खाहा सिर्ग्यं त्वा वार्ताय स्वाहा। श्रनाधृष्यायं त्वा वार्तायं स्वाहा प्रतिथुष्या यं त्वा वार्तायं स्वाहा। श्रवस्यवे त्वा वार्तायं स्वा होशिमिहायं त्वा वार्ताय स्वाहो॥॥॥

का॰ १६ ६ १ प्रेतु ब्रह्मणस्पितिरिति होता करि उच्चारण करते आहवनी प्रति चलता अध्वर्यु समुद्रायेत्यादीनि वातनामें को खर्कारे जेपे ॥ द्वादश यजूर्धि वातनामदेवत्यानि १ २ ५ ५ ७ ४ या-पं • ३ र ६ या- जि ०४ या- ज ०७ ११ १२ रा- उ०१० ज्याची गा शहे धर्म वात के अधे तुके स्वाहा (हो मता हूं) के से वात किस सुद्र (जत्यन होते हैं सर्वमूत जिस से तिस) के अर्थ । अयं वे स मुद्रो योग्यं युवत गतसां है समुद्रात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति तस्मा गांवेनं जुहोतीति १४ २ २ २ स्युते।॥१॥ सिर् र (साय चलते हें सिद्धि के अर्थ सर्वभूत जिस से तिस) वात के श र्थ हे धर्म तुर्ने होमता हं। अयं वे सिर्गे योग्यं पवतः एतसा है सरिरात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सहेर्तः इति १४ २ २ २ ३ श्रु तेः॥ २॥ अनाथुष्य (नहीं पराभव करने को प्राक्वतिस) के अर्थ। अप्रतिश्रुष्य (नहीं प्रतियुद्ध को शक्य तिस्) के अर्थ । वाताये त्यु-क्तम्।अयं वा र अनाध्यो र प्रतिथ्योयो रपं पवत र दूति १४ २ २ ४ स्तुतः॥ ३ ॥ ४॥ अवस्यु (अवन शील) के अर्थे। अश्रिमिह (क्लेश्रानिवर्गक) के अर्थ। अन्य दुक्तम्। अयं वा श्रवस्युर्शिम

<sup>+</sup>स-हााअगर्गाअ-हा।उगक्राल्याआगा

हो योग्यं पवत इति १४ : २ : ३ : श्रुते: ॥ ६॥ ६॥ ७॥ इन्होय त्वा वसुमते रुद्रवते खाहेन्द्राय त्वादित्य वत स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिले स्वाही। सिवने त्वं नरभुमते वाजमते स्वाहां। बृहस्पतये ता विश्वदेव्यावते स्वाहां॥ = ॥ †

वसुमान् रुद्रवान् दुन्द्र(वात) के अर्थे हे घमे तुन्हे होमता हूं। अयं वा : दुन्द्रो यो : यं पवत : दूति १४ - २ - २ - ६ - श्रुते : ॥ ॥ आह्त्ययुक्त इन्द्र(बात) के अर्थ स्वाहा।॥६॥ अभिमाति शों (श्रवुशों) के इन्ता वात के अशसपत्नो वार अभिमातिरिति १४ २ २ २ च अतः॥४० सविता (चेष्टियता) वात के शकैसे के कि ऋभुमान् विभुमान् वा जवान् आङ्गिर्स सुधन्वा के तीनि युत्र तिन्हे। करियुक्त। अयं वे सविता योग्यं पवता र्वित ॥१०॥ बहस्यति (वडों केपिन) तिस वात के अथे।अयं बृहस्पतियों ग्यं पवतः इति १४ २ २ २ ९ ० खु ते:॥११॥८॥

यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ।स्वाहा घ मीय स्वाही घर्मः पित्रे ॥ छ॥ न

यम (वायु) के अर्थ हे धर्म तु॰। अयं वे यमो योग्यं पवत उड़ित १४ २ २ १९ श्रुतेः।कसे यम कि अद्गित्रःपित्युक्त॥१२॥वात नामानि समान्नानि॥ ॥का॰२६ः ६ः२ः स्वाहा यमीयेति उप यमनी सुक् करि सुक्ख घृत को घर्म में सीचै॥ घर्म देवत्या दे-पंशयमं के अर्थ स्वाहा (एतहाज्यसुद्धत हो॥का॰३६:४३॰

<sup>+</sup> स-हाकाश्वास्वास-साम्यास्वास-हा। स्वास-साम्याः + स-हाकाशस्वान्यास्वास्वा-ने।उवासाः

अपसव्यवान् क्षिणात्यः स्वहिति मन्त्र को स्वरेण जिप कर् सब्येन जल को स्पर्श किरके यर्महस्तारतिकम्यात्राव्य धर्मस्य यजेत्याह ॥ धर्म देवत्या दे-नि शस्त्राहा यमेः पित्रर्थ हो॥४॥

विश्वा आयां दक्षिण्मिद्व र्यान्देवानयं द्विस्मा होक्कतस्य युर्मस्य मधीः विवतमश्विना॥१९॥

का॰ २६ ६ ४ वषट् क्रते सित धर्म की होमें ॥ अश्विदेवत्यानुषु प्। इस यज्ञमें दक्षिणतः स्थितो म्ध्वयुं सब दिशाओं ओर सब दे बताओं की यूजता हुआ (बक्षिणतः स्थितो ह्याहतीर्जुहोति। इसहे तु से कहिता है कि है अश्विनी वषद्वार के अनन्तर मधुर खादब में की तुम पीओ। १०॥

दिवि थो दुमं यज्ञमिमं युज्ञं दिवि थोः।स्वाहारन

का॰ २६ १६ ११ महावीर की तीनि बार ऊँचा कॅपांवे एक वार दिवि धा इति मन्त्रिण हो बार चुप के से "धर्म देवत्यं सा- उ॰ आसु-उ॰ वा। हे महावीर इस मेरे पत्त की तृ द्युलोक में स्थापन करि (पुन-रुक्तिर्द्र एथी। का॰ २६ १६ ई॰ ई॰ अनुवषह स्वाहिति मन्त्रेण धर्म की हैं-में "पा-ज॰। यज्ञहित अग्नि के अर्थ सुद्गत हो पजुष्टों के सकाश्रांसे हमारा सुख हो। ॥११॥

अश्विना युर्म पात्रिं हाई न्महेर्द्वाभिक्तिभिः।
नुन्त्रायिए नम्। द्यावीपृथिवीस्यीम्॥१२॥

का॰ २६ ६ ७ ब्रह्मा धर्म की अभिमन्त्रण करे। स्वराडुिषान्

<sup>+</sup>दि-धाः।अभास्या-भीःहर्वार्शः।

अश्विनावादित्ये। द्यावापृथिक्ये। च देवताः। हे अश्विनी तुम श्य वनीं करिके यमें को पिछी केंसे अवनीं कि प्रातः सापंकालीपल श्विताओं से (प्रवर्णकालः स एव पतः। केंसे यमें कि हृद्यप्रिय। एवं गर्म पीने के अर्थ अश्विनी की प्रार्थना करि तिन्हों की सह्त्य के अर्थ स्वीदिकों की नमस्कार करता है निच्च (कालचक्र) में निर्नार चलते स्व के अर्थ नमस्कार हो (एवं वे तन्त्रायी य एवं तपत्येष हीमां लोको स्तन्त्र मिवानु संचर्नीति १४-२ १ २ २ २ अ ते। द्यावा पृथिवी छों। दोनों लोकों निन्हों के अधिष्वाता छों। के अर्थ नमः॥१२॥

अपीतामुश्विनी धुर्ममनु द्यावीपृथिवी ग्रिमिर्ह सा

का॰ २६ ६ ६ ६ ५ पजमान घर्म को श्रामिन्त्रत करे । ककुबुष्णि क् शिविदेवत्याः। श्रिविनो घर्म को पियं द्यावा पृथिवी अला कि या यह जानं अतएव अख्यादिकों के प्रसाद से हमारे घर में स्थिन त हमारे घन हों (इहेवरातयः सन्वितीहेव नो धनानि सन्दिते-वेतहाहेति १४ २ २ २ ६ श्रुतेः ॥ १३॥

द्वे विन्वस्वोर्जे विन्वस्व ब्रह्मारो विन्वस्व क्ष्माये विन्वस्व द्यावापृथिवीय्यां विन्वस्व। धर्मासि सुध मी मैन्यसमे नुम्लानि धार्य ब्रह्म धार्य क्ष्में धार्य वर्षा धार्य ॥ १४॥

का॰ २ई॰ ई॰ ई॰ इपे पिन्वस्वति शतिनप्त यमे की श्रिमन्द्रण्य

क्रम् स्वाप्तराज-स्वाद्गाव-स्वाउगक्त-स्वात्तरगद्धा-स्वात्तरग्राध-मीन्नागानाज-मा र्वण्यस्था

रैं । अर र र र ने प र उ र मु र है- नि र ल र या - बु ि नि लि नि त् मरणायदी धर्म हे बत्या । हे पिन्च मान (अतित प्र) धर्म वृष्टि के अर्थ पिन्च र (अष्ट हो) अन्त के अर्थ पिन्च स्व (अन्त को बढा) बा हाएं के अर्थ पिन्च र सिनियों के अर्थ पि र धाना पृथि विशों के अर्थ पि र बाह्य ए सिनी धाना पृथि वी तृप्त कि ए । का र र है है र र धर्मा सीति इंशानी दिशा प्रति उत्क्रमण के रे । या - गा र धर्म है । हे धर्म हे सुध्रमें (साधु धरण शील) तू धर्म (सब जगत का धार-ए) है अर्थात् आहृति परिणाम हार कि ए सव को धर ना है । का र र हे हे र र अमेन्य से र नि महावीर को रवर्षे स्थापनक र । र वर हे वत्य यजु । हे धर्म अमेनिः (अकुध्यन्) सन् हमारे वि वे धनों को स्थापन करि (अकुध्यन्तो धनानि धार थेति १४ र र र को हमारे वश्र करि गर्थ।

स्वाही पूष्णे प्रार्ते स्वाही प्राविभ्यः स्वाही प्रति हैं विभ्यः। स्वाही पित्भ्यं कर्धबर्हिभ्या धर्मपाविभ्यः स्वाहा द्यावीपृथिवीभ्याकं स्वाही विश्वेभ्यो देवे हैं भ्याः॥१५॥१

का॰ २६ रहे १२ धर्म में निरम्तर लिप्त करि विकङ्कात शकतों से धर्माज्य को होमें स्वाहा पूष्ण रहित प्रतिमन्त्रम् ॥ सप्ति द्वित्त देवतानि १ २ था - उ ॰ २ से - पं ॰ ४ आ सु - गा ॰ ४ ६ पा - अ ॰ ॰ ॰ या - पं ॰ । शरसे + (तेह करने होरे ) पूषा (प्राणक् प्रवास) के अर्थ सु

<sup>+</sup> स्वा-हे।अशसा-भ्यः। रू०। उ०।ऋ०।सा-म्। त्र०।स्वा-भ्यः।आ०॥१५॥

हुत हो। अवर् हें स्वाहाकारं करोति परं देवतामिति १४-२-२-३२ श्रुतेरांदे। स्वाहाकार् स्ततो देवतापदानि। अयं वे पूषा यो ग्यं पव न ग्एव ही दर्ह सर्व पुष्यत्येष उ प्राणः प्राणमेवा सिन्ने तह्थाती ति १४ २ २ २ ३२ श्रुति । ॥ ग्रावीं (विषय ग्रहण शीलों प्राणों) के शर्थ स्वाहा। त्राणा वे ग्राबाणः त्राणानेवास्मिन्नेतह्थातीति १४-२। २ ३३ ॥२॥ प्रतिरवें। पान्द करते छों वा प्रति रमतें हें जिन्हें पाक र् तिन प्राणों) के अर्थ स्वाहा। प्राणा वे प्रतिरवाः प्राणान्हीद् हें स र्वे प्रतिरतमिति १४ २ २ २ ३४ - ख्रुति । ॥३॥ का ० २६ • ६ • १४ • चतुर्थ पाकल को अहतमेव उदीची को देखता वेदि के दक्षिणभा-ग मैशानिष्याबर्हि में प्रवेश करें "पितरों के शर्थ स्वाहा केंसे पितरों उर्धबर्हिन्दों।पागग्र दहिएँ जिन्हें।की तिन सोम पीने हारों) के अर्थ तथा धर्म पीनेहारों के अर्थ ॥४॥ द्यावापृथि वी-शें। (प्राणोदानी) के अर्घ खाहा। प्राणोहानी वे द्यावापृथिवी प्राणोहाना वे वास्मिन्ने तह्थानीति १४ २ २ २ ३६ स्त्रुतिः ॥ ५०वि भ्वे देवाओं (प्राणों) के अर्थ साहा। प्राणा वे विश्वे देवाः प्राणा-नेवास्मिन्नेत ह्थातीति १४ २ २ २ ३० स्नुति: ॥६॥१५॥+

ताहा रुद्राय रुद्रह्तये स्वाहा सं ज्योतिया ज्यो तिः। सहः केतुनो जुषताश्च सुज्योतिज्योति षा स्वाहा। गत्रिः केतुना जुषताश्च सुज्योतिज्यो तिषा स्वाहा। मधु हुत्रमिन्द्रतमे श्चागावृष्या सं ते देव धर्म नमस्ते श्चरस्तु मा मा हिर्देसी अर्था

<sup>+</sup> सा-पे।अगस्त-तिः। द्वश्य-हा।उगर्-हा। म्वाम-सीः।त्वा१६॥

का॰ १६ ६ १५ मूलाग्राविध यर्मघृताभ्यक्त सप्तम प्राकल को ए-क्षिण की खोडी देखता प्रतिप्रस्थाता के अर्थ देवे ॥ हद्रों + स्ती कि त्यों) से खुत रुद्र के अर्थ सुद्रत हो॥ ॥ एवं सम् युजुवां मध्ये च तुर्य सप्तमयोर्विनियोग उक्तः शेषेः पञ्चपाकले राज्य होमः॥ का ॰ २ई ६ १७ स्वाहा समिति धर्म सम्बन्धि घृत की उपयमित में सीचे -पहिले खुक्ख को यर्म में सीचा अब यर्म ख को खुनि में डाले ।।पयो देवत्यम् प्रा-गा॰या-ख॰वा। ज्योतिः(धमे स्थ-धृत) ज्योति (उपयमनीस्थयृत) करि संगत हो स्वाहा (सुहतमस्तु। ज्योतिर्वाः रूतर सिन्ययो भवति ज्योतिरितर्स्या ते होत् दुभे ज्वी तिषी संगद्धे ते इति १४ : २ : २ : ४० : श्रुते : ययो देवता ॥का • २६ : ६ १ए जनररोहिए। को संज्योतिषा ज्योति एतन्मन्बक्रमे के शनन्ति रहोमें ॥ अहः केतुना। व्याखाते यजुषी ३७ ११ ।। का ०२६ ६ २० उपयमनी में आनीत घ्मीज्य की अग्निहीन्होमप्रकारेणसम न्त्रक होमिके वाजिनवत् उपहबन्नार्थनपूर्वक होता अध्यु अ ह्मा प्रस्ताता प्रतिप्रस्थाता आग्नी भ्रः यजमान भस्ताकरें॥ घर्मदेवत्यम् आर्चावृशअग्निमंमभुर(धर्माज्य)हमलोगों नें होमा केसे अग्नि कि र्न्द्रतम(वीर्यवत्तम)में (मधुद्रतमिन्द्रियवत्तमे गनावित्येवे तदाहिति १४:२:२:४२: श्रुते:। हे धर्म हे देव तेरे द्वत प्रेषको हम भक्षण करते हैं तेरे अर्थ नमस्कार है। हमें हिंसा न करि। अपना परित्राण प्रार्थना करिये हैं ॥१६॥ अभीमं महिमा दिवं विश्री बमूव सप्रया। उत

श्रवसा पृथिवीधं सर्वसीदस्व महा शाः श्रीति रो चस्व देववीतवे विध्ममंगेन श्रम् में मियेथ्य स्ज श्रीता दर्शतम्॥ १२॥ †

का॰ २६ हे २५ प्रचरणीय महावीरको अभोममिति समज्जक आ सन्दी में करे इतरें को चुपके से ततः शान्तिपारः ॥गायवीष्ट हत्यो मध्ये वसानहीने अभीमम् गायती सहसीद्स्व बृह ती यहा वसानवयोपेताति शकरी अग्निदेवत्याः एकेवन्यक् ना ग्रुयं वा।हे अग्ने तेरी महिमा रस दिवि को अभि होती है। कैसी महिमा कि वित्रः (विद्रोषेगा पूरता है सब की- मेथावी। विरतारः सहित। और श्रव(धनवायश्रा) करि पृथिवी को श्रमिभवतीत्पनु षद्भः॥सर्रे सीद्स्वेति व्यार्व्याते काद्रशेष्ट्याये षद्भिशी करिड-का ११-३६ • तत्र शोच स्वेति पारे । त्र शेच स्वेति अर्थ एक एव ॥१०। या ने घम दिवा अग्या गायत्र्या थं इविधाने। सा तुःशाय्यीयतां निष्यायता तस्ये ते साहा या ने घमोन्नरिक्षे खुग्या विष्याग्नीधे।सात् श्याप्यायता निष्ट्यायता तस्ये ते स्वाही। याते धर्म पृथिव्याथं मुग्या जगत्याथं सद्स्या। सात् म्याप्यायनां निष्यायनां नस्ये ने स्वाही॥१८॥ का॰ २६-ज ४ ४ अध्वर्ष आज्य की संस्कार करि चतुर्गहीत करि के तिस से होमें अग्नीधा धियमाल तीनि पालाका विकीं में ती नों मन्त्रों से तीसरे को वेढि करि । धर्मदेवत्यानि जीति १ ६

<sup>†</sup> साभर्भश्रमीमम् सर्सीद्सः अन बसानतात्॥१७॥ † या-हा। अ०।र्०।उ०॥१०॥

स्वप्रो र पजुः।हे यर्म जो तेरी यु में हुई ही ति जो गायती छन्द में प्रविष्टा जो हिवर्धान (यत्तगृह) में प्रविष्टा सो तेरी दीति बढ़े रह हो हो तिस तेरी दीति छोर तेरे अर्थ सहत हो ॥१॥ हे य में जो तेरी दीति अन्तरिक्ष में जिष्टु प् छन्द में और आग्नी भ्र सदन में प्रविष्टा सोतेरी इति पूर्ववत्॥२॥ जो तेरी हे यर्म पृथि वी में दीति जगती छन्द में प्रविष्टा सद (पत्तगृह) में स्थिता सो तेरी द्त्युक्तम्॥३॥१८॥

भा के क्षा प्रस्पाय बह्मण्यान्तुं पाहि। विशेष

का॰ २६ ॰ ६ होम के अनन्तर अध्वयुं पत्नी की जागे करि शाला में निकले "उपरिष्टा हुहती धर्म देवत्या। हे धर्म हम तु-दे अनु चलते हें तू ब्रह्म के शरीर को पालि। कि मर्थमनुग-मनम् कि क्षत्रिय (देव-सूर्य) के पर्म (उक्तष्ट) पालने के अर्थ (एतंबे देवं क्षत्रं य एवं तपतीति १४ • ३ • १ • ४ • श्रुते । विंच वि शः (यज्ञ) की धार्णानिमिन करि हम तुरे अनु चलते हें (य जो वे विज्यज्ञस्य लारिष्टेंचे इति १४ • ३ • १ • ४ • श्रुते । विमर्थ-म् कि नूतन सु प्रसूत कर्म की सिद्यार्थ ॥ १६॥

चतुः स्नित्तानि र्वरतस्य स्वयाः स नी विश्वा-युः स्वयाः स नः स्वीयुः स्वयाः । अपदे योग् अपद्धराः न्यञ्चतस्य सिश्चम॥२०॥

का ०२६ ७ १७ पड्नानीय महाबीर की उनर्विद में स्थापन

करे।। महाबुह्ती यमंदेवत्य। बोह्यमं हमारा सर्वायुः (यूर्णेषुः प्रदः)हो (पुन्कृतिरादरार्था। केसा बोह् कि चतुः सितः (चारं काल दियूपा जिस के-एष वे चतुः सित्धं एष तपित दियंग हो तस्य सक्तय इति १४-१-३-१०-श्रुतः। तथा करतः सत्य वायन्त्र) का नाभि (यन्थनस्यान । सिवस्तारः। जगत की आयु का हाता। श्रीर सर्वतः प्रययिना। हे यम तरे प्रसाद करि हमलोगे हे से विकलजावे इति शेषः (वौतराग हो इतिभावः। श्रीर हमारे से ह्य (चलन-जन्ममर्गलक्षणः) निकलजावे। हम श्रान्य वतः (मनुष्य कर्म के सकाश भिन्न वत जगदन्तु ग्रह्र प्रयातमा) को सेवन करते हें (प्रमातमा की सायुज्य को प्राप्त होते हें इति भावः (श्रान्य हार स्वतः वत्मन्यन्म नु-ष्याणामिति १४-३-१-१४-श्रुतः॥२०॥

योर्गिनने प्रीषं नेन वर्धस्व चा च प्यायस्य। बुर्धिषीमहिं च व्यमा च प्यासिधीमहि॥२१॥

का १२६ अ ३२ गतियुक्त पात्रों की दुम्ब से पूर्ण करें शीरते पात्र सप्त हैं (३ महावीर २ पिन्चने १ उपयमिन १ स्ववः अनु सु प् यमे देवत्या। है यमे यह पय तरा पुरीष (पूर्ण करने हारा अन्त के हैं (अन्त वे पुरीष मन्त्र मे वास्मिन्त तह धातीति १४ १९ ३ १ २३ स्तुते ।। तिस (पय) करि छद्ध हो और पूर्ण हो तेरे प्रसाहसे हम वर्धिषी महि आप्यासिषी महि चित व्याख्यातम् २ १४ १ १३१॥

स्विकदृष्ट्या हरिर्महान्यिनो न देशीतः। सर्वे स्पेण दिद्युनदुद्धिनिधः॥२२॥

का॰ १६ ७० १२ सम्मगानानन्तर उत्सादन देश में अचिक द दिति तीनि बार परिता जलसेक का कि वक्ष्याण को भएरा बिए क यम देवत्या । धर्मः स्यात्मना स्त्पते। आहितिहारेण वृष्टिकर्ता घ में अवुज्यमानः सन् पुनः -पुनः पाष्ट्र करता हुआ। केसा कि हरितक्षे वार्से का हती। एष वे वृषा हिर्द्य एष तपत्ये व उ प्रवाये दित १४ ६ १ १ ६६ श्रुतिः। महान् (प्रभावसे। मि न ऐसे दर्शनीय अत एव स्यं तुन्य प्रकाशे है जल का धर्ता निधि सुरवा का दित श्रीषः॥ २॥

सुमिनिया न शाप शोषधयः सन्तु दुर्मिनियासस्य सन्तु युग्निस्मान्द्रेष्टि यं च व्यं हि

व्यः॥३३॥

का॰२६॰७॰३७॰सपत्नीकाः सन्तियजमानाः चातालः मं मार्जन करते हैं।पत्या शपि मन्त्रपादः गज्याख्यात ६-२२:॥२३॥

उद्वयं तमस्यार् खः पर्यन्त उत्तरम्। देवं दे व्या सूर्यमगेनम् ज्योतिरुत्तमम्॥ २४॥ का॰ २६०७० ३०० रोष्ट्रानी दिशा प्रति यजमान चलता है॥व्या-

ख्याता २०-२१-॥३४॥

एधो स्येधियामिहं समिदंसि नेजी भि तेजी

मियं धेहि॥३५॥ + ए-हि। जनस-हि।इंन १३१॥

का॰ २६ ॰ ३६ • यजमान पीछे की नहस्तता ईशान देशांसे ली रिकरि एथीं भीति मन्त्रण एक समिध नेके ममिदसीति मन्त्र ए आहवनीय में रखें ॥मन्त्रहर्य व्याख्यातम् २००२३ ॥ २४॥

यावती द्यावाष्ट्रिवी यावच स्त्र सिन्धंबीवि-तिस्यरे। नावनामिन्द्र ने ग्रहंमू जी शृह्णाम्य

क्षितं मिय एह्लाम्यकितम्॥३६॥

का॰ २६ ७ ५४ संपिववा शिनहोत्राहवणी में दिधियम ग्र-हण करें । ब्राह्मी उिष्णक दिधियम देवत्या च है इन्द्र अन्त सहित अनुपक्षीण करें ग्रह नितने परिमाण को में ग्रहण करता हूं और मुरू विषे अनुपक्षीण जैसे हो तेसे ग्र-हण करता हूं (तेरे ग्रहण करि मुरू में यज्ञक्ष्य नहीं दृत्यर्थः) नितना कितना कि द्यावापृथिवी जितनी और सन्न समुद्रा जितने परिमाण देश में विषण स्थित हैं तितने महत्तर द्धि-धर्म को ग्रहण करता हूं दृत्यर्थः ॥ १६॥

मिय त्यदिन्द्रियं बृहन्मिय दक्षो मिय क्रातृः। यमि खिन्तुरिवराजित विराजा ज्योतिषा सह

त्रसंगा तेजसां सह॥३०॥

का॰ १६ ॰ १५ हते शेष द्धिघमें को यनमान ऋत्विज्ञ सो पहन भक्षण करें "पञ्चपदापद्भिर्यजमाना शीर्वक्या द्धि धर्म देवत्या चेति महीधर्भक्डा वोह (प्रसिद्ध) इन्द्रिय (वीर्य) मुक्त में विश्व ।द्द्र(संकल्प सिद्धि) मुक्त में विश्व क्रतु (सत्तं कल्प) मुक्त । विश्व (जगत्प्रसिद्धः) ज्योति (नेज्ञाहित्यास्य) सिद्देन और ब्रह्म (चयीलक्षणः) तेज सिद्देन यम मुक्त । केसा घर्म कि विश्वक् तीनि हें दीप्तिए जिस की बोद्द था ने धर्म दिया श्रीत्य प्राप्त प्रश्नी कि दिवा शालाक मन्त्र में कह गया॥ २०॥

पयसो रेत आर्थतं तस्य दोहं मणीम्ह्यूनरामुनरा थं समाम्। त्विषः संबुक् क्रांचे दक्षस्य ते सुषुमा-स्य ते सुषुमणाग्निद्धतः। इन्द्रपीतस्य प्रजापति मक्षितस्य मथुमत् उपहृत् उपहृतस्य मक्षयामि॥२०॥१

इति सर्वे हिनायां नृतीयोः नुवाकः ३

इति श्री शक्त यजुषि मार्थ्यान्दनीयायां वाज सनेय सर्वे हितायां दीर्घपादे श्रादि हैं शोध्याय : ॥३०॥

यर्म देवत्या गायच्यनवसाना। दिधियर्मभक्षणे एव विनियुक्ता। पय का रेत (वीर्य भार जगदुत्यनिवीज) जो आहरण किया दिधियर्म रूप तिस के दोह (प्रपूर्ण) को हम उत्तरी तर दस वर्ष में व्याप्त हों (सर्वदा हम यायजू का हों इत्यर्थः का रहें अ ४ई महावृतीय दिवस में विष इति मन्त्रेण्ड तथेय प्राप्त के विषय हित्य के स्वीकर नेहारे हे सुषुम्णः शोभन्त्र तथा है दिवस में उपहण्ण कियं सन्तर का सिदिह का तथे सकत्य का सिदिह का विषय सकत्य का सिद्ध का स्वयं सकत्य का सिद्ध का स्वयं सकत्य का सिद्ध का स्वयं स्वयं सकत्य का सिद्ध का स्वयं सकत्य का सिद्ध का स्वयं सकत्य का स्वयं सकत्य का सिद्ध का स्वयं सकत्य सकत्य का स्वयं सकत्य सकत्य का स्वयं सकत्य सक

<sup>+</sup>ष-म्। जाराति-मि।द्रुवश्रद्या

24 · 6.

तथा शोभन सुख्यूत। शिमन में होमानुशा। इन्द्रकरि भ क्षित। अजापति करि भक्ति। मधुर्स्वादेषित। उपहूत (कती-पहन। एवं बिथ तेरे अंश को हे द्धियमें में भक्षण करता हूं द्त्यर्थः समान्ना घमेति कतेव्यता॥२५॥

इति भाष्ये तृतीयोः नुवाकः ३ श्रीवेदाधे भदी पेन तमाहादे निवारपन् पुमायां अतुरादेपान्महाबीरोमसेश्वरः २०

श्रीमञ्जूक यजुर्वेदानगेत माध्यन्दिनी प्राखाध्येत चाघ्रपास् न्बय विन्धामित्र पुराधिप श्रीमञ्ज्ञ यकि शोर देव वस्मीत्मज रो-किम्एय नृपतिगिरिप्रसावेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर-भाष्ये सुक्रियायां महाबीर निरूपणे ग्षाविर्देशो ग्ध्यायः॥३०॥

> हरिः श्रीम् जीनमा यत्त पुरुषाय पष्चात्मकं हिस्पंच साधनेबेहरूपकम् स्वानन्द राय के कृष्ण ब्रह्म प्रयुक्त मः ३०० स्वाहा प्राणेभ्यः साथिपतिकेभ्यः। पृथिवेयं स्वा हुगनये खाहानारिक्षाय स्वाही वायव साही। दि वे खाहा स्यीय खाहा॥१॥+

**डोनमायाज्ञवल्काय** गिरित्रसादसंद्रोनोपान्येग्ध्याये प्रदीपके द्रयीते संहिता भाष्ये सक्ते धर्मादि निकतिः ३४०

+ स्क-भ्यांश्वेत गष्ट-हार्-ाग-हा उ० वट नवा-हात्ताह -हात्रप्राभस्त्याई नाव

प्रवर्गी यमभेते प्रयम्बन्स नद्र का श्रह के अर्थ साधु भ्रिम् सिम् यम्प्रतिविदिति हो मन्त्रों से भग्न धर्म को सर्शकरिया में स्वादि व्यथ- १४- १४- चतुत्तिर प्रति साहु तियें हो मिके स्वाहा प्राणेम्य इति आद्या (पहिली) पूर्णाहुति को हो मि पृथिन्ये खाहे ति विं प्रा ति २० आहुतियों को सक्त हुदीत करि हो मिके मनस द्ति अन्या (पिछिली) पूर्णाहुति को करि ॥स्वाहा प्राणेम्यः १-३- मान्त्रविर्णिको देवता। स्वाहा प्राणेम्यः या-तिश्वाधित्र अधिपति (हिर्ण्यार्भ) महित वर्तमान प्राणें के अर्थ स्वाहा (सहुतमम्तु) द्ति पूर्णाहुतिमन्त्रः। ततो निर्देशितः स्पष्टा मन्त्राः १० २० ४० ६० प्रश्रितः १६ २० १८ १४ २० है- पं १३ है- ज १४ ७ १० १२ १४ ६० च न्व ४० १९ है- विश्विधि के अर्थ सहुत हो। एवम गेरेपि अपनिये अन्ति स्वार्ण वाय वै दिन्ते स्पर्याय॥ १॥

> दिग्धः खाहा चन्द्राय खाहा नक्षेत्रेभ्यः खाहा-द्राः खाहा वर्रणायं खाहा। नाम्ये खाहा पूता य खाहा॥२॥+

दिग्भ्यः चन्द्रायः नक्षत्रेभ्यः श्रद्धाः वरुणायः नामिदेवताः शोधकदेवताः॥२ः

बाचे खाही प्राणाय खाही प्राणाय खाही। चशुंषे खाहा चर्श्वं खाहा योजीय खाहा योजीयसा-हो॥३॥†

बागिशिष्टानः एवयग्रेग्पि। प्रालेन्द्रियाधिष्ठानः (प्राल्विनाद्वि

<sup>+</sup>हि-हाज्यवाच-हाहवाच-हाज्यव-हाव्यव्य-हाव्यव्य-हाव्यव्यक्तिमा-हाज्यव्यक्तिम् । +वा-हाज्यवाच-हात्ववाच-हाव्यव्यक्तिवाचा-हाव्यव्यक्ति

त्वान्यन्त्रावृतिः। चक्षुतिस के शिधिष्ठात्। श्रीव के अधिष्ठा तृ ।॥३॥

मनसः काममाकृति चाचः सत्यमशीय।पश् नाथं रूपमन्तस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मिष स्वाहां ॥४॥

द्वितीयः पूर्णेद्वतिमन्त्रः। अनुषुच्यजमानाशिश्रीदेवत्या। में मन के शमिलाष शोर् शाकृति (प्रयत्न)को प्राप्त होंउ शोर् वाणी सत्य को प्राप्त होचै। मेरे विषे यह सब तिष्ठे पशुसम्ब-न्धिनी श्रोभा अन्त का स्वाबुख यश्कीर्ति। श्रोर लक्ष्मी॥४॥

> त्रजापितः सम्भियमीए। सम्बाट् सम्धृता विश्व देवः सर्रसन्त्री घुर्मः प्रवृक्तस्तेज उद्यंत शास्त्रि-नेः पर्यस्यानीयमाने पोष्णो विष्यन्दमाने मा रुतः क्रार्थन्। मेत्रः शार्मि संताच्यमीने बापब्यो हियमीण आग्नेयो ह्यमीनी बाग्युतः॥५॥

का॰ २६.७.५० सिन्त्रयमालाद्यवस्था (महाबीर्भेद)मे प्रजा पतये खाहात्याचा पया काल आहमियं होमियं हे "तद्यथा मच्ची दर्शयित सम्भियमाए महावीर जब कि फरें टूरे न व प्रापिश्वत्तहोम में प्रजापित देवता है - प्रजापतये खाहित त्रायश्चिता होमियें हैं इत्यर्छ (प्रजापति: समित्रयमा-एं। यथाकालं प्रायश्चित्तदेवतेत्युक्तत्वात् सनुक्रम् । रः। हे ४ ६ यजुषी॥ पयोः वसेकाननार् कुशासादन सपूर्व

सम्भूत करियेहे तिस् के भेद (परने-ट्रने) में समार प्रायश्चि नदेवता समाजे साहेति॥ आसादन से ले मुखपलवी पर अधित्रयण में त्राक् सर्धेसन्तः नहां भेद में विश्वदेव देवतः विश्व-भ्या देवेम्यः खाहेति॥ अधिश्रयण से ले परिश्रासें करि ग्रहण से पूर्व प्रवृक्तः (प्रवृज्यत र इति) तव भेदे । यमीय खाहे ति ॥ उद्यम-नसे ले अजापयो। वसेक से प्राक् उद्यतः तत्र भेदे तेजसेसा-हेति॥ अजापय के आसिच्यमान घर्मभेद में अश्विदेवत्यः घ मेहें- शिश्विभ्यारं खाहेति हो मियेहें ॥ विशेषेण स्पन्दमान (बीके बाहिर सवते) में घर्मः प्रवदेवत्यः पूर्णा स्वाहेति हो ।।। मध्य में घीका आवर्तन तबमरुद्देवत्यः तत्र भेदे मरुद्धाः स्वा हेति जुहोति॥पयोः वसेक में योपिर तरिका उत्पन्न होती है वो ह पार कहिलाती है निस के संताय्यमान (एध्यमान) में मित्रदे वत्यः तत्र पार्जादि हर्ए। से प्राक् भेदे-मित्राय खाहेति जुः।। आहवनीय को द्रियमाण होम सै पहिले वायुरेवत्यः तत्रभे दे वायवे खाहेति जुण ह्यमान घम अगिन देवत है तत्र तड़े दे अग्नये सहिति जुणा होम से ऊपर उत्तर्घमोरम्भ से प हिले बाग्देवतः तत्र भेदे वाचे खाहेति जुगाएता आहतिये सक्त झहीत खाज्य करिकें हो मियें हैं॥४॥

स्विता त्रेष्ट्रमें हेन्द्रिमिष्टें वायुस्तृतीयं जा दित्यस्त्रेत्र्षे चन्द्रमाः पञ्चम न्त्रतः षष्टे मुरु तैः सम्मे ब्रह्सिति एष्ट्रमे । मिन्नो नेवमे वर्र णा दशुमः द्रन्द्रे एका हुशे विश्वे देवा होदशे ॥६॥
का॰ २६.७.५१ छोर सिवता प्रथमे इत्निति प्रतिदिन में तथाचाजुक्मणी ५-४ सिवता प्रथमे इत्निति प्रतिदिन में तथाचाचर्म भेद में सिवता सिवेचे खाहेति जु॰ ण एवमग्रे पि। द्सरे दिन घ॰ अगिन दे॰ अग्नये खा॰ ॥ तीसरे दिन ॰ वायवे खा॰ ॥ चे
चे दिन आदित्येभ्यः खा॰ ॥ पांचमं ॰ चन्द्रमसे खा॰ ॥ छुठवें इर् नुः ॥ सातवें॰ मरुतः ॥ आठमें॰ बुहस्पतिः ॥ नवमे ॰ मिनः ॥ द्रा मे॰ वरुणः ॥ एका द्रेश चन्द्रः ॥ ह्रा द्रेश ॰ विश्वेभ्यो हेवेभ्यः खाहेति जु॰ ॥ उपसत्य वृद्धो एता एवा हुतयः पुनरादित आर्भ्या वर्त्यन्ते ॥ ६॥

अ १२ ज्युर्श्व भीमञ्च धान्तञ्च धुनिश्व। सामहात्रामि युग्वा च विक्षियः खाहो॥ ॥

का॰१०-४-२४- चयन में मारुतों वर पुरोदाष्ट्रों की सक्ति। तिस्वेत्यादि वर मारुतमन्त्रों से १०-०-०५-होमि के अर्एपमें अन्च्यसंज्ञक सप्तमपुरेदाषा विमुख संज्ञक की उग्रश्चेति मन्त्र करि होमें तथाचानुकमणी ४-०-उग्रश्च मारुती गापबी विमुखाखो मन्त्री गेने विनियुक्तस्मादाग्निक एवास्पर्धिः परमेषी प्राजापत्यो वेति। आगिनकः प्रजापतिर्क्तिषः। अस्पम् न्त्रस्थात्र पादे एएये पादयोग्यत्वात्। अथ मन्त्रार्थः। जो एते उग्रादिनामकाः सप्त मरुतः तिन्हों के अर्थ सुहुत हो। उग्र (उन्तिष्ट अस्पन्ति हारा। ४४। पाद्य करता। ४६। प्रानुत्रीं को कंपाता॥धर्॥ प्राचुकों को अभिभवता॥४०॥हमारे संमुख योग को प्राप्त होता॥धणारिपुक्षों को विविध क्षपता॥४४॥७॥ क

श्रानिष्ठं हर्दयेनाशनिष्ठं हर्द्याग्रेणं पश्रपति क्र-न्त्रहर्दयन भवं यक्का। शर्वं मनस्त्राभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पश्रीव्यनाग्रं देवं विनिष्ठ-ना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनिकोश्याभ्याम्॥ ॥ ॥

का॰ २० ए ६- ए उगुश्चिति मन्त्र विसुख है तिस् से परें देवता अश्वा हों के अर्थ अग्निरं हर्यनेत्यादिकों से चतुर्ग्हीत आज्य की होन सेंकर होमें। तनापि यक्षद्यम्। अगनये खाहा हृदयाय खाहा अश् नये खाहा हृद्याग्राय स्वाहा इत्यादि कात्यायनादिकों का श्रामि प्रायहें अग्निर्ह हदयेन शीएगिम खाहेत्यादि हरिस्वामिमते प्रयोगः। ततस्त्राग्निर्धे हृह्येनत्यादीन्विश्वभ्यो देवभ्यः खाहे त्यनों होमें की करिके मान इति अनुवाकीं २५ २४-३४० से बोडचा इतियें होमिके द्यावापृथिवीम्यार्थ खाहेति चरमा आ हुति को होमें इति स्वार्थः॥ अर्एये न्यूच्यान्हुत्वा द्यावापृथिव्या-सुनमाहतिं जुहोतीति श्रुते: शार्एय में अनूचीं (पिंतों श्रूने गिनिहं हदयेनेत्यादिकों विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहेत्येवमन्तों)होमें। को करिके द्यावापृथिवीयामुनमा आहुति को होमें इति श्रुत्य-र्धः॥तथा चानुक्रमणी ४ प्रानिष्ठं हृद्येएणम्बमे धिकानि तवीक्त एवर्थिलीमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताद्वनयो हित्तवा-रिश्वंत्रात्। नवारिनं हृद्येए। उग्रं लोहितेन हे किएउके ब्राह्मए- रत्ये देवनाश्वावयवसम्बन्धविधानात् अर्एये ध्येयत्वादिह् पाठः। लोमादीन्यङ्गान्येवपितानि आमासाद्या देवता श ब । अथ मन्त्रार्थः।। हृदयं के अग्रमाग करि अग्रनिदेव की प्रीणामि (तृ-प्र करता हं ।। हृदयं के अग्रमाग करि अश्वनिदेव की प्रीणास् मग्रहृदयं करि पशुपतिदेव की प्रीण्यक्तत् (कालखाड) करि मवदेव की प्रीण्यामत्त्राञ्जों (हृदयास्थिविशेषों तिन्हेंं) करि श्रा वंदेव की प्रीण्यामत्त्र(अश्वसम्बन्धिकोध) करि ईशान देव की प्रीण्याक्षन्विति पश्च्या (पार्श्वास्थि सम्बन्धिमास) करि महादेव-देव को प्रीणावनिष्टुः (स्थूलान्त्र) करि उग्रेदेव को प्रीण्यावसिष्टु दे-वका ह्यः (कपोलेकदेशः) जानना। यहा वसिष्टा जी ह्युः (कपोल का अधीभाग हनता आहार की ह्युः लिङ्गाचार्यः वसिष्टु ह्युः तिसः करि और कीश्याओं (हृदयको प्रास्थमां सिष्ठाडों) करि शि द्विः संज्ञकदेवताओं की प्रीणाण्य

जुणं लोहितेन मित्र हें से ब्रित्येन हुदं दो ब्रित्येनेन्द्रे अक्रीडेन महतो बलेन साध्यान्यमुद्दा भवस्य कएक्प हें हुद्रस्थानः पार्ट्य महादेवस्य यक्ते छुति-स्य विनिष्टुः पश्चपतेः पुरीतत्॥ ४॥

लोहित (असक) करि उग्रदेव को प्री शा सोवत्य (श्रोभनगत्यारि कर्मकर्तृत्व) करि मित्रदेव को प्री शा देवित्य (इष्ट-स्वलनोक्स नादि वत) करि रुद्रदेव को प्री शाप्रकीड (प्रकृष्ठ क्रीडन) करि इन्द्र देव को प्री शाबल (सामर्थ्य) करि मरुद्देवता हों को प्री शाप्रमुद्दा प्रक्रष्ट हर्ष । करि साध्य देवताओं को प्री शाकार में हुआ मांस भ-व देवता का हो वा कर्र में हुए मांस करि भवदेवताकी प्री शाव म-ये गिर्प । पार्श्व के मध्य में हुआ मांस रुद्र देवता का हो ॥ यक्तत्(काल-खण्ड) महा देव- देवता का हो ॥ स्मूलान्त्र पार्वदेवता का हो ॥ परी त-त्(हदपाळादक अन्त्र) पश्च पति देवता का हो ॥ ६॥

I digital house the second of the second of

लोमम्यः खाहा लोमभ्यः खाहा त्वचे खाहा त्व चे खाहा लोहिताय खाहा लोहिताय खाहा मेही भ्यः खाहा मेदीम्यः खाहा मार्थसभ्यः खाहा मा ध्सम्यः खाहा खावभ्यः खाहा लावभ्यः खाहास्य भ्यः खाहास्यभ्यः खाहा मज्जभ्यः खाहा मज्जभ्यः स्वाहारयभ्यः खाहा पायवे खाहा॥१०॥

बीणि पज्र्थिष ॥लोमभ्यः खाहेति जापश्चित्ताहृतयो हिचलारि हं शत्यां । लोमादिक अङ्गः हं। लोमभ्यः खाहा (लोमों को होमता हं इत्यर्थः २ त्वचे ४ लोहिताय हे महोभ्यः (मेही-धातुविशेषः ए माछंसेभ्यः १० सावभ्यः (स्तायवी न साः) १२ अस्यम्यः १४ मज्जभ्यः (मज्जा-षष्ठो धातुः) १६ रेतसे (वीर्यः) १० पाय-वे (गुद्ग) १० ॥ १०॥

ज्ञायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा हो वियासाय स्वाहीद्यासाय स्वाहा श्रोकीय स्वाहा शोचित स्वाहा शोचिमानाय स्वाहा शोकीय स्वाहा

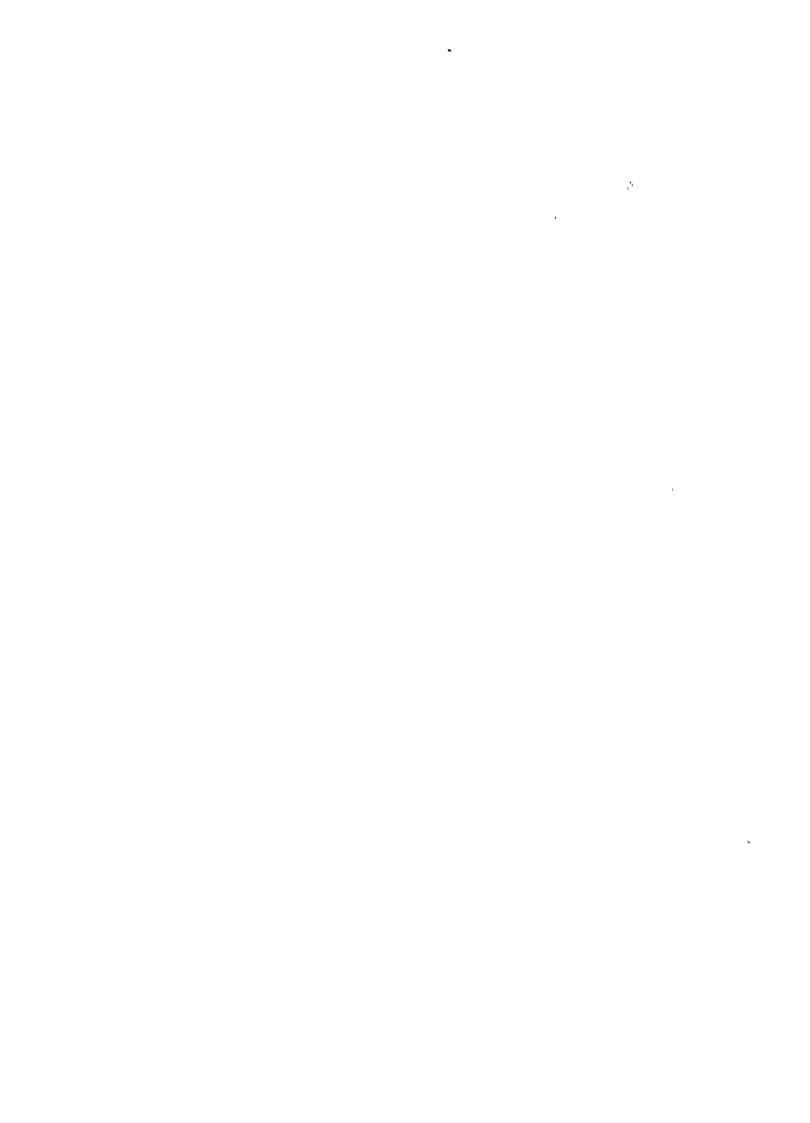

# ॥हरिःश्रीम्॥

## ॥ डों नमी भगवते वासुद्वाय॥

नमो भगवते नसे क्रषणयाद्व तकर्मणे । स्त्पनामि मेदेन जगत्की इति यो यतः ॥१॥ नमामि बल्लभाधी यां परं ब्रह्म स्त्वोद्वनम् । तस्तुते विद्वलेषां च तस्तुतं गिरिधारिणम् ॥२॥तद्वंषं व्रज्ञपतिं च ब्रह्मानन्द प्रदायिनम् । तथा चारुमती मम्बं प्रणमा मि मुदुर्मुदुः॥३॥ बागी शाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् पक्रमे ।यं न वा क्रतक्तयाः स्युक्तं नमामि गजाननं ॥४॥ नमामि माधवाचा यं सायनं तत्सहोदर्म । ऊष्ट्राटं भाष्यकारं च प्रणमामि महीधर्म । या स्वगुरं वटुनायं च नमामि भवस्विणम् । वेदार्थदीपकं भाष्यं लिखामि वाल्वुद्वये॥६॥ द्र्राट्स्यं विद्वानिर्ध्य क्रपं क्रवाममे परि। विलोक्यः श्रक्तभाष्यो । यं द्विमिद्दिं जोतमे । ॥९॥ परि। विलोक्यः श्रक्तभाष्यो । यं द्विमिद्दिं जोतमे । ॥९॥

शादि में ब्रह्मपरम्परा करि प्राप्त वेद की भगवान्वेद्या समें मन्दमित मनुष्यों की सीचि तिन्हों पर क्रपा करि चारि प्रका र में वाटि ऋग्यजुः सामायर्व नामा चारों वेदों की पैल विप्राम्या यन जिमिति सुमन्तु के अर्थ कमसे उपदेश किया और तिन्हें। ने अपने शिष्यों के अर्थ। एवं परम्परा करि सहस्वप्रास्वा वेद 4

हुआ। नहां व्यासका शिष्य विश्वास्यास्य साज्ञवल्वसादिकां सपनेशिष्या के अर्थ यजुर्वेद की परता हुआ। तहा देव योग से किसी हेनुकार कुद्र हु ए वेशम्याय ने याज्ञवल्क्य प्रतिकहा कि मुरू से पढे हुए की त्यागि। नि सने यागसामध्ये से अग्निस्य मूर्तिमती विद्याको उद्दमन किया। उगिले दुग्यजुओं की यहए करीयह गुरुने शिष्यों से कहा तब सीर-अपि वेशम्यायन के शिष्यलाग तिनिरि होके यजुआं की भक्षण करिन गये। तेयजुः बुद्धिकी मलीनता से क्रया (काले) दुरा। फिरि याद्मवल्य दुःखित हो सूर्य की आएथन करि और शक्त यजुओं की प्राप्त हुआ। औ र तिन्हें जावाल गोधेय काएंब माध्यन्दिन प्रभृति पञ्चद्रपा प्राच्यां की पराया तथा च श्रुतिः शतपथद्माह्मण १४ -४ -४ -३३ आदित्यानी मानि श्रुक्तानि यज्र्थंिष वाजसनेयेन याज्ञवल्केनाख्यायन्त इ ति। अस्यायमर्थः। रुमानि ये, आहित्यानि आहित्य से अध्ययन किये हए श्रकानि श्रद्ध, यज्रीषे यजुः, वाजसनयने शन्त का इन न जिस का तिस के युन, याज्ञवल्केरन याज्ञवल्का करिके, अगर्या यने (शिष्यों के अर्थ) कहे गये, इत्यर्थः। तहां मध्यन्दिनमहिं करि लब्ध यजुर्वेद का प्रारवा विशेष माध्यन्दिन है। यद्यपि इस प्रारवा शोर जावाल प्रसृति चतुर्दश शारवाओं की याज्ञवल्का में बहुत शि घों के अर्थ उपरेश किया तथापि ईश्वर की क्रपा से उन्हों पन्च द्या शिष्यों के सम्बन्ध करि लोक में प्रख्यात हुई। तिस माध्यन्दिम वेद को जे अध्ययन करते जानते बा शिष्यपरम्परा करि वर्तमान हें नेभी माध्यन्ति कहिलाते हैं। **प इति सुधिका**॥

श्रध ब्रह्मयक्ताशस्त्राच्याचे बिह्मपक्ष इत्यादि बतस्याच्यवछेदे येत्यन शतः ११-५: ६-६ - १० श्रुतिर्धे करि ब्रह्मयत्त की विधि शोर अप्रांसा कही गई। तहां स्वाध्याय (साधार्णात से अपने पितृ पितामहादि चरम्पना करि प्राप्ता वेदचार्वा) तिस में विद्यमान ऋगादिकों से एक वाक्य कोभी दिन-दिन अध्ययन करना सोही अस यज्ञ है और जैसे विधियज्ञ में अन्त पशु सुचिसुवा इत्यादिक बाह्य सामिग्री हैं ऐसे यहां नहीं इस में तो वाणी ही जुहू मन उप मृत् चक्ष ध्रवा मेधास्त्रवः सत्य अवभृथ स्वर्गलोक उद्यन है।जि तना कि दूस पृथिवी की विनकरि पूर्ण देने लोक की जीतता है उस से विगुण जीतता है बहुत और अक्षय जा विद्वान् कि दिन-दिन स्वाध्याय अध्ययन करता है तिस से स्वाध्याय अध्ययन करना जो। ऋचाएँ (ऋकंतिता अथवा गायचादि चतुर्देश छन्द्युक्ता ऋचाएँ) शीर्जा यजुः सहिता वादेव्यादि छन्दयुक्त वारहित मन्त्र)सां-म(सामसंहिमा बा गीती ऋचाएँ) अथवी द्विन्सः(अथवेसंहिता वा अथवी हों। हो। दूर सें। करि देखे मन्द्रे दिन-दिनस्बाध्याय करता है सो कमपूर्वक पय घृत साम मेद आहुति यों करि देवता श्रीं को तुस करता है श्रीर तुझ हुए देवता तिसे तुझ करते है योगक्षे म प्राण रेन सबीत्मा समस्त पुएय सम्पदाश्रीं करि नथा तिस के पि-मरेंको अभिलक्ष करि खधा करिके खरी में यून की नदी वहती है। जो अनुसासनें। सर्वे सम्भारन्सम्भरतीन्यादि विधिवाक्यें। बाहि साबि पर्ने अपि विद्या (उपासनविधिवाको वा न्याय मीमांस)

शादिकों । तथा वाकोवाका (संवे गोतमस्य युत्र वृतोजनं धावयेत् इत्युत्ति प्रत्युत्तिरूप व्राह्मण् वा उक्ति प्रत्युत्तिरूप प्रकरण् ) दृतिहास
(आपो ह वा इह्म ये सिललमेवास्यत्यादिकसृष्टि प्रतिणद्क जाह्मण् वा महाभार्घादि कों । पुराणें (उर्वश्यप्सग् : पुरूर्वस्में इं चकमेत्यादिक पुरातन पुरूष वृत्तान्त प्रतिपादकों वा विष्णवादिपुरणें ।
गाथाशें (महाहिमिव वेह्रदात् इत्यादिक मन्त्रें । नाग्रं सिक्रें (समानान्सद्मुक्षन्तिह्यान् इत्यादिक मनुष्यप्रशंसापर् जाह्मणें ) वा नागशंस्योगाथा । (मनुष्यें की प्रशंसा प्रतिपादन करने हारे श्लोकों ) को
स्वाध्याय अध्ययन करता है सो मधुकी आहितिशों करि देवताशों को त्या करता है शेंर तृत्र हुए देव ।

श्रीरासह वे देवाना चासुराणं पत्नी अनतावास्नामित्यादि नेनि रीयाराण्यक द्वितीय प्रपादक में ब्रह्मयज्ञविधि है। नहां प्रथमानुबाक में यज्ञीपवीत धारण र सन्ध्योपासन इ ४ थे थे है पापक्षया छे कू व्याराड़ होम अतिस होम की आख्या च दीक्षादिक के स्वाध्याय करने को उ-पाख्यान १९ पन्च महायज्ञों के लक्ष्मण १९ ब्रह्मयज्ञ का प्रयोग त्याम से बाहिर पूर्व उत्तर वा ऐशानी दिशा में आकर कि जिननी दूर से या-म के खप्पर में पड़ी न दीरेंव नहां सूर्य के अन्युद्य होते प्रथमानुवाके क प्रकार से पज़ीपवीत लेकर शुद्ध प्रदेश में विदि इन्यादिक स्व शारवा-ध्ययन करें श्रीर जहां पर शाज का पाद समाप्त किया निसी स्थान से कल्हि आरम्भ करें। १२ श्रशक्त का अनुकल्य (प्राम में दिवस वा रा-विसमय मन करें। १२ श्रशक्त का अनुकल्य (प्राम में दिवस वा रा-

ध्याय अध्ययन करना और योच आन्हेय महर्षि के मत में यह मुख्य पक्ष है १३ मध्यान्ह में प्रवल अध्ययन करें १४ वेद यह एसमय जो मे घविजली शादिक अनध्यायनात्सा हैं सो यज्ञा दुः होने से यहां पर्नहीं १५ यहां पर केवल दो अनध्याय (यज्ञकर्ता आप अश्वचिही दूसरे जहां यज्ञ कोरे सो स्थान मूत्रपुरीषादि करि अश्विव होवे) हें और सुलभ त्व फर्लाम्हि अनुणत्व पायस्पशेराहित्य दिखलाया तथा जामनुष्यं वेद का वाड्यान निष्पादन करि अध्ययन करता है तिसका पाप क्षय-द्वारा आर मोक्षपयेन्त उत्तमगति देने से वेद प्यारा सरवा होता है किंच चिनामाण्यूपसाध्याय का जोत्याग करिकदाचित् विद्यत्सभा मे शा ख़ादिक सुनता है सा पुरुषा थे पर्यवसान से अनृत् है। क्यों कि का व्यनाटकालङ्कारादि श्रवण कारि श्रायु की वृथाक्षय से अन्यकोईभी प्रवार्थे नहीं दीखता जो काव्यादि परता है से वृथा कएर मुखाता है न यहां का न वहां का। यहां के लिये सबीवाणिज्यादि जीविका और वहंग के लिये वेट है 🕆 जो स्वाध्याय में वाजपेय राजम्याश्वमधादि जिस-जिस कत् भाग की पढ़ ता है तिस के फल की प्राप्त होता है। क्यों कि का यिक वाचिक मानसिक त्रिविध याग है नहां अध्ययन से वाचिक नथा उस के अर्थ का अध्ययन काल में सन्धान से मानसिक सिद्ध है और द्रव्याजन रहिनके अनिधिकारित्व से कायिक काती अधि-कार ही नहीं इस हेतु वाचिकमानसिक से ही कायिक सिद्ध है वेद-विद् बाह्मण में समस्त देवता वास करते हैं तिस की निन्दाक्भीनकीर १ई अनापदा में अयाजयाजन काउपवासपूर्वक खाध्याय करनाइ

में मनुमा स्पर्यते च। श्राध्या • ६० बेद्मेव महाभ्यस्येत्तपरतस्यन्दिकीत्तमः। बेदाभ्यासी दि वि भूसः नयः पर्मिहान्यते ॥१६६॥श्राहित संमरता यभ्यः परमं मध्यते नयः। मः खाव्यपि दिनीः धीत स्वाध्यायं प्राक्तित्तान्त्वहम् ॥१६०॥ गोग्नधीत्य हिना वेदानन्यत्र कुर्तते भ्रमम् । सं भीवत्व व भूद्रत्ममासु गान्ति सन्वयः॥१६०॥ दृति॥

त्यादिक ही प्रायिश्वत है १० आपदा में अयाजयाजन का प्रायिश्वत भी अर्एय में जाकर स्वाध्याय करना द्व्यादिक १० प्रायिश्वता के स्वाध्याय असङ्ग से अवकीिए प्रायिश्वत्त है १४ सर्वयत्तारम में वा सायंकालीन सन्ध्यावन्दन से अपर्ध्रुवमण्डल में पर्ष्र हो पस्थान और प्रिश्चमारे पस्थान के मन्त्र कहे २० दिग्रपस्थान म सन्युपस्थान के मन्त्र हैं।

ब्रह्मयत्तारम्भ का शर्गर् न्यास् कात्यायनभगवान ने स-वीतुक्रमस्व अध्याय ४ रवण्ड १३ में कहा है जिस की व्याख्या आगे करंगा। यहां पर इतना ही कहिता हूं कि स्वाध्याय अध्य यन से वडा पृथिवी आकाश में कोई युरुषार्ध नहीं और जो कुछ भूत वर्तमान भविष्यत् है सो सव वेद में है। तिस्र वेद के दो विभाग हैं पहिला मन्न (संहिता) दूसरा ब्राह्मण जिस में मन्त्रों की विधि और अर्थ वाद है। तिसपर भी आत्राम्भार् वेद के अर्थाववोध के लिये महर्षि ओं ने ब्राह्मणानुसार शिक्षादि यडङ्ग तथा यडङ्गवत् इतिहासपु राण धर्ममीमांसादिशास्त्रकहं ।

अब में बेद्वंदाङ्गो और अग्रट माधव सायन महीधरादि आ चार्यी करिकहे भाष्यों का अनुसरण करिके ऋषिछन्द देवता वि नियोग सहित माध्यन्दिनीया वाजसनय सर्हेहिता का वाल कें। के बोधाध वृजभाषा में भाष्य लिखता हूं विद्वानों से प्रार्थना है कि मेरे पर कृपा करिके इस वेदार्थप्रदीय का अवलोकन करें॥

"इत्युपक्रमः॥

<sup>†</sup> तथाच यास्वत्वे म स्मर्थते। अध्या र स्मी १ पुरासन्यायमीमां साधमेशासाद्ग मिनिताः। बहाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्देशितः।

#### हरिःशोम्

#### **जें नमी यज्ञ पुर्वाय**

### पञ्चात्मकं हिरुपंच साथंने वेहरूपकम् स्वानन्द दायकं कष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः

मण्डलं दक्षिणमिह्नहृद्यं चाधिष्ठितं येन शुक्कानिय जूर्छाष भगवान्याज्ञवल्क्यो यतः प्राप तं विवस्तनं जयीमयमिन न्यान्यभिध्यायमा माध्यन्दिनीय वाजसनयके यजुर्वेदाम्त्राये सर्के सिक्ले सञ्जित्य ज्ञाविदेवतळ्चा छस्यनुक्रमिष्यामा, यजु-पामनियतास्त्रत्वादेकेषां छन्दो न विद्यते,द्रष्टार् झख्यः स्मर्जा-रः परमेष्ठ्याद्यो,देवता मन्त्रान्तर्भृता अग्न्यादिका हविभाजः सु-तिभाजो वाःनः प्राखोखाद्याम्योपवेषकपालेध्योलूखलाद यश्च प्रतिमाभूताः,छन्दा श्रंपि गायच्या दीन्यतान्यविदित्वा पोःधीते अनुत्रूते जपति जुहोनि यजते याजयते तस्य ब्रह्म निवीर्य यातया-मैभवत्ययान्तराश्चगर्ते चा पद्यते स्थाणं वर्ग्वति प्रमीयते वा पापी यान्भवत्ययान्तराश्चगर्ते चा पद्यते स्थाणं वर्ग्वति प्रमीयते वा पापी यान्भवत्यय विज्ञायेतानि योग्धीते तस्य वीयेवद्य योग्धिका-स्य वीयेवसरं भवति जिपता दुत्वेष्टा तत्कलेन युज्यते॥१॥त

ा इषे तादि खं ब्रह्मानं विवस्तानपृथ्यनतः प्रतिकर्मवि भागेन ब्राह्मणानुसारेण ऋषयो वेदितव्याः परमेष्ठी प्राजाप

<sup>•</sup> मं चूति वा पाढः

त्यो दर्शपूर्णमासमंत्रा एतम् धिर्देश वा प्रजापत्या द्वे त्वाप्रा रवानुष्टृ विनियोगः कल्पकारोक्त एवमूर्जे त्वा वायवा वायव्यं वेवो व ऐन्द्रं यजमानस्य प्रार्वा वसोवीयव्यं द्योमीनिरम्बन उरवा वसोवीयव्यं देवस्त्वापयः कामधुक्तः प्रम्नः सा विश्वायुत्त्रीः णि गव्यानीन्द्रस्थेन्द्रं विष्णो पयः ॥२॥योग

अगन इद्माग्नेये करूवा प्राजायत्या कर्मणे खुक् शूर्प प्रत्युष्टं हे राक्ष्मं उरु ब्रह्म रक्षोच्चारं सर्वत्र धूर्रम घृदेवाना विष्णु रत्वान उरु हविष्या अपहत्री रक्षो यछ्नारी हविष्णदेवस्य त्वा सा वित्री सर्वत्राग्नेये लिङ्गोक्त भूताय त्वा हविः स्वः शूर्पो हर्ष ह-न्ता गृहाः पृथिव्याखा हव्यं पवित्रे लिङ्गोक्तरिं सवितुर्देवीः श्रा-क्षिता अपान्यग्नये लिङ्गोक्ते देव्याय पात्राणि ॥३॥

श्रमीस्यदित्याः कृष्णजिनमवधूतर्रं राक्षमपदिग्रीवी त्रवले अग्नेहिविवेहत्स इदं मीसले हिविक्वहिधदेवतं वागिध यं पत्नी कृक्करो वाग्वयवृद्धर्दं शूर्पं प्रति त्वाहावेः परापृतम पहतर्दे राक्षसे वायुर्वी देवावस्त्रणहुला धृष्टिरुपवेषोः पाग्न आ देवयजमाग्नेये ध्रुवमिस पर्णणं कृपालान्यग्ने ब्रह्माने यं धिषणासि दार्षदं दिवः शम्या धिष्ठारोपलं यान्यमसिष्ण छं हिविमहीनामाज्यं ॥४॥र्दें

सं वपामि हवि समाय आपं जनयत्ये विदर्ध हिविरिषे त्वाज्यं घर्मी पएएं। पुरोडाशस्त्रिनाय त्वा त्र्याएं। त्रिती द्वि-त एकत क्रमेणादद इन्द्रस्य स्थ्यः पृथिवि वेदिवेजं पुरीष वर्षतु वेदिवंधान सावित्रमपार्हमर्गे आसुरे द्रप्सत्ते वृद्धि गोयनेण त्रीणि वेष्णवानि सुक्ष्मा नयाणा वेदिः पुराधप्रार्धे सोरपप्यचान्द्रमसी निष्ठुमं प्रोक्षणीः प्रेषो दिषत आभिन्वा-रिकमनिश्चितः सुबेधिनिश्चिता सुगदित्ये विक्षोर्योक्सपूर्ज नया-णामाज्यर्धं सवितुरापं तेजोसि धामाज्यं ॥५॥

पास्तरमूर्णम्बद्धं वेदिर्भुवपतये त्रीएयाग्नेयानि गर्ध्वस्त्र याणां परिधयो वीतिहोत्रं विश्वावसुराग्नेयां गायत्रीर्धं समिना ग्नेयर्धं स्थित्वा लिङ्गोक्तर्धं सिवतुर्विध्ताग् कर्णम्बद्धमा त्वा प्रास्तरे घृताच्यसि त्रयाणां जुद्धपमृद्धवाः क्रमेण विषेण हविर्शुवा असदन्याहि मां वेद्यवे वाज्जिद्धान्यं नमी देव र्धं त्वधा पित्र्यर्धं सुयमे सुवावंत्रिणा वेद्यावं वसुमतीमाग्नेय-मित ऐन्द्रर्धं संज्योतिषाज्यं मपीद्माणीः प्रति ग्रहण मुपद्दता द्यावापृथिव्यं॥ई॥

ब्रह्मतं प्रतिष्ठानं ब्रह्सितिराङ्गिर्सोः पप्यद्गनेष्ठा प्राशि वमेनं ने वैश्वदेवमेषा ने नुषुब ने वाजिज्हानेपमानीषोमयो श्वलारि लिङ्गो क्वानि वसुभ्यस्त्रयाणां परिथयः सं जानाशां व्यन्तु प्रास्तरे महतां किपिईहंनी त्रास्तरीमन्यः पाद् श्वानेची त्रं परिधिं देवल श्वानेची विषुभं विराष्ट्रपां यजुस्तामेः प्रियं यजुः स श्रेस्तवभागाः सोमसुक्मो वैश्वदंवी विषुभं यजुस्ताश्रं स्वाहा वाङ्गजुर्घृताची सुनो पद्यनमाः शूर्यं पवमान्किष हहानवा-

सानानवीनिति पंचार्षयो यज्ञो देवनाग्ने ग्रहस्वायो गार्हपत्यो गनये दक्षिणारिन: सर्खत्ये लिङ्गोले वेहाँिस वेहो हेवा मन सस्पतिवीतदेवत्या विराजिं सं बिहिर्लिङ्गोका विष्टिबिराङ्गपा करता प्राजापत्यहें रक्षसार्ट राक्षसं ॥ ॥ र्ड

अय याजमान् हें सं वर्चसा ताष्ट्री तिष्ट्र ब्दिविष्णु स्त्रीणि वैष्णवान्यस्माद्रागो॰स्ये भूमिरगन्म दैवतथं संज्योतिषाहवनी या स्वयं मूर्ः सूर्यस्य सीरे खंग्ने गृहपंत गाहिपताः सूर्यस्य सीर्

मान रद्माग्नेये॥ ए॥

या पित्यक्तः अनापते रार्धमानये सोमाय हे देवे स्वाहाकार श्रुतेर्यहता आसुरं ये स्पाणि कव्यवाहनीः गिनस्त्रिष्ट्रबनामी मक्ना पित्र्ये नमो वः षड्जिङ्गोक्तानि परे पित्र्ये आधन पित्रा

गायच्यूर्जमापी विरार्गाडे

ऋग्न्याथेयं प्रजापते रार्वे देवानामग्नेगीधवीएणं वा स मिधाग्नेय्यस्वतस्रो गायच्यः समिधा विरूप आङ्गरसः सुसमि द्राय वसुश्रुतस्तं त्वा भरहाजे। भूर्सुवः स्वस्तिस्रो महाच्याहः नयोगीनवायुस्पदेवत्याः क्रमेण द्योरिव यजमानाशीर्लक्षे क्तदेवतायं गीः सार्पराज्ञस्त्रुची गायचीर्गनः परावर्रूषेणदे-वतागश्रा

अगिनहोत्रं प्रजापतेरार्षमग्निज्यीतिः सप्त लिंगोत्तदे वता गायच्य आद्याः पंचैकपद अगिनर्वेची हे तक्षाग्पश्यत्परा

जीवलश्चेलिकः॥९१॥

यजमानाम्युपस्थानं वृहद्वानामार्षमुप प्रयन्तद्त्यनु-वाकश्राद्ये हे आग्नेयो गायच्यावुपवत्यो गातमा गह्माणे मूई न्वत्या विरूप उभा वं भरहाज ऐन्ह्रानी निष्ठुभमयं ते देवश्रवा देवताश्च भारतावाग्नेयीमनुष्ठुममयमिह वामदेवो जगतीम स्य प्रत्नामवत्सारो गव्या वाग्नेयी वा पयो देवत्या वागायंत्री त नूपा आग्नेयानींधाना आग्नेयी महापङ्कि स्थवसाना॥१२॥

चित्रावसी एतिहेवत्यमुषयी प्रयन्तं त्वमाग्नेयमन्यस्थ रेवती: स्टेंहितिति बीणि गव्यान्यप त्वाग्नेयं तृचं गायं मञ्चं न्यु हो विश्वामित्रो प्रते चत्रं हिपदा आग्नेयी बन्धु सुबन्धु सुतबन्धु विश्वन्धु रेवेकश इडे काम्या ग्रव्ये सीमानं बाह्यणस्पतं तृचं गायं व्रह्मणस्पतिमिधातिथिवी महित्रीणार्ठं सत्यधृतिवीरुणि एदित्य देवतं तृचं गायं पथि स्वस्त्ययं कदा चेनेन्द्रीप- व्यावृहतीं मञ्जु इंदास्तत्सवितृ विश्वामित्रः सावित्रीं गायतीं पर्वित्रे वामदेव आग्नेयीमित्रह्तां गायतीं गर्वे वामदेव आग्नेयीयां वामदेव वामदेव आग्नेयीयां वामदेव वामदेव आग्नेयीयां वामदेव वामदेव वामदेव वामदेव आग्नेयां वामदेव वाम

सुल्लकोपस्थानमासुरेएषं भूर्सुवः स्वः प्रवस्यदुपस्था नं चादित्यस्यार्थं नर्थगार्हपत्यः पार्ठं स्पाहवनीयोऽधर्यदक्षिण गिनगगन्माहवनीयोऽनुषुवयमग्निन्धंकुसारिएगिवृहती गाहर्ष त्योऽयमग्निरज्वाहार्थपचनोऽनुषु बृहा मा विषु बिराष्ट्र पा ये षामनुषु बुपह्ता महापद्भिस्ह्यवसाना तिस्त्रोऽपि वास्तवीः प्राम्यु बीहिस्पर्स्यः॥१४॥

चातुर्मास्यानि प्रजापते एर्घ प्रघासिनी मारुती गायत्री

यद्गामे मारुत्यनुष्टुबेन्निरुक्तामीधूणींगस्य रेन्द्रामारुती विराज मकन्तिन्द्रकारनेय्यनुष्टुबवभ्य यहाँदेवतं पूर्ण द्वि दे श्रीलीवा भ ऐन्द्रावनुष्टुभावसं ह गातम ऐन्द्रो पद्गी मना नु मानस्व तृचं बसुर्गायवं वयहं सीमी गायवी बसुरेषते दे रेदे अव रुद्रहं रे-द्भावका पंक्तिरपरा कक्षुञ्चवकं दे अनुष्टुभी पूर्वस्या विशिष्ट एतबास्तारपङ्गिस्त्रायुषं नारायण उिष्णह यजमानाशिषहं शि वो नाम क्षीरं निवर्तयामिलिङ्गोक्तदेवतमाशीः प्रायं ॥११॥म (४) अनिष्टामः प्रजापतेराशं एदं दे अत्यष्टी व्यवसाने आ द्यावर्द्धचे देवयजनदेवत्या विमा आय श्रोषधे कुशातरुण्हं स्व धितेक्षीर्मापो अस्मानापं दीक्षातपसीर्वासे महीना नवनीतं वृत्रस्यान्तनं वित्यतिर्दे प्रजापत्य देवो मा सावित्रमावोदेव्यनु-ष्टुवाशीः स्वाहा यशं चतुर्णा यज्ञ आकृत्ये चतुर्णामेरेडुभणा नाम गिनरापो देवी लिंगोक्तदेवता विरुद्ध।१६॥

विश्वो देवस्य स्वस्थात्रेयः सावित्रीमनुषुप्तरक्ताम् यो क्रषणजिनेषामीसि क्रषणजिन यूर्गस्यकि रोमिर्हरं मेखन र्ठ सोमस्य नीविविद्धो वीस स्द्रस्य सुसस्या क्रषणविषाणेच्छ्य स्य द्राक्षेत्रतं यत्रो देवी धीर्य देवा वाक्याणे दानो चस्तुःश्रोत्र-मध्यात्ममग्निमित्रावरुण वाहित्यो विश्वे देवा श्राधिदेवतर्ठं वा वा श्रापी जगतीयं ते तोष्टमपो मूत्रं पृथिव्या लोष्टमग्ने त्व-माग्नेस्यतुषुप्तुनर्मन भ्याग्नेर्य त्यमग्ने वत्स शाग्नेपी गा यत्रीर्ठं ग्रस्वे यत्सीममेषा ते हिर्ण्याज्यदेवतं जूर्सि वादिवतर्ठ श्वक्रमिस हिरएंय चिर्सि गी। सोमक्रयएी बायूपाग्ध्यारोपकल्प नया॥१९॥

वस्यस्यनुष्ट ब्रुहती वा सीमक्रयएयास्तुतिर्दित्या शा-ज्यमस्मे बण्णंलिङ्गो क्तादेवताः समस्ये पत्याशीरास्तार्यङ्किरेष-ते लिङ्गोक्तदेवतमास्मा कोग्सि सीम्यमभित्यर्धे साविच्यष्टि प्रजाभ्य-स्वा प्रजास्वा युक्तं त्वा सीम्यानि सग्मेग्से लिङ्गोक्ते तपसीग्देजार्ड्ड सोमो मिन्नो न द्न्द्रस्य सीम्ये स्वानारीति धिष्णयनामानि परि मागेन यी पुरस्ता ब्रुहती प्रति पन्यामनुष्टुप्यथिदेवत्यादित्याः कृष्णाजिन-मिहत्ये सोम्यमसम्मा निष्ठुभौ वारुणेयो सूर्यस्यानुष्टुक्काष्णाजिनमु-सा बूर्श्व ब्रहत्यान दुही भद्रो मे सीम्य नमो मिनस्यामितयनः सूर्यः सोगी जगती वरुणस्य पंच वारुणानि योते सोमी निष्ठुभंगीतमः॥१०।

श्रानेस्तन् एसि पञ्च वेष्णवान्यानेः शकलं वृष्णे दर्भ तरुणके उर्वश्यिस त्रयाणं लिङ्गोक्तादेवता गायनेण त्रीएयाने यानि सवतं नः पङ्किर्गनाविगिर्विग्डेत्योर्निर्मध्या हवनी-यागिनदेवते श्रापत्ये वायव्यमनाधृष्टमाज्यमग्ने वृतपा श्रा-ग्नेयमर्ठे सुर्ठे सुः प्रकृतिश्चतु खसाना सोम्यमन्त्योऽर्धे ची लि-द्रोक्तदेवतो या ते त्रीएयाग्नेयानि तन्नायनी चत्वारि पार्थिवानिवि-देशग्नेयमग्ने श्रिद्धिर योग्स्यामनु त्वा लिङ्गोक्तानि सिर्देद्धिर त्रयाणं वेदिरिन्द्र घोषश्चनुर्णमुनर्विद्रिद्महमाप्रे सिर्द्धिर पञ्चानं वाग्मूतेभ्यः सुग्धुवोग्स परिथयस्वयाणामग्नः संभारा गुग्गुलाद्यः॥१४॥ युद्धते प्यावान्तः साविचीं जगतीमिदं विष्णुर्मधातिथि विष्णवीं गायवीमिरावती विस्विस्तिष्ठुमं देवस्नुतावक्षं धुरी प्रा-चीस्वं गोष्ठमबहिंबधीने विष्णोर्नु तिस्रो वेष्णव्यस्त्रिष्टुम आद्ये हे यजुरने विष्णोर्नु प्रतहीर्घतमा श्रीतथ्या विष्णा रगरं पन्ने वेष्णा वान्यादंदे भिरिदमहर्षे रक्षों घ्र वृहन्ते। परवाणीदमहं पन्निलि क्रोक्तानि स्वगडस्थापरवाणि चत्वारि रक्षोहणो वः सप्त वेष्ण वानि यवे। सि यवे। दिवे त्वादुम्बरी सुन्धन्ता पित्र्ये उद्दिवं पञ्चा नामोदम्बरी घृतेन द्यावापृथिव्यमिन्द्रस्थेन्द्रं परि त्वा मधुद्धन्दा अनिक्कामेन्द्रीमनुष्टु भिनद्रस्थेन्द्राणि वीणि चतुर्थे वेश्वदेवं॥२०॥ निक्कामेन्द्रीमनुष्टु भिनद्रस्थेन्द्राणि वीणि चतुर्थे वेश्वदेवं॥२०॥

विभूरस्यशानां धिष्ण्या अग्नयः संमाडा हवनीयः प-रिषद्यो विह्थ्यवमानदेशो नभोगीस चात्वालो मुष्ठोगीसणामि वश्चराधामी दुम्बरी समुद्रोगीस ब्रह्मासनमजोगीस शाला द्वार्यो गिर्हरिस प्राजहितो वागिस सद्भरतस्य द्वार्ये अधनार्धस्यो मित्रस्यत्विजोगनयो धिष्ण्याः॥२१॥

ज्योतिर्ति वैश्वदेवं त्वर्धं सोम ऋतुर्भार्गवः सामी गायवी मनवसानां जुषाणो अप्रुदेवत्येकपदाविराड्यजुर्नारने नयारा स्य अग्रनेयीं त्रिष्टुभमयं नित्तिष्टुव्यजुर्नारने व्युरुविष्णो वेष्णा-व्यनुष्ट्रव्यजुर्ना देव सवितः सावित्रमतन्वर्धं स्वाहानिर्विद्गान्तिर्वे वनस्येन व्रतपार आर्गेनयमत्यन्यान्वनस्यितरोषधे कुप्रातरुण्धं स्विधिने परस्रद्यीमतस्वं वनस्यितः॥२२॥

अप्रेणीः पाकलं देवस्वा यूपः सुपिप्यलाभ्यश्च षालं

द्यामग्रेण यूपो या ते दीर्घतमा यूपदेवत्या त्रिष्टुभं ब्रह्मविन व ह्म हर्ड यूपदेवत्य विष्णाः कर्माणि हे मेधानि थिविषाचें। गा-यच्ये। परिवीर्यूपे। दिवः स्वरुरेष ते यूप उपावीस्तरणसुप देवा लिङ्गोत्तमृतस्ये ता पशुरग्नी वो मार्स्या लिङ्गोत्त मङ्यो प खुरापी देवीराप हैं सं ते पशुर्घृतेन खरुपासी रेवति वाग्ववी

तृएा थं स्वाहा देवे॥२३॥

माहिर्मू रज्जुर्नमस्ते यज्ञो देवी राषो र र्घमापमर्ध माप्रीकी चं ते मनस्ते पष्टः एं लिङ्गोक्तमोषधे तृएष्टं स्वधिते ग्सी रक्ष सं लिङ्गांक निरस्तमिदमह हैं रक्षोहणं घृतेन द्यावा पृथियवा यो वायव्यमिति राज्यस्याग्नेयथं स्वाहाक्तं वपाश्रयएयाविद् माप आपी महापङ्किस्त्रवसाना पावमानऋगन्यः पादः संते हृद्यर्ि रेडिस वसा प्रयुनं लिङ्गोत्तं घृतं वैश्वदेवं दियाः प ऋदिप्रयान्येन्द्रः प्राणः पञ्चद्भाषात्वानां लिङ्गोक्तं देव ताष्ट्री चिष्ट्रप्॥२४॥

ममुद्रं लिङ्गातानि दाद्या दिवं ने स्वरुमोपो हदयश लं धाम्नी-धाम्नी वारुणं यदाहर्वारुणी गायच्यनवसानाः सुमिनि या न शापरिं हिविष्मतीर्लिङ्गोक्तदेवतानुष्टवग्नेवेश्वत्वायीपान्य मूरापीं गायवीं मेधातिथिहिंदे सीम्यनुष्य सामराजन्सीम्ये भ गोतु लिङ्गोक्तदेवता विष्टुन्देवीराप आपीपङ्किः कार्षि राज्यम नुष्यमुद्रस्य समाप आपे यमग्ने मधुछन्दा आग्नियीं गायती मार्देयावा नियाभ्या आपमिन्द्राय तो पन्न सोम्यानि य

ने सोमी विषरीताबृहती खाद्याः पथ्याबृहती माभेः सोम्यमधे द्यावापृथिव्यमधे प्रागपाक्तीम्युष्णित्वमद्गं गोतम रेन्द्री प-थ्याबृहतीम्॥२५॥

ं वाचस्पतये प्राणदेवत्या विराणमधुमती लिङ्गेक्तं यते सोम्यर्धं स्वाहेग्र यजुषी लिङ्गोक्ते स्वाक्तते। स्युपार्थः श्चर्व वेभ्य-स्वा देवं देवार्धंशो लिङ्गोक्तमभिन्वारिकं प्राणाय ग्रहो व्याना-योपार्धं शुसवन उपयाम गृहीतोस्पन्तरेन्द्र मन्तरेने मधव देवत्या बिष्ठु बु दानाय ग्रह श्वा वायो विसष्ठो वायव्या विष्ठुभ मिन्द्रावाय् मधुछन्दा ऐन्द्रवायवी गायत्रीमयं वं गृत्समदो मेत्रावरुणीर्धंग्या वयं वसदस्यु स्त्रिष्ठुभं यावां मेथातिथि गश्चिनीं गायत्रीं तं प्रव-या वत्सारः काष्ट्रययो वेश्वदेवीं जगतीमछिन्तस्य साम्यर्धं साम-ष्योन्द्री विष्ठु हुम्यन्त्व या उग्नील्लिङ्गोक्ते॥ २६॥

अयं वेनो वेनस्य निषुप् सोमस्तुतिरिधि देवतमिधिय-ज्ञं च मनो न निषुप्सोमस्तुतिरिधियज्ञानुवादिन्यपमृष्टः प्राखे ग्यमृष्टो मर्क आभिचारिके देवारत्वा सुक्तमन्यिनो अनाधु-ष्टासि दक्षिणोत्तरे वेदि श्रोण्यो सुन्नीरः सुप्रजाः सुक्तामन्यिनो निर्स्तो दे आभिचारिके सुकस्य मन्यिनः पाकलं ये देवासः प-रुद्धे पो वैश्वदेवीं निष्टुभ माय्यणोग्स् लिङ्गोक्तदेवतर्ठं ॥ १०॥

सोमः मनते वेश्वदेविमन्द्राय ता पन्त लिङ्गोक्तानि सू-र्ह्यानं भरवाजी वेश्वानंशे त्रिष्टु भं ध्रुवींश्रस ध्रुवी ध्रुवं ध्रुवेण बुहती पूर्वींश्विची ध्रीव उत्तर ऐन्द्री पस्ते देवश्रवाः सोमी त्रिष्टु भं यजुरन्तं। देवानं। चात्वालदेवतं प्राण्ययं मे लिङ्गोक्तदेवतान्येक दश के। भि प्राजापत्ये। िशागवर्धमाना मधवे त्वा लिङ्गोक्तदेव तानि त्रयोदशा ॥२०॥

इन्ह्रामी विश्वामित्र ऐन्द्रामी गायत्रीमाघ तिशोक आग्नेन्द्रीमोमासो मधुछन्दा विश्वदेवीं विश्वदेवांसे गुत्समह इन्द्र मरुवश्वतस्त्रो विश्वामित्र ऐन्द्रामारुतीित्त्रष्टुभो मरुता ला यजुर्मरुत्वतीयं महा२॥इन्द्रेः भरद्वाजो माहेन्द्री विष्ठुभय शोजसा वत्सो गायत्री मुदुत्यं प्रस्कापवः सोरीं गायत्रीं चित्रं कुत्सशा जसा वत्सो गायत्री मुदुत्यं प्रस्कापवः सोरीं गायत्रीं चित्रं कुत्सशा द्विरसित्रष्टुभिष्ठं रूपेण वो दक्षिणश्चतुर्णं ब्राह्मणमद्यतिङ्गो कदेवनान्यष्टे।॥२४॥

विष्णे वैष्णवं कदा चनादित्य देवत्ये बृहत्ये। यज्ञो दे वाना कुत्सिख्यं विवस्वन्यजुः श्रदस्मे जगत्याशीर्वाम मद्य भरहाजाबाईस्यत्यः सावित्री विष्युभिष्ठं सावित्रोऽसिसावित्रिष्ठं सुश मीसि वैश्वदेवं बृहस्पितसुतस्य लिङ्गोक्तमहं भजापित रूपेएण्लमा देवता विष्युवग्ना इं इ पत्नी वन्नाग्नेयं प्रजापितः प्राजापत्यर्ठं ह-रिरस्युवसामे हयीर्यस्त लिङ्गोक्ते देवक्रतस्याग्नेयानि षर् ॥३०॥

समिन्द्रात्रिवेश्वदेवी तिष्ठुमं धाता लिङ्गोक्त बहुदेवत्या सुगावो देवी या रंग आवही वयमाग्नेयी यज्ञयज्ञमेष ते लिङ्गो-के यजुषी उठिहि खनः प्रोपो वारुणी तिष्ठुमं नमी वारुणमग्ने-रनीकमाग्नेयी तिष्ठुप्तसुद्रे ते सोमी विराट देवीगयः पङ्किर्षुह ती वा पूर्वी धर्चे आप उत्तरः सोम्यो देवानामाग्नेय मेज तु चवसानामहापङ्किर्यस्ये ते वशा पुरुदस्ये। गर्भी मरुतो यस्य गोतमो मारुतीं गायवीं मही द्योमिधातियिद्यीवापृथिव्यामि त्याग्निष्टोमः॥३१॥

श्य बाडिश्वातिष्ठद्गीतम ऐन्द्रीमनुष्ठुम युस्वाहिमधु छन्दाइन्द्रमिद्रतमे। यस्मान्तेन्द्री विषुण्यर ब्रह्मरूपेण वोडिशिनः स्तुतिरिन्द्रश्चेन्द्रावारुणी वोडिशि देवत्या वा यजुरनाग्ने पवस्व वेरवानस आग्नेयीं गायवी मृतिष्ठन्तुरुस्तुतिरेन्द्रीमदृश्रंप्रस्क-एक्सोरीं तिस्नोपि यजुरना उदुत्यं देवानामार्थमाजिघ्रेडेकेोसुरु-विन्दुर्गस्रेमहापिङ्कः प्रस्तारपिङ्कः विनः श्रासे। भरद्वाज ऐन्द्री मनुष्ठुमं वाचस्पतिं वेश्वकर्मणीं विष्ठुप्विश्वकर्मन्तेन्द्री वेश्वकर्मण्यग्नये त्वा देवार्षाण्यदाभ्यदेवत्यानि ब्रेश्नीनां त्वा से। स्यानि ॥३२॥

सबोत्यानं देवानामाधिमह रितः पश्चदेवतमुपस्य नृतिश्चिष्ण गार्गनेपी सबस्य बृहती यजमानानामात्मस्तुतियुवं तं परुछेप ए न्द्रीगत्यिष्टं व्यवसानामाद्योश्येचे ऐन्द्रापार्वतः परमेष्टी नेमितिका न्याध्यायाद्वसिष्टस्यार्थं लिङ्गोक्तदेवतानि चतुस्बिर्रशद्ययोविष्ण् वा वारुणीविष्टु प्रदेवं दिवमाशीलिङ्गोक्तदेवता चतुर्स्बिर्रशत्वा प्रमदेवत्या विष्टु वा प्रवस्व धर्मदेवत्या पिङ्कि स्वष्टु बा यज्ञस्य यज्ञदेवत्या विष्टु वा प्रवस्व सेमिं गायवी नेश्चवः क प्रप्यः॥३३॥

(ह) अथ वाजपेयो ब्रहस्पते रार्षिमिन्द्रस्य च देव सवितः सा वित्री विषुप्रभुवसद्मेन्द्राणि त्रीण्यपार्धे रसदेवत्यानुषुप्रवालि द्रोक्तदेशनानुषुपंपृची यज्ञषी दन्द्रस्य रघो वाजस्य पार्थिच्यति जगत्यन्त्यः पादः सावित्रीः प्वन्त्त्राध्वेद्वत्याः नवसाना पुरद्धिताग्वा तोवा तिस्त्रोः श्वस्तुतय उष्णिक्कि षुक्कगत्यो वाजिनोः श्वादेवस्या हं लिङ्गोक्तानि वाजिनोः श्वा एषस्य हे द्धिकावा वामदेव्योः श्वादे वत्ये जगत्यो पान्तो विसष्ठो विराजं नेनोनामानेदिष्ठो जगतीं वाजे वाजे विसष्ठिस्त्रिष्टु भमा मा प्राजापत्यां वाजिनोः श्वाः १६॥

आपय आयुर्यक्तेन प्राजापत्यानि प्रजापतेः खरमृता यजमानोः स्मे दिशो नमः पृथिबीयमासन्दी यन्ता सुन्वन्वा ज स्य प्राजापत्यं तृन्वं नेषुभर्ठं सोमं तृचं तापस आद्या वेश्वदे-व्यनिरुक्तानुषुपृद्वितीया लिङ्गोक्तदेवता तृतीयाग्नेयी प्र नो लिङ्गोक्ता गायत्री सर्स्वत्ये सुन्वन्त्रग्निः सप्तद्श लिङ्गोक्तदेव नानि॥३५॥

शय राजस्यो वरुणस्यार्षमेव ते पार्थिवमग्निनेमेथे। देवार्षाएपाध्यायाहणाद्यानि देवान्यग्ने सहस्व देवश्रवादेववा तश्च भारतावाग्नेयीमनुष्टुभ मुपार्ठंष्रोस्त्रीणि रक्षोद्यानि स विता दे यजमानः॥३६॥

त्र अपो देवा आपी त्रिष्टु वृष्ण किर्मिर्लङ्गोक्तानि मधुमती रनाधृष्टा आपे सोमस्य चमीग्नये लिङ्गोक्तान्यनिभृष्टमाष्ठे सधमादो वारुणी त्रिष्टु प्रस्त्रस्य चतुर्णी तार्ष्यपाण्ड् धीवासोशी-षाणीन्द्रस्य धनुर्मित्रस्य बाहू त्वयायं धनुर्देवाषणणामिषव आविः प्राजापत्यं पर्णण लिङ्गोक्तानि॥३०॥

अवेषा मृत्युनाशनं प्राचीं पञ्चाना यजमानः अत्यस्त

मासुरं मृत्योरोजोसि रुक्यो हिरायरूपी मैदावरुणी विष्टुव्य जुरना सोमस्य सुन्वन्मपर्वतस्यापी विष्टुविष्णेर्स्त्रीणिलिङ्गो क्रानि सुन्वन्मजापतेन प्राजापत्याविष्टुव्यजुर्मध्यायममुख यजू रुद्र यद्दोद्रम्॥३०॥

इन्द्रस्य लिङ्गोक्तानि मातं संवरणः प्राजापत्या ऐन्द्री विष्ठुभमग्नयं लिङ्गोक्तानि पृथिवी मातर्भमि हुईसो वामदेवः सोरीर्ठ सप्तपन्च परब्रह्माभिधायिनीमतिजगतीमियच्छतमाना वृगेसि प्रारवेन्द्रस्य बाह्र स्यानास्यासन्दी क्षत्रस्याधीवास्ठ स्यो नाथ्यं सुन्वन्तिषसाद छनः प्रोपो वारुणी गायत्रीमभिभूरस्यक्षा यजमानो वा ब्रह्मस्त्यमाभन्त्रणानि पद्धलिङ्गोक्तानीन्द्रस्यस्यो शिनः पृथुरानेयर्ठं स्वाहाक्तताः सवित्रा लिङ्गोक्तांदेवतम् ॥३६॥

अथ चर्क सीनामएयश्विनी एर्षमिश्वभ्यां निए लि-जोकानि वायुः सोमी गायनी कृविक्त वर्धे सुकीर्तिः काक्षीवत आद्या सीम्य निरुक्ता निषुत्युवमनुषुप्पनिमव निषुविष्वसर् स्वतीन्द्रदेवत्ये अश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्ये ॥४०॥

द्ति स्वीनुक्रमएगिये प्रथमोग्ध्यायः॥१॥

पञ्चितिकः प्रथमा चितिः प्रजापतिहितीया देवानां तृतीयन्। पञ्चितिकः प्रथमा चितिः प्रजापतेहितीया देवानां तृतीयन्। ग्न्यो विश्वकर्मण्यः चतुर्थयुषीणं पञ्चमी परमेष्ठिनोऽथ प्रतिकर्मदर्शिनो युज्जानोऽशे साविवाणि सवितापप्रयहाद्या तृतीया चानुषुसतुर्थीषष्ट्यो जगत्यो हितीया गायवी पञ्चमी विष्टुविमं नो यजुर्ना गायत्र्यनवसाना एदे भिर्हसे ग्नुष्टु व्यजुरना॥१॥

प्रत्ते नाभानेदिश्व शाश्वीमास्तारपङ्किर्युक्तायां कु श्विगार्दभी गायत्रीं योगे-योगे प्रानः प्रेप आजीं प्रत्वे खि षु बिराङ्गपा यज्ञर्गभीरुयजुः पृथिव्यास्त्रीएयाग्नेयान्यन्विन राग्नेयीं त्रिष्ठुभं पुरोधस आगत्यमयो भुव आश्वीमनुष्ठुभमा कम्यानुषु ब्योस्ते बृहत्युक्ताम विराडुदक्रमीत्रिष्ठुवा ला देगुः समद आग्नेय्यो परि सोमको गायत्रीं परि त्वा पायुरनुष्ठुभंत मग्ने गृत्समदो जगतीम् ॥२॥

पृथिव्या आग्नेयमपा पुक्षरपर्गार्ठं खराट्पड्किः प्रामि हे अनुष्टुभी क्षणाजिनपुक्षरपर्ग पुरीव्योगिनस्वामग्ने त्व च भरद्वाज आग्नेयं गायचर्ठं सीदहोतर्देवश्रवादेववातश्च विष्टु भ नि होता गुत्समदः सर्ठं सीदस्व प्रस्कावो बृहतीम्॥३॥

श्रुपो देवीः सिन्धुद्दीप शापीं न्युडुसारिणीर्डं सं ते वि-षुप्याधिवे। धीं वायव्ये। धीः सु जातो नुषुवा गेनप्युदुतिष्ठ वि-श्रुप्याधिवे। धीं वायव्ये। धीं कण्व उपरिष्ठा हु हती र्वे सजात स्त्रि-तिस्त्र षुभधं स्थिरे एसभेय्यनु युदुष्ठिणग्वा थिवे। भवाजीप-ष्याबृहती त्रेतु लिङ्गोक्ता महापङ्गित्व्यवसाना गेने गायत्र्ये-कपदा गेनप्युतमिनमा गेनये शोषध्यस्त्र युवनुषुभावीषधि-देवत्ये व्यस्यन्त्रा गेनपे। धीं विपाजसोत्कीलः कात्य शाने-धीं तिषुभम्॥४॥ श्रापो ह्यापर्धं सिन्धु ही पस्त गायतं मित्र उपरिष्ठा हु है ती मेत्री रुद्रा अनुषु ब्रोद्री सर्धं स्रष्टां हे सिनीवाली देवत्य उपित्राहित्या मरवस्य मृत्यिएडो वसवस्त्वा लिङ्गोक्तानि सर्वत्रादि त्ये रस्तादिति रोखं कावायादित्योष्णि गदिति रावटं देवाना प्रश्लोखानि मित्रस्य विश्वामित्रो मेत्रीं गायतीं देवस्त्वा सावित्री बृहत्युत्थाय पूर्वी धर्म अर्थे अर्थे उत्तरे मेत्रः॥५॥

श्राकृति लिङ्गोक्तान्यो द्भमणानि मा स्वीरव्यो गायवी विषुभाविग्नश्च पाद आग्नेयो द्भन्तः सोमाङ्गतिराग्नेषीं गाय वी परस्या विरूप आङ्गिरसः परमस्या आरुणिर नुषुभ पदाने दे जमदीनरहरहर्नाभाने दिस्र स्थिभो याः सेना अनुषुभः सर्वा आग्नेय्योन्त्योपरिष्ठा द्वहती॥६॥

द्यानी वत्सप्रीिख्युर्भि रोक्मी नक्कोषामा कुत्सणा ग्नेयी विन्धा प्यावान्व साविची जगतीर सुपर्णः कृतिश्चतुर वसाना गारुत्मी विषद्मी विष्णेति द्रोक्कान्यकन्द इत्सप्रीरा-म्नेयी त्रिष्टुभमग्न अर्धबृहत्यग्ने महाबृहती पुनर्गायत्र्या-हा ता ध्रुवानुष्टुभमुदुत्तमर्रे सुनः शेपो वारुणी त्रिष्टुभम् ग्ने वित आग्नेयीर्रे हर्दसः उक्का जगतीह्यजुरनान्ते बृहद्य-जुः सिद्द्वमाग्नेयी त्रिष्टुबन्तराने ग्नुष्ट्भी॥०॥

दिवस्ययोग्नेयं त्रेष्ट्रभं हादशार्चे वत्सप्रीभीलन्दनः समिधानि विरूपक्ष आद्भिर्म आग्नेयं गायत्रमुदुत्वा नाप सोन्तुषुभं प्रेदत्रषुष्प्र प्रायमाग्नेयीं वसिष्ठस्त्रिष्ट्रभमापो दे- वीरप्बरने विरूप आग्नेयीं गायबीं गर्भी श्रास तिस्नोश्नुषु-भी बीधा में दीर्घतमा त्रिष्ठुमर्हें स बीधि सोमाद्गति राग्नेयीं प-जुरन्तां गायत्रीं यजुर्वेश्वकर्मणं पुनस्वा त्रिष्ठ्वाग्नेग्री॥ण॥

अपेत लिङ्गोक्तवहृदेवत्या संज्ञानमूषदेवत्यानि जी-एयग्ने सिकताश्चितः परिश्रितोश्यिष्ठं सः पञ्चित्रमाग्नेयं चै-षु मेवित्वामित्र चतुर्थ्यनुषुवयं ते नुषुप्चिदेष्ठके लोकं लिङ्गोक्तानुषुप्ता अस्यापी प्रियमेध एन्द्र इन्द्र जेता माधुक्त-न्द्रमऐन्द्रीर्धं समितं चतस्त्रोद्ध्यग्निदेवत्या उद्यागुपरिष्टाहुहे त्युष्णिक्यङ्कयो मा ते वोखास्तुतिस्त्रिष्टुप्णरंग

श्रमुन्वनं नेकीं विचं त्रेष्ट्रभं यं ते यजमानदेवत्या नमा विराद्वितिदेवत्येकपदा निवेशन शाग्नेयीं त्रिष्ट्रभं वि श्वावसुर्देवगन्धर्वः सीरा हे सीर्देवत्ये बुधः साम्या गाय नी त्रिष्ट्रभो श्रनं चतस्तः सीतादेवत्याः कुमारहारितो हे विष्ट्रभो तृतीयापङ्किश्चतुर्धिनुष्टुिच मुच्यश्वमानदुद्दी गा यत्री सजूर्तिङ्गोक्तदेवतम्॥१९॥

या श्रीषधीः सप्तविहें शातिमनुष्टुभ श्रीषधी स्तुति माधविषो भिषड्युचन्तु बन्धुद्दी द्शाना रभ्याधी ता मामा हिराय गर्भः कायीं त्रिष्ठुभमभ्यावर्तस्वोष्णिगग्ने खद्गायत्री षं त्रिष्टुवरने तव पावकी गिनग्रनेयहें षष्टुचं प्रथमे विष्टार-पङ्गी तिसः सतो बृहत्युपरिष्ठाच्योतिः षष्ठ्याप्यायस्व गोत-मः सोम्योगायत्री त्रिष्टु बुष्णिहं आते वत्सारस्तुभ्यं मा दे

## विरूपित्तत्वो गायच्यन्त्राग्नेय्यः॥११॥

(१३) मिय ककुबाग्नेयी ब्रह्मादित्यदेवत्या विषुप् हिर्एय ग्रभी हिर्एयगर्भः कायी विषुभ द्रप्तो देवश्रवा आदित्यो न मोःसु सार्प तृचमानुष्ठुभं कृणुश्व पश्च प्रतिसरा रासोघ्रा देव नापार्षि संबीस्त्रिष्ठभः आग्नेयीवीमदेवश्चापश्यदग्नेश्वाय जुराग्नेयमिन्द्रस्थेन्द्र सुविश्विशिराग्नेयी विष्ठुभम्॥१२॥

धुवास्यूर्धेबृहती प्रजापितर तुष्टुब्सूरसि प्रस्तार प-द्भिरासार्थः स्वयमात लादेवता विश्वस्मा इत्येतस्य च यज्-षः काएडाकाएडादा तुष्टु भं ह्यूचमिनना दृष्टं दूर्वेष्टकदेव तं यास्त आग्नेयं ह्यूचमा तुष्टुभिन्द्राग्निभ्या दृष्टं विराड्यं लोकः स्वराडसे। लोकः प्रजापतिष्टु वेश्वज्योतियं मधुश्वर्तुदे-वतमषाटासि सवितापप्रयद्देवा वापप्रयन्त्रिष्टकादेवतम्॥१३॥

मधु वाता वेश्वदेवं तृचं गायंत्र गोतमो प्रांगम्भन्यद्भि खीन्समुद्रां खिष्ठु को म्य खुचं धुवासि त्रिष्ठु विषे बृहत्यो रवंद्यु च्याने युक्षा नेयं ह्यूचं गायत्र माह्यायां भरहाजो हितीयस्य विक्षा सम्यक्ति खुद्धि द्वीक्त तेव ते वृहत्य गिन च्योति विक्षा गादित्यं गर्भ पत्र चिमा गेनेयं तेषु भिममं मा पत्र चीनियां विक्षा गादित्यं गर्भ पत्र चीना यज्ञ वी तं यविष्ठो प्रानाः का च्या थ्या गेनेयीमनिरुक्तां गायद्रीमपं त्वा विक्षेप्राति रेष्ठकान्य यं पुरः पत्र विक्षा प्राप्त स्वत्यानि लोकं ता इन्द्रं तिस्रः प्रतिकात्रा एवर्षं सर्वत्र गर्थः।

(ए) अय दिनीया चितिर्धुविसितिः पञ्चाित्वन्यस्नासं प्रथ मा विराद्वतस्त्रिष्टुमो यजुरन्ताः सुकश्चर्तव्यर्धे सजूः पञ्च विश्वेषां देवानामार्थे ता एव देवताः प्राणं मे पञ्च वायव्यान्य पः पच्चापानि मूर्धा वय एकोनविर्वेशाति लिङ्गोक्तदेवतानि ॥ १५॥

अय तृतीयेन्द्राम्नी अनुषुप्यूर्वोध्येन् रोन्द्राम उत्रःस्व प्मातृ एदेवतो विश्वकर्मा वायव्य हैं ग्रन्य सि पञ्च दिग्देव-त्यानि विश्वकर्मा वायव्यं नभुश्चेषश्चर्तव्ये आयुर्मे दशा लि-कुतिकदेवनानि मा छन्दऋषद्विष्ठेपान्म्धीनुष्ट्वान्त्री परोष्णि क्तुर्देश यज्र्ठीष प्राणदेवत्यानि ॥१६॥

अथ चतुष्यो अर्षा द्याग्नेद् शैक्या सप्तद्या सर्वी गिलिद्वोत्तदेवतानि सहस्वतेच्यम् ॥१७॥

(१५) रुपय पञ्चम्यग्ने जातानाग्नेयो विषुभी षोउपी चतु श्वतार्हियो लिङ्गोके अग्नेस्त्रिएवेव चत्वार्हियाद् प्रिमने कोन विशेषाद्राज्ञिस पञ्चायं पुरः पञ्चेतानि सर्वाणि लि ङ्गोत्तदेवतानि॥१७॥

ऋगिनम्थीग्नयो मुवाकः प्रथमस्तृचो गायवो दिती यस्त्रेष्ट्रभो भुवस्तृतीयो जागतो यमिह चतुर्य आनुष्ट्रभः सर्वायः सं पञ्चमः प्रगाय एनावस्तव पूर्वा बृहती सतीब् हत्युत्तरा ताभ्यां तिस्तो वृहत्यः संपादिताः षष्ठ उषिगहो। रने वानस्य सप्तमः युनः काकुभः प्रगाथौ भद्रो नस्तत्र पूर्वाक कुप्रतो बुह न्युत्तरा ना भ्या निस्त्र ककुभः संपादिना अष्टमःपा

क्रीशिनं तं पर्पाङ्को नवमोश्येने तमग्निर्धं होतार्मतिछ-न्हास्त्रवसानायेन त्वं हैपहरुत्वः॥१४॥

अयमग्निर्विर्त्योश्बोधि बुधगिविष्ठिरो जनस्य सुत-भरः सरवाय द्वः सर्धं समित्संवननस्बा प्रस्काण्वः एना वो व-सिष्ठोश्यने वाजस्य गोत्तमो भद्रो नः सीभिरिर्गिनं तं कुमारवृषी येनाष्टावाग्नेय्यः षद्विष्ठभी दे अनुष्ठभी तपश्चर्तव्यं परमे-वृष्ठि सीरं प्रोथदश्चो वासष्ठस्त्रिष्ठुभमाग्नेयीमायोद्धे स्वयमा-नृष्णदेवते सहस्वस्य पञ्चाग्नेयानि॥२०॥

(१५) रीद्रोग्ध्यायः परमेष्ठिन आर्ष देवानं वा प्रजापतेवीद्यो ग्नुवाकः षोडप्रीर्च एकरुद्रदेवत्यः प्रथमा गायत्री तिस्रोग्नुषु भास्तिसः पङ्कायः सप्तानुषुभो द्वे जगत्यों मा नो द्वे कुत्सः॥२१॥

अन्याम्नुबाके सन्नेकरद्रस्तुतिराद्योपरिष्टाहुहतीमा कुत्सस्य तृतीयानुष्टुद्धे त्रिष्टुभी हे अनुष्टुभावसंख्याता बहु-रुद्रदेवत्या द्यानुष्टुभी मन्त्रा अवतानसंज्ञकास्ततीन्त्यानि जीणि यजूर्रेसि बहुरुद्रदेवत्यानि प्रत्यवरोह्संज्ञका मन्नुभा२२॥

मध्ये सर्वाणियज्हीं दिरणयवाहव इति तिस्रो श्वीत् यो रुद्राणं नेषा मुभयते नमस्कारा अन्ये न्यतरतो नम् स्कारा अपरे जाननाम रुद्राः सभाभ्य इत्यादयो नमोवः कि रिकेभ्यः इत्यिनवायुस्र्यहृदयभूताः पञ्च चाहतयो वहुरुद्र-देवत्याः ॥२३॥

(1) अप्रमन्सारुतमप्रमस्ते प्रममय्याशीर्य दिष्म आभि

चारिकमिमा म आग्नेयसृतवी वृह्ती पङ्किर्वी समुद्रस्य है गा-यच्योष्ट्रमञ्ज्ञगती त्रिष्ट्रबापामिदं बृहत्यग्ने पावक वस्यवः स नो मेथातियरेते आग्नेय्यो गायच्यो पावकया जगतीं भर् हाजी नमस्ते बृहतीमाग्नेयीमृषिसुतालोपामुद्रा॥२४॥

नुषदे पञ्चाग्नेयानि ये देवा जगत्या प्राणदेवत्ये प्रा णदा बृहती पङ्किवीग्नेय्यग्निसिग्मेनाग्नेयीं गायवीं भरहा-जोय इमा वैश्वकर्मणीस्त्रिष्ट्रभो विश्वकर्माभीवनः॥२५॥

आसुरेन्द्रिहिद्श विषुभो प्रतिरयो वस्ष्रानुषुविषु
देवत्या प्रतियो द्वन्तित्यनुषुवसे या मारती विषुव्यव लिङ्गाक्तदे
वता पङ्किर्मभीणि लिङ्गोक्तेव विषुवुदेनं तिस्रो नुषुभ आद्या
ग्नेयी हितीयेन्द्री नृतीया लिङ्गोक्तदेवता पच्चिद्रशः पच्च यज्ञा
गिनसाधनवाविन्य आद्ये हे विषुभी नृतीया पङ्किर्बहती वाचतुर्थी
वहत्येवान्या विषुविमा नो हे आदित्यदेवत्ये आद्या विश्वाव
सोहितीया प्रतिरयस्य देवहविधृतिरनुषुव्यक्तदेवत्या वाज
स्थेन्द्रानुषुवुङ्गाभमेन्द्राग्न्यानुषुवेव ॥ २६॥

कमध्वं पञ्चाग्नेय्यः स्मद्यानुषुप्ततिस्त्रिषुप्ततो बहती पि-पीलिकमध्या ततोनुषुप्रिषुवन्त्याग्ने सहस्राक्ष विगडाग्नेयीसु पर्णो हे पङ्कितिस्तुभो तार्रे सिवतुः सावित्रीं त्रिषुमं प्रस्ताज्यो-तिषं करवो दहर्श विधेमाग्नेयी गृत्समदिस्त्रस्थानोगिनर्देवता प्रेहो विगडाग्नेयी विसष्टस्य चित्तिं वेग्वकर्मएयतिजगती सप्ततः प्राग्नेयी निषुप्तप्तन्तस्वीरणम् ॥२०॥ मुक्तज्योतिः षएमारुत्य अग्द्या चतुर्थी चोषिएक् हितीया च तृतीया च गायवी पञ्चमी जगती षष्ठी गायत्रपुष्णिग्वेन्द्रं हैं वीर्मारुतिममं वयोदण्चं आग्नेयह्रेष्टुभोग्नुवाको यत्रस्तृति र्षृतस्तृतिवी व सोधीराभिवादिनी वा घृतं मिमिक्षे गुत्समदः स मुद्राह्ममदेवश्चत्वारिश्रङ्गा यत्तपुरुषदेवत्यग्वरषभो मन्त्रः ॥२०॥ १६०) वाजश्च मे देवानामार्षमेतेर्यजुर्भिर्यजमानोग्गेनं कामान्या चते वाजश्मवीयर्धं सन्नर्च विश्वे वेषुभं वेश्वदेवं सुशोधानाको वा जोनिस्तिक्वोग्नदेवत्या आद्यानुष्टुद्धे विष्टुभो सं मा विराजावाग्ने य्यो सरस्वत्ये लिङ्गोक्तदेवतम्॥२६॥

मृताषाद्ग न्धवीप्तरसः सनः प्राजापत्याः प्रस्तारपद्भिः स मुद्रोधिस वायव्यानि वीणि रूचमाग्नेय्यनुष्टुप्तत्वा वारुणीं विषुभिष्ठं सुनः प्रेषः खर्माग्नेयानि पञ्चाग्नि युनज्याग्नेय्यसिम् श्राद्ये हे विषुभी पद्भिस्तृतीया दिवो हे आग्नेय्यो परेषिणुद्धहापदपद्भिः दृष्टी पन्नो ह्युचं यजमानाग्निदेवत्यं गालव शाद्योषिणग्दितीया गायवीण्य

यहाक्तादछर्चमाग्नेयं विश्वकर्मणसृतीया देवी बाह्या जग ती तिस्रिष्ठि मश्वतस्रोग्नु छुभोगीनरस्म्यग्न्यहेतवादिनीं त्रिष्ठुभं देवश्रवादेववाताश्वभारतावृत्तो यजुर्ये अग्नयोग्नु छुवाग्नेयी॥३१॥

वार्वहत्याय सम्मिन्द्रो प्रयदाद्ये हे वार्वघ्यो गायनी निहुभी विश्वामिनस्य चि नो नुष्टुम्मृगो न निष्टुप्प्रथमार्ठ शासी
मारद्वानो दितीया जय ऐन्द्रो हे विश्वानयी गायनी निष्टुभी पृष्टे हि
बि कुत्सस्य चाप्रयाम हे निष्टुभावा ग्नेयोका मनत्यवस्याम मर्

हाजस्य च वयं ने कात्यस्थोत्कीलस्य धामछ्द्नुषु हो स्वदेवी ॥३२॥

(१६) अथ सोवामणी प्रजापते गर्ष मिश्वनो सरस्वत्याश्च स्वांद्वी जाः
नुषु प्रुगसोमदेवत्या सोमो॰सि चावारि सोगणि परितो भारहाजः
सोमो बृहर्ती वायोस्तृचो गायवः सोम्य आभूते क्री हाक्षत्रं विषु प्रुप्तु
गसोमदेवत्या नाना हि जगती सुगसोमदेवत्या तेजो॰सि पयो देवन्यान्योजो॰सि सुगदेवत्यानि पाव्याप्रदे हैमवर्चे रनुषु बिषू चिकास्तु
निर्यदा पियेषा गनेयी बृहती संपृचस्य प्यग्रहा विषृचस्य सुगग्र
हादेवा पशं ब्राह्मणनुवाको विरंप्रतिरनुष्टुभः सोमसंपन्॥३३॥

सुरावनं चतुर्करंचं मेष्टुभमिद्धं सर्स्वतीन्द्रदेवत्यं वितः भ्यः सप्तिष्याणि पुनन्तु मा नवर्चे पाबमानमाद्ये हे पित्रे अनु हुमी प्रजापनिस्तृतीयां वेषानस् आग्नेपी गायवीं चतुर्थी लि द्वाक्तदेवतानुषुप्यव्वम्यागेनषी गायवी षष्ट्याग्नेपी ब्राह्मी च गा-यवी ब्राह्मस्तृतीयः पादः सोमी मत्रमी सावित्र्यस्मी नवमी वि-षुद्धेश्वदेवी ये समाना अनुषुभी पित्राद्या हितीया यजमानाशी ई सती विषुद्धेवयान पित्रपारोगे पन्यानी ब्रवीतीद्र हिविद्यव नाष्ट्रियंजमानाशीः ॥३४॥

उदीरतां वयोदशंची पिद्धं वेष्टुमर्हे शङ्कः एकादशी तुज गत्याच्या जानु इशकी नव पिद्धा दशम्यन्द्री गायवी तु-तीया चतुर्थी नवम्यो नुष्टुमित्वष्टुम इतराः सोमो राजाष्ट्रचिमित्व सर्वितीन्द्रा अपश्यन्ताद्यासित्वो महाबृहत्युपान्या च चतुर्थिन्य अतिजात्यो शेषे अतिश्वार्थी व्यवसाने सीसेन तन्त्रमित्व सस्वतीन्द्र देवत्याः षोडश जगत्यः ॥३५॥

(अ ) क्षत्रस्य योनिर्द्विपदा गायत्र्यासन्दी देवताका मा ला क्र क्लाजिनं मृत्यो रुकाविष्वनीमे बज्येन लिङ्गोक्तदेवतानि चीएि की गिस प्राजापत्या गायची प्रिरो मे पञ्चर्च मिन्द्रश्रीरा वयव देवताकं तृतीया गायच्यन्या महा पङ्किस्यवसाना चुषु-भोग्न्याः प्रति क्षेत्रे वेश्वदेवं त्रया देवा देवीपड्किस्यवसाना प्रयमा दिनीयेवैश्वदेवमाशीर्लिङ्गं लोमान्यनु वृद्धिङ्गे तदेवना॥३६।

यहेवासिस्रोगीनवायुस्यदेवत्या अनुस्भः क्ष्माएडीपेड्रा में लिङ्गाकदेवतर समुद्रे ने दिपदाविराखायी दुपदादिवानुषु-वायुह्यर्धं सेम्येनुषुप्रस्करावस्यापो अद्याग्नेयीपङ्किरेधोगसिस मिद्देवत्य यजुषी समाववर्त्यनिरुक्ता गायकी वैश्वानरज्योतिर्यज्ञर् भ्याद्धाम्याग्नेय तन्त्रमानुष्टुभ माम्वतरा निर्हे भुना सोयनु षुपिच्चिन्त परि सोयेन्द्री वानुषुप्धानावना मेन्द्री गायवी वि म्बामिबस्य च ब्रहिन्द्राय ब्रहती न्रमेथ पुरुषमेधयोरधर्यो गायती॥३०।

यो भूनानामात्म अवादा यङ्किर्नारायाणीया केलिड न्यस्य प्रा एपा मे दे अनुषुबुपरिषाद्वहत्यों लिङ्गोक्तदेवते समिद्व दुन्द्रएका-दशापीस्त्रिषुभ आद्भिरस इध्म सनूनपान्तराप्रारस रूडो बहि हीर उपासानका देव्या होतारा तिस्रो देवीस्वष्टा वनस्पतिः स्वाहाक्कतय र्त्येता आप्रीदेवता आयातु सप्न विषुभ ऐन्ह्य आमन्द्रे बृहत्याया-तु वामवेवस्वातार् गर्गे ध्यामन्द्रेविश्वामित्र एवेहसिष्ठः॥३०॥

अय होतं विपश्रोः समिद्धो आग्निराप्रीहीदश विद्भिर

श्विसर्खतीन्द्रदेवत्या अनुसुभीः श्विना हिविसिसो नुषुभ एकेका निव सरस्वतीन्द्रदेषत्या य इन्द्रसवितृ वरुणदेवत्या निस्तो न्तु छुभो ः त्रिना गोभिसिसो नुष्मो युवं पुनमिवानुषु प्रिष्टुभो यस्मिन्न-श्वास आरनेयोजगती विष्यावश्विना तेजसेकाद्शचिरं शास्त्रगोम द्गुत्समदस्तृचमात्रिनं गायत्रं पावकानो मधुछन्दाः सार्खनिमन्द्रा याह्येन्द्रं मधुछन्दा एबानुक्तमानुष्टुभमिष्यसर्खतीन्द्रदेवत्यम्॥३४॥ (अ) इमं में गायची विष्टुभी वारुएयो सुनः शेपरत्वन्वस्विष्टुभावा गिनवारएंथे। वामदेवा मही सूषु त्रिष्ट्वादित्या सुत्रामाएं। गयझा त सुनावं नोः खर्या गायत्र्या ना मेत्रावरुणीं गायत्रीं विश्वामित्रः प्र बाह्बा विश्वास्त्रिष्टुमर्हं समिद्धोः अगिनरेका दशा प्रमाः नुष्ट-भर्धे स्वस्त्यावेयस्पार्व वयोधा इन्द्रो देवता वसन्तेन ऋतुना षडुच मानुषुभं लिङ्गोक्तदेवतर्धं होता य सहाद्यात्री त्रेषा अश्विसर्स्व नीन्द्रदेवत्या अश्विनो छागस्य सन्निङ्गां तहेवताः प्रेषा वनस्पति मभि यूपोगीनर्धं स्विष्टकतर्धं स्विष्टकद्गिनदेवं बहिरेकाद्णानु याज्येषा अश्विसर्खतीन्द्रदेवत्याः अग्निमधस्कावाक प्रेषो लिङ्गोक्तदेवनो लिङ्गोक्तदेवनः ॥४०॥

द्ति सर्वानुक्रमणीये दितीयोग्ध्यायः २

्रश्रयाश्वमेशश्चत्रोण्थ्यायान्त्रजापितरपृष्यतेजोणिस्सोव-णिनिष्किममामगुम्णन्तंवत्सरे यज्ञपुरुषित्त्रष्टुभमभिधा लिङ्गिक्ता-नियो अर्वन्तं गायत्र्यथेनाश्वस्तुतिः परोग्धी लिङ्गिक्तोणनयेतिङ्गिका-नेयव हिङ्कारयेत्यश्चरेयकान्त्रपञ्चादाचेष्ठितानि हिर्ण्यपाणि पञ्चर्चिरंशा- वित्रं मायत्रमाद्यां मेधातिथिरिगर्निं स्तोमनाग्नेयं तृत्वं गायत्रिं सु तंभरो वित्वामित्रो विरूपो यथासंख्यमजीजनो हि पावमानीं क तिं पिपीलिकमध्यामनुषुमं च्यरण्यसदस्यू विभूर्ष्यदेवतं दे वादेविमद् रिन्तराग्नेयानि चलारि कायोद्रमणानि लिङ्गोका न्या ब्रह्मेल्लिङ्गोकान्येवाध्यायात्॥१॥ २२ त्रव

(२३) त्रजापतये प्राजापत्यं यस्ते देवं यः प्राणातः स्त्रिष्टुफार्या हिर्णयगर्भस्य युक्तन्ति मधुछन्दा आदित्यदेवत्यां गाप्रदीं युक्तन्त्यस्याश्वरत्तिर्यद्वातो बृहती वसवस्वा लिङ्गोक्तानि लाजी ३ नश्वदेवत्यं कः स्विच्चतस्त्रोः नुष्टुभः प्रश्नप्रतिप्रश्नम् ता ब्रह्मोद्ये होतुर्ब्रह्मणश्च 'वायुष्ट्व' लिङ्गोक्तानि 'सर्घ शितस्तिस्तेः श्वदेवत्या श्रनुष्टुबिराद्विष्टुभोशिनः पशुर्गश्चानि त्रीण्यम्वेः नुष्टुवश्वस्तुति भिणानां त्वा चत्वारि लिङ्गोक्तानि॥२॥

उत्सक्था गायचाश्वीयका दश्चिमानुषुभं हितीयात्-परिष्टाहुहत्यध्वर्यादीनां कुमायीदिभिरश्लीलभाषणं नाएव देवता दिधकावणे दिधकावा वामदेव्यः सुरभिमतीमनुषुभ-माश्वीं गायवीर्धेष हुचमाश्व मुख्णिगाद्या चनस्रोः नुषुभेशन्य विषुक्षस्त्वाष हुचमाश्वमाद्या गायबी पश्चानुषुभः कः स्वद्ष्य दश्चे ब्रह्मोद्यर्थं ही वादीनां प्रश्नप्रतिष्ठश्नभ्तमाद्याश्वतस्त्रोः नुषुभः कास्विदाद्याश्वतस्त्रश्वतस्त्रश्वान्यादशः विषुभः सुसूर्नु सुव् तिङ्गोक्तदेवता होता यस्त्रानापत्यः प्रेषः प्रनापते द्विरएयग्न भीः प्राजापत्यां विष्नुभम्॥ ॥॥ विश्व अश्वस्तूपर् इत्यादयः प्रश्वोश्ध्यायेनोक्ता देवता नाप्य र्थङ्ख्याक्तया रोहिताद्यो गुणयुक्ता आर्णयाश्च किपिन्नलाद्य अष्यायाद्यादं दिन्न रित्यादि त्विगित्येतद्तं द्रव्येदेवतमुक्तम्॥॥। (१५) अश्वस्तूपरो ब्राह्मणेश्ध्यायः प्रांदं दिन्नक्त्वान्तश्च जुम्ब काय वारुणो हिपदं मुण्डिभ ओद्न्य एवा चाघनाशिन्यन्तर्जले यस्यमे कायो निष्ठुभो हिरण्यगर्भः प्राजापत्य आनो दश्चं जागतं वेश्वदेवं गोतमः विस्तिनीविराद्स्याना भद्रं कर्णिभिस्त्यं नेष्ठुभं मानेश्वस्तोमीयं दीर्घतभारेनेष्ठुभं हाविर्वे प्रत्युचमञ्च स्तुतिस्तृतीयाष्यस्ते जगत्याविमा नु द्वेपदं वेश्वदेवं त्यं भोवना आत्रो वा साधनो भीवनो वा ॥॥॥

(क्ष्र) अगिनश्च सप्त लिङ्गोक्तानि त्रियो देवानं। लेगािक्तरनुषु-भमनवसानं। वृहस्पते गृत्समदो ब्राह्मं विष्ठुभिन्द्र गोमन्त्रे-द्रो। गायच्ये। रम्याक्षिक्तितावानं पादुरािक्षिविश्वानरीयां वेश्वान रस्य विष्ठुभं कुत्सोगिनक्तिषिराग्नेयी गायवीं विसष्ठ भरहाजे। महा २॥ इन्द्रे। माहेन्द्री विसष्ठस्तं व ऐन्द्री पथ्याबृहती नोधा गोतमे। यहाहिष्ठं वस्यव आग्नेयीमनुषुभमेहि भरहाजो गाय वीसृतवस्ते बृहत्युपव्हरे वत्सो गायवीम्॥६॥

उद्योत गायंत्रं तृचे हें सोम्यमामहीयवो • नुवीरेर्मु इली यत्तपुरुषि स्थिममग्ने पत्नीर्मधाति खिराग्नेयीं गायदीमभि यत्तं ह्युचमृतुदेवतं मेथाति खिस्तवायमेन्द्रीं विष्टुमं विश्वामित्री ग्रेव ना जगतीं गृत्समदः स्वादिश्वया मधुद्धन्दाः सोम्यावनु-

## काना गायवम्॥७॥

(११) समास्वाग्निको ग्यायः प्रजापते गर्ब हैं सामिथेन्यो नवा ग्नेय्यिस्त्र ष्टुमो ग्रिन्ना हृष्टा अग्निक्टिष्टाः कमीद्गृभूत मगिन्हें स्तोत्यूर्धा हादण चमा प्रयमे । ष्टिण्हं विष्मपंद् प्राजापत्यमा ग्ने यमग्निरपण्य दग्निहिं प्रजापति त्वेन संस्त्यते तेन प्राजापत्यम् । पत्यम् ॥ प

पीवो अना है वायव्ये तिष्ठुभी वसिष्ठ आपो ह हे आजापन्ये हिर्ण्यगर्भः आजापत्यः प्रयाभिर्हे वायव्ये वसिष्ठो नियुलान्वायव्याः षङ्गायोष्ठकां नुष्ठुवेकयाच तिष्ठुवन्या (न्या)
गायव्यो नियुत्वा न्वायो ये गृत्समरो वायो श्वक पुरुमी टाजमीहो तव वायो व्यश्व आद्गिर्साःभि त्वा वसिष्ठ ऐन्द्रं प्रगायं अव्यमा बृहती हितीया सताबृहती त्वाभिदेव हें प्रंयुर्वा हस्पत्यः
कया न ऐन्द्रं तृचं गायत्रं वामदेवो अन्या तु पाद निच्च द्यक्तायक्ता व कर्जी नपात हें प्रंयुः पाहि नो भ र्गः प्रगाय एतं (तत्) तृचं प्रगायमा ग्नेयं हे बृहत्यो तृतीया सताबृहती संवत्सरो अस्यागनेयम्॥ ॥

(२८) इन्द्रमिद्धः सीनामिकिश्यायः एकाद्या प्रयाजेप्रेषा ऐन्द्रा न्द्रा आप्रीदेवत्या (ता)आर्धःनुवाके देवं बिह्र्रिनुयाजेप्रेषा ऐन्द्रा एकाद् शेषागिनमधेन्द्रः स्क्रवाकप्रेषस्त्वामद्य प्रतीक उभयना पि सिम्धानं महद्वायीधस् आप्रिय एकाद्या प्रयाजेप्रेषास्त्रधेव देः वं बिह्न्द्रियाजेप्रेषा अग्निमद्य वायोधसः स्क्रवाकप्रेषः॥१०॥ (१८) सिमहो अन्तनाश्वमिधिको ध्याय आद्या आप्रीसिषुम एम काद्शाश्वरतिर्वृह बुक्योवाम् देव्यो दद्शीश्वो वा सामुद्रियेदक न्द्रव्योद्शाशीरश्वरतुतिरिव्युभो भागवो जमद्गिनदंदर्श दीर्घत माश्व सिमहो अद्य हाद्शाप्रीरिव्युभो जमद्गिन!॥११॥

माश्च समिद्धो शृद्ध हादशाप्रीस्त्रिष्टुभोजमदिगनः॥११॥
केतं क्रावन्त्राग्नेयीमिनिरक्तां गायंत्री मधुद्धन्दा जीमूतस्थव पायुभीरहाजः सङ्ग्रामाङ्गन्यृक्षो(क्यो) स्तिषित्तंनाहं कार्मे
कं गुणमात्ती तूणं जगत्यर्थेन सारिधमर्थेन रप्रमीन्हरीन्त्रथर्थे
रथगोपायितृन् जगत्या लिङ्गोक्तदेवता हाम्या तिष्टुबनुष्टुम्यामिषुमनुष्टुभा क्रग्नां नतो हस्तद्यं नतस्तृत्वो रथदुन्दुभिद्वत्यावेन्द्रोर्धचीं न्त्यः सर्वास्त्रिष्टुभो नुक्ता आग्नेयः क्रष्णायीव इत्यया एका दिशान्योद्दयोः पश्चदेवता अग्नये गायत्रायेति दशहविषो वेष्टिर्दवताः॥१२॥

( क) देव सवित हीवध्याय्यो पुरुषमधो मारायए। पुरुषो दर्श वि म्बानि देव गायत्री हैं सावित्री हैं प्यावान्धो विभक्तारं मेधातियि ब्रेस ए बाह्मएमिति हे करिडके नपसे नुवाकन्त ब्राह्मएम्॥ १३॥

सहस्वशीषी षोडपार्चमानुषुमं विष्ठवन्त्यं पुरुषी जगदी जमन्बदेवताद्यः षड्च उत्तर्नारायणी मन्ब आद्यास्निस्विषु भी दे अनुषुमावन्या विष्ठुप्॥१४॥

ति तदेव सर्वमेधो ख्यायः आत्मदेवतः सप्तमे हिन सर्वहो मे विनियुक्तः सर्वमेधं ब्रह्मस्वयं भेका तदीयं मन्द्रगणं प्र बायुम हित्ये तस्मादा हो हे अनु धुमी नतस्य दिपदा गायनी हिर्णयगर्म श्चनस्रो मा माहिर्रेसी द्यरमान्न हे एताः प्रतीकचोदिना **ब्रह्मप**रेश्ये याः सर्वेचेवमेषो ह चतस्वस्त्रिष्टुभ आपो ह पश्चित्यतीकचोदिने॥१५॥

वेनस्तत्यञ्च विषुभः सदसस्पति त्वेन मेथाकामो मेथाय चने प्रथमा गायवी लिङ्गोक्तदेवता हितीयाग्नेय्यनुषुष्ठ तीया लिङ्गोक्तदेवतानुष्ठुबिदं मे मान्त्रवर्णिकानुषुवेतया देवेम्यः

श्रीकामीयाचने श्रियम् ॥१६॥

(33) अस्याजग्रसः सञ्चवक्रागिनश्चोमिके प्रथमे हिन पुरोक्त च आग्नेय्य आँद्य हे ऐन्द्रवायवस्यास्याजग्रसो वत्सप्रीर्हर्योध्म केतवी विस्त्ये। यजानी हे । मेचावरुणस्य यजानी हे गितमो हे वि स्त्रे स्वक्र्य कुत्सो यिमह मन्धिनी वैश्वदेवग्रह्म विश्वि विश्वामिन ऐन्द्राग्नस्याग्निवृज्ञाणि भरहाजी वेश्वदेवस्य विश्वे भिः सोम्यं मेथातिथि गयन्मरु त्वतीययोर्ह आयत्यग्रापः शाक्यो अने प्रधिनिदुहिता विश्ववाग् त्वार्धं हि भरहाजस्ते अग्नेहे बुह-त्यावादित्यस्य त्वे अग्ने विस्त्र श्रुधि प्रस्कण्व आदित्यग्रहग्रह णे(श्रयणे) विश्वेषामदिनिवीमदेवो गोनमो महो अग्नेः साविन स्य लुशोधानाको नुक्तं गायनं नेष्टुमम्। १९॥

इन्द्रस्तृत्युक्थ्ये हितीये 'हन्येन्द्राः पुरोरुचो हादपा प्रती-क चोदिने च हेतिस्त्रश्चापश्चिद्वसिष्ठो गाव उप पुरुमी टाजमीटो यदद्य वसिष्ठ आसुते सुनीतिरातिष्ठनं विश्वामित्र प्रवः सुचीको बृहन्तिचिष्रोक इन्द्रे। हि मधुछन्दा इन्द्रे। वृतं विश्वामितः कुतस्वम गस्य आतद्गीरीवितिः प्राक्त्यइमा ते कुत्से। जगतीमनुक्तं गाय्यतं

र्म मनाने मैत्रावर एत्य गोतम इत्येव पाठः यजान इत्यनया ग्रहएं। तस्य अयएंतु श्रक्तिश्रानेन् धर्मा धेनुमानी पुंच न इत्युतिनेनेव पुश्वाहीत्यनया शिवनयहरां प्रकृतियनस्त्र माहिलंगास्य। श्रतीः चपुस्तके मिलितः पाठः अमाद हवैति निश्वयः। एवमेव देवः भाष्ये पद्ती सर्वानुकमसूत्रमाये पद्ती संहिताभाष्ये च

पजानो हे में बावरणस्य पजाना गोनम इत्यंप वैदिकपाडः। तदिभित्रापिश्वन्तनीयः। अनेक यन्यविरोधात्। वस्तुतो प्यपाडो प्रश्वस् एवेति प्रतिभाति

चेष्ट्रमम्॥१८॥

स्थित्तुत्युक्थे तृतीये इति सार्यश्च तृर्दश पुरीक्चित्तस्थ प्रतीकोक्ता विभाद्वहन्त्रगतीं विभाद सार्य उद्देश तिस्रः प्रकारव स्थाने गक्यो यदद्य शुतकक्ष सुतंकक्षी तरिए। प्रकारव तत्स्र्य्य हे कुत्सी वरामहा राष्ट्री जमदिग्नि बृहतीसती वृहत्यो श्रायन्त द्वन्न मेधी बृहत्य द्या देवाः कुत्सः शा कृषोन हिरएयस्तूप शाद्भिरसी । नारव्यातर्ठ सार्य गायनं नेष्टुभम्॥१४॥

विश्वदेवस्तुति चतुर्थे हिन विश्वदेव्यः प्ररोहच एका द्रश् षद्व प्रतीकोक्ताः प्रवावृजे विसष्ठ स्त्रिष्टुभ इन्द्रवायू बृहस्पति हे भधातिथि अधि नः कुसीदी काएवो गन इन्द्रं प्रतिक्षत्रं इन्द्रागी भित्रावहएए जगतीं काष्यपो वस्तारो रस्मे हृद्राः प्रगायो वान्बी अद्य कूर्मा गासमदो विश्वे अद्य लुशोधानाको विश्वे देवाः सु होत्रो देवेभ्यो हि वामदेवो जगतीमनुक्तं गायत्रं नेष्टुभम्॥२०॥

त्रवल्को। दवर्गनुः प्रवायं पञ्चद प्राचिः पुरोरुगगणे हे च प्रती कोते प्रवायुम्नि ज्वो मिनर्रं हुवे हे मधुछ्न्दा मिन लिङ्गोक्ता दम्ना युवा कव आश्विनी विद्या छोन्द्री कुण्रिको न हि स्पर्ग विश्वामिन्नी वेश्वानरी मुग्रा विद्यनिनेन्द्राग्नी भरहाज उपासे से मी देवलो सिती वाये ला विश्वामिन्नी जिनसा उग्रो गोरीवितिएत् वाम देवस्तुच ऐन्द्रस्वमिन्द्रेन्द्र्यो नृमेघः पथ्याबृहतीसती बृहत्यो यन्नो देवानी कुत्सो द्वेभाः सावित्री जगती मरहाजः "२१" वित्या पत्नद्रमं पुराहरगणो हे च प्रतिकाते वित्या वित्रष्ठो वायव्याकाव्यया राजानेषु स्क्षित्रस्थीनः परमेष्ठी प्रजाप तिभीववृत्तं तृचमारोद्सी जगती विश्वामित्र उक्थ्येभिवृत्वहन्ति मा विस्ष्ठ उपनः सुहोत्रो वेश्वदेवीं ब्रह्माणि मे गाल्यो हे इन्द्रम-रुत्संवादे तिद्दार्थवरणो बृहहिव द्मा उ त्वाहे बृहत्यो मेधाति थिरयर्ध सहस्रं मेधातिथिः सतो बृहतीम् ॥२२॥

त्रानस्त्रपोदर्शकः पुरोरुगाग्यात्रक्षतं प्रतीकचोदितं चा नो वायव्यं जमद्गिनिरिन्द्रवाय् सुसंद्रशेन्द्रवायव्या तायस त्रध्यीग त्या मेत्रावरुणी जमद्गिनरायातमाश्विनीं विस्तरः प्रेतु वेश्वदेवीं करावश्वन्द्रमा अप्वेन्द्रीमाद्गितपरिणामवादिनीं वित आस्यो देवे देवं वामनुर्वेवस्वती वेश्वदेवीं दिविष्ट्रशे मेधरोन्द्रं इन्द्राग्नी अपात्स् होत्रो देवासो हिमनुर्पाधम हे न्हमेधो स्येन्मधातिश्विद्श्राम्येकाद-श्यन्त्या च सतो बृहत्यः श्रोषा बृहत्यः श्रोषा बृहत्यः ॥२३॥ द्ति सर्वानुक्रमणीयतृतीयो ध्यायः २

यजायतः षड्च मानसं त्रेष्ठभं ि श्वसंकल्यः ि शृंनू शिं हमगस्यो न्त्रस्तुतिम (१) न्विचतुर्त्रश्चमानुष्ठुमं हयो रनुमति हे थोः सिनी वाली सरस्वत्यो सिनी वालि पृषुष्ठके हे गृत्समदस्वमग्ने हे शाग्नेय्यो जगत्यो हिरएयस्तूप श्राङ्गिरस उत्तानायां हे देवश्ववा देवबातश्च मारताबाद्या त्रिष्ठु ब्हितीयानुष्ठु प्रमन्महे नोधा ह्यूच-भेन्द्रं त्रेष्ठु भमिछ्नि ता ह्यचभेन्द्रं त्रेष्ठु ममेवदेवश्रवादेववात श्वभारती ॥१॥ अषादं युत्सु गोतमञ्चतुर्क्यं त्रेष्ट्रभिं सीम्यमष्टे व्य-रव्यचतुर्क्रयं त्रेष्ट्रभिं सावित्रमाद्गिर्सो हिरएयस्त्र्यो हितीयाज गत्यभा पिवतमाश्विनं तृत्वसुभा पिवतं प्रस्काण्वो गायत्री मञ्च-स्वतीमश्विना त्रिष्ठभो कुत्सः आ गत्रि पथ्याबृहतीर्धं एत्रिदेव त्यां किष्रापा भरहाज दृहितोषस्त दुषस्यां परोष्टिए हं गोतमः प्रातर्गिनं विसष्टः सप्तर्चमाद्या जगती बहुदेवत्या पञ्च भगदे-वत्यास्त्रिष्ट्रभोन्त्योषस्या॥२॥

पूषं तव सुहोत्रः पयस्पयः परिपतिमृजिञ्चेते पेष्यायो गा यनी निष्मों नीणि पदा वेषणव्यो गायन्यो मेधाति यिष्टे तवती सु दनानां भरद्वाजो द्यावापृथिच्यां जगतीं ये नी लिङ्गीक्रदेवतां वि ष्ट्रमं विहव्य आनासत्या हिरएयस्तूप आश्विनीं जगती मेषवी मारुतीं जिष्टुभमगस्यः सहस्तोमा ऋषिस्ष्टिप्रतिपादिकां जिष्टु भं यज्ञः प्राजापत्य आयुष्यं वर्चस्यं तृचं दक्ष उष्णिक् प्राक्षरी विषु-भी हिरएयस्तुतिरुत न वरिज्यो बहुदेवत्यां विष्टुभिममा गिर् कूमी गार्समद आदित्यदेवत्यां त्रिषुभर्धं सप्तऋषयोग्ध्यात्मवादि नी जगत्युतिष्ठ तृचो बाह्मएस्पत्य आद्ये बृहत्ये। कएवे। धोरोऽ न्या त्रिष्टुमं गृत्समदो य रमा चतुर्ऋचं प्रतीकोक्तम् ॥३॥ (३५) अपेतोश्थ्यायः पित्र्य आदित्यस्य देवाना वाद्या गायत्री परं यजुः सविता ते गायची वायुः पुनातु चत्वारि लिङ्गोक्ता-नि सविता ने गायबी परं मृत्योः संकसुकि खिषुभं मृत्युदेवत्या हैं शं वातो नुषु बृहत्यो वेष्वदेव्यावश्मन्वती सुन्वीक स्त्रिष्ट्रभ

वैश्वदेवीमपाघं लिङ्गोक्तदेवतामनुषुभिं शुनः प्रोपो दुः स्वनना प्रानीमन द्वाहमान दुद्धनुषु बिमं जीवेभ्यः संकसुको मृत्यु दे-वत्यां विष्ठुभमायुष्मानग्नः शाग्नेयीं विष्ठुभं वेरवानसः परी मे अनुष्ठुभ मेन्द्रीं भारहाजः पिरिम्बिरः कव्यादमिनं विष्ठु-भमाग्नेयीं दमनी वह वयां जातवेदसी विष्ठुप्योना पृथिवि मेधातिथिः पार्थिवीं गाय्त्रीमस्मात्वमाग्नयी गायत्र्यनि-रक्ता॥४॥

३६) + अन्वं वानं पञ्चाध्यायीं दथ्य डुः यर्वणो दहर्शाग्निकश्व मिधिककर्ज्ञमाद्योग्ध्यायः शान्ययी वेश्वदेव आद्यानि यजू हैं-वि यन्मे वाहिस्पत्या पङ्किः कया त्वमेन्द्र्य निरुक्ता गायजीन्द्रोवि श्वस्य विग्रदिपदा शंनो हे अनुष्टुभावहानि द्विपदागायजी शं न र्न्द्रामी त्रिष्टुबाायच्यावन्त्याशीद्यीः शान्तिर्यजूरीवि नमस्ते अस्वनुष्टुभो तच्चद्यः पुरविणक्सीरी ॥५॥

शाहरे नारिरस्यि देवतं देवी द्यावा पृथिवं देवी वस्त्री वल्मीकविषयत्य ने वराह विहत मिन्द्रस्थोज शाहाराः प्रेतु मरव स्याश्वस्यर्जवे यमाय देवस्वार्चिरिंस धर्मदेवन्यानि यो धर्मः स शाहित्यो य एव नयत्यनाधृष्टा पुरस्तात्सप्त पार्थिवानि यजमा-नाष्ट्रीर्मधुप्राणदेवत्यानि गर्भी देवानामवका प्राामा माहि ई-सी रित्येनदना धर्मदेवत्या धर्ता दिव ऊर्ध्व बृहत्यपष्यं गोपं। विष्टुमं दीर्धतमा हृदे ता परोष्णिक् त्वष्टृमन्तः पत्याप्री रहः। केतुना यजुषी धर्मदेवत्ये॥६॥ (५०) श्राव्दे वित्ये रच्चित्र एहि गीर्यसे त्रिष्टु मं दीर्घतमा इन्द्राश्वना वेश्वदेवानि समुद्राय ला वातनामानि खाहायमे य धर्म देवन्य श्राप्ताश्वाश्विन्यनु दुन्दिविधा धर्म देवन्या श्राप्ताश्वाश्विन्यस्य द्वरः स्वाहा पूष्णे सप्त लिङ्गोक्चदेवतानि स्वाहा सं पयो देवत्यं मधु हुतं धर्मां भीमं गायती बुहत्यावनवसाने श्रातिप्राक्चरी वागनेयी समला व्यवसाना या ते धर्म क्षत्रस्य बुहती चतुः स्विक्त महा बुहती धर्मे तदनु षुविचक्त दत्य रोखिण ग्यावती द्यावापृथिवी द्याना विष्टं सं वृग्दिध धर्मी माना प्राप्त दित्य द्विष्टे प्राप्ता प्राप्त स्वाना प्राप्त विव्यक्त स्वाना प्राप्त स्वाना स्वाना

खंदी स्वाहा प्राणेभ्यो मन्नवर्णिको देवता मनसः काममन्तुष्ट्रव्यजमानाप्राः श्रीदेवता प्रजायितः संिम्नयमाणे यथा-कालं प्रायित्रनदेवताः सविता प्रथमे हन्प्रत्यहं क्रमेणो यथा-मारुती गायत्री विमुखाख्यो मन्त्रो ग्रेम्नो विनियुक्त स्तरमाहा-गिनक एवास्य ऋषिः प्रमेष्ठी प्राजायत्यो बाग्निर्हं हृदयेना श्रवमेथिकानि त्रीणि तत्रोक्त एव ऋषिलीमभ्यः स्वाहित प्रायिश्वनाद्वतयो हिन्दवारि हेप्रत् ॥७॥

द्या वास्यमात्मदेवत्य श्रानुषुभोग्ध्यायोग्नेजदेवं विषुप्तपरि जगती बायुरिनलं यजुषी उद्यमित पर्माक्तर्स्य योगिनामालंम्ब भूतस्य परस्य ब्रह्मणः प्रणबारव्यस्य स्यूला दिग्रणयुक्तस्य वह्मार्षित्रकृन्दो गायंत्रपर्मात्मा देवता ब्रह्मार् म्भे दिरामे च याग्रहोमादिखु प्रान्तिपृष्टिकर्मसु चान्येष्विष काम्येनेमित्तिकादिखु विनियोगोग्स्य कतो विभिर्यजुर्भिर्ने ने यज्ञान्योगी स्मार्यत्यग्ने नयाने नमस्कारोक्तिहिर्णम्येन नाहित्योपासनमोमिति नामिनर्देशो ब्रह्मणः रवं ब्रह्मस्यका प्रारूपनने ब्रह्मस्यायेत्॥४॥

हरि: श्रीम्

जें नमे। कात्यायनाय

गिरित्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थः प्रदीपके देविषि छन्दबीधायानुक्रमार्थः समीयेते

स्पादि में भगवान् कात्यायनाचार्य प्रारमित गुन्थ के निर्विद्यता पूर्वक परिसमाप्ति के अर्थ देवताध्या नलक्षण मन्त्र लाचरण करिके श्रोतृ बुद्धि के अव्याकुलत्व के प्रतिपाद्य ग्रम्थ को प्रकट करता है मएडलं दक्षिणमिक्षहृदयं चाधिष्ठितं येत सुक्षानि यज् श्रेषि मगवान्या ज्ञवल्क्यो यतः प्रापकं विवस्त्र निर्विवस्त निर्वस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्वस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्विवस्त निर्वस्त निर्व

हृदय तीनों को आक्रमण करि स्थित दुआ पुनः जिस्विवस्वना से भगवान् याज्ञवल्का ने श्रुक्त यजुः प्राप्त किये भलेप्रकार ध्यान करिके इमा माध्यन्दिनीये वाजसनेय के यजुर्वेदामा ये सर्वे सिवले समुक्रियः ऋषिदेवत छन्दार्रस्य नुक्रमिष्या-म इति इस यजुर्वेद की आमाय में ऋषि छन्द देवता कहता हूं नहां यजुर्वेद के छ्यासी भेद होने से नहीं समस्पडता कि कोन से पजुर्वेद की आम्नाय इसलिये कहता है किवाजसनेय के ओर बा जसनेयक यजुर्वेद के भी पञ्चदश भेदहोंने से नहीं जानि पड-ता रसहेतु फिर्भी कहता है कि माध्यन्दिनीय रूति तहं। यजु-क्षों का वेद यजुर्वेद है इसकारण ऋचाएँ पढकर न भूले सर्कय ह युक्त है युनः कैमा कि सरिवले रिवल शब्द करि अना रम्या धीताः कचित्कर्मएयविनियुक्ता मन्त्रगण कहिये हे- प्रवायुम च्छा संहिता अध्या॰३३ काएडी ५५ मुच्चनु मा अध्या॰१२ काएडी ४० अगिनश्च अध्या॰२६ काएडी १ इत्यादि मन्त्र हें तिन्हें। सहि त ननु रिवली का यजुर्वद के मध्य होंने से किस लिये न्याराजप देश किया यों कि र्न्हें के कचित्कर्म में अविनियुक्त होने से कर ष्यादिज्ञान निष्प्रयोजन होगा इस शङ्का के निरास करने की क्यों कि इन्हें। का भी ब्रह्मयज्ञ पारायण वान्स्तोमाहि में विनि-योग होने से ऋष्यादिज्ञान शावश्यक है पुनः सशुक्रिय इति मुक (आदित्य धर्म) सम्बन्धि जो मन्त्र विभाग ऋचं वाचिम त्यादि अध्या॰३६- काएडी १- तिस सहिन और दूस के भी पृथक्

कहिने का यह कारण है कि यह शुक्रिय दिवस में तथा अर्ए में पटा जाता है और इस से अन्य वेद का भाग विनानियम के रावि दिन अर्एय ग्रामादिक में पटा जाता है

यज्ञषामनियताक्षरता देवेषा छन्हा नविद्यत इति यजुओं के अनियताक्तर होने से किसी-किसी का छुन्द नहीं है अ यमर्थः जे यजुः अनियताक्षर् हें अर्थात् जिन्हें के १० १४ २१ २३. २५. ३१. ३४. ३५. ३७. ३०. ३६. ४१. द्राविक अस्तर्ही न्हें। का छन्द नहीं है और जो इबे लादिक नियताक्षर है तिन्हें। का छन्द है क्यों कि दूसरे खएड में उक्त कात्यायना चाये कहिंगा यथा रूषे त्वा प्राखानुष्ट्रितित रूषे त्वा रूस मन्त्र का प्राखा है वता अपनुषुप्छन्द नहां अनुषुप्छन्द तो वनीस अक्षर का औ र यहापर तीनि अक्षर हैं तो यह कोंनसा अनुषुप् है तहां पिद्भल स्व से इस का निर्णय करना यदुक्तम्। छन्दः। गायत्री। दैच्येकम् । आसुरी पञ्चद्रशा प्राजापत्याष्ट्री। यजुषां षर्। साम्ब्री दिः। ऋचा विः। द्वी द्वी साम्ना वर्धेतः वीस्त्रीनृचाम्। चतुरः ऋतुरः प्राजापत्यायाः। एकेकं प्रेषे। जह्यादासुरी।तान्युिष्णिग नुषुब्ह्तीपिङ्किनिषुङ्गगत्यः। तिस्रस्तिसः सनाम्य एकेका व ह्यः प्राग्यज्ञुषामार्ष्यं द्ति। पिङ्गल्लछन्दः स्त्र खएड ३ अस्याये संस्पेपतः।देवी गायत्री छन्द एक अक्षर्का आसुरी गा॰ छ॰ प-चिर्श अ॰ प्राजाप्रत्यो गा॰ अष्ट अ॰याजुषी गा॰ षर् ॰ सान्ती॰ हादश् अाची ॰ अष्टादश् • ब्राह्मी • बर्दु स्त् • आषी • चतुर्विष्

| ति है तहां देवी उिष्णगादि इन्दें। पर एक एक अक्षर बढावे आ |         |            |         |         |         |          |            |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| सुरी से ए                                                | क्राक   | घरांवे प   | जापत्या | पर्चा   | र्-चारि | बरावे य  | गजुषी      |
| पर एकर                                                   | क साम   | ी पर दे    | न्दो आ  | ची पर त | गीन-नी  | ने बार्स | पर्छे      |
| छे आधी                                                   | पर चार् | रे-चारि    | नेसे दस | इसप्त   | ति ७२ व | नोष्ठ के | यन्त्र में |
| छन                                                       | गा॰     | उ०         | •স •    | बृ ०    | प०      | वि०      | ज॰         |
| श्पावी                                                   | २४      | ३६         | 32      | 38      | 80      | 88       | ४च         |
| चें वी                                                   | ९       | 3          | 3       | 8       | ×       | E        | 9          |
| श्पासुरी                                                 | १५      | १४.        | ६व      | १२      | 88      | 60       | 35         |
| त्राजापत्या                                              | 75      | १२         | ₹       | २०      | २४      | ३च       | द्भ        |
| याजुषी                                                   | æ       | 9          | ठ       | रू      | 80      | 99       | १२         |
| साम्बी                                                   | १२      | <b>१</b> ४ | १६      | १च      | 20      | २२       | 28         |
| श्पाची                                                   | १ट      | 38         | २४      | 20      | 30      | ३३       | 3€         |
| ब्रासी                                                   | 36      | ४३         | ४च      | 28      | Éo      | 56       | ७३         |

ख़ीर जहां एक छन्द की संख्या दूसरे के समान हो जैसे देवी तिष्ठु प् याज्यी गायत्री तथा साम्त्री गायत्री याज्यी जगती आसुरी बृ हती इत्यादि छोर यह सन्देह होवे कि यहां केंनिसा छन्देहे तहां गायत्र्यादि छन्दें। के देवताओं से कि जो चतुर्याध्याय के खएड १०.१९.१२ में हें निर्णय करें। खोर उन देवताओं से व्यतिरिक्त अन्य देवता हो तो जो छन्द होसकें तिन्हें। में से चाहे जोनसा छ न्द समेरे अन्यन्त आधीगायत्री से आदि ले सातों छन्द छीर

<sup>†</sup> देवतादितऋ पिङ्ग ०७०१

पश्चमाध्यायात गायच्यादि सप्तक्षन्दें। की अक्षर संख्या तो समा न हें परन्तु वोहां पाद नियम हे और यहां पाद नियम नहीं औ र यह सन्देह हो कि उन गायच्यादि छन्दें। में भी तो को ई-कोई अनवसाना अनियताक्षरा हें तहां यह समाधान हे कि उनगा यच्यादि छन्दें। की ऋचाओं पर आचार्य ने छन्द दिया है और इन्हें। पर नहीं इति

ऋषि देवतछन्दार्थभ्यतुक्तमिष्याम यह पहिले कहाग या अब ऋषि का स्वरूप कदिताहे द्रष्टार ऋषयः स्मतारः प रमेष्ठवादय द्ति

परमेषी से शादिले ऋषि हैं यह युक्त है क्यों कि संह ता की शादि में दर्श पे एमिशी से शादिले जिन्हों के परमेशी श जामत्य सि है। तहां परमेशी से शादिले जिन्हों ने जिस मंत्र को देखा ने उसके सरिष हुए। अतएव यास्कः सरिषद्शाना-दिति। शीर देखे हुए के आख्यान को स्मर्श किया ते ही स्मर्ता हुए। तिन वेद की प्राप्त के अर्थ तप करते हुआ पुरुषों की स्वयं भू वेद पुरुष प्राप्त हुआ। तथाच श्रूयते। अजान्ह वे पृत्तीं स्मर्य मानान्त्र ह्यस्वयं स्वयं मानर्षत हुषये। भवन्तिति। तथा अतीन्द्रिय वेद के परमेश्वरानु यह किर द्शीन से सरिबल हे द्र्यभिष्ठेत्य स्मर्थते। युषाने नहिंतान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः। से निर्देश पसा पूर्वमनुक्ताता स्वयं अविति। यहां द्र्यान मानस है क्यें कि मर्बें के वर्णान्सक होने से नेत्रों किर द्र्यान असम्भवहें शय देवता खरूपमाह। देवता मन्त्रान्त भूता श्रान्यादि का हविभीजः स्तुतिभाजो वा। श्रयमर्थः। जे मन्त्र के मध्य पढे-गये श्रानिसोमे न्द्रविष्वादयः देवता तिन्हों में कोई हविभोक्ता कोई स्क्रभोक्ता हैं। तथा च यास्कः। इतीमा देवता श्रनुका-नाः। स्क्रभाजोहिवर्भाज इति निरु०००१३०। श्राप च। याकाम महिर्थर्यः देवतायामर्थयत्य मिछ्चनस्तुर्ति प्रयुक्ते तद्देवतः स् मन्त्रो भवतीतिनिरु००१२० श्रयमर्थः। जिस कामना को ऋषि जिस देवता में श्रर्थ पत्य को इछा किर स्तुति करते हैं तिस मन्त्र का सो देवता है।

भला अग्यादिक तो देवता है पर्नु अनः शाखा शम्या उपवेशादिक के मे देवता हो सकते हैं को कि वेन तो हिंव गृहण समर्थ और न करी हुई स्तृति को जान सकते हैं। तवा है। अनः शाखा वा शम्या वेषक पाले थ्यो त्व ति स्वा प्रा ति अनः शाखादिक अचेतन हैं तथापि तिन्हों के अभिमानीहें वता शों के होने से देवता व है। अभिमानीव्यपदेश स्वेति व्या सम्बोक्तेः अ॰ २॰ पा॰ १॰ स्॰ ५०। मुद ब्रवी हापो १ ब्रुवितित श्रुतेश्व अथ वा अग्यादिकों से उत्पन्न होंने के कारण तिन्हों के अतिनिधि हैं। तथाच श्रुतिः। उत्तरं च मसं नवं त्व शुर्देवस्य निष्कृतम्। अक ते चतुरः पुनः। वस्यं १० अप व स्थावः। और त्वशादेवा के कारण हिन्हों के अतिनिधि हैं। तथाच श्रुतिः। उत्तरं च मसं नवं त्व शुर्देवस्य निष्कृतम्। अक ते चतुरः पुनः। वस्यं १० अप व स्थावः। और त्वशादेवता के कारणे हुए तिस चमसः (सेमधारण स्थावः।। और त्वशादेवता के कारणे हुए तिस चमसः (सेमधारण स्थावः।। और त्वशादेवा के असके शिष्य अस्यादिकों ने चारि प्रका

रका किया। यहा यस के साधक होने से देवल है। जो अनः शा-खादिकों की स्तृति बोह अग्न्यादिकों की वा यस की ही है। अपि हादेवता देवता वत्सूयने यथाश्व अभृतीन्यो षि पर्यन्ता निति या स्कः निरु १७१॥

छ्न्दाथंसि गायत्रादीनि इति अथ छन्दाथंसि गाय त्रुष्णिगनुषु बिति पत्र्वमाध्यायोक्त गायत्री आदि छन्द जानने चाहियं । छन्द्रशब्स्यायमर्थः । युरुष के पापसम्बन्ध वारण कर-ने के लिये आच्छादक होने से छन्द यह कहलाया। तथा च एत-रेयार एयकाएंड समाग्नायते । छादन्ति ह वा एनं छन्दासि पा-पाल्कमेण इति। अथ वा चीयमान अग्निसन्ताय के आच्छा-दक होने से छन्दः । तच्च तेतिरीया आमन्ति। प्रजापतिर्गिन् मचिनुत। स क्षरपविर्भूत्वातिष्ठत्। नं देवा बिभ्यते। नीपायन् ने छन्दे। भिरात्मानं छादयत्वोपायन्। तच्छन्दसं छन्दस्विमिति। यद्दा अय मृत्यु वारण करने के लिये आच्छादन करता है इति छन्दः। तदिष छन्दे। योपनिषद्याम्तांत। देवा वे मृत्योर्विभ्युः। त्रयं। विद्यां प्राविपान्। नं छन्दे। भिरात्मानमाच्छादयन्। यदे भिराच्छा-द्यंसाच्छन्दसं। छन्दस्विमिति।।

मिषिदेवतिष्ने के ज्ञान विना ही अध्ययनादि की सि दि है और किस लिये ते कहे गये यह प्रद्धा हो तहां अनजान ने में अनिष्ट कहिता है।एतान्यविदित्वा योग्यीते नुबूते जपति जु होति यजते याजयत तस्य ब्रह्म निवीर्य यात्रयाम भवतीति। इन ऋषिदेवतछन्दें। के विन जाने जो वेद पढता और दूसरे की पढाता गायच्यादि जपता व्याहत्यादि होमता अपने अ-र्थ याग करता दूसरे की ऋत्विज हो याग कराता तिस पुरुष का ब्रह्म (वेद) निवीर्य (स्वकार्यसाधन में शिक्तहीन) यातयाम अविंचित्कर-नि: फल) होता है।।

अनिष्टान्तर्माह। अयान्तराश्वगर्त वापद्यते स्थाएं। वःर्छिति प्रमीयते वा पापीयान्भवति। श्रथानन्तरं (ऋष्यादि वि न जाने शध्ययन करने के अनन्तर्भ्यगर्त (सूओं का गर्त-अ भुचिस्थान नरक) में पडता है। तथा अर्छ ति (अतीन्द्रिय प्रल-यमूर्ति करिःस्याणु (वातादिकरि भानपारव हुए स्वक्षवृक्षयोनि को प्राप्त होता है। तथा प्रमीयते (इस पाप से अचिर सत्युको पा ता है। अथ वा विश्रमीयते (अन्ध वा विधर होता है) एक हवे प्र प्रमायुपान्धी वा विधरी वेति। तथा पापीयान्भवति (अतिप्राये न पापाचारी होता है (पुएये। वे पुएयेन कर्मएग भवति पापा पापेनीत अतः। अतिशय पाप करि चाएडालम्लेछादिजाति में उत्पन्न होता है इत्यर्थः। नथा च सम्प्रेते। अविदित्वा ऋषि छन्दे। देवतं योगमेव च।यो।ध्यापये ज्वपेद्वापि पापीया ज्ञाय ते तु सः॥ ऋषिच्छन्दो देवतानि ब्राह्मएगर्थ स्वराद्यपि। श्रवि दित्वा प्रयुक्तानी मन्त्रकरारक उच्यत रति॥

एवं ऋष्यादि के अज्ञान में अनि छत्राप्त कहि कर ज्ञान से दृष्ट प्राप्ति कहता है। अथ विज्ञायेतानि यो। धीते त स्य वीर्यवदिति। ऋष्यादिकां को विशेषेण जानिकर जो वेद पट-ता है तिस का वेदवीर्यवान् (बलशक्तियुक्त होता है।।

अर्थ ज्ञाने फलविशेषमाह। अय यो श्विनस्य वीर्य वनरं भवतीत। जो हिज मन्त्रों का ऋष्यादिज्ञानवान् श्रीर अर्थ ज्ञानने हारा तिस् का वेद अतिप्रायेन वीर्यवत् वेद में अर्थज्ञान भून्य की निन्दा और अर्थज्ञ की प्रशंसा सुनियं हे नहां प्राखान-र्गत हो वचन यास्क ने उदाहरण किये हें निरु अर्थ्यण्यं भारहार: किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति यो श्री यो श्वंज्ञ इन् त्सकलं भद्रमञ्जते नाकमेति ज्ञानविथूतपाप्मा ॥यद्गृहीतमविज्ञान तं निगदे नेव प्राच्याते। अनगनाविव श्रुक्षेधो न तज्ज्वलित किर्हि

जिपत्वा हुत्वेष्ट्रा तत्मलेन युज्यते॥१॥ ऋषि देवत छ् न्द् विनियोग अर्थ के ज्ञानपूर्वक युरुषों को किये हुए जप होन दृष्ट अवश्य फलदायक होते हैं।यतः वेदनविधिश्व स्मर्थते।स्व रो बर्णोऽक्षरं मात्रा विनियोगोऽर्थ एव च। मन्त्र जिज्ञासमाने न वेदितव्यं पदे पद दृति॥

इति सर्वानुक्रम्णि भाष्ये

गिरित्रसाद् रचिते श्रीबेदार्धप्रदीपे प्रथमा खाएः १ श्रथ संहितापितसर्बमन्त्रसाधारणक्रियाह । द्वे त्वादि रवं ब्रह्मानं विवस्वानपश्यदिति। द्वे त्वा द्स से शारम्भ करि रवं ब्रह्मपर्यना (समस्त संहित्य) की विवस्वान् ने देखां श्री

र समर्गा किया। आदित्यानीमानि यज् अंमीति वा आहिरिति श्रुते:॥तनः त्रतिकर्मविभागेन ब्राह्मणानुसारेण स्पर्यावेदितव्या द् ति। फिरि सवां का साधारण ऋषि जानिकर सब कर्मों के विभाग करके र्सकर्मकायह-र्सकर्मकायह) शातपथादिब्राह्मणानुसार् ऋषि जानना। तत एतं परमेष्टी प्राजापत्योयज्ञमप प्रयद्यहर्पापूर्णमा लावितिश्रुते । । अय सर्वेषां द्रप्पूर्णमासमन्त्राणां साधारमृषि माह। परमेष्ठी प्राजापत्ये। द्रीपूर्णमासमन्त्राणम् वि इति। प हिले अध्याय में आरम्भकरि दूसरे अध्याय की अष्टाविं प्रति २० किएडिका पर्यन्त इर्प्रपूर्णमास के मन्त्र हैं निन्हें का पर मेष्टी प्राजापत्य (प्रजापति से उत्पन्न परमेष्टी संज्ञक) ऋषि है। ओर जहां ऋषिविशेष है जैसे पुराध शार्ड सो पत्रयत् वीति-होतं वा विश्वावसुरित्यादिकाः (पुरा क्रूरस्यिति अघपा धंसदृष्ठा १ २८ वीति होत्रमिति विश्वावसुदृष्टा २ ४० तहां दोने। ऋषि है। रश्रीपूर्णमासमन्त्राणामेव पुनर्पि वेकल्पिकान्यीनाही। देवा वा प्राजापत्या इति। अथवा प्रजापति के पुत्र देवता दर्शपूर्णमासमन्त्रीं के ऋषि हैं। ते देवा अकामयन्तेत्यपक म्य न एन हैं हवियेज्ञदृहसुर्यहृशीयूर्णमासाविति खुते। ॥ त न प्रकृतित्वादादी द्रप्पूर्णमासमन्त्राः। जहां क्रत्नाद्भां का उपदेश करिये हैं वोह प्रक्रति। जहां विशेषाङ्गमान का उप देश है और अङ्गान्तर प्रकृति में बताए गये बोह विक्रति है। तहां प्रकृति नीनि प्रकार की है। अगिनहोत्र र्षेष्ठ २ और

सोम ३ इति। तहां यद्यपि क्रताधान के ही द्यीपूर्णमास में अ धिकार से आदि में अग्न्याधान के मन्त्र कहिने उचित थे तथा पि आधान में पवमान इष्टियें करनी तिन्हें। के अनन्तर आ धान की असिद्धि से। अोर पवमान दृष्टियों की दर्शपूर्णमास-के विकातत से सोममें भी दीक्षणीयात्रायणीयादि में दर्शप र्णमाम के सापेक्तत्व से आदि में द्र्षापूर्णमास के मन्त्र परने के लिये युक्त हैं। ने च इषे लाद्यः भगवान्वेद पुरुष आह। तत्राद्या यां किएडकायां पश्चमन्त्राः। हो अक्रो। ततीयश्चतुरक्षर्।। च तुर्थो हिषस्पक्षरः।पञ्चमो नवाक्षर द्ति॥ द्षे त्वा प्रारवानुष्ट्रिव ति। इषे त्वेत्यस्य यज्ञषः शाखादेवता देव्यत्तुष्टृष्ठ्न्दः । विनियो गः कल्पकारोक्त इति।विनियागः कल्पकारोक्ता वेदितव्य इति शे षा इस मन्त्र का किस कर्म में विनियोग है इस में क्या करते हैं यहक ल्पकार का कहा जानना चाहिये द्ति शेषः कर्मानुष्टान के समयविनि योग का जानना अत्यावश्यकहें क्यों कि निस के न जानने में होष है। शोर जो कि कल्पकार महर्षि कात्यायनाचार्यने नाना प्राखागन विधिवाच्यें। का संगृह कि श्रोतस्त्र निर्माण किया। तहां। पर्णश्रो-खा छिनति शामीलीं वेषे त्वेत्यूर्जे त्विति वा छिनग्नीति वोभयो। स्मकाक्षातात सं नमया मिति वीतरे व्यादि विनियोग सूत्रों किर कहा है इस हेत में यहां नहीं करा करा कि इस हेत में यहां नहीं करि कहा है इस हेतु से यहां नहीं कहा। ततः इषे त्वेत्यस्य शा खा छेदने विनियोगः॥ एवमूर्जि तैति। ऐसे ही अर्जिते त्यस्पशा-रबा देबता देव्यसुष्टुण्डन्दः प्राखाया शनुमार्जनेविनियोगः ।

<sup>‡</sup> यहां से आदि ते चतुर्याध्याय के नव मे खाएड पर्यन्त का अर्थ मन्त्र-मन्त्र की आदि में कार कर प्रोष पीछे कहा जायगा

## हरिः जीम्

## जो रें नमी यसपुरुषाय

श्री श्रक्तपनुः सर्रेहिता विवस्वदृष्टा के इपच्चात्मकं दिरूपं च साथने बेहुरूपकम् स्वानन्द्रायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः १ तत्रादें।

द्र्पपूर्णमासमन्त्राः परमेछी प्राजापत्यहृष्टा देवहृष्टा वा प्रथमोन्ध्यायः १

प्रथमो नुवाकः १

द्वे लोर्ज तो वायवस्य देवो वंः सविता प्रार्पयनु श्रेष्ठत माय कर्मण श्राप्यायध्वमध्या इन्द्राय भागं प्रजावतीर नमीवा श्रेयक्ष्मा मा व स्नेन ईशत माघश्रार्रसो धुवा श्र स्मिनो।पंती स्यात ब्ह्वीर्यजमानस्य पुश्चमीहि॥१॥

द्ति सर्रहितायां प्रथमो न्तुवाकः १

रूषे लोगरम कर्ने लोगरमवायव स्थान्य देवी वेः सिवता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण्य श्राप्यायध्वमध्या दन्द्रीय भागं प्रजावतीरनमीवा श्रेयक्या मार्व सेन ईशत माध्यि से धुवाश्र सिन्गोपेती स्यात बह्वीः॥४॥यनमानस्य पुत्रून्पाहि॥५॥१॥ इति मन्त्रपाठः हरि:श्रीम्

अं इनमा भगवते याज्ञवल्क्याय राज्ञा गिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थप्रदीपके

पारवाद्याज्यग्रहान्तोऽयं वर्ण्यते व्याय शादिमः॥१॥

प्रतिपदा में द्रीयाग करने की रूछा रखता यजमान अमावस्या में पातःसमय का अगिनहोत्र होमिके दर्पायाग के अर्थ कात्याय नमुनित्रणीतश्रोत्रस्व अध्याय २ काण्डी १ सूत्र ३ में कहे हुए म माग्ने वर्ची विहवेषस्तु वयं विधानासन्वं पुषेम नां प्रदिपाश्चतस्वराय्यक्षेण पृतना जयेम इति मन्त्र से अ रिनक्षों में समिदाधानरूप अन्वाधान करिके वत्सापाकरण क रै॥ दर्शयाग में तीनि हिवयें हैं। अष्ट कपालों में पाक किया हु-न्ना अगिनदेवताकन्नादन र्न्द्रदेवताक द्धि र्न्द्रदेवताक पय द्ति तहां प्रतिपदा में दिध होमने के लिये तिस की निष्यति के अ र्थ अमावास्या की रावि में गीएँ दोहनी चाहियें। तिन्हें के दोह ने के अर्थ प्रातः लोकिकरोहन के ऊपर अपनी माताओं के साथ चरते वृत्साओं की तिन मानाओं से पलापापारवा करि पृथक् कर ना है। तिस के अर्थ पलापापारवा छेदन है। गायत्री ने पिस्र ए धार्ए। करिके जब कि सोमवल्लि का आहरए। किया तब सोम बल्लिका पत्र (फ्ता) वा गायती का पर्ण (पेक्ष) भूमिमें गिर् तिस से पलाश दुःशा पह सुनि शनपयदात्मण काएड १ अध्या यक ब्राह्मण १ काएडी १ तथा अध्यावद ब्राव्य का ११ में

पलाश का प्राशस्य शीर ब्रह्मत्व कहा है निस हेतु पलाशा-शारवा छेदन है॥

अय मन्त्रः॥ र्षे ला। र्षे त्वेति देवानुषुप्रन्रः परमेष्ठी प्राजापत्य ऋषिर्देवा वा प्राजापत्याः प्रारवादेवता प लाशा प्रार्वा छेदने विनियोगः। तदुक्तं कात्या ॰ ४ : २ १ च तुर्द श्री कि जिस में चन्द्रमा उद्य न हो वा श्रमावास्या में पलाश्र वृक्ष वा ग्रामीवृक्ष से द्वे तेति मन्त्र वा ऊर्ने तेति मन्त्र से पा खाछे इन करें ॥ इति सूत्रार्थः ॥ ॥ अथ मन्त्राथे। ॥ क्रियाप दमथ्याहारेण।हे शाखे वृष्टि के अर्थ नुने छेदन करता हं।वा ञ्हा की जाती है सवेंा से धान्यनिष्यति के अर्थ वोह इर्। श्रुति करि रिष्ट कही गई-बुध्ये तराह यराहेषे त्वेति श्रुतेः प्रात ०१: ७ १ २ । का ० ४ - २ - २ - ३ - पला प्राम्पत्वा वा शमी प्राखा की यहाँ विकल्पिता। तिस के छेदन में रूषे त्वोर्जे लेति दोनों मन्त्रों का विकल्प है। तिन्हें। में क्रियापद के आकांक्षत्व में अर्था ववोध के लिये छिन सीतिपद अध्याहर्तव्य है इत्येकः पक्षः। इषे लेति छेदनार्थी मन्नः। ऊर्जे त्वीत संनमनार्थः। सनमन (ऋजू कर्ए) शाखामलधूल्यादि का दूर करना यह पक्षान्तर है अर्थात् यह कर्म काएव शारवापा ठाश्रयों का है पर्नु माध्यन्दिनीय पाठा श्रय लाग होनें। मन्त्रों से विकल्पन शाखाछे दन करते हें ॥ इति मन्नी र्धः॥ कुर्जे त्वं। ऋषिछ्न्द्रेवताविनियागस्त्र पूर्ववत्॥मन्त्रा-र्थस्त्र। द्वे प्राप्ते कर्ज (बल पद्या प्राणन) के अर्थ तुमे हेदन क

रता हूं वा संनमन करता हूं। ऊर्जिति (सवमनुष्यपन्धादिकों की ब लयति पानादि करि हटप्रीर कर्ती। यहा प्राण्यति (प्रकर्षण चेष्टा कराती। रून होने। युत्पिनिशों से वृष्टिगत जलात्मक रू स अब्बीच्द करि कहा। तिस रस के अर्थ तुरे छेदन करनाहूं। यो वृष्यादूर्यसो जायत तसमे तदाहेति खुतेः १.७.१ २ १ र। इने रोनों मन्त्रों के पारसे अध्वर्यु द्ष्यमाए अन्त्र और बलकर आज्यसीरादि रस की यजमान में संपादन करता है। इषे लो र्जे त्वत्याहेषमेवोर्जं यजमाने द्धातीति श्रुतेः तेनिरीय ब्राह्म ए। काएड इ प्रपाह २ अनुवाक १ ।। का ०४ २ ७ है है भे छैं। के साथ से छेन्ना ६ वत्सान्त्रों को पृथक करि प्रतिवत्स की वायव स्थ ति मन्त्र से प्रारवा कार् उपस्पर्य करे। इति स्वार्थः।। देवी बहुती छन्हे। वायुर्देवता। मन्त्रार्थेलु। हे वत्सान्त्रो तुम माताश्रां के स काश से अन्यव चलनहारे होछो। माताछों के साध चलने से सापं समय दोह न मिलेगा यह अभिनाय है। यहा वायुसा हथ्य से बत्सों का वायुत्वहै। जेसे पाद्यक्तालन मल मूचादि से शख्द हुई भूमिको शोषन करि वायु पवित्र करता है ऐसे वत्सा भी अनुलेपनभूतगामयादिदान से भूमि को पवित्रक रते हैं। अथवा मनुष्यां की जैसे अपने निवास के लिये गृह निर्माणसामध्य है ऐसे पश्च छों की तिस के न होने निराबर्ण अनारिश में चरने से अनारिक्ष ही पशुष्टीं का देवता तिस्र श्रा निर्भ का वायु अधिपति। स्रीर् सो वायु अपने अवयव ऐसी

प्राची की पालन करता है यह पश्ची का वायुक्पत्व है। तेसे पालन के अथे पश्चों को वायु के अर्थ समर्पण करने के लि ये वायुरूपत्व को संपादन करि वायवस्थिति मन्त्र प्रवर्त ह-भा। तदुक्तं निनिरिण। बायव स्थेत्या ह वायुर्वा । अन्नरिक्षस्या-ध्यक्षोः नारिक्ष देवत्याः खलुपश्रवी वायवः एवेतान्यरिद् लातीति ति॰ बा॰३ का॰२ अप॰ १ - अप। यहा तृणमक्षण के अर्थ दिवस में तिस-तिस आरएय में चिर किर सायंकाल में चायु वेग करि यजमान के घर में समागमन के अर्थ पश्रुओं की प्रवर्त करने के लिये वायुरूपत्व कहा गया।।का॰४-२-४-१॰ वत्साओं की माता जे ६ गीएँ हैं तिन्हें। में से एक गी की पृथक् करिके देवी व रित मन्वेण प्राखा करि उपस्पर्श करें। तेसा करते गोसबिध द्धिस्प हिव र्न्द्र वा महेन्द्र का होता है। इति स्॰।। देवे। व इ-ति इन्द्रदेवत्यं यजुः।हे गोञ्जो सविता (स्वस्वव्यापार् में प्रेर्गोहार) देवः(द्योतमानः परमेश्वरः) तुम्हं प्रभूत तृणोपेतं वन की प्रा-न्न करे। किमर्थ कि श्रेष्ठतम कर्म के अर्थ (लोक में चारि ४ म कार का कर्म हैं । अप्रशस्त प्रशस्त श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। लोक-विरुद्ध बधवन्धचीर्यादिक अप्रप्रस्तगरगलोककरि साघनीयब न्धुवर्गपोषणादिक प्रशस्त ॥२॥स्मृत्युक्त वापीकूपनडागादिक श्रे शाश्यवेदोक्तयन्तस्य श्रेष्ठतम है तल्लक्षणा ॥४॥ यत्रो वे श्रेष्ठ-तमं कर्मिति श्रुतेः १.७.१.५ । हे अध्याः (गावः गोवध के उपपा तकस्य होंने से अनमार्ने योग्याः) तुम इन्द्र के शर्थ भाग (इ

न्द्र की उद्देश करि संपाद्यिष्यमाण हवि के हेतुरूपसीर) की शाप्यायश्वम् (समन्तात् बढाशी- सब गोशी में स्नीर् करी। तुर्नेह अपहरण के लिये सेन (वीर)समर्थ मतह्रजिया। अध्यास (भ अएणिइ तीव्रपाप करि घातक व्याग्रादि)भी तुम्हारे की हिंसक मत हू जियों। केंसी हो तुम कि प्रजावतीः (बह्वपत्थाः। अनमीवाः (अमीवा: व्याधि सो नहीं है जिन्हें। केता: क्रमिदुछ लादिस्वल्प रेगर्हिताः अयक्साः (यक्मा रोगराजः प्रबलरोगर्हिताः। किं च तुम अपने स्वामी पजमान के यहां बहुविधाही छो। का० ४ र २ ११ अग्न्यागार (आहवनीयागार वा गाईपत्यागार) के पूर्वभाग में यजमानस्य पश्निति तिस शास्त्रा को खुर्मे। याजुषी बुहती शारवा देवत्या। हे यलाशाशारवे तू उन्ततप्रदेश में स्थित हो प्रतीक्षा करती हुई यजमान के पशुओं की अर्एय में चरते हुए चीर व्याघादिभय से रक्षा करि। आश्राय यह है कि शाखा करि रक्षा की हुई गोएँ निरुपद्रव पूर्वक सायं समय भले प्रकार घर की लीटें गी॥१॥प्रथमा किएड का के मन्त्र पूर्ण लिखे गये आगे की कण्डिकाओं के आर्वल पर आध न्त के अक्रों की समस्या से लिखे जावेंगे ॥यथा॥ इबे ला-द्-ता। ऊर्जे ता - ज-ता। वायव स्थ - वा-स्थ। दे-ही।। य-हि।। और तहां मन्द्रों के पृथक् करने के लिये अकारादि असर दि ये जावेगे। यथा। इ-ता। अ०। क-ता। इ०।वा-स्थ। उ०। दे-ह्यी:।ऋ०। य-हि। ल. १।१॥ ॥ युनि श्रीवेदार्थ प्रदीपे गिर्धर्भाणे प्रथमो खुनाकः १ अ॰ २॰ वसी: पवित्रमित धोरिस पृष्टिक्यिस मात्रिक्रों धुमेरिस विश्वधी असि।पर्मेण धान्ता हर्रहेस्व मा ह्यामी ते युन्तपीतहीषीत्॥२॥ †

का॰ ४-२-१५-१६-वसीः पवित्रमिति हस्तप्रादेशमात्रा पलाशका खा में दे वा तीनि कुशा की पवित्री करिके वाथे।। यजुरुषिएक् ब युर्देवता। हे दर्भमयपवित्र वसीः + इन्द्रदेवता के निवास हेतु पयका शोधक (पवित्र) तू है । का ०४ २ १६ छोर्सीत द्राधेध रण करने की स्थाली (हाँडी) को हाथों से ग्हण करें ॥ देवी जगर्ता उखाँदवत्या। हे स्थालि मृदा और जल में नियन्ता तू यो। एज लहेतुवृष्टिपद्युलोकरूपा है सुसम्बन्धात्त द्रूपत्वसुपचर्यते।त या पृथिवीरूपा है पृथिवी के सकाश से उठी हुई मृदा करिनिष्य न्त्रत्व से पृथिवीरूपत्व है ॥का॰ ४ २ २ २ ॰ मातरिश्वन इति गा ईपत्य से उत्तर में अङ्गारों को निकालि तिन्हें पर उखा (हांडी) को घरें ॥ प्राजापत्या जगती उखादेवत्या। हे उखे तू मानिर्श्वा (मात: अनारिक्ष में निम्बासवचेषा करने हारेवायु)का घर्म (संचार्स्थान प्रदान करि हीपक श्रिभव्यञ्चक श्रनिरक्षलोक स्या है। हेस्यालि तरे उदर में अनारिक्स्य अवकाश (वायुसंचा र) के सङ्घाव से नूही वायु की धर्म रूपा है। द्योरिस-पृथिव्यसियह पू र्वमन्त्र में लोक इयरूपत्व उरवा का कहा और यहां मातरिश्वनी घमीसीति अनारिक्षलोकरूपत्व कहिये है। तिस हेतु रून तीनों लोकों के धारण से विश्वधा (विश्वधारणसमर्था) है। किं च परम

<sup>+</sup>व-सिम्प्रणद्यी-मिन्स्थमा-त्।उणारा

वसीः पवित्रमिस पातधीरं वसीः पवित्रमिस सह संधारम्। देवन्त्वी सविता पुनातु वसीः पवित्रीण पातधीरेण सुम्रा कामधुक्षः॥३॥+

<sup>+</sup> स-म्। भ्रांशिन्चा। रू । का-क्रः ।उ ।। श्राः + व्यास्त्र से मूबासमधी मन्यंते निरु १० ।४२

पयोदेवत्या। दोहन से कर्ध्व स्थाली में सिच्यमान हे हुग्ध सिवता (प्रेरक) देव पूर्वीक्तरीति से वसु के प्रानधार पवित्रा करि मुक्ते प्रोधी। केसे पवित्रा कि भले प्रकार पवित्र करता ॥ का॰ ४०२० २४० एक जो के दुहते में दोग्धा की ध्रध्वर्यु पूछे काम धुक्त इति ॥ देवी वृ हती प्रकादेवत्या। हे होग्धः विद्यमान गों छों के मध्य कोंनसी दुही॥ ३॥

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधीयाः। द् न्द्रस्यत्वा भागर्रंसोमेनातनच्म विष्णे ह्व्यर्हे-रक्षाकार

का॰ ४० २० २५ प्रवीक्त प्रश्न के उतर में अमुकी भी यह दी ग्धा करि कहते सा विश्वायुरित मन्त्र करि दी ग्धा प्रति अध्वर्षु की लें॥ नी िए गोदेवत्यानि १० देवी बुद्दती २०३० देवी पड्नेंशे। जो भी तू ने दुही खेंगर में ने पूछी वोह विश्वायु एब्द करि जान ना। विश्वायु (यजमान की सम्पूर्ण आयु की देने हारी हैं ॥ का॰ ४०२० २६० जेंसे पहिली भी पूछी ऐसे ही दूसरी नी सरी भी खों हो होने से ऊपर में काम शुक्ष र्ति मन्त्र करि पूछे। जी र हेंग्धा करि अ युकी यह उत्तर देते सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया द्न मन्त्रों से क म करि आशिष कहें ॥ जो दूसरी गी तुम से पूछी वोह विश्व कर्मी (यजमान को समस्त कर्मफल की देने हारी हैं ॥ जो ती सरी तुम में पूछी वोह विश्वधाया: (सब देवता छों को क्शिर्य्या दि हिंब के रान करि पुष्ट करने हारी वा समस्त इन्द्राहि देवता-

<sup>+</sup> मा-यु:। ज्यु । सा-मी: र् । सा-पा: ।उ । र्-न्या ऋ । वि-स्।त् ।।४॥

शों को भीरादि हवा पिलाने हारी है। का० ४ २ २३ अंगेडे दूध की अगिन से उतारि गन्दोष्ण (सुहाते) में दिध जमाने के लिये प्रातः काल के होमाविसिष्ठ एथि करि शातञ्ज्ञन करे (जामन-सहेजा दे । यजुर्जगती इन्द्रदेवत्या । हे हुग्ध इन्द्र के भाग की तु में सोमवल्लीरस कार दिध के लिये जातम्बन (किंकन) करता इं।यद्यपि यहां आतम्बनहेतु द्धिशेष हे तथापि भावना करि तिसका सोमत्व सम्पादन करिये हैं। जैसे कोई पुरुष वन्धुत करि चाहा बन्धु होता है । अंतर प्रातिकूल्य करि चाहा पाचु हो ता है। तदुक्तं विशिष्टेन। बन्धुत्वे भावितो बन्धुः पर्त्वे भावितः परः। विषामृतहभेविह स्थितिभीविनविन्धिनीति। अथवा भोज्य पदार्थ विषत्व किर भावना किया वान्ति की करता है अमृत त्व करि भावित जीएं हो बलहेत होता है। तेसे यहां द्थियोष का भावना करिके सोमत्व है ॥का०४ २ ३४ विष्णे ह्यमिति होहस्थाली को जलसहिति अमृन्मयपात्र करिवके ॥यजुर्गाय-ची पयदेवत्या। हं विष्णो इस हवि (क्षीर) की रक्षा करि। सर्वेत्र स्जन पालन और मंहार में ब्रह्मविष्णुमहे खराः श्रिभमानिदे वता हैं इस हेतु विष्णु को सम्बोधन करि हवि की रक्षा प्राथकी करिये हैं ॥४॥

अ०३ अग्ने द्वतपते द्वतं चरिष्यामि नहं केयं तन्मे राध्यताम्। दूरमहमन्तात्मत्यम्पिमाध्यक् का०२ १ ११ पजमान स्पाले गाईपत्य हिस्सामिन्द्रभें के श

रं अ-म्।अनर्-मि।दू ॥॥।

नित्र तियाना त्रेतवति सित्र सन् १ १ १ १ अति।

क्राज्यान-मार्वाहा

न्तराल से चलिकर शाहबनीय के पचात् समीप में पूर्वाभिमु ख खंडे हो आहवनीय की देखते जल की दक्षिण हस्त सैस्पर्श करि अग्ने वृतपते इस मन्त्र अथवा इसमहम् इस मृन्त्र से स त्यवदनादि नियमां को अङ्गी करें ॥अग्ने व्रतप्ते आची उषिण क् इत्महम् साम्गायदी है अगिनदेवत्ये। हे ब्रतपते (अनुष्ठेय-कर्म के पालक है अग्ने तेरी अनुज्ञा करि कर्म की करूँगा। तिस कर्म करने की समर्थ होउँ। तेरे प्रसाद सै। सो मेरा कर्म निर्विघ्न होके फलपर्यन्त सिद्ध हो ।। इदमहम्। में यजमान इ स अपनृत (मनुष्यजन्मा त्मक) में निकलि कर सत्य (देवताश रीर) की प्राप्त होता हूं 🕇॥ ॥ श्रीघ्रविनाशित्व से मनुष्यजन्म अनृत हैं जैसे स्वप्नगजादिक वीथमा से निवर्त हुए अनृत क हिलाते हैं। बहु कालस्थायित से देवजन्म सत्य है जैसे जाग रण गजादयः भायद्वा लोक प्रसिद्धे सत्यानृते ग्राह्य। नानृतं व देदिति (नहीं मूँ द वोलें) कर्म में मूँ द बोलने के निषेध सै। नुढ बोलनें से निकल करि सत्य बोलने की प्राप्त होता हूं। इस हेतु यह सत्यवदन कमार्झ होने से कर्म काले में पालनी यहै॥५॥

कत्त्वी युनिक्त स त्वी युनिक्त करेंसे त्वा युनिक्त व नरेंसे त्वा युनिक्त । कर्मणे वां वेषाय वाम् ॥६॥ । एवं सत्यवदनादिव्रत को अङ्गीकरि ब्रह्मा को वर्ण करिकेश्र यां प्रणयन करें ॥का॰ २०३०२० ब्रह्मन्त्रयः प्रणेष्यामि यह य

क् सत्यमनुकायमानकर्म् देवण पत्यक्षमिति मन्बान इदिमिति विशिन्षि। भ इदमद्मन्दरात्सत्यमुपेमीति तन्मनुष्यभ्यो देवानुपावर्तन इति १.१.१.४ शत सुते।

जमान ब्रह्मा की पूछता है ।। का॰ २ २ ॰ ॰ मएय यहां देवता व र्धय तं नाकस्य पृष्ठे यजमानी अस्तु तां यव लाक सावेमं यत्तं यज्ञमानं च धेहि॰ यह थीरे-धीरे ब ह्या परिकर जोम प्राप्य यह ऊँचे खर से आज्ञा करे कि जैसे अ ध्वर्षु सुने । का २ ३ ३ फिरि अध्वर्षु चमस को लेकर आहबनी य से उत्तरिद्या में वेदि के बाहिर हमें पर प्रणीताचमस को क स्वा युनक्तीति मन्त्र करि सम्प्रति (सीथेसै) स्थापन करे। साम्बी त्रिष्ट्रप् प्रजापतिदेवत्या।यहां मन्त्र को प्रयुक्त करता हुआ अध र्यु यज्ञारम्भकर्म में अपना करित्व त्यागि कर प्रजापति का य ज्ञकतेत्व प्रसोत्तर्रूप मन्त्रवाक्यां से प्रतिपादन करता है। प्र-एरिता(जल) केथार्क हे पात्र नुसे केंनि युरुष आहवनीय के जनर भाग में स्थापन करता है इति प्रकाः। सब वेदों में जगन्ति वीहकत्व से प्रसिद्ध जो प्रजापित है सोही परमेश्वर हे पान तु में स्थापन करता है इति उत्तरम्। युन रिष किस प्रयोजन के लिये तुर्दे स्था॰ इति प्रमः।तिस प्रनापति के प्रीत्यर्थ तुर्दे स्था॰ इत्युत्तरम् ।॥ परिस्तर्ण करि हो-दो पात्रों को रखि श्र र्ष और अग्निहोबहवए। को लेवे। का ०२ ३ १० कर्म ए वामि ति शूर्योगिनहोत्रहवर्णका अध्वयुं आहान करे "प्राजापत्या गायत्री सुक् श्री देवते। हे अग्निहोत्रहवणि हे श्रूपं तुम हो नी की कर्म के अर्थ में ग्रहण करता हूं रति शेषः। शीर सूचित कर्म के अर्थ तुम दीनों की में ग्रहण करता हूं ॥ शकट में अ

रे सर्वेकमीणि परमेश्वर्प्रीत्वर्थमनुष्टियानीति भगवतीत्तास्वर्ननं प्रति भगवतीत्तम् भ॰ गी॰४॰
२४ असापेणं ब्रह्मद्विविद्याग्नी ब्रह्मणाद्वतम्। ब्रह्मेव नेन् गन्तव्यं ब्रह्मकम्समोधिना॥४०२० पत्तरोषं पद्मानि पद्धारीति वर्षास्य यत् । यनपस्यति कीन्त्य मत्कर्षा मद्यानम्॥१०० ५६ सर्वे कर्मास्यपि सहा कुर्वाणो मद्यपात्रयः। मत्यसाहादनात्रोति शम्पतपद्मव्ययम् ॥

बिस्वत ब्रीहियों का इवि के अर्थ पृथक् करना प्रोक्षण के अर्थ जल भारण करना इत्यादिक अगिनहोत्रहविण के व्यापार हैं। और र ब्रीहिओं कानिर्वाप (फटकने) के लिये धारण उल्रवल में डा लना फिरि निकालना इत्यादि शर्य के व्यापार हैं ॥ ई॥

> प्रत्येष्ट्रहें रक्षः प्रत्येष्ट्रा अर्गतयः निष्टेष्ट्रहें रक्षों निष्ट्रता अर्गतयः। उर्वन्तरिक्षमन्वीम ॥१॥१

का॰ २॰ ३॰ १९॰ प्रत्युं छं वा निष्ट प्रमिति शिनिहोत्र हवणि शीर स्मूर्प का गाई पत्य में प्रतपन है ॥ आसुरी वृहत्यों हे राक्ष्में राक्ष्मजाति प्रत्येक जलाया अधीत रम समिनहोत्र हवणि शीर सूर्य में स्थित राक्ष्मसीगा जलाये। शीर का रातयः (हवि वा दक्षिणादान के प्रतिवन्धकलोग) भी जलाये अर्थात् अ-न्यया यत्तसाथन् नहीं है ॥ सूर्यादि में निगूद राक्षम निः शे-ष करि तत्र हुए। शीर अरातयः भी निष्ठ में हुए॥ का॰ २०३० १२० वर्षनारिक्षमिति शकट (गाडा । ख्वडा) प्रतिजावे ॥ प्राज्या पत्या गायत्री ब्रह्मरक्षों महेवत्या सर्वत्रः। विस्तीर्थ अवकाशा को अनुसर्ण करि चलता हूं। आश्रय यह है कि चलते हु-ए युरुष के पार्चिस्थित राक्षम द्स मन्त्र से निकाले जाते हें॥ श्र धूरेसि धूर्व धूर्वनं धूर्व तं यो १ स्मान्ध्यविति तं

धूरीस धूर्व धूर्वनां धूर्व नं योश्स्मान्धूर्विति नं धूर्व यं व्यं धूर्वीमः। देवानामिस वन्हितम्द्रं स स्वितम् पत्रितम् जुष्टतमं देवहूर्तमम्॥ प्राप्त

का॰ २ २ १२ १३ गाहिपत्प के पश्चात् स्थित ब्रीहियुक्तसवी

<sup>+</sup> प्र-प्रान्त्रवानि-ष्रार्वा व-मित्रवाका

ङ्गोपेत पाकट के थुर (बलीवर्द वहन योग्य प्रवेषा) को धूर्सीति म

न्त्र करि स्पर्शकरें "धूर्देवत्यं यजुः। ब्रीहिरूप हवि के धारक शक र के रोनें। वलीबदें। के(गाता) वहनप्रदेश में को द हिंसक अ गिन गास्त्र ए है तिसे प्रार्थना करिये हैं +। हे वन्हे तू धू । (हिंसक) है। + श्रामनकार एष ध्रयंतिमेतद्यं ध्यानमनतीति १ · १ · २ · १ ॰ श्रुते : जो कि भूः ही इस हेतु हिंसा करते पापी की विनाश करि। किंच जी राक्षसादि यागविघ्न करि हमारी हिंसा करने को उद्युक्त है तिसे

नाश करि और जिस आलस्यादि स्पेवेरिको हम अनुष्ठान कर नेहार हिंसा करने को उदित हैं तिसे भी विनाशि। शकरस्थिता-ग्न्यतिक्रमण्निमित्त अपर्थं दूर कर्ने को अग्न्याधारभूता प्र कट की थूं इस मन्त्र करि स्पर्श करिये हैं ।। का॰ २ ३ १४ देवा नामित्यादि ह्वाषीदित्यन मन्त्र करि पाकर के दीर्घकाष्ट ईवार्ति-सके अगू का भूमिस्पर्श नहीं इस लिये तिस के आधार्त क रि स्थापित उपस्तम्भनकाष्ठ के पश्चाद्वाग में तिस ई्षा ( कोस्पर्ध करे। ब्राह्मनुषुप् शकटदेवत्या। हे शकट तू देवत श्रीं का सम्बन्धि है। कैसा कि अतिशयेन बीहिरूपद्वि का प्रापक। नथा अतिश्येन शुद्ध वा हदता के अर्थ चमीदि से अतिश्येन वे ष्टित। अतिश्येन ब्रीहिश्रीं से पूरित। देवताओं का अतिशयेन प्यारा देवताओं का अतिशयेन आह्वान करनेहारा बीहिओं से पू

र्ण शकर की देखि देवता आह्वान करते ही श्रीघ्र आते हैं गणा

शहुतमिस हिंबुर्धानं हर्रहेस्व मा ह्वामी ने यस पीतह्यापीन्। विष्णुंस्ता क्रमतामुरु वातायाप-

इत्र रक्ता यहन्ताम्य च ॥४॥+ पूर्वमन्बरोषः। अञ्जतः अकुटिल हे अर्थात् भारोहण में भङ्गहोने की भय नहीं है। ब्रीहिस्प हिंव का धारक पोषक है। दूस हेतु हर्र हस्व मा ह्वामी ते यत्तपित् हिंवीदिति पूर्ववद्यारव्येम् काएडीश धका॰ २ ३ १ १ १ पीछे फिरिके विष्णु स्वेति दक्षिण चक (पहिषा) पर चरे ।। यजुर्गायची प्राकटदेवत्या । हे प्राकट विष्णु (व्यापक ग्य ज्ञ नुमै चरण उठाकर चंदे भाव यह है कि में चढ़ने की समर्थन हीं हूँ ॥ का॰ २ ३ १६ उरु बातायिति हवियो। पाकट में भरे हुए धान्य वा प्रवेश को देखें। देवीपिद्भिर्हिविष्याः। हे शकर अपने अन्तर्वित्रविहिंशे। में वायुसंचार के अर्थ विस्तीर्ण हो। अर्थात् शकर स्थित ब्रीक् दिशों के तृणादिकों करि शास्त्रादित होने से संकोच में वायुत्रहै वेशन होने से आछादन की हर करि जैसे वायु प्रवेश करे तेसै संकीच की त्यागि। वायुक्पप्राण प्रवेश से मन्त्र करिह वि को सप्राण करिये है। किं च वायुप्रवेशरहित सब वस्तुव रुणदेवत्य द्रोतीहै। शोर वरुण बन्धकारित्व से यत्त नि रोधक क्षि तिस की निरुत्यर्थ पह मदा है †॥ का॰ २३० १७ १६ अपहत मिति ब्रीहि शें से अन्यत् नृएण दिक जो हैं। तिन्हें निकाले और नृणादिकों के अभाव में बीहिओं को ही स्पर्श करें ॥यजुर्गाय-वीराक्षसम्। राक्षस (यज्ञविघातक - तृरणदिक ) निकाले ॥ का॰ २३.९४ यहनामिति पन्बाङ्गुलियुक्त हस्त करि वीहिखें। की ग्रहण करें "देवीपङ्किर्हिबयाः। पञ्चसंख्याका अङ्गलियं ब्रीहि

<sup>+</sup> पूर्व कारिडकारी मन्त्राण्युकानि

स्त्पं हिव की यहण करें॥४॥

देवस्य त्वा सिवतः प्रसुविश्वनीविद्धियो पूर्णो हस्तीभ्याम्। अग्नये जुष्टं गृह्हाम्यग्नीवासीम्या जुष्टं गृह्हामि॥१९॥

का ॰ २ ३ - २० - २२ - हेवस्य त्वेति अगिनहोत्र हवणि म तीनि मुष्टि मन्त्रपूर्वक चेंाथी चुपके से डाले एवं अग्नी बोमीय को पथा देवत होतें की ॥ देवस्य त्वा प्राजापत्या बृहती सवितदेवत्या मर्वत्र। अग्नये जुष्टम् प्राजापत्या गायत्री लिङ्गोक्तदेवत्या। अ उनीषोमाभ्याम् याजुषी पङ्किः तिङ्गोक्तदेवत्या। हे हविः सिवना देवता का प्रेरित में अगिन के अर्थ तुरु प्यारे की ग्रहण करता हूं। और अग्नीषोम व्यासक्तदेवताओं के अर्थ तुरु प्याशकी न्हें करि कि अधिनी कुमारें के बाहु ओं (अंस मिए बन्ध के मध्यभाग दएडाकार् भोर पूषा के हस्तों (पञ्चाकु लियुक्त अ ग्रभाग) करि। क्यों कि अधिनी कुमार देवता हों के अधियें हैं शीर पूषा देवता की का भाग धुक् इस हेतु ग्रहण साधन में अ पनी बाहु हों। प्रति अश्विनी कुमार के बाहु हों। की भावना कर ना शीर हस्तों में पूषा के हस्तों की। अर्थात् स्वीत्मक श्रमन के हिव की नाहण मतुष्य कैसे ग्रहण करने की समर्थ है इस लिये सविता से अनुज्ञात अश्विनीकुमारें के बादुकों पूक के हाथों से यहएा करता हूं। किं च सत्यं देवा अनुतं मनुष्या इति १.१.२.१७ सुतेः देवतान्त्रीं के सत्यक्तपत्व से तिन्हें के

<sup>+</sup> है-माञ्जा । अनिमास् । उ । अ ।।

१.१. २. २३ . श्रीतः।

t te

ः सूर्वे ह

十四部

स्मरणपूर्वक हिंव की गृहण करना फलपर्यवक्षिय से सत्य हीता है। और देवतास्मरण के अभाव में मनुष्यों के अनृतस्यत्व
से से किया अनुष्टान निः फलत्व से अनृत होता है यह देवतास्मरण का अभिप्राय है। हिंव ग्रहण करने अधर्य की देवता से
वन करने हैं कि मेरा नाम ग्रहण करेगा। विन नाम लिये हिंव
ग्रहण करते में तिन्हों का कलह होंवे यह कि इसे मेरे अर्थ लिय।
तिस कलह के निवृत्पर्थ अग्नय जुष्टम् अग्नी बोमाभ्या जुष्टम
इस देवतानिर्देश पूर्वक हिंव ग्रहण है वृत्यभिप्रायः॥१०॥
भूताय त्वा नार्ग त्ये स्वर्भिव र्थेष्ठं हर्ष हेन्ता दुर्या।
पृथिव्या मुर्वनारिक्ष मन्वेमि पृथिव्यास्तानाभी सदयाम्यदित्या जुपस्थान ह्वारिक्ष ॥११॥

का॰ २०३० १३ भूनायत्वेति प्रकट में जो परिशिष्ट हिव तिसे स्पर्ध करे ॥ प्राजापत्या गायत्री हिवदेवत्या हे प्रकटा वस्थित ब्रीहिशेष भूत (भूवन - पागान्तर ब्राह्मण भोजन श्रीर फिरि भी सब्राव) के अर्थ तुमे शेष छोरता हं इति शेषः। बुछ अराति (श्यदान) के अर्थ नहीं। का॰ २०३० २४० स्वरिति पूर्वा भिमुख हो यत्तभूमि को देखे यनुर्गायत्री सूर्य देवत्या। में स्वः (यत्त +) को वेखता हं ॥ हर्ष ह-नामिति शकट से उत्तरे । प्राजापत्या गायत्री गृहाः देवताः। पृ विवी में वर्तमानाः दुर्या श्रम्हां। हटाः हों। हिव लेकर उत्तर्ते अर्थ्यु के भार कि गृहसोम की सम्भावना हे सो इसमन्त्र से पूर करिय है ॥ का॰ ४० ३० रहे । विवत्ति समित उत्तर देश प्र

र भू-पे त्यान्य । स्व म्। र् । ह-म् । उ । उ-मि। साल्य - स्रान्त ।। ११।

ति चंते। व्याखातम् काएडी अन्ना २३३ २० गाई पत्र वा अन्वनीय के पश्चात् कि जिस में पाक करें तहा प्रप्रिस्य हिंदि यों को पृथिव्यास्वित स्थापन करें ॥ साम्बी पङ्किः हिंदिवत्या। है हिंदः पृथिवि के नाभि(मध्य) में तुरे स्थापन करता हूं। जैसे से ते हुए बालक पुत्र को माता अपनी गोदी में स्थापन करती है है से इस हिंद को अदिति (अस्विएडता-पृथिवी) के अद्भु में स्थापन करता हूं। हे अपने अपने समीप में इस स्थापित हव्य की तृ रक्षा करि। पुत्र ऐसे से ले को बाधकों से पालि ॥ ११॥

१४ पिवर्ते स्था बेष्णच्या स्वितुर्वः प्रस्व उत्युनाम्य-छिद्रेण प्वित्रेण सूर्यस्य रुप्तिमिनः। देवीरापा । अग्ने रावो । अग्ने पुवा ग्रे द्रमम्य युनं नेयुना ये युन्तपतिर्धं सुथानुं युन्तपतिं देवयुन्तम्॥१२॥+

का॰ २ ३ ३२ हो वा तीनि कुषा के अन्तर्गर्भ पन साग्र पिनन्ते स्थ इति क्षिरिकास्थानीय कुषाओं से हिते ॥ देवी जगती लिक्नोक्त देवत्या। हे पिनने (प्रोधके कुषा ह्रय रूपे) तुम ने षण व्यो (यज्ञ सम्बन्धिनी १) हो ॥ का॰ २ ३ २ ३३ र हिन गृहण में जल किर तिन्हों से उत्यवन करें सिन तुर्व इति ॥ प्राजापत्या पिन्हों से उत्यवन करें सिन तुर्व इति ॥ प्राजापत्या पिन्हों से उत्यवन करें सिन अखिद पिनन (प्रोधक वाष्ट्र त्यवन करता हं किस किर कि अखिद पिनन (प्रोधक वाष्ट्र स्पर) किर के १ स्पर्य की रिष्मां किर के उत्यवन कर का है। स्पर्य की रिष्मां किर के उत्यवन कर का है। वायु कीर स्पर्य की प्रमालना है किर उपका सूर्य वायु कीर स्पर्य की प्राच प्रका लगा है। किर उपका सूर्य की प्राच प्रका लगा है।

+ प- व्यो। अन्। स-भिः। रा हे-चे । उ । त्रे-स्य । करा अ-मि। त्रा आ। हे-सि। र्वार्य । स्थ

यनीवे विष्णुर्यसिये स्य

कि का खिंद हेतृत्व प्रसिद्ध है । का॰ २ ६ १ ६५ उत्यूता जल किर् प्रिता अग्निहोन्न हविण की सव्यहस्त में स्थापन कि के देवीराप इति दक्षिणहस्त किर ऊपर की चलाने । देवीराप इ त्यारम्य वुनत्यं रहत्यनस्य यजुषः आयो देवता । हे देवीः छो तन्यत्विकाः अगापः तुम आज के दिन में इस प्रवर्तमान पत्त को अग्रे नयतः (निविद्य समाप्त करें। केसी ही जल कि पुर्तः निम्न देश प्रति गमनशीलाः । तथा अग्रे पुनः (जहां पूर्वभागमें चलती ही तहां अपहितिनवारण किर के शोधनशीलाः। य-हा अग्रेपुवः (प्रथम से मरस् की पान करतीआं। कि च यन्तप् ति (यजमान) को फलभोग के अर्थ प्रेरो केसे यनमान कि भ ले प्रकार से दक्षिणादानादि किर यन्त की पुष्ठ करता तिस पन्त के पालक की तथा देवयुवम् (देवताओं की यन्नादि किर मि श्री करते वा चाहते की ॥१२॥

युष्मा इन्द्री शृष्टितास्थ। अग्नयं त्वा जुष्ट प्रोक्षाम्य ग्नी वामाभ्या त्वा जुष्ट प्रोक्षाम्य कर्मणे श्रुन्थ ध्वं देवयुज्याये यद्दो श्रुद्धाः पराज् घ्वरिदं वस्त क्वेन्धामि॥ १३॥ + प्रविक्षिरकायं मन्त्राण

बूर्बमन्त्रपोषः। हे आपः दुन्द्रोदेवः वुत्रबधिनिमनभूत में तुन्हें अपने सहाय होंने को प्रार्थना करता बुआ और तेमभी उसके सहायक दुए॥का॰ २: ३: ३६: प्रोक्षिता स्थिति तिन्हें। का हाथ से शिक्षण करें । देवी वृहती आणे देवता । है आप: तुम श्रोक्षता है कि । का ॰ २ २ ३० १ १० १६ वि की अग्न येत्वा । अग्नी बीमा म्यां त्वा । अगेर यथा देवत अन्य हिवयों को प्रोक्षण करें ॥ हे लिङ्गों के पाजु षी वृहती । याजु बी वि सुप् । हे हिव अगिन के अथे तुरु प्यारे को प्रोक्षण करता हूं । अग्नी बीम । का ॰ २ ३ १ १० हे क्याजिनो लू रवला दि पानें के देवा येति प्रोक्षण करें ॥ पान देवत्यं यजु । हे यन्त पान ओ तुम सुद्द हो ओ किम श्रम् कि देव्य (देवता सम्वन्धि) कर्म के अपरे । नदेवक में विशिष्य ते देव्य प्रेत ता सम्वन्धि । कर्म के अपरे । नदेवक में विशिष्य ते देव्य प्रेत ता सम्वन्धि । का ग्राक्षिण करें । वा निचजाति तथा दिक्षों ने तुम्हारे जिस अ क्रिक्ष अर्थ । कि च नीचजाति तथा दिक्षों ने तुम्हारे जिस अ क्रिक्ष पर्वा विद्र (क्रेदन तथा णिदकाल में अपने असुद्ध हा श्रो से स्पर्श किया । तिस तुसारे अङ्ग की प्रोक्षण करिने सुद्ध करता हूं ॥ १३॥

भः भः प्रामीस्यवधून्धं रक्षो वधून् आरेन्यो हित्यस्वर्गे सि प्रति त्वादितिर्वेन् । अदिसि वानस्यत्यो ग्रावासि पृथुन्ने द्वाः प्रति त्वादित्यास्त्वरवेन् ॥ १४॥ +

का॰ २ ४ १ र प्रामिसीति क्रष्णाजिन को हाथ से ग्रहण करें। हैं-व्यनुषुप्। क्रष्णाजिन देवत्या। हे क्रष्णाजिन (काले हिरण के व-में) तू उल्रावल के धारणार्थ पार्म (सुखहेतु) हैं +।। का॰ २ ४ १ १ पार्ची से परें क्रष्णाजिन की राहें अवध्रतमिति। आसुर्यनुषुप् राक्षम्। क्रष्णाजिन ग्रप्त राक्षस् राहने से मूमिमें गिराये हैंसे

१शा-मि। अभारत-यः । दुभाग-म्। दुभाग-मानकः नाग्रा-मु। त्राम्। १ स्वितनस्य समिति मानुषै म्। महामिति देवं नाम।

स्यातयः भी गिर्ये। का॰ २.४ .३ . अदित्यास्विगिति क्रवणिति न की बेंनें हाथों से प्रत्यग्रीव विद्यां वे । आसुर्य नुष्टु प् क्रवणित्न तू अविति (भूमि वेवता) की लगू पहें तिस हेतु भूमि नुमें जानें कि यह मेरी त्वचा है । । का॰ २ .४ .४ .५ वामहस्त से न छूटे क्रवणितिन पर विक्षणहरूत से अदिरिश्च अथवा ग्रावािस इति उलूखल को स्थापन करें। विकल्पितमंत्रों में प्रतिलेति शेष जोडें। वे उलूलदेवत्ये पजुरत्यसुप् आसुरी गायवी। हे उलूखल यद्यपि तू हारूमय है तथािप हटत्व से पाघाण्यवी। हे उलूखल यद्यपि तू हारूमय है तथािप हटत्व से पाघाण है। केसा कि पृथुवुधः (मुसल्यातापद्रव से चाञ्चल्परहितः स्थूलमूलः) हे उलूखल तेसा तू ग्रावा(दार्येन पाघाणसहण्) है। नीचे विद्याद्दं हुई क्रव्णािनन स्पा भूमि की जी त्वचां हैसे। तुकें अपना करिके जानें। १४।।

ख्यानेस्तन्त्रेस बाची बिसर्जनं देववीतये त्वा गृ-ह्नामि बुह द्वांवासि वानस्पत्यः स इवं देवेभ्यो द्विः श्रमाध सुश्मि श्रमीश्च। हविक्वदेहि हवि क्वदेहि ॥१५॥†

का॰ २ ४ ६ ज्यानेसन् रिति ओख़ली में छर्ने के लिय हविडाने आर्जी उिष्णुक् हविदेवत्या। हे हिवि तू आह्वनीयानिका पारीर है। जो कि अग्नि डालते ही हिव अग्नि होजाता हे इस कार्ण हिव अग्नि का पारीर है। केसा हिव कि यनमानकी बाणी का खीलने वाला। अपं प्रणयनकाल में खोलने वाला। अपं

ने अनिमाण्या वृत्न्त्यः। इत्। सन्ध्। या । हिन्हि। ऋत्। १९॥ पुण यज्ञो देवेषु रुधः क्वाणमृणो भूतागमतदा देवा ज्ञाता तदीया त्वचमुन्सिप्य जगून हुस्तस्माचममित्ररणमित्यभिष्रायः सुनावाम्नातः १.१.४.४.१।

पां प्रणयनकाल में मान हुई यजमान वाणी का हिव शावपन का ल में विस्री होता है। तिस हेतु हिव वासी का खोलने वाला है। द्स हेतु देवता शों की तृप्ति के अर्थ तुँने ग्रहण करता (उल्स लमें डालता दूं । का ०२ ४ ११ । बहु द्वावित सुसल की ग्रह्ण करें।। आसुरी जगती सुसल देश है मुसल तू यदापि दा-रुमय है नयापि हटता करिके पाषाएं। सहश है। नथा दीर्घल करि बड़ा है ॥ का॰ २ ४ ९२ स इसमिति मुसल की उल्रबल में स्थापन करे। मुसलदेवत्यं यजुः। हे मुसल तू देवताशोध्य गन्यादिको । के उपकाराये इस हवि (ब्रीहिस्प) की शमन (भक्ष णविरोधि तुषी के दूर करने में शाना किर। तस्येव पदस्यव्या -ख्यानम्। भलप्रकार् शान जैसे तेसे शमन करि। दिविधा शानि है वाह्यतुषापनयनाचा सो पहिल अवयात से होती है। ओर अन्तः स्थित मालिन्य के अपनयन में दूसरी फली करण करिके होती है। तिस दिविध तएउल मंस्कार को करि इत्पर्ध। । का॰ २ ४ १३ हिन सहे हीति हिन कुरने वाली (बाले) यजमान की पत्नी वा अग्नीध को अध्येषु तीनि वार कहि कर बुलांवे ।। यजुः पड्डिः अधि देवतं वागधियत्तं पत्नीदे ।। हे हविश्वत् (हवि करने हारी) हारे । यहां आ। तीनि वार कहे अ र्थ को देवता मानते हैं इस हेतु तीनिवार आह्वान है।।१३॥ कुक्रोंसि मधुजिह्न इष्मूर्ज्मावर त्वयो वय हैं सैंघातर्रे- संघात जेका वर्ष इसमिस पति

संयोग

त्वा व्यक्तिं वेतु पर्राप्ति रस्तः पराप्ता अर्गन्तिं। पर्याः पराप्ता अर्गन्तिं। पर्याः पराप्ताः स्वी वायुर्वे विविनक्त देवो वेः स्विता हिर्णयपाणिः प्रतिगृभ्णात्विद्वेषणः पाणिनो॥१६॥

जिस समय अश्वर्य हिवक्तदेहि इस में आह्वान करता है ति सी समय साथ ही आग्नी ध्र कुक्क टोसीति मन्त्रकरि पाम्या से दे। वार हषद को कूटना है दोंना वार मन्त्र पढ कर उपला को शम्या सै एकवार कूरता है र्सी मन्त्र से ॥ आची विष्टप् वा रदेवत्या।हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष तू कुकुट हे असुरो का शीर मधुजिह्न है देवताओं का। असुर्सीग के क (कहा कहां। यह तिन्हें मार्ने को इछा करि सर्वन् चलता बोह कक्क रः। यहा कुक (कुत्सित) शब्दको कुरता (विस्तारता) सो कुक्क टः।यदानुकुराख्यपक्षिवत् धनिविशेषको असुरो की भय के अर्थ विस्तारता यह कुकुर है। मधुजिह्नकनामा कोईक देवता खों का मृत्य है। मधुर्मधुर्भाषिए। जिह्ना जिस की त दूप हे यज्ञायुध तू असुरों को पग्भव करि के यजमान का अ न्न और रस वीलि अन्न और रस जैसे आवे तैसे शब्द क रि। तेरे शब्द करि असुरों के पराभव में तिन्हों के अन्ने औ र रस की यजमान प्राप्त होता है। फिरि तुरु करिके हम अ सुरों के साथ क्रियमाण संघात-संघात अतिस-तिस सङ्ग्राम की जीतेंगे अर्थात् हमलोगों की कभी भी पराजय नहोगी

<sup>+</sup>कु-व्याक्ति।व-सिर्गात्र-तु।उ०1य-याक्ति।क्ताःय-क्ताःल्व।वा-तुःखा।है-

मन्राजा का एक वृषभ था तिस में असुर्घीवाणी स्थित हो शब्द करती थी तिसे सुन करि असुर मर्ते थे फिरि किलात शेरि अकुली नामा असुरें के याजकोंने मनुके निकर जाकर तिसही ह वभ से यज्ञ कराया तिस वृषभ के मर्ते वोह वाएंगि मनु की स्त्री में प्रविष्ट हुई फिरि तिस स्त्री से भी तिन्हों ने मनु को यज्ञ कराया ततः सा वाणी य ज्ञ पावीं में प्रविष्ट हुई इस हेतु से असुरें के पर भव के लिये तिस वाणी के प्रकरनार्थ प्राम्या करि हषत् और उपल का हनन है इति खुत्युक्तीं। भिप्राथः शत०२ १ ४ १४ । का॰ २ ४ १ १६ नुषों के विसुक्त होने पर अध्ये पूर्व की हाथो से ग्रहण करे वर्षवृद्धममीति॥यजुगायवी ऋपदेवत्या।हे शूर्प तू वर्षवृद्ध है।वर्षा में बढ़े वंश की शलाका छों से वनने के हेतु श्रिका प्रश्च बुद्धन्त है।।का॰ २ ४ ४ १० भित त्वेति उल्लावल से बहिर्निकाल कर हवि को शूर्प में डाले॥ यजुई हेती हविद्वत्या। हे हविः वर्षहृङ् (सूर्प) तुरे अपना करिकेजा ने- बीहि मूर्प का ववजूदल में भातत्व है ॥का० २ ४ १० पराप्तिमिति तुषां को फटके ।। आसुरी उिष्णाक् राक्सम्।। राक्ससलोग निकाले (ऋर्प करिके तुषों के निकालने में रासस भी तिन्हों के साथ भूमि में गिराये। श्रीर अरातयः (हिंव के प्रतिकूलशालस्यादियानु)निकाले ।।का ॰ २ ४ ॰ १४ अपहतमिति पृथिवी में गिरे तुषों को मेले करि उत्कर दे-प्रामें डाले। यजुर्गायवी राक्षसम्। राक्षसलीग द्रमें चला

शारवा ने

न का • ४ . २ . १ २ . पत्नाया

के मार्॥का॰ २ ४ २ ० वायुर्व इति सतुषों स्रीर निस्तुषोंकी पृथक् करे ॥ यजु रुष्णिक् तर्डुलदेवत्या। हे तर्डुलच्छा शूर्य चलने से उठावायु तुम्हें स्रमकाणें से पृथक् करे।।का०२४ २१ भूपे में स्थिति तर्जुली की पान में रखि देवी व इतिमन्त्र से अभिमन्त्रण करें । सामी विष्टुप् तएडुल देवत्या। हे तएडुल शो सविता देवता तुम्हं अछिद्र पाणि भिली अङ्गुलियों के हा य)करि ग्रहण करे।।पात्री प्रक्षेपसमय भूमिमें पतन नहो इ म हेतु सवितृ गृहण प्राथना करिये हैं। केसा सविता कि हिस् एयपाणि। (हिर्एप युक्त अङ्गलीयादि ञाभर्ण युक्त पाणिजि सके पड़ा देत्यां से प्राणित्रहार् करि छिन्न इए सविना के हाथ देवताओं ने स्वर्णमय किये यह सविता का हिरएयणित्व से इति बहुच खुतो कथा॥१६॥ अ॰ ६ धृष्टिरस्यपाने अगिनमामादे जिह निक्रव्या

दर्ध सेथा देवयजे वह । ध्रुवमिस पृथिवीं हेर्डेह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपद्धामिभ्रा

तृवस्य बधाये॥१७॥+

का०२ ४ २६ धृष्टिर्सीति उपवेष की ग्रहण करिके । हैवी बृहती उपवेषदेवत्या। हे उपवेष त् यृष्टि (प्रगल्भ-धीड)हे तीव अङ्गारें के इथर् उथर् चलाने में प्रमुत्व से इस का प्रागल्भ्य है। का॰ २.४. २६. अपारन इति उपवेष से रहर स्थ अपरभाग अकारीं को खर के प्राम्भाग में करे। अहाँ

<sup>+</sup>ध-मि।भ्यनभ्य-ध। र्नाभ्या-ह।उन्धु-य। वर्गा १७॥

नीनि अगिनयें है। पहिली शामान् (अपक की भक्षण कर ने वाला लेकिको गिन। दूसरा क्रव्यात् (मांसका खानेवालाचि तानि। तीसरा देवयज (यागयोग्य। तेसे तीनि अद्भारें को गाईप त्य से प्रामाग में पृथक् कि कि के तिन्हें। में से याग्योग्यता हीन खामा न् क्रव्यातंत्रक दोनें। अग्निओं को छोडि गाईपत्य प्रतिकहि नाहे॥ प्राजपत्यानुषुप् अग्निदेवत्या। हे अग्ने हे गाईपत्य आमादीन की परित्याग करि। तथा क्रव्यादिग्न की दूरि में होडि । का॰ २ ४ २७ उपवेश करि दूरस्य अङ्गारें से आहे वयज्ञिमिति एक अङ्गारेको लेकर् । देवी जगती अग्निदेवत्या। हे गाईपत्य देवताओं के योग्य तीसरे अकुनर् को समीप में लाग का॰ २ ४ २ ९ ध्रुवमसीति देवयज अङ्गारं को कपाल करि रकें। कपाल देवत्यं पजुः। हे कपाल तू स्थिर हे लपङ्गर के जपर में होने से भी दूधर उधर नहीं गिरता पृथिवी को हटी करि अर्थात् पुरोडाश्याकसमय में तेरे किये व्यवधान से भू मि का दाहकत शेथल्य न होगा। किं च तुँके अङ्गार पर्स्था पन करता है। किस लिये कि स्नातृब्य (श्राचु-असुर-पापी) के ब्धके अर्थ। केसे नुके कि ब्राह्मण ने पुरोडानिष्यति के अ र्थ स्वीकार किया। तथा क्षित्रयों ने श्रीर समानकुल में हुए यजमानों ने पुरी - किया॥१७॥

अग्ने ब्रह्म गुम्णिख धर्णग्रसान्तरिक्षं हर्षेह्र ब्रह्मवनि ता क्षत्रवनि मजात्वन्युपद्धामिश्र नियस्य ब्धाये।ध्रमिसि हिवं हिंह ब्रह्मवनि ता श्रवनि सजात्वन्युपेत्धामिमातिव्यस्य ब्धाये।विष्याभ्यस्वाशाभ्य उपद्धामि चिते स्योश्वेचितो भूगूणामद्भिर्सा तपसा नप्यध्य गरणा

का० २.४. ३० मध्यम् कपाल को उपधानान्तर् सव्याद्भुनिके वि न छोडे अग्ने ब्रह्मित मध्यम कपाल में अङ्गार स्थापन क रेग याजुषी उष्णिक् अग्निर्देवता।हे अग्ने निधीयमाना क्रार् ल्प हम लोगें। करि जियमाण ब्रह्म (वोट) कर्म को ग्रहणक रि ॥ नाशक राक्ष्मों के बध करिके अनुग्रहण करि यहा मुर ब्राह्मण को अनुग्रहण करि अर्थान् मुर अकुलिदा-नास्त को इट कर्गिका ०२ ४ ३१ पूर्ववम् स्थापित कपाल के पश्चिम भाग में दूसरे कपाल की धरुएमिति स्थापन करें। कपाल देवत्यं यजु । है हितीय कपाल तू पुरो डाश काथारक है इस हेतु अन्तरि को हट करि। पुरोडाश पाकोत्पन्नाज्वाला करि अन्तरिक्ष लोकोपद्रव जैसे नहीं नैसे करि।यद्यपि य ह कपाल ज्वाला और अनिरिक्ष के मध्य में व्यवधायकन हीं है तथापि अनिरक्ष को हटता के अर्थ कपालदेवता प्रा-र्थना करिये है। ब्रह्मवनीत्यादि पूर्ववत्॥का॰ २.४. ३२. म-यम के पूर्व भाग में धर्त्रमिति तीसरे की स्थापन करे आर्ची विषुप् कपाल देवत्या। हे कपाल तू धार्क है। दिव की ह द करि ज्वालाग्र करि सहका अभाव सुलोक का दाहोही

<sup>+</sup> अ-षा-अन्याद्राउनि-मि।ऋनचि-ताल्नमु-म्।आनार्षा

अन्यत्यूर्ववत् का०२ ४ ३३ प्रथम के दक्षिणभाग में ची थे को विश्वास्य इति स्थापन करे। यजु स्त्रिष्टु प्रहे चतुर्थे कपा ल सब दिशाओं की हटता के अर्थ तुरे स्थापन करता हं। एवं तीन्यें। कपालें। के उपधान करि तीनें। लोकों की जीतता है। चीथे से दिशाओं की जीतता है। आश्य यह है कि न स त पुरोडाया लोकवयरूप होके देवताओं को तुप्त करता है। का॰ २ . ४ . ३४ . आगनेय पुरोडाश के अशाकपालत्व शीर चा रों के स्थापितत्व से अविधिष्ट चारों के मध्य में हो-हो दक्षिए ओर उत्तर में चितस्थिति प्रत्येक की स्थापन करे। यजुगार्यत्री कपालदेवत्या। हेकपालविष्रोषाः तुम प्रथमकपालोपचयका रिए। हो तथा ऊर्ध उपहित द्वितीयादि कपालें। के उपचय का रिए। हो।।का॰ २ ४ ९ ३ ८ भृगूरणिमिति अङ्गारें से कपालें की आछादन करें॥ आसुर्यनुप् कपालदेवत्या। हे कपालखो तुम भूगुनाम कों शोर अद्भिरानाम कों देविषिश्रीं के तपीरूपइ स अरिन करि तप्तहोशो। इस अरिन का नदीय नपोरूप से भा बना करे इत्यर्थः॥१८॥+

शुरु अर्गम्सियवधूत् हैं रक्षोः वधूता श्ररातयोदित्यास्व गिसि प्रति त्वादितिवेत्तु। धिषणासि पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वावेतु दिव स्कम्मनीरेसि धिषणासि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेतु॥१४॥ ।

का॰ र ५ र जैसे अवधातके अर्थे क्रष्णाजिन अयोग है ने

<sup>+</sup>श-सि भ्य•ाय-सुः। दूराय-तु।उराधि-तु।तररादि-सि।त्रनाधि-तु।त्रारा। १४॥

ज्ति खुने : १.२.१.१६। से यहां भी " शर्मासि । अवधूतम्। अ दित्याः इति मुख्यय्या रच्यातम् काएडी १४ गका॰ २ ५ २ तिस चर्मपर् धिषएगसी-ति हषद (चाकी के नीचिरले पार)की स्थापन करें॥ आसुरी गायवी हषद्देवत्य। हे शिले पेष्णाधारभूते त् पवनात्मिका त दुत्पन्ना त्थिषणा (वृद्धि वा कर्म की व्याप्त वा देती) हे वा पर्व तवत् धार्ण करने वाली है। श्रांदित (भूमि) की त्वचा क्वषणार्ज-नस्पा तुरु तेमी श्रीर तरे अवस्थान की अनुजाने॥का०२१ ४ हमद के पश्चिमभाग में नीचे को प्राम्या स्थापन कोरे दिव रूति। यजुरुधिएक् शम्यावेषत्या। हे शम्ये धुलोक की सम्भन करने वाली तू है। पतनवारण के अर्थ अनिरक्षिक्प करिल म्भन कारित्व है । का॰२ ५ ५ ५ धिषणासीति हषद पर उप ला(चाकी के अपरलेपाट)को स्थापन करें ॥प्राजापत्यानुं घुप् उपला देवत्या। हे उपले (उपरितनिशाल) तू धिष्णाच्यापार्था रिका है। केसी कि पार्वतेयी ध्यथसन दघद की प्रती बाल स्वरूपा + अतः पर्वती मात्रसमा तुरु पुत्री को जानें ॥१४॥ धान्यमिस थिनुहि देवान्याणाय त्वादाना यं ता व्यानायं ता। दीघामनु प्रसितिमायुष थां देवो वेः सविता हिर्एयपाणिः प्रतिगुम्ण त्विद्रिण पाणिना चक्षेषे ता महीना पर्यो रिस्॥२०॥+

म धा- न्। अश्वापान्ता । द्वा उ- त्वा उभ व्या-त्वा अर्थ। दी- ना। तर श व-त्वा आंश म-सि। द्वे ११२०॥ में कनीयसी होषा दुहितवे भवतीति श्रुतेः १२११।

का॰ २ ५ ई धान्यमसीति तण्डुला का चाकी में डालिकर्

त्राणायत्वेति इतिमन्त्र करि पीसे ॥ थान्यमसी तिषएणं हिव र्देवता १ यजुर्बृहती २ ४ ६ हेवी बृहती ३ हेवी पद्भिः ५ आ ची विष्यु हे हविः त्थान्य (तृप्तिकरनेवाला हे इस का-रण अगन्यादिक देवता औं की तृत्र करि ॥१॥ हे तराडुल ओ तु मेहं प्राण(प्रकर्षण अनिति-सर्वदा मुख्ये मेचेष्टाकरने वाले श्वास वायु प्राणदान) के अर्थ पीसता दूं इति शेषः एव मुत्तर्मन्त्रयोपीज्य म्॥२॥ उदान (जपर की चेष्टा करनेवाले उत्क्रान्तवायुदान) के अर्थ॥३॥व्यान (व्याप्त हो चेष्टा करनेवाले बलहे तुवायुः) के अर्घ। अभियाय यह है कि देवताओं का हिव सजीव ही-ता है इस हेतु इन मन्त्रें। से हिव का प्राणि दिरान करि सजीव त्व करिये है ॥४॥ का॰ २ १ १ ७ हीर्घामिति पिसे तराडुलें की क्रष्णाजिन पर पतन करें ॥ दीर्घा (अविक्रिन्ना) प्रसिति (कर्मसं तिति को अनुलक्षण करि आयु (यनमान की आयुवृद्धि) के अ र्थ हे हिव तुरे हुणाजिन पर्स्थापन कर्ता हूं।भाव यह है कि यजमान की आयुवृद्धि के होते में कर्म संतति वर्ती है।यद्यायमर्थः। पूर्वमन्त्रों से हिंब का प्राणादिदान करिस जीवाव किया रस करि युनः आयु दीजिये है। हे हिवः दी र्घा प्रसिति । क्वांगाजिनारचा भें तुरे स्थापन करता द्वं। कि मर्थम् कि तेरी आयु की वृद्धि के लिये । देवो व इत्यादिम न्त्रप्रोषो व्यारव्यातः काएडी १६ र ईशाका १२ ४ ए हे ब्लाजि न पर रखे पिष्ट की चक्षुषे लेति देखेंगहे हिव यजमानकी

रे प्रसितिः प्रसपनानन्तुर्वा जातं द्वेति निर्° € • १२ याच्योक्तेः पिष्ट्र याह्यत्वात्य सिति प्राव्देन कृष्णाजनमुच्यते।

सीरोत्यन्तात् यतं पयः शासेनोच्यते मही नाम निष्ठं २०१९ः।

चक्षुपाटव के अर्थ तुर्भे देखता हूं इति शेषः। यहा चक्षु आदि वाह्येन्द्रिपादिदान के अर्थ तुर्भे देखता हूं। भाव यह है कि हिव के सजीवत्व करने में चक्षुरादि की की अपेक्षा हो ती है सो इस से करिये हैं। का १२५ ई पावान्तर से आज्याश ली में आज्य की करे महीनामिति। आज्य देवत्या देवी विष्टुप्रहे आज्य त् महीओं (गोओं) का पय (क्षीर) है । ११०। अप देवत्या देवा पूर्णो अप देवत्या देवा सवितुः प्रसुवृः श्विनोर्बा हु भ्या पूर्णो

देवस्य त्वा सिवतुः प्रसृत् गिष्वनिबाहुभ्या पूर्णा हस्ताम्याम्। सं वेपामि समाप शोषधी भिः समो षथयो रसेन। सर्व रेवतीर्जगतीभिः पुच्यन्ता छं सं मधुमतीर्मधुमतीभिः पुच्यन्ताम्॥ २१॥ न

का॰२·१·१०·पविच सहित वहे पाच में देवस्य लेत्यादि सं-वपामीति पिष्ठां को आवपन करें "देवस्य लेत्यादि हस्ताम्या मित्यनं व्याख्यातम् कािएडका १०·अ०। संवपामि देवी बु-हती हिवदेवत्या। इन पिष्ठां (पिसे हुओं) को वहे पाच में भले प्रकार स्थापन करता हूं "का॰ २०१०१२ १६ उपसर्जन्यः (पि ष्ठ में डालने योग्य जल) आग्नी ध्र के डालते अध्येषु पविचा छों से ग्रहण करें समाप इति "समापो यजुः आपो देवता। उपसर्जनीरूप जल पिष्ठस्तु शोषधीओं के साथ भले प्र-कार एकी हैं। तथा शोषधी एं (पिसी हुई) रस (उपसर्जनी-स्पाजल) करि भले प्रकार एकी हैं। ‡। तथा रेवत्यः (जल) शोषधी छों। (पिष्ठारव्याछों) करि भले भग्मधुमतीः (माधुर्यी-

<sup>+</sup> है-मू। जन्म सं-मि। दूरा स-म्। उ०॥ २१॥ ‡ आपी हि अपेषधीना रसः। भ रेषत्य आपी जगत्य औषथय रतिश्वतः

पे ता जल) माधुर्यो पेतां (पिष्ठरूपा ओषधीओं के साथ भले। अर्थात् जल खीर ओषधीओं के परस्पर प्रीति हे तुत्व से संप के होवे॥२१॥

जनयते त्वा संयोगीदमाने रिद्मानी षोमयोरिषे त्वा धर्मी गिस विश्वायु रु रु प्रथा उरु प्रथा स्वोर ते यूज्यतिः प्रथाम् गिन्छे त्वं मा हिर्दे सी है व-स्वा सविता श्रीपयतु विश्वि छि नाके ॥२२॥

<sup>†</sup> ज-मि। ज्ञुशरू-ग्ने!! रुशरू-यो।। उशर्-ता। वर्शय-यु।। त्रुशय-म्। भ्याश अ-त्। रूश रे-के। क्रश्य

श्रध्युं कपालें। में पकावे॥यजुर्गायत्री पुरोडाश्रादेवत्या।हे पु रोडापा तू यमे (दीप्यमान-अवर्ग्य) महै। तथा विश्वायुः (सर्वायुः है। जिस से यजमान सर्वायु को पाता है इति भावः॥का॰ २ ५ २ ॰ जरुप्रया इति पुरोजाश को बटावे जितना कि कपाल में समावे॥ आची गायवी पुरोडा शहे पुरोडापा तू समाव सै उरु प्रथाः (विस्तीर्ग जैसे तैसे प्रसर्नेहारा। इस कार्ण यहां भी वि-स्नीर्ण प्रख्यात हो। किं च तेरा यज्ञपति (यजमान) उरु (विस्ती र्ण पुत्रपश्चादिकरिके ) प्रख्यात हो ॥का ०५-२-२१- अग्निष्ट : इति जल करि पुरोडाश को सर्वतः स्पर्श केरे॥ प्राजापत्या गा यबी युरोशहे युरोडाया अग्निः अपगा के अर्थ तेरी त्वचा (त्व क्सहप्र जपर्ले भागे को विनाप्र नकरे। अर्थात् अतिदाहक रि स्यामता न हो। अवघात पोषण से उठा और श्रपण से उ त्यन्न हुआ हिव का उपद्रव जलस्पर्श किर शमन करिये हैं र्ति भावः॥का०२ ५ १२३ देवस्वेति पकावै ॥प्राजापत्यानु ष्ट्रप् पु॰। हे पुरोडाश सविता देवता वर्षिष्ठ (अत्यन्तवुद्ध)ना क ( युलोकवर्ति नाकनामा अगिन के में तुके रिव कर पक करें। मनुष्य का अपण करने में करित्व नहीं है यह समम कर देवस्विति कहा गया ॥२२॥+

मा भेमी संविच्या अतमेर्युत्ती निमर्पन मानस्य प्रजा भूयाञ्चितायं त्वा द्वितायं त्वेकु

नायं त्वा ॥२३॥+

<sup>†</sup> मा-क्याः। त्रशक्त-म्।इशिव-त्वा।उशिक्तः वा।वरश्राः † त्रय्यमाण्तया दीय्यमानत्वात्

27

का॰ २ ५ २८ पका यक ज्ञान के लिये मा भेरिति दोनें। पुराद्वा शं के स्पर्श करें । यजुर्गायत्री पुशहे पुराडाश त् भय मत क रि। चलन मत करि॥का०२ ५ ५ १५ अतमेरुरिति अपक की भूभल करिके दावे वेद वा उपवेश करिके॥ आची गा यत्री पुर्वितः (याग्का हेतु पुरोडाप्राभ्यतमेरः (भरमाछ। इन करि ग्लानिरहित) हो बै। यजमान की युव पीवादि प्रजा ग्लानरहिता है। अर्थात् यजमान की प्रजा को कदापि दुःख न हो। का॰ २ ४ १६ पिष्टलिप्तपात्र का मसालन और पिष्ट लिया दुलियों का प्रशालन पात्र में स्थित ही उल्मुक से तपाक र गहिंपत्य के उत्तरतः परस्पर् संगति को न प्राप्त होते के। श्री-थावे वितायत्विति वित मन्त्र से ॥१ देवी बहती वितदेवत्या २ देवी बहती दित देवत्या ३ देवी पद्भिः एकत देवत्या। हेपाव्य कुलियसालनीदक वितनामक द्वता के अर्थ तुरे ओज-नो हं इति देखः। तथा दित के अर्थ तुः।तथा एकत के अः॥ पहिले किसी हेतु से डंग् इए अगिन ने जल में प्रवे प्र किया फिरि देवनाओं ने तिसे जानि कर ग्रहण किया तहां अगिन ने जल में वीर्य छोडा फिरि नित हित एकत तीनियुन हुए ने देवताओं के साथ यज्ञ में पानी प्रशालनजललकाए भाग को लेने हुए यह श्रुति में कथा है शत०१ २ २ २ १ ॥ २३॥ देवस्य ता सवितः प्रस्वेशियनी बी हम्या पूर्णा हंस्नाभ्याम्। श्राद्देग्धर्कतं देवभ्य इन्द्रस्य

बाइरेसि दक्षिएः सहस्रभृष्टिः युवतेका वायु रिस निरमतेजा हियुनी बधः॥२४॥+

का॰ १-६-१३ देवस्य त्वेति स्पर्ध लेकर् ॥देवस्य त्वेति व्यास्या निस्ति कि विद्या ।देव विद्या कि उपकारार्थ विद्या नादिहारेण अध्य करने होरे स्पर्ध को गृहण करता हूं ॥का॰ २-६-१३ तृणसहित सव्यहस्त में करि के दक्षिणहस्त से स्पर्ध करि सहितास्वर से दन्द्रस्य वाहः यह के दक्षिणहरू से स्पर्ग किर मंहितास्वर से दन्द्रस्य वाहु । यह जेंपे ॥ प्राजापत्या जगती स्पर्य देवत्या। हे स्पर्य तू इन्द्र का दक्षि 🖫 🕏 णबाइ है +।केसा कि सहस्रभृष्टिः(सहसंख्याक शतुःशों का भू जने हारा। शततेजाः (बहुधा दीप्यमानः। किं च वायु (केवल दुन्द्रबाह्र सह शाही नहीं किंतु वायुसह शाभी है। अत एव नीक्गानेजाः (जैसे वायु वन्हि को प्रदीपन किर तीवज्वालाकी उत्पन्न करने से तीव्रतेजा होता है। एवं स्पाभी स्नम्ब छेदरू प कर्म करने से तीव्रतेजा है। तथा दिषतो बधः (देषि असूरों का हन्ता ॥२४॥

पृथिवि देवयज्ञन्योषध्यास्ते मूलं माहिर्धिस षं क्रजं गृह्य गोष्ठानं वर्षतु ते द्योविधान देव सवितः परमस्या पृथिच्याथं प्रातेन पाप्री र्थी स्मान्द्रेष्टि यं च वयं हिष्मस्तमतो माभी क्रार्था म पृन्मान्त्र । द्राव-द्यीः।उगव-क्। ऋगार

का॰ २ ई १४ १ई पृथिवि देवयजनीति तुण के नीचे भूमि

निमिरः यथान

को स्पर्ध से प्रहार् करें " वेदि देवत्यं यजुः। हे पृथिवि हे देवयज नि (देवता यजे जाते हें जिसमें) तेरी श्रीषधीश्रीं(तृएक्साओं) कामूल नहीं विनाश करता हं "का॰ २ ६ १० व्रज गछेति पु रीष (स्फाप्रहार करि खुदी मुदा) की ग्रहण करें ॥ देवी जग-ती पुरीषदेवत्या। हे पुरीष (स्प्यप्रहारोत्पन्ना मृदा) तू व्रज(स्थि त होने के लिये चलती हैं गोएँ जहां तिस् को प्राप्त हो। तिस वेसे कि गोष्ठान(गोयुक्तस्थान)गोत)को॥का॰ २ ई ९० जि सस्थान से पुरीष ग्रहण किया तिस वेदि के स्थान को वर्षतु त इति देखें ॥देवी पद्भिः वेदि देवत्या। हे वेदे नेरे अर्थ सुलोकां भिमानी देव बर्धे (जलसेक करे। अर्थात् वर्षण करि खननजनि तदुःख्यानि हो। का०२: ६: १४: बधानेति स्पोत्बाता मुदा की उत्कर में डालें। सावित्रं यजुः। हे देव सवितः जो हमली गों की देव करता और जिस श्राचु को हम देव करते हैं तिस उभयविध पानु को इस पृथिवी के छोर पर बन्धन करि। तहां उत्कर में डाली हुई यूलि विषे निगूद श्वु का बन्धन कि जहां भूमि के छोर पर अन्धतामिश्रनरक है +। किन्हों से बन्धन कर्ना तदाह कि शतसंख्या की वन्धनरज्जु औं सै किं च इस अन्धतामिश्रनर्क से तिसे कभी भी मतळूट ने दे।। २५॥

अपार्त पृथिवे देवयजेनाइध्यासं गेल गोषानं वर्षत् ने धोर्बधान

श्र-म्।श्रन्। द्र-म्। द्र्गव-द्योः।यन्। क् । श्रन् । श्रन् । स्। त्र्रान्यन्। द्र्नाः। स्। क्राव-क्। स्रु । श्रह्॥

वितः पर्मस्या पृथिव्याथं शतेनु पाशियोः स्मान्द्रेष्टि यं च व्यं दिष्मर्तम्ता मा मीक्। अर्गे दिवं मा पंत्री इप्सले द्यां मा स्केन् बुर्ज गेहर गोष्ठा मे वर्षतु तु धोर्वधान देव सवितः पर्भर्यो पृथि व्याध्र यांतन पाष्ट्रोयीं स्मान्द्रेषि यं च वयं हि व्यक्तभतो मा मेकि॥२६॥+

का॰ २१६१ २२१ अपार्क्तमिति दूर्जावार अहरूए। आदिक करिण श्रामुरी गायत्री असुर्देवत्या। इथिवि के सम्बन्धि देवयजनार्य-वेदिस्थान में अर् हनामा असुर्को अपबध्यासम्(निकालिकर्जे से हत हो तैसे करता हूं । इस मंन्त्र से दूमरी वार प्रहार कर शोर इजम् वर्षतु वधानित तीनां मन्त्रां का प्रयोग नथा ऋषी पूर्ववत्॥का०२०६०२० अर रं। दिविमिति उत्कर के अभिमुख हाझें। को ररेवे।।येजुर्नुषुप्रह अर्रो (असुर)दिव(धुलीक यागफलरूप)की तू मत मान्न हो।।का॰ २: ६: २३: द्रपम्त इत्याद नीसरी वार पहर्गणदिक करे। यजुर्गेयवी वेदिदेवत्या। हे विदिदेवते तुरु पृथिवी से जो द्रपर (उपजीव्यर्स) हं सो युतीक की न जांबे। वर्ज गहेत्यादि पूर्ववत्। २६॥

> गायनेर्ण त्वा छन्देसा परि गृह्णामि नेषु भन त्वा छन्दे सा परि गृह्णाम जागेतेन त्वा छ्न्द्रण स्थाना चासि सुषदीचा सुक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदीचा

का॰ २ ६ २५ जिम स्थान से छार्र निकाला तहां वेदिकापरिमा

<sup>†-</sup>ज-म्।ज्ञान्य-म्।र्वत-चीः।ज्ञान-म्।म्हान्य-प्रान्द्वान्य-म्।ज्ञान्य-म्।र्वाद-चीः।जन †गा-मि।ज्ञान्ते-मि।र्वजा-मि।ज्ञासु-स्।व्हान्यो-स्।त्वाज्ञ-च।ज्ञाणार्थ।

ए निश्वय करने के लिये दक्षिए पश्चिम उत्तर तीनों दिशाओं में स्पय से तीनि रेरवार्य करें गायने एति अति मन्त्र करि। इस कर्म की पूर्वपरिग्रह कहिने हैं।।गायवेण १ वेषुभेन २ जागतेन ३वयाण मासूरी अनुष्ट्रिबण्युदेषता। ने प्रान्वं विष्णुं निपाद्य छन्दे।भिर् भितः पयगृह्णिनिति श्रुतेः १ २ ५ ६ । हे विष्णो तुमे गायचादि तीनों छन्दें। की स्पय में भावना करि तीनें। दिशाशों में परिग्रह ए करता हूं। एवं त्रिष्ट्य जागत उत्तर मन्त्रों में। ततः छन्दे। देवता ती नें। दिपाओं में असुरों से तमे पालन करेंगे। पूर्वदिया में आहवनी य पालक है इतिभावः। प्रजापित के पुत्र हेवता श्रीर श्रमुरें ने स्पर्धा (लहाई) किई जब देवताओं की हारेजानि भूमिकी असुरों ने वाँछा नहां देवताओं ने वामन रूपविष्णु की आगे में करिके असुरों के निक ट जाकर पाचना की ई कि हमारे अर्थ भी भूमि का अंदा देनाउ चित है। फिरि असुरें ने देवताओं की निरादर में कहा कियह विष्णु जि तने भू भाग में प्रयन करे तितना आपलोगी का है। फिरि देवता ओं ने हमको इतना ही बद्धत है यह किहकर पूर्व में विष्णुकी उ लि गायने ऐत्यादि मन्त्रों से यत्तभूमि को ग्रहण किया। से यत्त्री विष्णुः जहां देरा है बोह ही यत्त भूमि है यह तिन्हें। करि विदित होने में विदि यह तिस भूमि का नाम हुआ यह शत ०१ २ ५ १ - ७ -श्रुति कथा समस् करि वेदि यहरा है । का॰ २ ६ ३१ वेदि खनन से महिले किया पूर्व परिग्रह पीछे किया उत्तर परिग्रह है। तहां भी पूर्व वत् नीनी दिशाशीं में सुक्सा स्पोना ऊर्जस्वनीति मन्द्रों करि स्पर्

से तीनि रेखाएँ करें "बयाएंग वेद्द्विता १ प्राजापत्या गायदी २ आसुरी जगती ३ आसुरी पद्भिः। हे वेद तू सुस्मा (खनन करि अप्रमादि होव देर होने से प्राभना भूमि है। प्रावा (उ ग्रश्नमर के निकालने से प्राना) है। गुणह्र बस्यान्योन्य समुख्यांथी चकारें एकी गंव मद्भः "स्योना (सुखस्या) है। सुरवदा ८ देवता छों के भली माति वेठने यो ग्या है। चकारें। पूर्ववत्। द्वितीयोग्यं मद्भः "अर्जस्वती अन्वती है। चे पूर्ववत्। तृतीयोगन्द्रः "र्श्या व्वती है। चे पूर्ववत्। तृतीयोगन्द्रः "र्श्या वृत्त क्रूरस्य विस्पे विर्ण्यान्तु द्वादाय पृथ्विती जीव दोनु म् यामेर्यं खन्द्र मेसि स्वधा भिस्ता मुधीर्ग शेष ग्राहे प्रावृद्धि प्राप्ता हिष्यो व्यानने ॥ प्रोक्षणी रास्ता द्वाय दिष्यो व्याने प्राप्ता व्याने स्वधा भिस्ता मुधीर्ग शेष व्याने स्वधा स्वाने विष्णे स्वधा स्वधा स्वाने विष्णे स्वधा स्वप्ती विष्णे स्वधा स्वध

का॰ २ ६ ३२ पुरा कूरस्येति मन्त्रण खोदी हुई वेदि में लोष्टक्त तिषमता की निवृत्ति के अर्थ समीकरणस्प्रमार्जनकरे ।। अध्य सम्बद्धा चन्द्रदेवत्या त्रिष्ठु प् । आत्रेयमा खायिका मन्त्रे । भिष्ठे ना। कभी देवनाओं का असुरों के साथ संग्राम उपस्थित हुन्जा तब देवताओं ने आपुस में मन्त्र किया कि जो इस भूमि का उत्कृष्ट देवय जनस्थल है तिसे चन्द्रमा में स्थापन करिके युद्ध करें तहां जो हमारी पराजय हो तो देवयजन में पाग करिके फिरि है त्यों को पराजय करें गे यह मली भाति विचारि भूमि के सारभाग देवयजन की चन्द्रमा में स्थापन करते हुए सो क्रिक्शावर्ण अवभी चन्द्रमा में दीख ता है इस आख्यान को मन्त्र कहिनाहै शत ०२ २ ५ ५ १० ।। मन्त्रार्थे सु

<sup>†</sup>पु-ने। प्रवादी-य। इ० द्वि-सिख्वारण।

वे क्रीमिति १२०५१ १४० श्रितः। तथायमान्त्रहेतुस्य वेदत्रणोकस्य ते।यां चन्त्रमित बक्ताल--------

विश्वान् (विष्णां पर्भेष्यर्भ) तू सुनि अनुग्रह् करि इति श्रेषः। विस्प (नानायोधयुत्र क्र स्युइ ४) से पहिले अर्थात् दे वना जीवदानु जीव की धारण करने हारी सार्भूता जिस पृथि में की की जैची ग्रहण करिके स्वधाओं (वेदों भी सहित चन्द्रमा में स्था-पन करते हुए धीराः (येधावीलोग) तिसी(चन्द्रस्थापृथिवी)की अ नुदिश्य दर्शन से संपादन करिक सोही भूमि इस वेदी में है यह मावना करि याग करते हैं।।का॰ २ ६ ३४ प्रोक्ताणीरामादयेति आ रनीध प्रति प्रेषा (अधर्य का वचनः है॥यजुरुषिगक् प्रेषः।हे आगी क्षेत्र भ त् प्राक्षणां (जलीं) की वसी में स्थापन करि । का ०२ ६ ४२ विषती विध इति स्पा को उत्गम् करि उत्कर में फंके॥यजुर्गायत्री
हिसमाहे स्पाः नृ हेषीत्रीं (शत्रुक्षें) का हिसक है॥२८॥ विध इति स्व की उदगग्र करि उत्कर में फेंके।। यजुर्गायनी अभिचा प्रत्येष्ट्ठ रक्षः प्रत्येष्टा अरातयो निष्ठप्रथं रक्षोनि ष्ट्रता अर्गतयः। अनिशितोर्गम सपत्न क्षिद्वाजिने ला बाजेध्यांचे संमार्जिं। प्रत्युष्ट्र हें रक्षः प्रत्युष्टा अरात यो निष्मुष्ट रक्षोनिष्मा अर्गतय। अनिशिता सपत्नक्षिद्वाजिनी ता वाजेध्याये संमी क्मि॥२४॥+

का॰ २ ६ ४६ जेसे पूर्व ओर अगिनहोन्नहविण प्रतपनिक या तिसे खुवका भी करना ॥ हे व्याख्या ते काण्डी ७ ॥ का॰ २ ६ ४६ वेदाग्र करिभीतर से पूर्व को संमाजन करे मूल से ले अग्रपर्यन्त अनिश्चितो सीति मन्त्र से फिरि वेदम्

रे प्र-यः। त्रशानि-यः। इश्वान्त्र-किराउश्वापः। करशनि-यः। तरशानि-यः। तरश्विमान्त्रा॥३६॥

ल से बाहिर में सुवयुक्तर का बुध से ले मूलपर्यन्त पश्चिम यस्षार् अन हेतु बाद्नबन् की संमार्जन करे इसी मन्त्र से फिरि अगिनसमीप में जाकर पूर्ववत् तपाके जल उपस्पर्ग करि अध्यु के अर्थ सम्पेण करे ॥ प्राजापत्या बृहती सुवदेवत्या। हे सुव तू अनिशित (हमारे विषय में नीक्सा उपद्रवकारी नहीं होता) हैं यतः सपत्नक्षित् (श्रानुःश्रीं का मार्ने हारा। अत एवं तुरे भले प्रका र शुद्ध करता हूं। कैसे तुरे कि वाजिन (अन्नवना) यहा य ज्ञवन ‡) की। किसलिये संमार्जन करता हूं कि वाजेध्या (यज्ञ १. व. वर्ष- मुत की दीन्नि के अर्थ। अर्थान् शोधित सुवा करि घृत लेने छोर होम ने में अग्नि प्रकाशे है। तिस के प्रकाश से आहुति फलभूत अ इन्सादि न्त्र प्रकाशित होता है। का॰ २॰ ६० ४० ४५ ॰ अनिश्रिति मन्त्रे ण नीनें। सुचाओं (जुद्ध उपभृत्ध्वा) को समाजनकरि (प्रसु पोषा वे निग्रुषा ह्वव ष्टमिति तपा-तपाकर) वेदि में स्थापन करने को अध्येषु के अर्थ देवे। प्रत्युष्टम् निष्ठन्नम् व्याख्याते। अनिशितेत्यपि वा ख्यातम्। सुव के पुरुष होने से आदि में संमार्जन है। सुचा का खी होने से पीछे भा जुह्वादिक सुचाइंगं के खीलि-

योष है॥२४॥
अदिये रास्तामि विष्णेर्वेष्ये। स्पूर्जे वाद्येन
वा चक्षपावेपस्यामि॥अगने जिह्नासि सुदूर्देवे
स्यो धान्नेधान्ने मे भव पर्जुषेयजुषे॥३०॥ +

द्भात से अनिशिता वाजिनीमिति विशेषणें का स्वीत विन

१ व्य-सिव्य गवि-सिव्य गउ-स्वा उग्य-बे। मरा ३०॥ १ यहो हि रेवानामन्त्रिकि श्रुते । ४.१.१.१ वर्ग वर्ज यहार्यमन्त महेनीति वाजिनः।

का॰ २ ७ १ अगमीध्र योक्न (विगुण मुद्धमयीरपाना) करि गाहर्पत्य में नेकित्य दिया में ईशानाभि मुखी बेठी हुई यजमानभाषी को परिधानवस्त्र से वाहिर नामि सेनीचे करि पदेश में पदिस्ण वेष्टित करें अदित्ये एस्वासीति। हे पीक दवत्ये १ यजुर्गायवी २ देव्यपद्भिः हे योक तू शदिति पृथिवी की रशना (कर्धनी हैं। का॰ रं॰ ३॰ २॰ ३॰ तिस योज के दक्षिणपाया की पाङ्कास्थानीय उत्तरपाया में हिराण खुर-सि करि दक्षिणयोज्जपापा की जपर की उद्गहन करे विष्णे वैष्या ग्सीति । गुन्धि न करें॥ हे दक्षिण्यापा तू विष्णु (यून्)का वेष्य(ब्यापक) है।।का॰ २ ७ ४ अर्ज त्वेति आज्य को गाई-पत्य से उतारि करि पत्नी के आगे में रिश्व पत्याज्यमवेक्स स्व ति कहै। आज्यदेवत्यानि बीणि १ देव्यनुष्टुप् २ युजु: ३ सामी जगती। हे आज्य तुमे ऊर्ज (उत्तर्रसलाभ) के अर्थ अग्नि पर्से उनार्ताहं इतिप्रेषः। उतार्ह्ञाधृत सुस्वादु-होता है। का ॰ २ ॰ ७ । ४ । अद्येनित पत्नी आज्य की देरें वे। हे खाज्य नुसे अनुपहिंसिन आखों से अधो मुखी हो कर देखती हूं। किं च हे आज्य तू अग्नि की जिह्नाहै (जब न्या-ज्य अग्नि में होमा जाता है तब जिह्वा ऐसी ज्वाला उत्पन्त होती है अतः तू अगिन की जिह्ना है। कैसा है तू कि देवताओं के अर्थ सुहः (मले प्रकार होर्मिये हे वोह । यहा जिह्ना विशे षणम् भलीं भाति बुलाइयें हैं देवता जिस से बोह। अर्थात्

ज्वाला देरिव देवता आते हैं। इस हेतु मेरा धाम्ने धाम्ने (तत्त-

गसिद्धि के अर्थ योग्याहो॥३०॥

स्वितुत्त्वी अस्व उत्युनाम्य हि द्रेण प्विञ्चेण स्र्यस्य र्षिमिने । स्वितु विः प्रस्व उत्युनाम्य हिन् द्रेण प्विञ्चेण स्र्यस्य र्षिमिने । नेजी नि शुक्त मस्यमृतमिस धाम नामासि प्रियं द्वानामना । धृष्टं देव्यर्जनमसि ॥३१॥ †

इति सर्हे हिनायां द्रपामे भनुवाकः १०

इति श्री सुक्तयजुर्वेदं माध्यन्दिनीयायं। वाजस-नेयस्टेंहितायं। दीर्घपाठे प्रथमे। ध्यायः ९

का॰ २०७० सिवतुस्तिति श्राज्य को उत्यवन करे। सिवता देवता की शाज्ञा में वर्तमान हो तुमे उत्यवन करता हूं। व्यारव्यानमन्यत् काएडी १२ ॥ का॰ २०७० प्रश्लीर श्रोद्धा एी को पूर्ववत् उत्यवन करे सिवतुर्व इति ॥ प्राजापत्या प द्भिरापो देवता। तुमेहं उत्यवन करता हूं इति व्यारव्यातम् काएडी १२ ॥ का॰ २०७० ४ नेजेश्सीति श्रध्युं वा यजमान श्राज्य को देरेवे॥ श्राज्यदेवत्ये द्वे १ यजुिस्त्र हुपू २ श्राची

नं स-भिः। इप । द् शते-सि। उ । भा-सि। वर ।॥३१॥

उषिणक्। हे आज्य तू तेज (श्रिग्रानान्त का हेतु होने से तेज)
हे । श्रुक (क्षिण्य स्पत्त से दीप्तिमान्) है । अमृत (विनाप्र) हि
त) है । बहुत दिवस रखने से ओदनादिवत् पर्युषि तत्वा
दि होषों के अभाव से वा पज्ञ हेतुत्व से अविनाशित्व है "
का॰ २००० १९० १२० धाम नामेति एकवार मन्त्र पूर्वक औ
र तीनिवार चुपके से चारि सुवाओं को धृत से पूर्ण करे "
हे आज्य तू धाम (देवताओं की चिन्नवृत्ति का स्थान) है ।
तथा नाम (अपने प्रति नमानेवाला) अपाज्य को देखि भोज
न के लिये सब नमते हैं । तथा देवताओं का प्रिय है । अना
धृष्ठ (अनमिभूत ) गतसार त्व दोष करि अतिर स्कृत चित्र यु
रेखाप्रादिकचिर्रियति से गतसार होते हें ऐसा नहीं ) है ।
देवयजन (यागसाधन) है ऐसे नुमें ग्रहण करता हूं इति
वाक्य प्रोष्ट । ३१॥

श्रीवेदार्थ अदीपेन तमोहार्द निवार्यन् पुमार्थीश्चतुरे। देयाद्यज्ञपुरुषः सनातनः१ इति भाष्ये दशमोश्चुवाकः१९

श्री मच्छुक्तयजुर्वे दान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्वेयाघ्रपर न्ययित्वामित्रपुराधिप श्रीमन्त्रयितशोर् देववर्मात्मजरिका ऐय नृपतिगिरिप्रसादेन रिचते श्रीवदार्धप्रदीपे गिरिधरभाष्ये प्रास्ताद्याज्य ग्रहान्तः प्रथमो ध्यायः ॥१॥ जोम् तत्तत् ब्रह्मार्परामम्तु

#### हरि: सीम् वीनमीयज्ञ पुरुषाय

पन्नात्मकं विरूपं च माधने वीहरूपकम स्वानन्द्रायकं कृष्णे ब्रह्मरूपं परं सुमः २

क्रणोश्याखरेष्ठोशनये चा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरिस ब् हिंषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि बहिरिस सुग्यस्वा जुष्टे पी-क्षाम्यदित्ये ब्युन्देनम्॥१॥

> अनमायाज्ञ वल्क्याय रानागिरिप्रसादेन श्रीवेदार्थे प्रदीपके ॥ र्ध्मपोक्षादि पित्र्यानोहितीयोग्थायईयेते १

क्वयोग्सीति आसुरी उष्णिक् इध्मो देवता। वेदिर्सीति आसुरीअनुषुप् निक्निक देवताः बर्हि रसीति प्राजापत्या उष्णिक् लिङ्गोक देवता।का॰ २ ७ १४ व्यम पूलक को छुडाकर प्रोक्षण करें। श्रीर वेदि को प्रोक्षण करे। बहि ले वेदि में पूर्वपन्य करि के प्रोक्षण करे क्रम पूर्वक कर्ण ॰ सीति प्रतिमन्त्र से इति स्वार्थः॥ श्रयमन्त्रार्थः॥ हे द्थ्म तू कृष्ण (क्वरणमुगरूपयज्ञ हे +। केसा है कि आखरेष्ठः (समनात् कठिन ह क्ष में स्थित। यहा रवं (स्वर्ग) की राति (देता) खर (आवनीय) नहीं स मनान् स्थित ॥ यज्ञ कभी देवताःशां से सुरिवत हा अपने छिपने के अर्थ क्रणामुग होके वन में यज्ञियतर के मध्य में प्रवेश करि कही किंग हुस में स्थित द्वारा सो इस अभिप्राय से कृष्ण आखरेष ये हो शब्द कहे गये तथा च शत • १ १ ४ १ थशो ह देवे भयो। प सकाम

र इ-किन्युक्त हे-मिन्यूक्त -मिन्द्रि। व-कर्म

स हाणो भूत्वा चचारेत्यादि श्रुतिः। श्रतः स्निन देवता के अर्थ प्रिय तुँके प्रोक्षण करता हूं सुद्धार्य जल से इति प्रोधः॥वेदिरसीति बदी को प्रोक्षण करे। तू वेदि (देवताश्चों किर श्रसुरों से लब्ध होंने के कार णवेदि है इस हेतु वर्दि शों के घारणोपयोगिता करि प्रिय तुके प्रोक्त वर्दि सीति वर्दिः प्रोक्षणमः हे हर्भ वर्दिः (वहत होने सं वेदिकी वृद्धि करन समर्थ है। अतः सुचिधारण से प्रिय तुनाशः

अदित्ये खुन्देनमसि विष्णे स्तुपे। म्यूर्णमदसंत्वा स्तृर्णाम स्वाम् स्था देवेभ्यो भुवपत्ये स्वाहा भुवनप ये म्बाही भूतानी पतिये स्वाही॥३॥+

का॰ २'॰ २॰ शंक्षणी के शेषजल को बर्हि पूलक के मूलमें शियों श्रित्ये व्युन्दनमिति॥ प्राजापत्या गायत्री श्रापोद्देश प्रेक्षण प्रोषो दक तू श्रिति (भूमि) का लेदन (प्रस्वेद) हैं ॥ का॰ २'॰ २१ श्रुख प्रे हाथ करि पवित्रा प्राणिता में रख तिस वर्हि पूलक के पूर्व भाग से वि ष्रोणिरित प्रस्तर को निकाले ॥ देवी पिड्सि प्रस्तर हे । हे प्रस्तर हमंग्रु ष्टिस्त्य तू विष्णु (यत्त्र) की शिखा है ॥ का॰ २'॰ २२ कर्णमद समिति वेदि की दभी से शाखादन करें ॥ शासुरी गायत्री वेदि ई॰ १ हे वेदे तुरे हमें में शाखादन करता हूं । केसी तुने कर्ण जैसी कामल को (जैसे स्वामी के विदलाने की मूमि की काि त्यता के शभावार्थ कम्बलि विद्यात हैं तेसे दभी से शाखादिता वेदि कोमल हो। पुनः केसी कि देवता श्री के उपकार के लिये स्वास्था (सुखपूर्वक भेजन के लिये शासन करि बेठते हैं जिसपर तिस्र) को ॥ का॰ २५: २'॰ सुवपये

<sup>†</sup> था-सि। अ वि सि। का के के प्रेश का मुन्हा कर गास्का भू-हा। आ • मर्म

साहाकार् च वषद्वार्च के बाजपजीवन्तीतिष्यकाः।

साहिति स्वन (हिव के ग्रहण काल में परिधियों से बाहिर विखरे हें विश्वी स्पर्श करें "सुवपतय "इति देवी जगती। सुवन पतयेति हो प्र जापत्या गायच्ये। चथाणामिन देवता। एतन्म च्वाचयस्याचीत्क विश्व सुवन पत्या दयः तीनों अगिन के स्वाता। स्वाहा पाच्द निमात देवताओं प्रति दानवाची + । मच्चार्थस्तु। हविग्रहण काल में परिधि यों से बाहर जी हिव विखिरा सी सुवपत्या ह्यः अगिन के स्वाताच्यों के। दिया इति "आश्ययह है पहिले अगिन के स्वाता वयद्वार की भय से भूमि की प्रवेश करते हुए और तिस बुख किरी अगिन भी भाग किर जल में प्रवेश करते हुए और तिस बुख किरी आगि लाया अ पंन अधिकार पर स्थाप्यमान ऐसे बोला कि जी इन मेरे भार्यों के रि मुंसे धारण केरे और तिन के लिये यत्त भाग की कल्यना करें। । किया इति कथा तथा च शत ० १०३२ ११० १८॥ ॥

गन्धर्वस्ता विश्वावसुः परिद्धानु विश्वस्यारिष्टेचे य जमानस्य परिधिरस्यग्निरिड दें डितः। इन्द्रस्य वा द्वरिस दक्षिणा विश्वस्यारिष्टेय यजमानस्य परिधि रस्यग्निरिड ईडितः। मित्रावर्रुणे त्वोन्तर्तः परिध ना ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टेय यजमानस्य प रिधिरस्यग्निरिड ईडितः॥३॥+

का॰ २ च १ मध्यम इक्षिए उत्तर परिधियों को गन्धर्वः इन्द्रस्य मिन

<sup>†</sup> म-तः। अ०। क्-तः। क्वमि-तः। उभक्।।

वरुगो। बीणियजूर्दं वित्रयः परिधयो देवता। आदी पञ्चात्। है प रिधे विश्वावसु नामा गन्धर्वः नुमे शाहवनीय से पीछे सर्वतः स्था-पन करें (मर्वन वास करता-विश्वावसु) खुलोकस्य सेम की रक्ता करने तिस के मुर्भाप में सर्वेच गन्धर्व वास करते हैं इति श्रुत्यनार् कथा। किसलियं स्थापन करें। आहवनीय स्थानरूप के हिंसा परि-हारार्छ। परिधिके अभाव में असुर हिंसा करते हैं। किं च तू केव ल अंग्निहीं का परिधि नहीं यजमान को भी अमुरें में रक्षा कर ने पश्चिम दिशा में स्थापित है। आंर आहवनीय का प्रथम आता भुवपतिनामा अग्निस्प तृहै। स्तृति योग्य अत एव होताओं क-रि म्नुति किया। दक्षिणं परिधिं परिद्धाति। हे अनि के हितीप भाना भुवनपतिनामा दिनीय परिधे तू रक्षा करने को समर्थ है इस हेतु दृन्द्र का दक्षिण बाह्र है विश्वस्थित्यादि व्याख्यातम्॥ वृ-नीय मुनरं परिधिं परित्थाति। हे तृतीय परिधे । अगिन के नीसरेभा ता भूतानापते ) मित्रावरुणे (वास्त्रादित्ये) स्थिरधारण करि उत्तर दिशामें तुरे सर्वतः स्थापनकरें। अन्यत्यूर्ववत्॥३॥

वीतिहीतं ता कवे युमन्तर्हे समिधीमहि। अपने बृहन्तेमध्यरे॥४॥

का १२ ७ २२ प्रथम परिधि को समिध ह्युवा करि वीतिहोत्रिमित मन्द्र से आहवनीय में आधानकरे गविश्वाक्सु हशा अगिनवेवत्या गा यत्रीक्ष्म्य स्का। हे कवे (कान्तर शिन्- भूतभविष्यतवर्तमान द्र्सती पदार्थी के जाननेवाले १ सम्मे बागनिमित में तुमे हम इस इस

म्यमेव पुनसाद्रीया

काष्ठकरि हीपन करते हैं। कैस तुँदै कि वीति होने। पुत्रपात्र पश्रधना नादि की समृद्धि के अर्थ होम जिस का वा होत कर्म में अभिलाख जिस का तिसे तथा कान्तिमान श्रीर महाना की ॥ ४॥ ममिदिस सूर्यस्वा पुरस्तात्यानु कर्याश्चिद्भि श्र

स्या सवितुर्बाह्र स्थ ऊर्णमुद्सं त्वा स्त्रणामि स्वा

मुस्थं देवेम्य आ त्वा वसवो रुट्टा आदित्याः

संदन्तु॥१॥+

का॰ २ च श्रेपिय की विन स्पर्श किये समिदर साति मन्न के ति दूसरी सिमधा अग्नि में स्थापन करे देवी वृहती अग्नि हैंवता। हे इक्ष्मका के वृश्यान का सम्यादीयन है । का॰ २ च ४ अखु विदिकर आहवनीय की देवता संहितास्वर से स्थेस्वा इ
ति पढ़ि । आस्री गायनी लिङ्गोक्त देवता। हे आहवनीय पूर्व हि
शा में सर्व हिंसाओं से स्थे तुरे रक्षा करे। अर्थात जे कोई हिंसा
असका तिहें परिहेरे। इतर तीनि दिशा में तीनों परिधिर क्षक हैं
पूर्व में तिन्हों के अभाव से स्थे है । । का॰ २ च ५ दो तृण अ
सत्स्थापनार्थ उद्गाग्ने स्थापनकरे सिवतुरिति मन्त्र करि।।
याजुषी गायनी विधृति। हे तृणे तुम होनों सिवता की वाह हैं।
(अस्तर्णधारण करि सूर्य की बाह तुल्य हैं। । का॰ २ च १० तिन्हों
पर अस्तर विद्यां के अर्थ तुरे सित मन्त्र करि।। आस्तर्ण वार्त का का स्थापन के स्थापन के सुर्व के सुर्वासन के अर्थ तुरे हिला है।। काण वत् को मल देवता खां के सुर्वासन के अर्थ तुरे विद्याता है।। का॰ २ च १९ आता हो।

<sup>†</sup>स-सि।अल्यु-स्थि।इलस-स्य:।उलक-भ्य:।इलक्क-स्तु।स्लल्यः।

थ र्वे । आसुरी अनुषुप् प्रस्तरे देश वसवो रुद्रा आदित्याः क्र मेरा प्रातः माध्यन्दिन तृतीयः तीनों सवनों के देवता तुने सर्व तः प्रसारें ॥५॥

> घृताच्यिस जुहर्नामा सेदं प्रियेण धामा प्रियर्ध सह आसीत घृताच्यस्य प्रभुन्नाम्ना सेदं प्रियेण धामा प्रियर्ध सद आसीत घृताच्यिस ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियर्ध सद आसीत प्रियेण धामा प्रि यर्ध सद आसीत। ध्रुवा असदन्तृतस्य योनी ता विष्णो पाहि पाहि युन् पाहि युन्पति पाहि मा प्रन्यम् ध्रि

का॰ २ ॰ १२ १३ अध्युं आग्नी घ्र करि समर्पिता जुह को लेक र सव्य हस्त से अविमुक्त प्रस्तर पर प्राग्य रखे इतर मन्त्रों से उपमृत् और ध्रुवा को रखे प्यृताच्यिस जुह नामित सामी जिष्टु प्रज्ञहर्ते । हे जुह तृ घृताची (घृतपूर्णा) और नाम करि जुह रही मनेवाली है। सो तृ प्रियधाम (देववल्ल मग्युत ने) सहित इस प्रमृत् को रखे ॥सा-नि॰ उपभृहे ०। उप (समी-प्रमृत् को रखे ॥सा-नि॰ उपभृहे ०। उप (समी-प्रमृत् चे स्थित हो आज्य को धारण करता अपमृत् अन्यद्याख्या तम् ॥ ध्रुवाको रखे ॥सा-नि ध्रुवाहे ० अप्युत् ज्ञुत् उम् मृत् चलते हें तेसे यह नहीं चलता इस हेतु नाम करि ध्रुवाहे । अन्यद्वास्य मा व्यद्काम् ॥का ०२ ॰ ० १४ प्रियेण धामिति आज्यस्याली पुरे अन्य शादि प्रत्येक हिवयों को वेदिपर रिवके ॥ याज्ञयी जगती हिवहें ०। वेत्र हे हिव घृत सहित प्रियस्थान में स्थित हो इत्येके के हिवः सम्बो-

<sup>+</sup> घु-दाश्रवद्वाउवि-दाऋाधु-म्।त्रवापा-म्। प्रावा ६॥

ध्यवचनम्॥का॰ १॰ घ॰ १४ ध्रुवाश्यसद् चिति सवों को स्पर्ध करें ॥या जुः विष्णुर्दे । ऋत (अवष्य माविफलो पेत । सत्य पद्म) के स्थान में जे हिन रखे तिन्हें हे विष्णे (व्यापक पद्म पुरुष) रक्षा किर् शेंगर या इन को तथा पद्मपति (यजमान) को रक्षा किर्णका १२ घ० २० १ पाहि मामिति अपने को स्पर्ध करें ॥ याजुषी गायत्री विष्णुर्दे ॥ मुक्यज्ञ करानेवाले अध्वर्ष को रक्षा किर्ण है॥

अ २ अमे वाजजिहाजे ता सिष्यनं वाजजित्हें स-मोर्जि। नमी देवम्यः स्वधा पितम्यः सुयमे मे भूयास्तमस्केत्रमद्य॥ १॥ न

> श्कंन्त्रम्य देवेभ्य आज्यरं सिम्श्रियास्मिङ्ग्रिण विष्णे मा त्वावंक्रिमिष् वसुमतीमग्ने ते छायामु-पंस्थेषं विष्णे स्थानमसीत् इन्द्री वीर्युमक्रणेट्-धीन्धर आस्योत्॥ ए॥ †

> अग्ने वेहीं वं वेर्त्यमवर्ता त्वा द्यावा पृथिवी अ व त्वं द्यावा पृथिवी सिष्टक देवेम्य इन्द्र आज्येन हविषा मृत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः॥४॥+

का १ १ १९३ र इध्म बाँधने के तृ एमय जून से दक्षिए पिरिधि के समीप अगिन की तीनि बार मार्जन करें अग्ने वाजजित मन्त्र करि एकबार चुपके से दो वार तेसे ही मध्यमीतर परि शिक्षों की। यजुः अग्नि देश दे वाजजित् (अनों के जीतनेबा ले) हे अग्ने तुर्के शोधन करता हूं। केसे तुर्के कि अन्तसम्पा

<sup>†</sup> १११-दिमी ११० त-भ्यः। द्रास्त्र-भ्यः। उठासु-म्। ऋगाणाः † १११-म्। स्वास-सि। आशार्-हा। ईवा। चाः † सं-तिः। ऊवारी।

वनीय से पश्चिम हाय जोडे नमी देवेम्य इति॥ देवी पंकिः देवा देश ने देवता अनुष्ठान की अनुग्रह करते हैं निन्हें। के अर्थ नमस्कार ॥ का॰३ १ १५ पूर्व मुख करि आदि में देवताओं की अत्यर्थ अञ्जलि करी स्वधा पित्रभ्य रूति पितरं। की अ-न्यर्थ दक्षिएएम् एव इतान अञ्जलि करें। देवीपंकि पिनरे। न्यस द्रास्माम्स्व इतान अन्नाल कर्ण द्वापान प्रमण् देश ने पितर्पालकः हैं तिन्हें के अधि म्बंधा हैं विश्वापित विने पाय है साँ हंगा। अनेन मन्त्र द्येन देवा, पितरश्चीप च किने पाय है साँ हंगा। अनेन मन्त्र द्येन देवा, पितरश्चीप च किने पान कर १०१६ सुयमे मा इति जुह उपमृत की लेके। आर्ची विष्णक जुह्गाभृहेवते। हे जुह्मपमृती मेरे अर्थ जैसे जुम में स्थित आज्य न गिरे तेसे धारण करों। १०॥ तथा सित आज्य न गिरे तेसे धारण करों। १०॥ तथा सित आज्य न गिरे तेसे धारण करों। १०॥ तथा सित आज्य न गिरे तेसे धारण करों। १०॥ तथा सित आज्य न गिरे तेसे पोषण वाधारण करता हं।। वाधारण प्रक पत्रपुरुष) पाद करि तुरे अवक्रमण नहीं करता अर्था बुत् पाद करि अतिक्रमणदोष मुमे न हो। का ०३.९.१४ वसुम ती बिति अवस्थान करि रूपानाभिमुख स्थित होके ॥अगिनदेव त्यं यजु। हे अग्ने तेरी इस्या(इ।यावत्समीयवर्तिनी) वसुमती (भूमि) की सेवन करूंगा। स एव सेवाप्रकारः कथ्यते। हे वसु-मति तू विष्णु (यज्ञ)का स्थान है। अर्थात् यहा वेढि कर्यज्ञ

दनीपयुक्त तथा अन्तप्रतिक्थनिवार्क की । का ॰ ३ र १ १५ । आह

मित्तं दुनने नामि समी नया च प्राते श्रीतः १ ४ । शामनद्वीनदेवानार होता च दुनस्कृतिस

करने को समर्थ होते हैं। आहवनीय के समीपवर्तित से इस भूमि का यज्ञस्थानत्व है। यहायमर्थः। हे अपने तेरी धनवती (धनश्राप्ति करी) छाया को सेवन करूंगा(तेरी पादछाया में वास करूंगा क्यें। कि त्विष्युका स्थान है।।का०३०२०१० इत इन्द्र इति हामें।। र्न्द्रदेवत्यं पजुः। पूर्वमन्त्र में पज्ञसम्बन्धि जो स्थान क-हा सो ही देवताओं के क्जियहेतुत्व से इतः प्राब्द करि परामु श्यते। देवयजनव्यतिरिक्तभूमिके असुराधीनत्व करि तहा देव नाओं की पराजय में भी यज्ञ बेषा पराजय गीहत है। संग ही म न्त्र कि कि है । इन्द्र इस देवयननस्थान से उद्युत्त होका इ-ति प्रेषः। बीर्षः शञ्जवधरूपकर्मः) करेगा अत एव यज्ञ उन्तति की प्राप्त हीगा। रुन्द्र के बीर्य करते शत्रुक्तविष्ठाभाव से यज्ञ का श्रीचत्य है। इस तिस हेतु हे अपने तू होता के कर्म की जानि श्रीए दूतकर्म को जानि 🕆। तुरु ऐसे को छावा पृथिवी पालन करें। है अपने तू भी द्यावाष्ट्रियवी दोनें। लोक देवताओं को पालन करि ऐसे अन्यान्यपालन से इन्द्र हमारे दिये आज्य हवि करि देवता-शों के अर्थ स्विष्टकत (भले अभीष्टफल का वाता)हो। जो-जो ह म कोर् सी-सी रृष्ट सर्व वे कल्परहित कोरे।स्वाहाःसुं हतमस्तु।श्य षीत् र्न् देवता को उद्देश करि यह शाज्य दिया। का॰ ३ ६ ४ संज्योगियांत जूह के आज्य का विन्दु ध्रुवा में डाले । याजुषी गा यत्री जाज्य दे । ध्रुवास्थितान्य स्प ज्योति सहित जुह्ना मिन्यमान्यस् पुज्योति संगत हो ॥ है।।

अ॰ १ यग्रीहमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्ययो मघवानः स चन्ताम्। अस्मार्कर्दे सन्ताशिषः सत्या नेः सन्ता शिष् उपह्रता पृथिवी मातीप माम्पृथिवी माता ह्रियताम् विनराग्नी भात्वाहो॥१०॥

का॰ ३ १४ २४ प्रधानयागं के अनन्तर पुरे अपाशं वित्राह्ण यन्नः मय होता के आशि बहेते यजनान जिए। आशीः प्रतिग्रह्ण यन्नः। इन्द्र (परमेश्वर) मेर अपे क्षित इन्द्रिय (वीर्य) मुक्य जमान में स्थापन करें। किं च देवमानुष्र मंद्र करि हिविध धन और धनवन ह मयजमानों के से सेवन करें। किं च हम यजमानों के आशि अभी ष्टार्य के आशं मन हों। किं च हमारे पूर्वोक्ता आशिष्यः सत्य हों।। का॰ ३ ४४ १८ - २० जब कि होता द्यावापृध्यिती का उपह्वान करें तब देवें और से एक-एक अंश्र को छें-छें भाग करि आमी य के अर्थ देवें और से एक-एक अंश्र को छें-छें भाग करि आमी य के अर्थ देवें और से उपह तेति मन्त्र करि भक्षण करें।। पृथिवी देव यज्ञानों यह पृथिवी दिखें हे सो जगत की माता (निर्मात्री) मुक्ति अभ्यनुज्ञाता और सो पृथिवी मातृत्व करि हमलों गें। से भावितासर्ता मुक्ते हिवः श्रंप भक्षण के अर्थ आज्ञा दे। औत में आग्नीध (अग्निकर्मकर्मवाला) हूं तिस कारण अग्नि हो ति स भाग को भोजन करता हूं दित शेषः। स्वाहा (जाहराग्नि में सुहुन हो।। १०॥

उपहरते द्योष्प्रितोषु मां द्योष्प्रिता हैयताम्गिन्सानी धात्त्वाहं।

## र के करण ११ वेशर्यप्रश्पेणितिधर्भाष्ये

ब्रह्मत्वम् श्राङ्गिर्सो बृहस्पेत एर्षम् देवस्य ता सिवतः प्रसवेगियनी ब्राह्मिया प्रयोगहरना भ्याम्। प्रतिगृह्णाम्याने द्वास्येन् प्राक्तामि॥११॥ दितीयं प्रश्नाति। उपह्रते। द्यारिति यजुँ: द्यीर्द् १) एवं द्याः पिता (नगत्यालक) उपह्नयतामित्यादि समानार्थ हैं ॥देवस्यत्वा। द्तः प्रभृति जोम् प्रतिष्ठित्यन्त करिष्ड १३ ब्रह्मत्वम् तिस् का स क्षिग् का पुत्र बृहस्पति तरिष है।।का॰२・२・१६ ज़सा देवस्य ते-ति पाशिच को गृहण करें " देवस्य ता व्याखाता १७१९। त्रतिय ह्मामीति देवीपंतिः। प्रतिगृह्णामि स्वीकार् करता हं इति प्रोषः। को १२ २ २ २ अपने ष्ट्रेति विनद्ति लगाये प्राप्ति को जसा अ नामिका अकुष्ठ सं ले भोजन करें।। प्राजापत्या गापत्री प्राप्निन हे । हे प्राधित्र अगिन के मुख करि तुंके भक्षण करता हूं ॥११॥ एतं ते देव सवितर्युक्तं प्राहुर्बृहस्य नये ब्रह्मिणिते-न यज्ञमंव तेन यज्ञपति तेन मामव॥१२॥ मनी जूतिर्जुषतामार्ज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञ मिमं ते मोलिरिष्टं यज्ञ हैंसमिमं देधातुं विश्वे देवासं इह माद्यन्तामा ३म्प्रतिष्ठ ॥१३॥

का २ २ २ १९ समिदाधान करने को आजा प्रदान के अर्थ वोधन किया ब्रह्मा एतं त इत्यादि ओ म्य्रतिष्ठेत्यन्त मन्त्र करि आजा दे॥ वैश्वदेवं यजुः हे देव दातादि गुए युक्त हे सवितः जत्यन्त्र कार्क दूस समय क्रियमाए। यह यज्ञ तेरे अर्थ यजमान कहिते हैं। किं

<sup>🕂</sup> उ-हा। भाग हे-स्र रंगप्र-मि। उग्य-मि। ऋग्।११॥

च तुर कारे प्रेरित देवताओं के यज्ञ में जी ब्रह्मा तिस ब्रह्मा और बुहस्पति के अर्थ भी कहिते हैं। नैसे बुहम्पति देवताओं का ब्रह्मा गेसे ही नद्धिष्टित यह मनुष्य बृह्मत्व की करता है किं च तिस हेतु करि अपने यज्ञ की रक्षा करि। तथा तिस ही हेतु से यज्ञपति (यजमान) की रक्षा करि। तथा मुम्ब्रह्मा की पालन करि॥१२॥ किं च है मबितः अपनं मन (चित्र) को यज्ञ सम्बन्धिआज्य में स्था यन कार् किंसा मन कि भूतमविष्य हर्तमान तीनी कालगत पद् र्थी में गमन शील को। कि च बृहस्पति इस यज्ञ को विस्तार कीर् क्यों कि ब्रह्मा है। फिरि इस यज्ञ की हिमार्हित करिक स्थापन करें। क्यां कि इंडामक्षण में मध्य में यज्ञ विछ्न्नहुआ इस हेतु क हा। अपेर सव देवता इस यक्त कर्म में तृप्त हो। एवं प्रार्थिनः सविता शोम्प्रतिष्ठ यह अनुका है। शोम्-अङ्गीकारार्थः। प्रतिष्ठः प्रयाणं कुरु। अर्थात् समिदाधान काल में यजमान के अभिषेत प्रयाए। की जानि सविता देवता अङ्गीकरि प्रयाण में प्रेराण करें ॥१३॥

॥ ब्रह्मतं समाप्तम् एवा नेन्थ्राने समिनया वर्धस्व चा च प्यायस्व॥ वर्धिषी महिं च वयमा चं पासिषीमहि। असे वाजिज्ञानं ता सस्वार्रसं वाजितितर्रं सम्मा-जिमे धर्था । ग-हि। अ०। अ- जिम । रू०॥ १४॥

का ॰ ३ ५ २ एषा त इति होता समिधा की अनुमन्त्रण करे। अन तः प्राहतिमार्षम्। इयमनुषुविनदेवत्या।हे सम्ने पह तेरी

# स्पो अ र अ १४ वहार्ध प्रदीयेगिरिधरभाष्ये

स्मित् (सिमन्थन हेतुः काष्ठियेशेष है। तिस सिमधा कि त् वृद्धि की प्राप्त हो। और हमें भी सब औड़ी से वृद्धि की प्राप्त किर्। तथा च सित तरे प्रसाद से हम वृद्धि की पावे। और अपने पुत्र पश्चादि की को सर्वतः वृद्ध करें। का १३ ४ ४ पहिले अने वाजित् का शिड १० मेन्च किर असे इथ्मबाधने के जून से अगिन का मार्जिन किया तेसे यहां भी करें। तहां तीनि - तीनि परिक्रमा किर किया। परं तु यहां परिक्रमण विना एक वार इति विशेषः। मन्त्री व्याख्यातः। हे अग्न तुमें संमार्जन करता हं। केसे तुमें कि अन्वसम्मादितवन्तको। अन्यत्यू वृवत्॥ १४॥

अ० ४० अपनी बो मंथोर जिल्ली ते मन् जे बं बार्जस्य मा प्रस बेन शोहो मि ॥ अपनी बो मेंगे तमपेनुद्रतां यो । स्मान्द्र ष्टि यं च ब्यं हिष्मा वार्जस्य न प्रस्वेनापो हामि। रून्ट्राग्नेशरु जिल्ली तमन् जे यं बार्जस्य मा प्रस्वेन शोहो मि। बुन्द्राग्नी तम पेनुद्रतां यो । स्मान्द्रियं च ब्यं हिष्मा बार्जस्य न प्रस्वेनापो हा मि॥ १५॥ १

का॰३ ५ १० १० १० जुह शीर उपभृत को वदी से पीछे यजमान शाकर अन्य-अन्य स्थान में रखे। नहां जुह को पूर्व में अनीषोमयोगितिस्थापन करे। चत्वारि लिङ्गोक्तानि नचादों हे १ २ यजुषी नृतीया ३ आची उिष्णक चनुर्थी ४ आची पि जिल्ला के विष्र रहित है विः स्वीकार रूप उत्कष्टजय को अनुसरण करि में उत्कष्टजय

<sup>+ -</sup>अ-मिश्यान्त्व इ-मिक्त ऋलार्या

की यात्र हों उगा। अन्न (पुरो डापारि) की अध्यनु का करि में जुह्र रूपधारी यजमान प्रकृष्ट उत्साह को पहुं चूं गा। उपस्ति को पश्चिम में स्थापन करें अग्नीषामाविति। जो असुरादि प्रवृ हमारे यत्त विनाध के अर्थ हेष करें अगर जिस आलस्यादि रूप हमारे अनुष्ठानविरोधी प्रवृ को विनाध के अर्थ हम उद्योग करें तिन उभभयविध प्रवृ को अग्नीषोमें। देवी निरा करें। कि च में भी इन दिविध प्रावृत्यों की उपभृद्र्य पुरो डापादेवता की अनुका की तिरस्कार करूंगा। उत्तरी मन्त्री दर्श देवता विषयों। समानार्थी। १६।।

वस्थात्वा रुद्रेभ्यस्वा दित्येभ्यस्वा संजानाषाद्याः वापृथिवी मित्रावर्गाः त्वा वृष्ट्यावताम्। व्यन्तु वयोग्क्तदें रिहाणा मरुता पृथतीर्गक वृष्टा पृथ्वि भूत्वा दिवं गळ तती नो वृष्टिमावह । वस्तृष्या श्रीमें नि वस्तुमें पाहि ॥१६॥ +

का॰ ३ १५ २४ अधर्य जुद्ग उपमृत् का प्रोक्षण करि पूर्ववत् पणा स्थान लाके उपभृत् की स्थापन किर जुद्ग में मार्जन करें वसुभ्यस्त्वेति प्रति मन्त्र किर प्रत्येक परिथियों को "वसुभ्यस्त्वेति दे १५ देवीवृहती आहित्य भ्यस्त्वा ३ देवीपङ्किः चयाणां परिधयो देवता। हे मध्यम परिधे वसुदे वताओं की प्रीत्यर्थ तुर्ने मार्जन करता हूं। एवं दक्षिणां तरपरिधिम-च्वी व्याख्येयो। तीनां परिथियों के मार्जन किर तीनों सबनां के देवता नुप्त होते हें इति भावः॥का १३ ६ ३ संजानाथा मिति अध्वर्य प्रस्तरग्र

<sup>†</sup> व-स्ता अ । रू-स्ता रू । या-स्ता रू । या-स्ता । या । सं-म्। तर । व्य-णा । स्ट । म-दि । या । १६॥

हराकरे। ऋतरदेवत्यं यजुः। हे द्यावाष्ट्रिवी (द्युसोकभूतीकदे ब्यो तुम गृह्यमाण प्रस्तर की भले प्रकार जानी । किंच है प्रस्तर मित्रावरुणे (प्राणपानवायू) जलवर्षण करि तुर्वे रक्षा करें। बायु वैवर्यस्थेष्टे १: ४: ३: १२: इत्युक्तवात् वायु वर्षा का स्वामी है औ र वीह अध्यात्मगतः प्राणिदानस्य मित्रावर्णपाव्दसे कहिला ता है। आर सा असरस्ययजमान की वृष्टि से रक्षा करें भाका ३ ई ४- १ ग्रहण किये प्रस्तर के अग्रमध्य मूल भागी की क्रम में जुहू उपभृत् धुवां स्थित धृत से लिए करें च्येन्तु वय इति॥ प्रास्तरं यनुः। पक्षिरूपापन्न गायन्यादि छन्द सृतनि । प्रस्तर को लंके आस्वादन करते हुग जावें।।का॰३ ई ॰ ॰ मरुवामिति एक नृण की प्रसार में पृथक करिके प्रसार की नीचे ले अगिन मं डालं । प्रसारदेवत्यापरिष्ठाहृहती कपिदृष्टा चतुर्थः पाद्ञा र्गनपः। हे प्रस्तर तू मरुन्नामक देवताओं सन्बन्धिनी पृष्तीः (वा हनरूपा चित्रवर्णा अश्वाशीं)की प्राप्त ही वायुवाहनवहेगा अ न्नरिक्ष को जा। वशा(स्वाधीना) पुनि अस्पशरीर गी (कामधेनु वन् व्रिकरी होकर स्वर्ग की जा। फिरि स्वर्ग प्राप्ति के अनन्तर हमा रे अर्थ भूलोक में वृष्टि ला।यहा।वशा पृत्रिः पृथिवी+)सम्बन्धि भागों की लेकर स्वर्ग की जा। हे प्रस्तर तू अन्तरिस्त की जाके तक स्थ सवाहन मरुतों को तृत्र करिके स्वर्ग को जाकर और देवता आं को तृप्त करिक वृष्टि करि इत्याइति परिणाम स्चित इतिभा वः "का॰ ३: ६- १५: जुक्तुच्या इति अपने की स्पर्ध करें ॥ हे अगने

तू जिस कार्ण ज्वाला से अन्धकार की निवारण करिके नेत्रीं का पालक है इस हेतु मेरे नेत्रों की पालि। प्रस्तर् पहरए प्रसक्त नेत्रों के उपद्रव की निवारण करि ॥१६॥

> यं परिश्वं पूर्यक्षत्या अग्ने देव पुणिभिगुँह्यमानः। तं ते ग्रतमनु जोषम्भराम्येष नेह्नदेपचेतया ता अग्नेः प्रियं पाष्टीः पीतम् ॥२०॥+

का॰३१६ १७ अधर्यु परिथिओं को आहवनीयाम्नि में उन लें यं परिधिमिति प्रधम को "विरःद्रूपात्रिष्टुबार्ग्नयी यज्ञर्ना। अग्ने: प्रियमिति यजुः। देवलदृष्टा।हे अग्ने देव आह्वनीय।प-णि असुर करि संरुध्यमानः सन् तू जिस परिधि की पश्चिम दि शा में असुरेगपद्विनवार्ए के अर्थ स्थापन करता हुआ। निस तेरे प्यारे इस परिधि की अग्नि में डालता हूं। अनुः।भिन्न कमः। यह परिधि तेरे सकाया से अपगत चिन न हो। तुक में ही स्थित हो।।का॰३।६।१७। अग्नः प्रियमिति दक्षिणात्तर्प रिधिक्षें। की साथ ही डालें। हे परिश्री तुम शाहवनीयागिन-के अभिषेत अन्त(अन्तत्व)को प्राप्त हो खी॥१७॥

स्थं ख़बभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिधि याश्च देवाः। इमा वाचमिम विश्वे गृराने आ सद्यास्मिन्बहिषि मादयध्र छं स्वाहा वाट्यश्यान

का॰३ ई १८ सर्थ सवभागा र्ति सर्थ सबों को होमें।विश्व विषुच्यज्ञर्ना। स्वाहा वाडिति यजुः। सीमस्सम्हण्या

<sup>†</sup>यं-ते। अवाश्य-म्। द्वा१शा

हे विश्व देवा तुम संस्वभागाः (विलीन आज्य के भागी)हो। त-यातंस्वलक्षण अन्न करि वडे हो। किं च जे प्रस्तर पर वैंठ और जे परिधिभवाहें। ते विश्वेदेवा इस मेरी वाणी की सर्वन वर्णन करते कि यह पजमान भलेत्रकार पजता है यह सब देवता औं के मध्य में कहते तुम इन बहिंशीं पर यन्न में बेठि कर मा हयध्वम् (तृप्त वा प्रसन्त्रहोशीं। स्वाहा और वाद होनी शब्द ह विदीन के अर्थ में। सर्वया इन्तमिति आदर दिखलान की श-ब्दह्मय प्रपाग है। यद्यपि स्वाहाकारेण वा वसद्वारेण बेति श्रुते वियद्वारो दानार्थः। नथापि देवतार्थां के परोक्ष प्रयत्व प्रत्यक्षत्व परिहार के अर्थ वाडिति शब्द प्रयुक्त है। १८।

घृताची स्थी धुर्थी पातर्रे सुम्ने स्थः सुम्ने मा ध तम्। यज्ञ नमश्च नुरुषं च यज्ञस्य शिवे संति ष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्टस्व॥१४॥+

का १ ६ १४ जुर जिप्तृ की शकर की धुर (वेल जो इने के स्था कि मा पर घुताची द्ति रखे ॥ सुत्रों देवते प्राजापत्यानु छूप हे जुरूप कि मुते तुम घुताची (घृत को प्राप्त) हो। तथा विधे तुम घुधों (वेलों) को रक्षा करो। कि च तुम सुख रूप हो तिस हेत हमारें सुख को स्थापन करो ॥ का १ ३ ई १९ यज्ञ नमस्व त १ इति वेदि को स्पर्श के हिंदू है। यज्ञ देवत्यं यजुः अस्य मन्त्रस्य श्रूपं यव मान् कृषिः उद्दाल हिंदू वान् थानान्तर्वान् दृति पञ्चर्षयः। हे यज्ञ तेरे अथे नमस्कार्श्रे हिंदू र उप (इडि) हो । कि च यज्ञ के शिव में संतिष्ठ स्व (अन्यूनाति ।

रिक्त यक्त की करें। मेरी श्रीभनयाग में प्राप्ति करे। १२६॥ अ०५० अग्नेग्रह्यायोग्णीतम पाह तथे पाहि दुरिक्षेपे पाहि दुरद्यन्याग्रिविषं नः पितु कृणु सुषद्य पोनी स्वाहा वाडग्नेपे संवेशपत्रेश स्वाहा सरस्वत्ये यशोभागन्ये स्वाहाण२०॥५ का०३०७०० सुक् और सुवा को होम के अर्थ अध्येषु ग्रहण

अं जुः हं अभाये। अहिं सितयनमान) हे अशितम (भोत्तुत्तम वा व्यापकतमाहे अने गाहिपत्य सुरे वज्र (श्राचु अयुक्त वज्रस) म आयुधा से स्था करि। असिति (बन्धनहेतु भूतजाला से मुके रक्षा करि। अशास्त्रीययाग से मुक्तेर्। दूषित भोजन से मुक्ते शक्ते नी (सम्यगवस्थानयाग्य घरमें) मुके स्थापन करि इति शे षः।यद्या घरमं स्थित हमारे अन्त को अविष करि।स्वाहा बाडिति पदे व्याखाते॥का०३७७१६० इक्षिणातिन में होमें अगनये द्ति श्रीर सर्स्वत्ये द्ति ॥ अगनये दक्षिणागिनदे०स रस्वत्ये निङ्गोत्तदे दे यजु स्त्रिष्ट्वी। स्त्रीपुरुष के अभिलाष पूर्वक शयन के पति अगिनके अर्थ स्वाहा (हिव दिया।। जीवन पर्यन्त युरुष के यश (प्रशंसा) की बहिनि सर्खती (बागूप) के अर्थ स्वाहा॥२०॥

वेदी गित तं देव वेद देवेग्यी वेदा भवरतन

<sup>+</sup>अ-राखाज-हार्णस्क्षाउगार्गा

मधं वेदो भूयाः।देवा गानुविदो गानु विन्ता गानुमि कि नामनेसस्यत दूमं देव यूज्ञ छसाहा वाते थाः ॥२१॥ का॰३ ॰ ॰ १ यजमानपत्नी वेद (कुश्रम्षिपूलक) को खोले वेदो । सिंह सिता वेद देवत्यं यजुः।हे कुश्रम्षिति पदार्थ त् वेद (क्रिग्राधा कि त्मक यद्दा ज्ञाता है। हे द्यांतनात्मक वेद जिस कार्ण करि तू देवताओं हिन्ह का ज्ञापक दुःषा तिसी कार्ण मेरा ज्ञापक हो।।का ॰३ ॰ ॰ ४ सिम्छ 🖺 🗒 यजु होमें देवागातुविद इति॥मनसस्यति दृष्टा विराट छन्द्स्का वा तदेवत्या। अस्याः पूर्वार्धेन देवता विस्जिति। हे गरतिवदः (यज्ञवेता कि रेदेवाः †) हमारा यून प्रवृत्त दुः आ यह जानिकर् यून प्रति आएवा 🕂 गातुं(गन्तव्य-मार्ग-हमारे यज्ञ करि तुष्ठ हुए स्वमार्ग को जाओ।ए वं देवान्विस्ज्य चन्द्रं प्रत्याह। हे मन सस्पंत (मनके अधिपंत चन्द्रः। बा देवताओं के यजने के लिये मन के प्रवर्तक परमेश्वरः तं प्रत्युच्यते।हेम नसस्पते (परमेश्वरः) हे देव यह अनुष्ठित यज्ञ खाहा (तरे हाथ में देता हूं। श्रीर तू तिस यज्ञ को वायुरूप देवता में स्थापन करि। वाते हि यज्ञो वितिष्ठते। नदुकं श्रुत्या। वायुरेवाग्निस्तस्माद्यदेवाधर्यु-रुत्तमं कर्म करेत्यथे तमेवायोतीत॥२१॥

> सम्बर्हिरंङ्काथं हविषां घृतेन समादित्येर्वसुभिः सम्म रुद्धिः। समिन्द्री विश्वदेवभिर्ङ्का दिव्यं नभी गळतु यत्त्वाहो॥३२॥

का॰ ३ ॰ ५ सम्बर्हिरिति बहि हो में गलिङ्गोक्तदेवत्या त्रिष्टु बिराडूण। इन्द्रहविः संस्कारयुक्त मृत करिके बहिए भलि प्रकार श्रद्धनोपेत (लिप्त)

करें। और केवल सो इन्द्र ही नहीं किं नु आदित्य वसु मरुत् थे।र विश्व नामक गए। देवें। सहित लिप्न करें। वस्वादि सहित इ-न्द्र करि लिप्न करी सो वहिं जो कि दिव्यं नभी । आदित्यल काए। ज्योति। है तिसे प्राप्त हो। खाहा (यह बहि देवता के उद्देश क रि दिया॥ ३२॥

करता विमुन्त्रित स त्वा विमुन्तित करें ना वि मुञ्चित तसे ला विसुञ्चित। पोषय रक्षसाम्भा गोऽसि ॥२३॥ + - + क-याव्यव्यन्सि वृव्॥२६॥

का॰ ३ प र ६ अध्ये आहवनीयागिन को परिक्रमा दे वेदी के द क्षिणभाग में उद्झुख बेठि प्रणीता ले वेही के मध्य में रख त-हंग ही श्रेंथावें करत्विति॥ कस्त्वेति यज्ञः प्रजापति देशव्याख्याते अध्यो॰ १॰ ६ मन्त्रः नहां यत्तयोग में परं नु यहां यत्तविमोक में नियुक्त है। मोषाय (यजमान के युत्रादिकों के पोषण के अर्थ तुर्के भोधाता हं इतिशेषः । का०३ ० ७ पुरोदाशकपाल क भ रि क्रष्णाजिन के नीचे ही कर्णों को उत्कर में डाले ॥रक्षमामिति याजुषी गायत्री रक्षो देवता। हं कए समृह तू गक्समों का भाग है (तिन्हेंं के नीचजातित्व से निरुष्टभाग युक्त है॥ २३॥

अय पाजमानम्

अ॰ हैं सं वर्चेसा पर्यसा सं तनू भिरगन्मिह मनसा सर्वे श्रि वेने। लष्टा सुर्वे। विद्धातु एयो न्तुमार्षु तुन्दी म दिलिंखम्॥ वृष्टा।

यो वे पनं त्रपुज्य न विमुच्चत्यप्र स भवतीति श्रुत्यन्तर्वचनात्। न विमुच्चत्यपतिषाना

त्वष्ट्रदेवत्या विष्टुप्। का॰ ३ ए ए - १० पूर्णपाव की ले पूर्व से आहव नीय की फेर दे दक्षिए में उत्तर्भि मुख यजमान की अञ्जलि में सं तत जल छाँडे छूटते पूर्णपात्र को यजमान संवचेसेति अञ्जलिक रि ग्रहण को फिरि चुपके से मुँह धावि । अर्थः। ब्रह्मतेज करि ह म संगत द्वा। शीरादिर्स करि संगण नन् । अनुष्ठानक्षम शरी रावपवीं वा भायीपुत्रादि। करि संगणशान्त कर्मे श्रद्धा युक्तम न करि संगायज्ञ को समीप जाते मनुष्य के ब्रह्मतेजाहि प्राप्त हो ते हैं तिन्हें फिरि भी इस से पूर्ण करता है। कि च प्रामनदान: त्व-ष्टा धनों की विविध स्थापन करे। हमारे श्रीर का जो न्यून अ द्गः तिसे न्यूनलपरिहारेण अनुकूल करिके शोधे। अर्थात्धन प्रारीर की पुछि करे।।२४॥

> दिवि विष्णुर्व्यक्षंस्त जागतेन इन्द्सा ततो निर्भ क्ती योग्स्मान्देषि यं च वयं हिष्मान्तरिक्षे वि-षणुर्वेक थंसा नेष्ट्रेभेन छन्देसा ततो निर्भिक्ती यो न्सान्देष्टि यं चे वयं दिष्यः पृथिवयां विष्णुर्व्यक थ्सा गायत्रेण बन्दसा ततो निर्मको यो समान्हे ष्टि यं च वयं दिष्मुं।स्मादन्त्रीद स्ये प्रतिष्टायाऽ अर्गन्म खः सं ज्योतिषाभूम॥२५॥+

काण ३ ए ११ १२ यजमान अपने आसन से जिंद वेदी की द क्षिणश्रीणि में ले आहवनीय के पूर्व में तीनि विष्णुक्रमसंज्ञा

परिकाण (विकापाद बुद्धि करि अपने पाद का भूमि में क्षपण)क

रे दिवि विष्णुरित्यादि तीनि मन्त्रों वा पृथिवी अनारिक्षिवि त्यादि ऊँचे आरोहरण कम सै। दिवि विष्णुरितिचीरिए यज् थ षि विष्णुदेवत्यानि। विष्णु(यज्ञपुरुष) जगती छन्दस्य अपने पाद से दुलोक में विशेष्ण परिक्रमा करता हुआ। तथा सति त ता युलाक में निर्मतः भागरहित करिक निकाला कीन कि जो हमें देखिषीति नहीं करता और जिसे देखि हम श्रीतिनहीं करते सो दिविश्राचु। एव मुत्तराव षि विषाुक्रसमन्द्री च्याख्येया ।।का॰ ३ ७ १३ अस्माद्नादिति अपने भाग की देखें। अस्मादन्त्रादिति देवी बृहती भागोहि। जी यह भाग ही खुता है मुक यजमान के भाग से निर्भक्त इति बाक्य प्राषोः नुवर्तनीयः ॥का॰ ३ प० १४ अस्ये प्रतिष्ठाया द्ति भूमि को देखें। याजुषी गायत्री भूमिर्दे । इस साम्ने हप्यमाना प्रतिष्ठा हेतु यत्तभूमि से निर्भक्त इत्यादि पूर्वबत्।।का॰ ३ ७ १५ अगन्मस्वरिति पूर्व की देरेंवै ॥ देवी बृहती देवा देवता। पूर्विद्रशा में स्थिति स्वः (सूर्य वा शाकाश) को हम यज्ञानुष्ठान करि पाप्त हुए। का॰ ३ च ९६ सं उयोतिषेत्याहवनीय को देखें॥ याजुषी गाय वी आहवनीयाग्निदेश आहवनीयलक्षणज्योति करि हम सगत हुए॥२५॥

ख्यम्भूरेसि श्रेष्ठी रिश्मर्वचीदा श्रीस वर्ची मे देहि।

स्पर्यावृत्मन्वावति॥१६॥+

का॰ १ पर १० खयम्भूरिति सूर्य को देखे ॥ सूर्य देवत्ययजुः। है सूर् यं तू स्वयंशिष्ट है। श्रेष्ठ (प्रशस्यतम) रितम (मण्डलश्रारीणभिमानी

<sup>+</sup> स-हि।यनस्-म। र्०॥३६॥

हिरएपगर्भाहै।सूर्यकी सन्न रिप्मिए हैं। चारिंदिशा में चारि।एक ऊ पर्।एक नीचे।सानवीं मएडलाभिमानी हिर्एयगर्भे पुरुष वाह श्रेष्ठ है सो तूहै।यतः तू वर्चीदा (तेजका दाता) है + अतः सुरे ब्रह्म तेन है। का॰३ ॰ ॰ १४ • सूर्यस्येति प्रदक्षिणाकरै। याजुषीबृहती सर्यदेश सूर्य की सम्बन्धिनी आवर्तन को अनुसर्ण करिमेंभी आवतन कर्ता है॥ १६॥

अग्ने यूहपते सुगृहपतिस्वयोग्ने हं गृहपतिना भूयासर्धे सुगृहपतिस्वमयोग्ने गृहपतिना भ्याः। श्रुस्यूरि गेंगे गाहिपत्यानि सन्तु श्रावर् हिमाः स्थेन स्यावृत्मन्वावर्ते॥२०॥+ अ-माः।अ०।स्-र्ते। र्॰॥२०॥

का॰ ३' पर २२ अग्ने गृहपते इति माईपत्याग्नि की उपस्थान(प्रि काश) करें " ब्राह्मी बुहती गाईपत्याग्नि दे । हे मेरे गृह के पालक हे अग्ने तुर गृहपालक के प्रसाद करि में शोभन गृहपालक है हीं जं। तथा है अग्ने तू भी मुर गृहपति की करी सेवा से शोभन हैं गृहपित हो। एवं सित हम गृहपितयों (स्त्रीपुरुषों) करि निष्पाद्य कर्म + श्तवर्ष पर्यन्त अस्यूरीव हों (निरन्तर अव्यवहित प्रवर्ते ग्रक्या-र्भ में वलीवर् युक्त शंकर को स्यूरि कहिने हें लुझोपमानम् बलीवर्युक्त प्रकर जैसे निर्नार शब्यवहित वर्ते हैं नेसे हमग्रि हपतियों के हों ॥का॰ ३॰ ८॰ २३॰ सूर्यस्येति प्रदक्षिणा है ॥ याजुषी बृहती स्पेदे व्याखाता १६ र्। १३॥

अग्ने ब्रतपंते ब्रतमंचारिष् तदेशकं तन्में राधीद-

रेका के एक एक अधन नवीं हा के स्थान पर पुत्रक धनक गीता अधन रताहि जो कायन रावना है किसे बच्चारकी "

महं य एवास्मि से प्रिमारणा ने का॰ ३ च रिश्व जिस प्रिति वा दूसरे में जातान किया एडी ४ तिन्हें के मध्य जिस प्रिति वा दूसरे में जातान किया हो यहां भी तिमी के अनुसार से जत की विसर्जन करें ॥ अग्ने जतपत इति साम्त्री पिष्ट्रः दूरमहमिति याजुषी पिट्ठः हे आ ग्नेचे। हे अग्ने हे जतपते (कर्मपालक) में ने कर्म का अनुष्ठान किया और तेरे प्रसाद से कर्मशक्त हुआ और तूने मेरा कर्म स द किया। दितीयो मन्त्रः। हे अग्ने यह कर्म समान्नि किर जो में पहिले या वोह ही मनुष्य हूं॥ २०॥

॥ इति याजमानर्हसमाञ्चम् ॥

॥ इतिमाध्येषष्ठेभनुवाकः 🛍

॥ इति द्श्रीपूर्णमासेष्टिमन्त्राः समाप्ताः ॥

## ञ्जतः परं पिण्डपित्यसमन्त्रातेषा जजापितर्राषिः

अ अ अपनये कंव्यबाहनाय स्वाहा सामाय पित्मते स्वा हा। अपहता असुरा रक्षा श्रमि वेदिषदेः॥२४॥ र का॰ ४-१-७- अगिन से थोड़े पके चावल कि जिन्हें से स्थाली पूर्ण न होवें आसादित आज्य करि अभिघारि दक्षिणतः निकालि दक्षिणाग्नि के पूर्वमार्ग करि प्रदक्षिण उत्तरतः ला करि सव्य करिके हैरि तीनि समिथाएँ आधान करि वैदि प्रा उसुरव मेक्षण करि अवनये शीर सोमाय ही मन्त्र करि चरु की होमें । हे देव देवत्ये यजुषी खाहाकार्स्य श्रुतः। कवयः (कान्तदर्शिन । पितरों) के सम्बन्धि हिंव के वहाने का अधि कार जिस का वोह कव्यवाहन तिस श्रीन के अर्थ स्वाहा (हिव दिया)। पित्संयुक्त सोमनामक देवता के अर्थ हिन दिया। खाहाकारेण ब षद्वारेण वा देवेभ्योश्चरान्युते हैवाविमा मंची॥का०४। १। ५। दक्षिए से उल्लेखन करें अपहता इति। आसुरी उविएक आसु रम्। वेही में स्थित ससुर् वेही के सकाश से निकाले तथा राश्य स भी निकाल (असुर और राक्षस जाति हें देवताविरोधीओं की। २४॥ पे स्पाणि प्रतिमुख्यमाना असुराः सनाः स्वथया बर्गना। परापुर्ग निषुरो वे भरेन्बान्निका

+ स-सामाभासी-हारूपम-स्राय-मन्धा

कान्त्रएंदात्यस्मात्॥३०॥

का०४०१०४० रेखा के उल्युक को दक्षिणामि के एकदेश में स्था पन करें ॥ ये रूपाणीति त्रिष्टुप् कव्यवाहनागिनदेवत्या। स्वधारित कान्त्र निमन-पितरें। का अन्त्र हमलेग मक्षण करें इस हेतु करि अ पने रूपें! के। प्रतिमुख्यमान (पितृसमान रूपें! को स्वीकार) करते हु ए जे असुर देवविरेधि पितृयनस्थान में प्रस्रा हैं। तथा जे असु र परा युरों (स्थूल देहों) और नियुरों स्व क्या हैं। को धारण करते हैं अपने असुरत्व छिपाने के लिये। उल्युकरूप अग्नि इस लो क (पितृयन स्थान) में तिन असुरें। को प्रकर्षण निकालें॥ ३०॥

अर्व पितरो मादयधं यथाभागमावृषायश्चम्। अमीमवन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत॥३१॥ र

का ॰ ४ ॰ १ ९ १ ९ १ अत्र वितरः इति पिएँडो के संगुर्व संहिता-स्वर् करि पिट के प्रदक्षिण लेटि उद उनुरव हो यथा प्राप्ति श्वासधा रण करि वेटे। प्रदक्षिण किरि लेटि कर किएड संगुरव है। अभीम दन्त इति संहितास्वर से ही पेटे । हे साम बृहत्यो पित्र्ये। हे पित्र्खे। तुम इन बहिं औं प्रहण्ण होन्सो। किरि हिंव में यथा भाग (अपने-अपने भाग) को वोटि भले प्रकार वृष्वत आचरे। असे वृष्य पने अभी छ्यास को प्राप्त हो तृष्ति पर्यन्त स्वी करता है तहत् स्वी करो। जिन पितरें। प्रति हुछ होन्सो पह कहा ने हुछ हो प्रयाभ ग वृष्यस्वी करते हुए अर्थीत् अपने भाग को रबाते हुए। इर्गायास्व नमी वः पितरे। रस्य नमी वः पितरः इर्गायास्व नमी वः पितरो जीवाय नमी वः पितरः ख्या ये नमी वः पितरे मान्यवे नमी वः पितरे योगय नमी वः पितरे मान्यवे नमी वः पितरः पितरे नमी वो गुहानीः पितरे दस्त स्तो वेः पितरे दस्तितः पितरे वास आर्थन ॥ ३२॥ न

का १४ १ १५ नमो व इति है बार् नमस्कार् करें ॥ नमी वः १-भ यजुर्वृहत्यः षष्ट्रमाची उषिणक् ६ षङ्किकोक्तदेवत्याः यङ्गान्य तवः पितर् इति श्रुते रसादि प्राब्देन वसन्तादि षड्तव उच्यन्ते। ते च पितृ एंग स्वरूपभूता अतस्तेभ्यो नमस्क रोति। हेपितर्छी तुम्हारे रस् (रसभूत वस्त) के अर्थ नमस्कार। क्यों कि मधादि र्स वृक्षों में उत्यन होते हैं इस हेतु रस्थाब्द करि वसन्त है। अ श्रीत् तुमस्य वसन्त के अर्थ नमः॥१॥ एवमग्रेनना मन्त्राव्य र्व्ययाः। शाषाय (श्रुष्क होती हैं आषधीएँ जहाँ-ग्रीष्म॥२॥जीव(जीव नहेतुजलवर्षनेहारी वर्षा ॥३॥स्वधा । शर्द स्वधावे शर्त्स्वधा वै पितृणमन्त्रमिति शुते।। शार्द में ही प्रायपाः अन्त होते हैं॥६ धार (विषम हेमना हेमना शीत अचुरत्व करि दुः खदात होने से बीर है। था मन्य कोध तद्रपी शिशिर शिशिर ही शोबधीएँ जलाती है। हे पितर्शे। एवंविध तुम ऋतु रूपी शों के अर्धनम स्कार हे पितर्धी तुन्हारे अर्घ नमः द्रायम्यास आद्रातिश्या र्धः॥ई॥ग्रहान्त र्ति साम्ती अनुषुप् पितरोदेवता।हे पितर्शो हमारे अर्ड वर्रे (भाषीपुत्रवीत्रादिकी) की देशी। है पितर शी तु-

१म-पाश्यवाद्ववाद्यवात्वान-वः।श्यावार-विवर्तवात-नाद्यवाद्वा

म्हारे विद्यमान से देवं। अर्थात् रेते हुए हमारा द्रव्यक्य कमी नहीं। का॰ ४०१६-१५० एतह इति प्रति पिएड के जपर तीनि तीनि सूत्र स्थापन करें। वा जर्णा के वस्त्र से जर्णा निकालि वाप ज्ञापावर्ष से जंची अवस्था का यजमान अपने हृदय के रोमां से पिएडों की हके॥ प्राजापत्या गायजी पितरो दे०। हे पितरक्षी तुम्होरे अर्थ यह सूत्र ही परिधान हो। ३२॥

आर्थन पितरो गर्भ कुमारं पुष्केर्झ जम्। यथे ह

का॰ ४॰ १० २२ जाधनेति धर्मपत्नी पुत्रकामा मध्यमपिएडकी
प्राप्तन करें ॥पितृदेवत्या गायनी।हे पितर्ज़ो जैसे जिस प्रकार यह पुरुष देवपित मनुष्यों के अपेक्षिनार्थ का पूर्ण क रने हारा होने तेसे इस ही ऋतु में कुमार (पुत्र स्प्र) गर्भ की तुम सम्पाद्त करें। केसे कुमार कि पुष्करस्रक्। जैसे अधिनी कुमार देवताओं के वेद्य कमलों की माला धार्ण केरें हैं तिस तुम स्वां। अधिमान कहने से रोगहीन और सुन्दर पुत्र आधान करें यह सूचना की ॥३३॥

कर्ज बहेन्तीरमृतं घृतं पर्यः कीलालं परिख्तेष्यः स्वथा स्थ तर्पयत मे पितृन्॥३४॥ इति सर्वे हिताया थ्रंसप्रमो त्तुवाकः । इति श्री श्रक्तयज्ञिष माध्यन्दिनीयायावाजसनेयसः विद्यायां सीर्वे पार्वे दितीयो न्थ्यायः॥३॥ का॰ ४ र १४ फं जर्ज वहनीति उद्पात्रस्य अबनेजनाव-प्रिष्ट उद्दक को पिएडीं के जपर सीचे । अब्देवत्या विराद । हे जल नुम खधा (पितरें) की हिवः स्वरूपा) हो दूस हेनु मेरे पितरें को तृप्त करें। केसी जल कि परिस्नुत् (पुष्यों से निक-लेसार) को वहतीओं। और वोह सार जर्ज प्राब्द घृतप्राब्द प-यप्राब्द करि तीनि विध है। तहां जर्ज प्राव्द करि अन्त्रगत खा-दु है और घृत तथा पय प्रसिद्ध हैं। और वोह त्रिविध भी केसा कि अमृत (सर्वबन्धानवर्तक) है। ऐसे त्रिविधसार वहने से ज-लें। का पितृतर्पकत्व उपपन्त है। ३४॥

र्ति थी गिरिधर्भाष्ये सप्तमोः नुवाकः ७

श्री वेदार्थ प्रदीपेन तमो हार्द निवारयन् पुमार्थाश्चत्रोदेया यज्ञपुरुषः सनातनः २

श्रीमच्छुत्त यजुर्वेदान्तर्गत माध्यन्दिनीय भारवाध्यत्वेया प्रपदान्वय श्री विश्वामित्रपुर्णिपश्रीमज्जयिक प्रोरदेववर्मा त्मजरेगिकारेग्य नृपति गिरियसाद रचिते श्रीवेदार्थप्रदीपेगिरि धर्भाष्ये स्थाप्रोक्षादि पित्यज्ञान्तो द्वितीयो ग्ध्यायः॥३॥

## हरि:जोम्

### जों नमी पत्तपुरुषाय

पञ्चात्मकं विरुपंच साधने विदुरूपकम् स्वानन् दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं सुमः ३

अग्नाधेयं अजापतरार्षे देवानामग्नेर्गन्धर्वाएं। वा

अ॰ १ स्मिधारिनं दुवस्यतं घृतेबीधयुतातिथिम्। आस्मिन्ह् व्या जुहोतन॥१॥

> जैंनमीयाज्ञवल्क्याय एक्ता गिरित्रसादेन श्रीवदार्थ प्रदीपके श्रान्याथानादिपित्र्यान्तस्तृतीयोध्यायर्थते ३

त्रथमहितीय अध्यायों में द्र्यापोर्णमासेष्टिविषयक मन्त्रकहे अव अष्टमी किएउका पर्यन्त आधान के मन्त्र कहे जाते हैं।। का॰ ४०७० १० अमावास्या में अग्न्याधान करना इस से आहि ले कालविशेषादिकों और ब्रह्मोदनपाक पर्यन्त कार्यो को कि हिकर पाँछे पह किहता है।।का॰४०००४-०० चारि ऋत्विनों करि भोजनयोम्य औदन पकाकर स्थाली में बाहिर निकालि तिस के मध्य घृतसेन के अर्थ गर्न किरितिस में घृत मिर आक्ष त्यी तीनि समिधाएँ उसी घृत में डुवो समिधाग्निमित तीनि चर् चाओं से प्रत्येक समिधा की अग्नि में आधान करें। पहिली दूसरी तीसरी चरुवा से आधान करें चायी को जंपे। वा पहिली से आधान करि दूसरी को जंपे फिरि तीसरी चायी करि आधान करें। चतस-णं गायबी छ्न्दे। गिनर्देवता १ विस्पाद्गिरसहस्रा २ वसुस्रुतः ३ भरहाजः। मचार्थस्तु। हे चरित्वजः तुम समिधा(मलीमांति से दीपन करिये हे अग्नि तिस काष्ट्रस्पा समित्) करि अग्नि को परि चरो। पूर्णाहात सम्बन्धि होष्यमाण घृतकरि अतिथि(आतिथ्यक में करि पूजनीय अग्नि) को बोधन (प्रज्वित्ति) कराओ। इस प्र-ज्वित अग्नि में नानाविध हिवेओं को सर्वतः होमो। १॥

सुसमिद्धाय योचिषे घृतं नीव्रं जुहोतन। अग्नये जात

हे ऋतिजः अग्निके अर्थ तुम घृतकरिके होमकरे। केसे अ-गिन कि सुसमिद्ध (शोभनदीक्ष) अत एव शोचिष्मन्त (ज्वलित) जातवेद (जातं वेनि वा वेदयित वा जात प्रज्ञान। केसे घृत कि तीब्र (स्वादुतम वा समग्र वा पदुतर ग्रह एंग्डासनाधि अयुएग वेस एगदि करि संस्कृत ॥२॥

तं त्वी समिद्धिरिद्धिरो घृतेनं वर्धयामिस। बुह्छीचा यविष्य॥३॥

हे अद्गिरः (तत्तद्यागां में गमन्वन्त्रग्ने) तिस (उत्तगुणस्तथावि ध) तुमे समिधाओं ओर संस्कृताच्य से प्रबुद्ध करते हें। हे यवि ष्प्र(कदाचिद्धि स्थविरत्वरहित)प्रवृद्ध जैसे तैसे दीप्रहो॥३ उप त्वाग्ने ह्विष्मतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व समिधो सम्।।४॥

हे अने हिर्बुक्ता घृताकाः ये समिधाएँ तुरुप्रति प्राप्त हैं। हे हर्षन (प्रेप्शवन्) मेरी समिधाएँ तू सेवन (अड़ी) करि।।४॥

अर्बः भूर्भुवः खुद्यीरिव भूमापृथिवीव वरिम्णा। तस्यास्ते प्र-श्रिविदेवयज्ञीन पृष्ठिगिनमन्त्रादमुनाद्यायाद्धे॥५॥ †

का॰ ४-४-१:१६ं- आपः हिराय जेषा आरव्त्कर और प्रकीर दून पाँच सम्भारों का सम्पादन करि स्प्य से लिखी हुई शुद्ध मूमिमें तिन सम्भारों का स्थापि निन्हों पर यहियका है करि ज्वलित अ रिन को भूर्श्वः दन तीनि अक्षरों का उच्चारण करि आधान करें। यह आह्वनीय का आधान है। एवं अष्टाक्षर होने से अरिन का ग यत्री होना शुति में कहा है। गायत्री सहित अरिन का प्रजापित के मुख से उत्पन्न होने से दति स्वार्थः "मन्त्रार्थे स्तु । भूरित देवी गायत्री अ रिनर्वेवता। भुवरिति देव्युष्टिण म्वार्थे स्तु । भूरिति देवी गायत्री स् रिनर्वेवता। भुवरिति देव्युष्टिण म्वार्थे स्तु । भूरिति देवी गायत्री स् रिनर्वेवता। दन अधानमन्त्रीं में ये तीनीं व्याहतिए हैं। ये ही तीनीं व्याहति ए पृथिव्यादि तीनीं लोकों के नाम हैं। दन्हों के उच्चारण पूर्व-क प्रजापित करि तीनीं लोकों के उत्पन्न होने से। अतः दूनों से स्थापन करि तीनीं लोकों के उत्पन्न होने से। अतः दूनों से स्थापन करि तीनीं लोकों के उत्पन्न होने से। अतः दूनों से स्थापन करि तीनीं लोकों के उत्पन्न होने से। अतः दूनों से स्थापन हो। यहा मूर्सुव:स्वः प्रव्हकरिज्ञाह्मण क्षत्रिय वेप्यती-नीं जितियें वा आत्मप्रजापशु येसब मेरेव्यवर्तिन:हों यह प्रार्थना

<sup>+</sup>म्-स्वामध्यो-धार्गाधाः

कार् शिनकों को स्थापन करें इत्यर्थः "का०४ र १० फिरियजमान ईधन के पूर्वार्ध को ग्रहण करि द्योरिव भूम्नेति जपे "यजु वो यज-माना शीलि को कहे वता। हे पृथिवि देवयजिन (देवता पूजिये हें जिस में वोह ) तिस तेरे पृष्ठ (ऊपर) में अन्ताद (अन्त की आद्धित भक्षण करते होरे) शिन (गाई पत्यादि रूप) की स्थापन कर्ती हूँ । कि मर्थम् कि भक्षणयोग्य अन्त की सिद्धि के अर्थ वा अन्त मक्षण के अर्थ। जिस पृष्ठ में शिन ग्रिक के जिसे शाका शमें तारे बहुत हैं ऐसे हम पुन पक्षादि करि बहुत हो वें इति शेषः। जिसे पृथिवी सब प्राणियों का शाश्रयहें ऐसे हम श्यदा पू वीर्थर पायमर्थः। के से शिन को कि जैसे द्यीः नक्ष निद्ध वहुत करि युक्त हैं तेसे ज्वाला बहुत्व करि युक्त को। किंच जेसे पृथिवी सब प्राणिशी के शाश्रयत्व रूप करि श्रेष्ठत्व से युक्त हो तेसे सब ब लु श्रेष के शाश्रयत्व रूप करि श्रेष्ठत्व से युक्त को। अत एव क्विदिधि वाक्ये श्रान्य पाव-कायेत्यान्त्रात्रम्॥ १॥

आयं गोः पृश्चिरकमीद्संदन्मातरं पुरः । षितरं चत्र्यन्त्वः॥ ह॥ का • ४ - ४ - ९० • १४ - और आयं गोरिति तीनि करचाओं सार्पराजीनामा ओं से आहवनीय का उपस्थान करें। फिरि अध्ययुं गार्हपत्य से कर्पर किर अग्नि ले दक्षिणागिन को आधान करें आयं गोरिति तिस्रणामु चां सार्पराजी (कद्र पृथिव्य भिमानी) दृष्ट्री गायवी छन्द अगिनः परावर स्त्रेण स्त्यते। यह हु प्रयमान अनिः सर्वतः आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणागिनस्थानों में क्रमेण (पार्विक्षेप) करता हुआ। केसाञ्चगिन कियज्ञनिष्यतिकेश्वर्थ तिस्-ति

स्यजमानगृहमें चलता। तथा चित्रवर्ण (लोहितश्रक्कादिबहुविधज्वाले। पेत। आक्रमणमेवाद। आचीदिशा में माता (पृथिवी) को आह्दनीयरू पकरिप्राप्तहुआओर तेसेही आदित्यरूपकरिस्वी में चलता पिता(सु लोक) को प्राप्तहुआ। †॥ई॥

शुनश्चरित रेच्नास्य प्राणादेपानती। व्यंत्यन्महिषा दिवस् १००० विस्ते स्वेरणारिनं स्तृत्वा वायु स्वेरण स्ते ति । द्रस श्रीन की ही मि को इक श्रांक वायुनामा अन्तः (द्यावाष्ट्रियवी के श्रार मध्य में) चल ती मानवा करती कि प्राणादपानती (सर्वश्वरिष्में प्राणाव्यापार के अनन्त र अपानव्यापार को करती। अपान के अनन्तर प्राणातीत्यव्य खें लिस्य ते सामर्थ्य में प्राणापान वायुविशेष का प्रेरक है इत्यर्थः। क्यें कि जह रागिन में जीवनहेतु उष्णाता के सद्भाव में श्रीर में प्राणापान प्रवर्त हैं तिस का करि इस अगत का अनुग्रह करिक जो रेग को उपति हैं है तिस का क्या करता है। इत्याह। कि सहिषो गीनः दिन व्यव्यत् (द्युलोकमो गस्थान को अनुश्वाता हों के अर्थ विशेषण अकाश करता हुआ श्री र प्रकाश करता है। महि (महात्स्य यागक ते स्वस्य) को देता = ॥०॥ चिठें प्रहाम विर्जाति वाक्यं नु कु गर्म धीयते। प्रतिवस्तो रह द्युमिं। ॥०॥

विष्रात् धामां तीस ३॰ महर्तनामा स्थानिको में जो जाणी विरा जै (ष्रोभे) है सो सूयमाना वाणी पत्र (शाविन ४) के अर्थ उ-चारण करिये है (सर्वदेवसम्बन्धिनी स्तुतिकों करि अधिन ही स

<sup>+</sup> अमिवें मिहिषः सर्दं जातो महा नितिश्वतः।

तैं भागति त्रसाणि भवनि स्थानानि नामानि जन्मानीति निरु १४-२८-२४ । अत्र धामण्डेन स्थानमुख-ते। अहोरात्रस्य विशन्मुहर्ती धामण्डेन्ताभित्रताः। भ पतन् गछति पने द्वाः। अपिनः। सद्यर्णेषोः पतन् गाहेपत्येभावं गछति गाहेपत्यात्यतन्त्राहवनीयतामित्याहि।

वीत्मक होने से स्तुति करिये है। केवल विंपात्थामें। में जीवाणी विराजे है से ही अपिन के अर्थ उचारणकरिये है यही नहीं किंतु प्र-ति वस्तोः(दिन)मं जो स्तुतिलक्षणवाणी श्रीर जो द्युशें (याग पारायएग द्युत्सवभूत दिनों) करि स्तुतिलक्षणावाणी विराजेहैं सो अगिन गनही अन्यदेवता के अर्थ । सब काल में सब स्त तिवाचा अगिन के ही अर्थ है इत्यर्थः॥यहास्या ऋची ध्यमर्थः। धाम(स्थान) शीर सो विं प्रात्मंखाकमासगतदिनभेद करि के विशेषेण राजे (दीपे) है (आतस्य रहित यजमानें। के अ नुष्ठान करि आहवनीयाद्यरनीन्त्रें। का स्थान मास गतिवंशन त्यंख्याक दिनों में विशेषेण शोभें है। स्तुति स्पा वाणीपनद्ग (अपन) के अर्था उचारण करिये है। पतुः पक्षी तिसके सहशहें। ने में अनि पत्र हे वयों कि जैसे पक्षी एक स्थान में दूसरे स्थान की नाताहें नैसे व्यक्तिमी गाईपत्यस्थान में व्याहवनीयस्थान को जाता है। अहेतिनिपातः पूर्वोक्तनिष्धार्थः॥इस ऋचा के पूर्वाई में अ गिनमाहात्म्य ज्ञापक दो वाक्यां करि जो दो अर्थ कहे गये तेसे ही नहीं होता किंतु खेंगर्भी कहिये हैं इत्यर्थः। प्रतिवस्तः(दिन) खुओं (द्यांतनां) करि यह अग्नि सुति करिये है इत्यध्याहार:॥५॥इत्य ज्याध्येयमन्त्राः समाप्ताः ॥ श्रुतिहितीयोनुवाकः २ अधारिनहोच होममन्त्राः प्रनापति हष्टाः अ॰३ अगिनज्येतिज्योतिर्गिनः स्वाहा स्यो ज्योतिज्येतिः स् र्यः स्वाही । अगिनवर्ची ज्योति वेर्चः स्वाहा स्यो वर्चे ज्यो

<sup>🕇</sup> वस्तोः द्युः भानुपित्यहर्नामसुपिष्ठतम् निध ० १ ४ - अहिति निपानो विनियहे।

तिर्वर्चः स्वाहं गज्योतिः स्यीः स्यी ज्योतिः स्वाहं गर्भान श्रानिज्यें तिरिति हो किएडश्रों में श्रीनहोत्र के मन्त्र हैं।सप्तलिङ्गो क्तरेषता।पञ्चेकपदागायच्यः।हेगायच्ये।ऋगिनज्योतिः सूर्यो ज्योतिः एते हे तक्षामुनिरपप्रयत्। ज्योतिः सूर्यः दुमा चेलकस्यपुत्री जीवल ऋषिरपष्पत्॥का॰४-१४-१४-प्रकाशित समिध के मध्य में श्रगिनज्योति इसमन्त्रसे होमकरे॥काएवप्रार्वीया वाजसन्यस र्रेहिता के अध्या॰३॰अनु॰२॰मन्त्र १॰ अग्रिनज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवतीम् "स्वायारं स्वगोयापंदधामि भास्वतीम् ॥ शमिनज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहं।॥से समित्यक्षेप है॥मन्त्राथस्तु। जो यह देव सोही ज्योति (दृष्यमानज्योति :स्वरूप)है।जो यह दृष्यमान ज्योति सोही अग्निदेव है। देव और ज्योतिका कभी भी अवियोग से एकल करिप्रतिपादन है। खाहा (ज्यो तीरूप अगिन के अथ हविदिया) अयं सायंकालीनीर्गनहोत्रहोमसन्त्रः॥काराव खाहा॥त्रातहेभिमन्त्रः॥सायंहैभिमन्द्ववद्याख्ययः।सूर्यसम्बन्धि तेज रात्रि में अग्नि को प्रवेपा करता है इस हेतु सायंसमय अग्नि ज्योति यह मन्त्र युक्त हुआ। उदयकाल में आग्निसम्बन्धिज्योति स् ये को अवेश करती हैं तिस से आतः समय सूर्यो ज्योतियह मन्त्र है का॰ ४-२४-२५-ब्रह्मतेज का चाह्रनेवाला श्रीनवेर्च:सूर्यी वर्च: दुन्हीं से साम् श्रीर्सवरे होम करे । जो श्रीन वेचे (ब्रह्म तेज) खन-न्यभूत है।जिसका सोज्योतिवचः अनन्यभूत है।तिसके अयस् हत हो। एवं सूर्योवचे दृति॥का०४। १५, ११ अद्यवा प्रातःसमय ज्यो

र २४- हा १२४०। सू-हा। दूर्व २४-हा। उर्व स्ट्हा ऋण ज्या – हा। स्ट्रा १४॥ र अनिमाहित्यः संयं प्रविद्यति तस्मादिनिद्शवक्तं दृष्ट्रा १३मे हि तमसी सम्पर्धेते उद्यन्तं वा– दित्यमन्तित्तु समारोहित। तस्माद्म एवाग्ने दि वा दृष्ट्रपा दृति तिनिरिश्चेतः॥

निः सूर्य इति होम कोरे ॥ जो ज्योति सो सूर्य ही है। जो सूर्य सो ज्योति ही है। तिस के अर्थ सुद्धत हो ॥ ४॥

स्ज्रेंदेवनं सिव्वा स्जू एत्रेन्द्रं वत्य। जुषाणे श्रानिर्वेतु स्वाही । स्ज्रेंदेवनं सिव्वा स्जू रूपसेन्द्रं वत्य। जुषाणः स्यो वेतु स्वाही । १९॥ १ दितसं ९ अ ९३

का॰४॰१४॰१४॰ पूर्वीक्त मच्चो(अगिन्ज्योतिः सूर्याज्योतिः)केसा य ये देंग्नों मच्च विकल्पित हैं "मन्चार्थः। अगिनः वेतु (हमारे कर्म की प्राप्त हो यहा आहुति को मक्षण करें। केसा अगिन कि सविता देव (वेरक परमेश्वर) करि सहित सजूः (सामानपीति जिस की वोन् हा तथा इन्द्रवती (इन्द्रदेवयुक्ता) राजिहेवता करि सजूः। तथा हमा रे विधे प्रीतियुक्त। जो उक्तगुणवान् अगिनदेव तिस के अर्थ खाहा ह्यमान यह द्रव्यदिया "प्रातः सूर्य उच्यते। अगिनमन्चवदयं स्-र्यमन्त्रो व्याख्ययः। पूर्वार्थे राजिवेवतायाः स्थाने उपोदेवता योजनीया १९०॥

यजमानाग्न्युपस्थानं वृहदुपस्थानं देवदृष्टम् अ०४ उपप्रमन्ती अधुरं मन्त्रं वोचेम्।ग्नये। आरे असे चे सृएवते॥११॥

का • ४ • १२ • १ – ३ • सायं समय के अग्निहोन्न होम में काएव • ३ • मन्त्र • समिद्रीस समिद्रों में • अग्ने दीदि हि ॥ समेद्रा ते अग्ने वीद्यासम् ॥ से समिधाधान के अनन्तर उप प्रयन्त ११ से लेप-ित ३६ • तलक वात्स प्रसंज्ञक उपस्थान करिके आहवनीय र रह्र ग्रुण सुत गीतमः

गाईपत्य देनो। अग्नियो को उपित है अश्वान करें। नहां उप-स्थानपक्ष में उप प्रयन्त ११ अप्रवा १६ पिर ते ३६ इन तीनों मुचाओं और चित्रावसिवित १८ ई को यथा स्थानिश्वात ती-ति-तीनिवार जेंगे। आहे हे आग्नियो गायचें। कमेए। गोतम विरूपाभ्यामिप हु है। आहवनीयोपस्थानमन्त्रा आदें। हम अनुष्ठान करने हारे अग्निके अर्थ मन्त्र(मनन करिके त्राणक रने वाला पाब्द समूह कहते हैं। केंसे हैं हम कि अध्वर (यज्ञ)को समीप में चलते। केंसे अग्निकि दूर और समीप में इति शेषः हमारे वावच सुनने की उद्युक्त। १९।

अगिनमूर्धी दिवः ककुत्पितः पृथिच्या अयम्। अपार्थः रेतिष्ठसि जिन्वति॥१२॥

यह अग्नि जलां के रेतां (युलांक से वृष्टिरूप करि गिरतीह-हं जलां के सार वीद्धियवादिरूपां करि परिणतां को प्रीति कर ता (वटाता है। यहा जलां के कारणों को पुष्ट करता है। आहाति परिणाम करि वृष्टि को उत्पन्न करता है इत्यर्थः ‡। केसा अग्नि कि युलांक के शिरः समान (जैसे शिर शारित के अपर में वैति है तेसे अग्नि दिन में अपने तेज करि आदित्य में प्रविष्ठ हों। ने से आदित्यरूप करि युलांक के अपर में वेति है। तथा ककुत् (गांपृष्ठवत् आदित्यरूप करि संवीधिरिस्थत होने से ककुत्सह-शहै। यहां महत् जगत्कारण है भा तथा पृथ्विवी का पालक। दा-हपाक प्रकाश करि सुलांक स्था का उपकारी होने से ॥१२॥

क् ने ना एते आहुती उत्कामत व्यावि श्रुतेः। अग्नो श्रासाहृतिः सम्पगादित्यमुपति छतेः। भादित्याद्वायते दृष्टि दृष्टे रत्ने ततः प्रजेति स्रहतेश्च। भ ककुद्मिति महन्त्राम निघ•३/३/

+ सायं प्रातः काले उत्यादनयीग्यो योनिः

जुमा बोमिन्द्रामी शाहुवध्या गुमा राधेसः सह मी-द्यध्वे गुभा द्वारा विषा छ र्यु एण मुभा वार्जस्य सा तये हुवे वाम्॥ १३॥

भारहाजहरा एन्द्रामी विषुप्।इन्द्रप्राब्दना वाहवनीयः। तस्य यक्तसाधकत्व रूपे श्वर्ययुक्तत्वात्। श्रीम प्राब्दन गाईपत्यः। अ ये नीयत इत्यीमिरिति यास्कब्युत्पत्तेः। स हि प्रथममाधीयते। हे इन्द्रामी तुम दोनों को बुलान की इक्का रखता हूं इति शेषः। श्रीर हिवर्लक्षण धन से तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिये इ छा॰। क्यों कि तुम दोनों अन्न श्रीर धन के दातार है। इस लियेश न्वदान के अर्थ तुम दोनों को बुलाता हूं॥१३॥

अयं ने योनिक्रे वियोयते जातो अरोच्याः। नंजा

नर्त्तरन्यारेहायां नो वर्धयार्यिम्॥१४॥
भारती देवश्रवादेववानश्र दृष्टाग्निदेवत्यानुष्टुप्। हे अग्नेल्या
हवनीय) तेरी यह गाईपत्य योनि (उत्यित्तस्थान) है। किसी कि
च्छित्वयः (उत्यादनयोग्य काल की प्राप्त+) जिस झतुकालोपे
त गाईपत्य से उत्पन्त हो तू कर्मकाल में दीप्त हुआ। हे अग्ने
ितस गाईपत्य अपने जनकको आरोहणकरि (पुनः उद्धरण के
श्रिश्च कर्म के अन्त में प्रवेश करि। अथानन्तर हमारे अर्थ थन वढाय (पुनर्याग के अर्थ समृद्ध करि॥१४॥

अयमिह प्रथमो धायिधात्भिहोता यजिष्ठो अप-

## चं विम्बं विशे विशे॥१५॥

आगनेयी वामवेवरृष्टा जगती। यह आहवनीय दूस कर्मानु श्वानस्थान में मुख्य + होते आधान कर्ताओं करि आहित हुआ। केसा कि होता (देवताओं का बुलानेवाला। अतिश्येन यष्टा। तथा अध्यें (सामयागादिकों) में ऋतिजों करि स्तुतियोग्य। अप्रवानः (पुत्रवनः) भृगुवंश में हुए युनयः वा अप्रवान् (भृगु-अभित मुनिलोग) जिस आहवनीय को विशे विशे (वनें) में ग विडिति मनुष्यनाम निघं १२ २ यजमान्स्यमनुष्ये। के अध ग्राम से वाहिर्यजनार्व्य अर्एय प्रदेश में विषन करते हुए। केसे जिस अगिन को कि चित्र (विविधक मीपयोगित्व करि श्पाश्चर्यकारि। अत एव विभूत्व प्राक्तियुक्त की ॥१५॥

शुस्य प्रवामनु द्युनेरे पुरक्तं देतुहे ज्यह्यः। पर्यः सह ससामृषिम्॥ १६॥

गायच्यवत्सार्द्दशा गोगिनपयोदेवत्या। इस अगिन की प्रता । (चिर्तनकालभवा) ज्योति को अनुसर्ण करिके अह्य(लच्चा रहिता होग्धारः) ऋषि(होहस्थान में चलती-गो)को होम के अर्थ युद्ध पय दुहते हुए। सायंदोहनकाल में अगिन के प्रकाश न होने से दुहा दुम्थ भूमि में गिरिंगा इस प्रांका करि होग्धाओं को लज्जा होती है जब कि अग्नि का प्रकाश हुआ फिरि यह श का कहा। केसी ऋषि कि सहस्त्रसंख्याककर्मी की स्वीर्द्ध्यादिह विः प्रहान करि समाप्त करती॥ यहास्या चरचोर्ग्यान्तरम्। गा-

E E

ex

4

কি

सेनीहे

व्य

A

Str

H

म्महत्यागिनहोत्रबाह्मणे त्रूयते २.२.४ १५ तामु हाग्निर्भिद्धा वित्यादि। तद्भिष्ठायमेषा त्र्युवद्ति। अह्यः (अलज्जा उज्वल प्रशस्या) गेरि इस अग्नि की अपने में चिरंतनी अनुषक्ता अक रूपापना दीप्ति (पय) को क्षर्ती हैं। अग्नि किर अकर्ष से सींची अपनी कान्ति को ही गेरिं हुग्धस्य से मरती हैं इत्यर्थः। केसे प्रयिक्त सहस्र सा (चातुर्मास्य पश्चसोम के सम्भक्तार। तथा अदिष य कि सहस्र सा (चातुर्मास्य पश्चसोम के सम्भक्तार। तथा अदिष प्रशर्भ) को ॥ यहा सहस्रमृषि मिति विभक्ति लिङ्ग वचनव्यत्य येन अह्य इत्यस्य विशेषणा ह्यम्। केसे अह्यः कि सहस्रसा त्रुववदर्थी वा ॥१६॥

> तन्त्रपा अग्नेगीम तन्तुं मे पाह्यायुरी अग्नेग्सायुर्मी दिहि वचीदा अग्नेगीम वर्षी मे देहि। अग्ने यन्से तन्तु। कुनं तन्मुग्आप्रिणा॥१७॥+

चलार्य गिनदेवत्यानि यजू छंषि १ तन्या शासुरीपंतिः २ शा-युदी शासुरी त्रष्टुप् ३ वचीता शासुरीपद्भिः ४ शाने शासुर्य नुष्टुप्। हे अने त् स्वभाव से ही तन्थां। शानिहोति खाँ। के शारी रां। का पालक है। उदरागिन के होते शन्त के जीरी होने में शारी का पालन है शतः मेरे प्रारीर की पालि ॥१॥ हे शाने त् शायुकादा ता है शतः मुक्ते शायुदे। श्रपमृत्युपरिहार करिके। जितने काल प्रारीर में उष्णता दीरिके हैं तितने नहीं मरता यह प्रसिद्ध है २॥ हे शाने तू वर्चः (वेदिकानुष्टान प्रयुक्त तेज ‡) का हाता है शतः मुक्ते वर्चः देण ३॥ किंच है आने मेरे प्रारीर के लो श्रुष्टुः

त निहा भागानिहा इन विन्हि । जन्मि । भागानिहा । भागानिहा । १०॥ १ गवि वर्तमानं द्रष्टुतं प्रयस्पुपर्चयते। साहै नानुसीस्यहिन्चकारेत्युपक्रम्य से देवा विदं चक्करेष साम्ना हिकार द्रत्यादिना ग्रन्थन गोभिहिकारे हृष्ट द्रित प्रत्यपादि। (चसुत्रोबादिरूप) जन(हष्टिपाटवादिरहित) तिनमेरे अङ्गी को सर्वतः पूर्णिक॥१७॥

> द्न्धीनास्ता प्रावि हिमा सुमन्ति समिधीमहि।वय स्वनो वयस्कृति सहस्वनः सहस्कृतम्।अगने सप त्वदम्भेन्नमद्ब्धासाः अद्याम्यम्।चित्रावसो स्वस्तिते पारमप्रीय॥१०॥१ द्-म्। छ। चि-प।द्र॥१०॥

र्न्थानास्विति महापिद्धस्त्रावसानाग्निदेवत्या। हे अग्ने प्रानविष पर्यन्त हम अपनी आयु में वर्तमान तुमे निरन्तरही पन करते हैं। हम केसे कि तरे अनुग्रह करिके दीण्यमान तथा अन्ववन्त तथा वलवन्त किसी करि भी न मारे जावें। तुम केसे के किसी करि भी न मारे जावें। तुम केसे के किसी करिकी नार्ति वलकर नवाले पानु ओं के मार्ते हारे। किसी करिके भी मारेन के लिये अयाय को। चिन्नविष ग्रिक्त श्रिक्त करिक भी मारेन के लिये अयाय को। चिन्नविष चन्द्रनक्षत्रान्धकार रूप वास करते जिस में एने। जेसे कल्याण हे। तेसे तरे पार्यमाप्ति को पहुंच्ये। जेसे लोक में मनुष्यों के सोने पर घर में चोर अवेश करते हैं तेसे यहां देवयजन में एक्स प्रवेश करते हैं इस शंका के निवारणार्थ एन्द्रि सेश्रार्थना है। १९०॥

सं विमाने स्थिस्य वर्षसागयाः सम्बीणाश्च स्नुतेन। सं प्रियेण धाम्ना सम्हमायुषा सं वर्षसा सं प्रज्ञया स्रु स्यस्पार्थण गिमषीय॥१४॥

र राजिते विशेविंसुः सा हीय हैं संग्रहीव चित्राष्टि। वसतीति २:३:४:२२: श्रुतेश्वित्रावसु-शब्दन एक्टिः।

+ भाने वद्र सक्येत्यादिस्रोतेर्गं पूर्यतं प्रसिद्धम्।

का०४०१२०४० उपप्रयन्त इत्यादि चित्रावसे। इत्यन्त मन्त्रों करि रवंदे होके उपरथान है इस से विधि कर यह विशेष हैं ॥ अगिन देवत्या ब्राह्म चुषु प्। है अग्ने तू सूर्य के तेज करि रान्ति में सं गत है १। अर्थी ओ (मन्त्रों) के स्तात्रों करि संगत है (वह तसे मन्त्र अग्नि को स्तृति करते हैं ‡। प्रियधामों (आहुतिओं) कि रिसं० भ। जैसे तू इन तीनों करि सं०। तेसे में भी तरे प्रसाद में आयु (अपमृत्यु दोष राहित्य) करि संगत हों जें। तथा वर्च (विद्ये श्वर्यादि तेज) करि सं०। तथा प्रजा (प्रतादि) करि सं०। तथा रायस्योष (धन की पृष्टि) करि सं०। आयुरादि मेरे हों इत्यर्थः॥ १४॥

ज्यन्ध् स्थान्धों वो भक्षाय महेस्य मही वो भक्षी योर्ज स्थार्ज वो भक्षाय ग्यस्पोर्थ स्य ग्यस्पोर्थवी भक्षीय॥२०॥

का०४०१२० १० अन्धस्य रेवती रमध्यम् इन हो मन्त्रीं सेगी प्रतिजावे॥ त्रीणि गोहेवत्यानि १० यजुः २० प्राजापन्यात्रिषु प्राहे गोश्री तुमे अन्ध्र (अन्तरूपा) हो। क्षीराज्याहि रूप अन्त के जनक होने से। अतः तुम्हारे प्रसाद से तुमसम्बन्धि क्षीराज्याहि रूप अन्त को में भक्षण करूं। तथा तुम महः (पूज्य)ही अतः तुम पूज्यों के प्रसाद में भी पूज्य हों उँ १। यहा महः शब्द करि हश वीर्य कहियें हें। यथा गोवें प्रतिश्व क् तस्ये सृतं तस्ये प्रारक्तस्ये हिंध तस्ये मस्तु तस्या आतन्त्र

<sup>🕇</sup> नद्यवस्त्यन्त्रावित्य अगृहवनीयं प्रविशाति ते नैनदा हीते श्रुतेः २०३०४०

<sup>+</sup> बरादुप्ति हते ने नेत्रदाहेति भूतेः २ १ ४ १४

भ श्रोहेनमों वा अस्य त्रियंधामीन स्रुते। २: २-४-२४-१

नं तस्ये नवनीतं तस्ये घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनिम ति शुलुक्तानि। प्रतिधुक् भ स्यहुग्ध १ श्वतः उषादुग्ध २ प्रारं दुग्ध का मगृह ३ द्धि द्ही ४ मस्तु । द्ही का रस ५ श्वातच्चन - द्ही का पिएडा ६ नवनीत - लों नी ७ घृतः धी प शामिक्षा । परादुग्ध ४ वाजिन । परे दुग्ध का जल १ दित शुल्यर्थ । ये दशवीर्य स्वा तुम हो अत । तुम द्या । पाओं के प्रसाद से में दशवीर्य सेवन करं । तथा तुम कर्ज बलस्पा हो गो के क्षिएदि बल का हेतु होने से बलस्पत्व है। तुम्हारे प्रसाद से में बल का सेवन करं। तथा धन पृष्टिस् पा हो। क्यों कि वेश्यलोग क्षीराज्यादिविकय करि धन को। पृष्टु करते हें। अतः धन पृष्टित्वोपचारः। तुम्हारे प्रसाद से धन न की पृष्टि को सवन करं। २०॥

रेवती रर्भध्वम्धिन्योनीवस्मिनोष्ट्रिंग्सिंल्लोक्रें स्मिन्स्योगद्देव सामार्पगात ॥२९॥

हे रेवत्यः (धनवती गोंछों। ) इस योनि (अगिनहोत्रहिने स्थान) में तुम रमें। कीडाकरी ) होहन के अपर्द्स यज मानसम्बन्धि गोष्ठ ‡ (गोत) में रमें। सर्वदा इसलोक (यजमानकी हृष्टि) में रमें। राजि समय इस यजमान के घर में रमें। इस यजमान के घर में रमें। इस यजमान के घर में रमें। इस यजमान के घर में हो रहें। अध्यान मत जाहेंगे। १९०

स्रेंहिनासि विश्वरू यूनी माविश गोप्येन। उप त्वाने दिवेदिव देषावस्तर्धिया व्यम्। नमो

र्भ धनहेतुत्वेन धनवन्वं गवाम्। रिधिविद्यते यासाता रेवत्यः। पश्ची वे रेवन्त द्ति भुतेः २१३१४ सः 🔻 🛊 गाष्ट्रशब्देन एहा द्वहिविश्रम्भेण संचारप्रदेशः।

भर्न एमंसि॥२२॥+ स-नाव्यवाउ-मि।इ०॥२२॥ का॰ ४ १२ ई गीत में जाकर सर्हे हितेति गी की हाथ से ग्रहण करें॥ ३ साम्यनुषुप्। हे गीः तू संहिता (क्षीराज्यस्य हविदीन के अर्थ यज्ञकर्भी करि संयुक्त है। केसी कि विश्वरूपी (श्वक्र क्रिक्णादिबद्गरूपयुक्ता। सो तू सीरादिरस श्रीर गोपतित्वक प्रम्भे सर्वतः नव प्रारं बहु विध गास्वामित्र होव । विकासित्र उपस्थान विकासित्र होते सर्वतः उपस्थान विकासित्र सुतमधुळ्ल्ले हण्यः हे अग्ने हान् वावस्तः (ग्रिव में वास कर्ने हार्- अजस्व धार्यमाणत्वान्त्रोप हे ज्याम्यित यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तेः संगृह्य गर्वि प्र- कि क्याम्यित यहा अग्ने। ह देवा इत्युपक्रम्य तेः संगृह्य गर्वि प्र- कि क्याम्य कार् अग्नि में ग्रिव के समय प्रवेश कहा कि क्याम्य कार्र अग्नि में ग्रिव के समय प्रवेश कहा कि क्याम्य कार्र के क्याम्य कार्य मिकिथी (श्रद्धायुक्त बुद्धि)करिनमः(नमस्कार)करते वा नमः(ह वि+) देते॥२२॥

राजन्तमध्वराणी ग्रीपामृतस्य दीदिविम्। वर्धमान् छं स्वे दमें ॥२३॥

कियापद मनुवर्तते।हम ऐसे अगिन की गमन करते हैं। कैसे को कि दीय्यमान यज्ञों का रक्षक। सत्य वदनलक्ष्मण व्रतका प्रकाश करने हारा आधाय यह है कि अग्नि समीप में ब्रत लेके

सत्यवोते।हमार्घरमं वर्धमान (चातुर्मास्य से) मयश्वादि करि चु-द्विको प्राप्त। १३॥

स नेः यितेवं स्नवेगने सूपायनो भव।सर्वस्वा

न: स्वस्तये॥२४॥

हे अपने गाईपत्य से। यूर्वोक्त गुणयुक्त तू हमारा स्पायनः स् रव करिके समीप में प्राप्त होने के लिये समर्थः) हो। तत्र हुए। न्तः। जिसे पुत्र के अर्थ पिता विना भय के सुख क॰ मर्थ है। किंच हमारी क्षेमके अर्थ सचस्व। इस कर्म करि समवेता हो बा सेवन करि॥ २४॥

अग्ने लं नोग्अन्तम उन जाना शिवो भंवा वस्त्र्यः। वस्तुग्निवस्त्रश्रवा अर्छा निक्ष द्युम्तमिष्टं ग्रिंद्रिः अर्था चनसो हिपदाविग्रज आग्नेय्यः बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धु विश्व न्धु हष्टाः क्रमेण। हे अग्ने गाहिपत्य तू हमारे सर्वदासमीपव-ती वा साधु हो। ओर पालनकरने हारा। शाना। वस्त्र्यः (पुजाहि-समूह वाघर के अर्थ हिता हो। केसा हे तू जनों का वासकरा-नेवाला। तथा अग्निः (आहवनीयादि स्त्य करि गमनशीला तथा वसुत्रवा धन करिके कीर्ति जिसकी-धनदेनेवालाय ह कीर्ति जिसकी। किंच हे अग्ने तू हमलोगों को अल्लान-क्षि (अभिव्याप्त हो वाहे निर्मलस्व भाव अग्ने हमारे होम-स्थान की प्राप्त हो। जब-जब हम होम करें नब नब मले प्रकार आगमन करि। किंच अतिदी वियुक्त धन दे॥ २५॥

<sup>+</sup> १४-छ्याः भागवन्ताः हु व्यवस्।

कामा: प्रविद्या होतास् मनुष्याएंग (

नं त्वा योचिष् होदिवः सुम्त्रायं नूनमीमहेस विभ्यः। सनीवोधि श्रुधी हवं मुख्याणो अधाय तः समस्मात् ॥२६॥ ते न्यः। त्रां ते न्यः। त्रां द्रां द्रां द्रां द्रां ते न्यः। हे प्रोचिष्ठ (दीप्रिमतम) हे दीदिवः (सब के प्रकार्ग करनेहा रे) तिस (पूर्विक्तिगुणयुक्त) तुरे मितव्यों के अर्थ सुरवकोनि ऋयेन याचना करते हैं। वा सुरव के अर्थ और सरवी ओं के उपकारार्थ तुरे याचना करते हैं।सातू हम(अपनेसवकां)कावों धनकरि हमारे आह्वानां को सुनि सब पातुओं से हमेरका करि ॥३६॥ हि इडु ग्रह्मिदिन गाहि काम्या एतं। मिये व! काम-धरेगां भूयात्॥२७गे + इ-हि। अशका-ताद्रा २०ग का॰ ४ र २ र र इड ग्रहीति फिरि तिसी गे। प्रति जांवे।।गोदेव त्या प्राजापत्यागायवी। हे रूडे (मनुपुत्री) आगमन करि। हे अदिते (देवमाता) आगमन करि होमस्थान के। रूडा मनु की ऐसे हमलोगों प्रतिशा। अदिति आदित्यों को ऐसे हम लोगों प्रति आ।का ० ४ . ९२ . ४ . काम्या एतेति निस्भी का ग्रहण करें ॥ साम्बी उष्णिगोदेवत्या। हे काम्याः (सवीं करि कामयितव्याः +) तुम आहेपा तुम्हारा अपेक्सितफल धारकत मुरू अनुष्ठातार विषे होवे (तुम्हारे प्रसाद से में अभीष्टफल का धार्यिता होंचे ‡॥२०॥ सोमान् थं खरणं क्रणुहि वसंगास्पते। कुक्षाव नं य श्रीशिजः॥२०॥

🛨 अहं वे: त्रियो भूयासिमिति श्रुतिकान्तिष्टे २ २ ४ ३४

का॰ ४.१२.१९ विना जलका उपस्पर्शिक्ये आहवनीय को पूर्व में खडे हो देखता हुआ है। मानिमित नो २०-३६ चरचाओं को जिये ॥सोमान थंखरण तृचो गायते। ब्रह्मणस्यित देवत्यस्तेनेव हुछो मेधातिथिह-ष्ठो वा। अग्निमीक्षमाणस्य यजमानस्य जपे विनियुक्तः। हे ब्रह्मणस्येत (वेद केपालक) सोमान (सोमयागकर्तार्) और स्तुतिक्षप्राब्दयुक्त धनप्रदान करिके सुन्दे करि। तत्रोपमान सुच्येत। जेसा कि कक्षोवन्त (दीर्घतमा के पुत्र कक्षीवन्त्राम क अधि को सोमयागयुक्त और स्तुतियुक्त किया तेसा मु-के करि न। कीन कक्षीवान् कि जो उपाजा (अपुन्यजाकी दासी)में द्रञ्जा ॥२०॥

या रेवान्या अमीवहा वंसुवित्युष्टिवर्धनः। स-

नेः सिष्कु यस्तुर्ः॥२४॥

जो ब्रह्मणस्पित धनवान् और जो रोगहन्ता धन का दाता पुष्टि का बटानेवाला और जो अविलम्बकारी से हमें से बनकरें "यहानयची पुत्र: प्रार्थ्यते। जो पुत्र धनवान् और जो जपादिकरि व्याधि का हन्ता जो धन का लानेवाला और पुष्टि का वटाने वाला जो प्रीम्नकारी तैसा पुत्र हे अपने तेरे प्र-साद से हमें सेवन करें "२४"

मानः शर्रसो अर्रको धूर्तिः प्रगुक्तर्स्यस्य।र-

<sup>†</sup> कश्नीवते ग्रुष्णत्व सनिषु प्रसिद्धिसैनिरीये एमायते। एवंधे पर आहारः कश्नीवानी-प्रिजी वीतद्देयः ऋषसम्बद्धस्यः प्रजाकामा श्रीचन्त्रति। स्टगनरे प्रयिखक्य-नेना नुष्ठात्व प्रसिद्धः स्ट्यते। शहं कशीयां स्टिषर् स्मि वित्र स्ति। सस्मादस्यानुष्टा-तारं प्रति रक्षान्तत्वं पुक्तम्।

अर्रषः (हिर्वित्न के। नक्रने वाला वा उपद्रवी मनुष्य)का शं सन (अनिष्टचिन्तन) और धूर्ति (हिंसा) हमें प्रकर्षण व्याप्न नहीं। अर्थात् श्रवुक्तमनिष्टचिन्तन और श्रवुक्ताहिंसा हमें व्याप्त नहीं। तिसके लिये हे ब्रह्मणस्पते (वेदकेपालक अपने)हमें रक्षाकरि॥३०॥ महि बुणामवी म्तु द्युक्ष मि बस्पार्यमणः। दुग्धर्ष वर्रणस्य॥३१॥

वर्ण सुतसत्यधृति हुन्न आदित्य देवत्यस्तु चे। गाय दो जेप वि नियुक्तः पिथजित्र उपद्वनाशकश्च। मित्र अर्थमा वर्ण इन तीना देव सम्बन्धि पालन हो। केसा पालन कि बड़ा तथा जिस पालन में सुवर्णादि द्रव्यं वास करती हैं तेसा। तिरस्कारकर-ने को अशाक्य ॥३१॥

नृहि तेषाम्मा चुन नाध्वेसु वार्णेषु । र्र्श्रो रिपुर्

अमाओं (घरों †)में भी वर्तमानें। तथा वार्णों (चीरव्याघ्रादि क जहां स्थित हुए निवारण करते हें पथिकों को तिन्हें।)में अध्या चोरव्याघ्रभयाट्यमांगें। में वर्तमान तिन मित्र अर्यमा वर्रण तीनों देवताओं करि पालन किय यजमानों को उपद्रव के अर्थ इति शेषः। अध्यां स (सर्वदा पाप का प्रशंस कः) शातु समर्थ नहीं होता। अर्थात् मित्रादि करि पालित हम लोगों की घर और वन में शातुबाधा नहीं है।।२२॥ तेहि युवासों अर्थितेः प्रजीवसे मत्यीय। ज्योतिर्य <u>ब</u>ुन्यर्जसम्॥३३॥

कैसे तिन्हों करि रक्षाकिये यजमानों को प्राचुभय नहीं होती तहां किहता है। क्यों किते अदिति (अरविष्डतप्रक्ति देवमाता) के पुत्र (पूर्वीक्त मित्रार्यमवरूए) मनुष्य (यजमान) के अर्थ नि रन्तर अनुपक्षीए तज देते हैं। किस लिये कि जीवन को। जैसे चिरजीवन हो तेसे तिस के उपाय का ज्ञान देते हैं द्रुत्य थे। ॥ १३॥

क्दा चन लगरिस नेन्द्रसञ्चिस दाख्रेषे। उपापन्तु म

घवन्भूय द्नुने दाने देवस्य पुच्यते ॥३४॥ ऐन्द्री पथ्याबृहती मधुछन्देाहृष्टा जपे विनियुक्ता।हे दन्द्र परमे स्वर्ययुक्त कदापि तू स्तरीः (हिंसक) नहीं है किं तर्हि हविदेनेवा ले यजमान को सेवन करता है। किं च हे मध्यवन् (धनवन् ) तेरा प्रकाशामान बहुतर दान यजमान के साथ सम्पर्क को प्राप्त होता है। भाव पह है कि कभी यजमान प्रति कुद्ध नहीं हो ना और सेवन कर्ता है तिस तेरा बहुत्य धन यजमान को स-

म्पर्क होता है॥३४॥
तत्संवितुर्वरेण्यं भगे देवस्य धीमहि। धियोषी

नेः अचोदयात्॥३५॥

विश्वामित्रहरा गायत्री सावित्री जिप विनियुक्ता। यः जो सिवता देव, नंः हमारे, धियः धर्मोदि विषया कर्मा वा बुद्धि को, प्रचोदयान् प्ररूण कर्ता है, नत् तिसं देवस्य प्रकाशमान सिवताः सवों के अन्तर्याम प्रेरक जगत स

जनेवाले परमेश्वर विज्ञानानन्त्स्वभाव वाहिर्एकाभीपाध्यक किन्न वा आदित्यान्तर्युरुष वा ब्रह्मके , बरेएंय सवां से उपासना श्रीर ज्ञान करि के संभजनीय ( अद्यापूर्वक सेवनीय), भरेगी अ विद्या के कार्यी सब पापें। शीर सब संसार के भर्जनसम्बे सत्य-ज्ञानादिवदान्तप्रतिपास स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मक तेज को। धीमहि' हम ध्याय करते हं ।। यद्वा तदिति भगेविशेषण म्।भएड लं पुरुषो रष्ट्रमय द्ति वयं भर्गः शब्दवाच्यम्। भर्गो वीर्ये वा।वरु एणद् वा अभिषिषिचानाङ्गों ग्यचकाम। वीर्य वे भर्ग इति ५ ४ ५ १ श्रुते : मिवितुर्देवस्य सविता देवता के नते तेसे मर्ग की ध्यान करते हैं। तिस कैसे को कि जो भर्ग थियः प्रचीदया त् तिसे ध्यान करते हें इति समन्वयः॥ यद्वा जो सविता (सूर्य)धि-यः कर्मी को सत्कर्मानष्टान के अर्थ । प्रचोदयात् प्रेर्णाकरता है, तिस सवितुः सब के असविता देवस्य द्योतमान सूर्य के, तत् सवीं में ह प्यमान करिके प्रसिद्ध वरेएयं सवीं करि संभ जनीय भर्ग । पापों के नपानेवाले तेजामएड को धीमहिं मनसे ध्यान करिके थारण करते हैं।।यद्वा भर्गः शब्देनान्त्रमभिधीयते। जो सविता देव थियः प्रचोदयात् तिस के प्रसाद से अन्वादिलक्ष ण फल की भीमहि थारणकरते हैं ।अर्थात् तिस के आधार भूता होंवें॥भर्गः याब्दस्यान्त्रपरत्वे धी याब्दस्य कर्मपरत्वे चार्घवरणम्। वेदां म्हन्दां सि सवितुर्वरे एपं भगेरिवस्य कवपी श्नमाहु क मीणि धियस्तद् ते प्रब्रवीमियचोद्यंत्सविता याभिरेतीति।

गोपथबा ०१.३२.॥अयमर्थः सायनानुसारेण(ऋकंहितामा व्यवेदार्थ प्रकाश अष्टक ३.अध्याय ४.वर्ग १०.मण्डल ३.अ नुवाक ५.स्क ६२.वरचा १०) मृहीधरानुसारेण च॥३५॥

यरि ते दूडमी रखोःस्मा २॥ अफ्रोतुविक्वतः।येन र क्षिस दाश्रवः॥३६॥

श्यानियी गायत्र्येनिरुक्ता वामदेवह शाजपेविनियुक्ता। हे अने तरा रथ हम यजमानों को सब दिशाओं में परितः व्याप्त हो। हो मारी रक्षा के अर्थ सर्वतः तिष्ठे। कैसा रथ कि किसी करि भी सहसा हिंसा करने के लिये अश्राक्य। जिस रथ करित् पजमाने। को रक्षा करता है ॥३६॥ इति बृहदुपस्थानं समाप्तम् ॥ इपथ क्ष्युल्लकोपस्थानमासु रिहष्टम्

अ॰५॰ भू भुर्वः खः सुत्रजाः युजाभिः स्यार्थः सुवीरी वीरैः सुपोषः पाषेः॥

प्रवत्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चादित्यदृष्टम् नर्ध प्रजा मे पादि श्रथं स्प पृत्र्नेपाह्यर्थर्थ पितुं मे पादि ॥३०॥ ।

का॰४॰१२०१२० अथवा पूर्वीक्त उपप्रयन्त द्राविकरिकहेडु ए उपस्थान के स्थान में भूर्भुवः स्वरित्यादि सुपोषः पोषेरित्य न मन्त्र करि आहवनीय का उपस्थान करिके इसी से गाईप त्य का उपस्थान करे । आहवनीय गहिपत्यदे वत्यं पजुः।हे अ में भूर्भुवः सः तू व्याहति चयात्मक वा निस के अर्थ भूततो

मू-वै:12म् गन-हि।इगम्-हि। बगम-हि। बर गात्रा

कत्रयात्मक है। खतः तेरे प्रसाद में मं प्रजा(वन्धुमृत्यादिस्त्या) करिके सुप्रजाः (अनुकूलत्वेन प्रोग्भनप्रजावाला) हों उँ। तथावी रें (पुत्रों) करि सुवीर (शास्त्रीयमार्गवर्ति शोभनपुत्रयुक्त) हों उँ॥ स्वल्लको पस्थानं + समाप्तम्॥

का॰ ४॰१२॰१३॰ जब यजमान प्रवास \* करे (अपने पाम से दूसरे ग्राम को जांवे) तब सब अग्नियां को नर्थत्यादिमचों करि उप तिष्ठे ॥नर्थ प्रजामिति गाईपत्यो देवता यजुरु िषाक्छन्दः गाईप-त्योपस्थाने विनि ०। हे नर्थ (मनुष्यां) यजमानों को अर्थ हितकारी गाईपत्य) मेरी प्रजाको रक्षाकरि ॥ प्रार्ठ स्येति आहवनीयो देवता यजुरु िषाक् आहवनीयो पस्थाने वि ०। हे प्रांस्य (अनुष्ठाता छों करि ग्रांसा करने के लिये योग्य आहवनीय) मेरी प्रजा पुत्रादिका को पालि॥ अथर्येति दक्षिणाग्निर्दे बता प्राजापत्या गायत्री द-क्षिणाग्न्युपस्था ०। हे अथर्य (गाईपत्य से अपने स्थान को चलंत दक्षिणाग्ने) मेरे पितु (अन्त्र) को रक्षा करि ॥३०॥ प्रवत्स्यदुप-स्थानं समाप्तम्॥ ॥

> शार्गन्म विश्ववैद्सम्सम्यं वसुवितमम्। अग्ने समाडुभि द्युमम्भिसह आयंद्यस्व॥३०॥

का थ १२ १० अन्ययाम से लाटि अपने ग्राम की प्राप्तहुआ। समिधा हाथ में लिये उपस्थान से पहिले पिता गुरु वा गजा के निकट न जावे तथा अपने समीप में आये हुओं की भी नमस्का गदि न कोरे तत्काल स्नान करि अम्यागार में प्राप्त हो आगन्मेत्या-

<sup>🕇</sup> प्रवास प्राव्हार्थमाह कारिकाकारः। यामान्तरे नगर्या वा यल्ट्या वान्यत्र वा कचित्। सीमा-मतीत्य चे द्राची वासः प्रवसनं स्मृतमिति॥

द्विमं द्यीततेर्पेगी वानं वानिरु ॰ ५.५।।

दि तीनों मन्त्रों से आहवनीयादिकों को उपतिष्ठे॥आहावाहवनी यमुपतिष्ठते। अनुषुबाहवनीयदेवत्या। हे अग्ने समार्। सम्पक् राजमान् आहवनीय हम तुरू को उद्देश करि ग्रामान्तर से लोटि के आये। तुम् केसे को कि विश्ववेदा (सर्वज्ञ वा सर्वधन) तथाहमा रे अर्थ घन के लब्धार को। किंच हे अग्ने हमारे विषें द्युम्न (पश्वा अन्त्र+) तथा सह (बल ‡)को आपछ्रक (आगमन वास्थापनक्रि।।३४॥ अयम्गिन्गृहपंतिगाहिषत्यः अनायां वसुवित्तमः। अग्नेगृ हयते भी युम्ममि सह आयं छस्व ॥३६॥ गाईपत्यसुपितश्रेने।न्यडुःसारिएगिबृह्नी गाईपत्यागिनदेवत्य। यह सामने उपस्थित गाहै पत्यनामा अगिन घर का पालक है। प्राजा(पुत्र पोत्रादिका) के अनु यहार्थ अतिष्येन धनका लब्धा। हे अगने गृहपते सो तू ह्युम्न श्रीर सह दे ॥३४॥ अयम्पिनः पुरीष्ये। रियमान्पुष्टिवर्धनः॥अपने पुरीष्या भि द्युम्नम्भि सह आपेइस्व॥४०॥ दक्षिणागिनमुपतिष्ठते। दक्षिणागिनदेवत्यानुषुप्।जोयह अ गिन पुरीष्य (प्राव्य)धनवान् पुष्टिका वृहानेवालां है तिसे पाचना करताहूं। हे अग्ने प्यहित द्युम्न और सह सर्वतः देग४०॥ अ ६ गृहा मा विभीत मा वेप ख्रम्जे विभेत एमसि। अर्ज विसेद्धः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनमा मोद्मानः। । । का०४ १२ २२ गृहामेत्यादि यर के। प्राप्त होवे ॥ तिस्तो अपि बास्तुदे वत्याः बृहस्यतिसुतश्रम्युदृष्टाः आद्यात्रिषु बिराङ्गपाः हेघर

‡ सह रति बलनाम निघ॰२<sup>. ध</sup>

श्री तुम भय मत करे। यह कि पालक यजमान गया। श्रीर कीर् प्राच्च श्राके विनापा करेगा यह बुद्धि करिके मत कापो। क्यां कि हम ऊर्ज (श्रक्षीणश्यन) की धारण किये तुम में श्राये। जैसे तु म ऊर्ज धारण कियें ही तेसे हम भी ऊर्ज को धारण किये श्रीम नमनस्क श्रीमनधारणप्रक्रीयेत मन से दुःख रहित करि प्रस न्न तुम घरों की श्राये हैं ॥४१॥

येषीम्ध्येति प्रवसन्येषु सीमन्सी बुद्धः। गृहानुपह्नया

महे ने नी जानन्तु जानुतः॥४२॥

अनुष्ठुप्। दे प्रान्तर को गया यजमान जिन गृहें। का समरा। कर ता (गृहविशेषक्षेम के। सदाचिन्तवन करता) है। तथा जिन गृहें। में यजमान की बहुत करिके प्रीति है। हम तिन गृहें। कीं बुलाते हैं (गृहाभिनानी देव हमारे समीप आदे। ते गृहदेवा आकर के हमें अपकाराभित्र जानें (येकतत्त नहीं हुए यहजानें।।४२)

उपह्ना इह गाव उपह्ना अजावयः। अथोः अन्तस्य कीलाल उपह्नो गुहे षुनः। स्थेमाय वः शान्तेय प्रव दे शिवर्र प्रामर्थे प्राम्याः शाम्याः +॥४३॥

स्वसानामहापड्डिः। इन घरें में गेएँ और बलीवरे सुख क रिकें तिष्ठें यह हमने आज्ञा ही। तथा छेरियं और भेडियं सु खपूर्वक रहें यह हमने आज्ञा ही। और अन्न सम्बन्धि रस्रवि शेष हमारे घरें में समृद्ध हो ऐसी हमने आज्ञा ही। का०४० १२०२३ क्षेमायव इति गृह में प्रवेश करें। हे गृहुओं तुम की

<sup>†</sup> ख़्योः ध्रयोः इति वा पारः।

रध्य

त्राप्त होता हूं। किमर्छम् कि सेम (विद्यमान धन की रक्षा) के अर्थ। मुन्याम्य (सुरव चाहने हारे +) का शिव (ऐहिक सुरव) शागम (आ सु-क्षिक सुरव) शागम (आ सु-क्षिक सुरव) के अर्थ। मुन्योरि क्षिक सुरव) के अर्थ। मुग्योरि त्यभ्यासो त्यादरार्थ। ॥ ४३॥ इत्युप्स्थानमञ्चाः समाप्ताः॥ अय चातुर्मा स्यमञ्चाः प्रजापति हृष्टाः

अ०० प्रद्यासिनी हवामहे मुरुतंत्र रिशाहंसः। कर्मनेए सजीवंसः॥४४॥

नातुर्मास्य के मन्त्र प्रजापित ने देखे। सो चातुर्मास्यनामाय स पर्वचतुष्ट्यात्मक है। वेश्वदेव १ वरुणप्रधास २ साक मेध ३ सुनासीरीय ४ नामा चारि पर्व हें। तहां वरुणप्रधा साख्य दूसरे पर्व में दक्षिणोत्तर होनें। वेदियों पर हिवजों के रखने में प्रतिप्रस्थाता यजमानपत्नी से पूर्छे केन चर-सि अपने पित से व्यतिरिक्त किस पुरुष के साथ मेथुनसु-ख का अनुभव करती है। यदि लज्जा किर जार का नाम न कहें नदा प्रति जार का एक-एक तृण हाथ से गृहण करें। श्रीर जी जार न हो तें। भर्तृच्यतिरेकेण न केनािप चरमिंभ-र्नार से व्यतिरिक्त किसी से भी मेथुन नहीं करती-यह कहे। का॰ ५ ५ १९ पत्नी किर प्रतिचचन देने प्रतिप्रस्थाताित्स पत्नी को उठाकर आह्वनीय प्रति लाके प्रधासिन: यह म न्त्र बुलवांवे॥ मारुती गायत्री। हम मस्तों स्रोर्भ तदीयपरि

<sup>‡</sup> शिवं प्रामिति है सुखनामनी निघ र १६। भ चकारेण तहीयपरिचारका समुद्धीयन्ते

चारकों को बुलाते हैं। कैसे मरुतें कि प्रधासिमः (प्रकर्षणभक्षण करिये हैं। हिविषेष तिस युक्तों प्रधासीनामा छों। तदुपलिक्षि तों। को। पुनः केसें। कि रिशादसों (वेरिक्तता हिंसा के नाशक रने वालें। वा हिंसकों के मार्नेवालें। को। तथा करम्भ (पवमय हिविषिशेष) से समान प्रीति है जिन्हें। की तिन्हें। को। १४४॥

यद्गमे यदर्एये यत्मभायां यदिन्द्रिये।यदेनेश्वक्रमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाही॥४५॥

का॰ ६ ९ १ ९१ यव्यिष्ठ किर बनाये एकाधिक संतानपरिमिन वर्तुलादिरूप करम्भ पात्रों की जुह्स्थानापन ऋषे किर देशिएए नि में पत्नी होमें इत्येकः पत्नः । अथवा जापापती हो नें। होमें इत्यपरपद्भः । अगेर सी जापापती हिसएएमारी किर तिन पात्रों की लेके वेदि के पूर्व दिशा वा पश्चिमदिशा में स्थित हो होमें । मरु हे बत्या नुष्ठु बनिरुक्ता । ग्राम में वास किर जो हमने ग्रामोपद्र वरूप पापिक्षया। तथा अरएयमें वास किर जो पाप मृगोपद्र वरूप किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनित्रकारादिक किया। तथा सभा में स्थित हो जो पाप महाजनित्रकारादिक किया। तथा कलक्त्र भव्या। पर्जी गमनादि किया। तथा अन्यत्र भी मत्यस्वाम्यादि में जो पाप ताडनावक्तादिक किया तिस इस सव पाप की ना पर करते हैं। स्वाहा । यह हिव पापिवनाशिनी देवता के अधि दिया। ४५॥

<sup>+</sup> शक्योतिरित्यादयः सप्त सञ्जका मारुता गलाः। तत्र खतवाँश्वप्रया-सी चेति परुपते अध्या ॰ ९७० च्ध्रः।

मो पू एं रन्द्राचे पृत्सु देवेरस्ति हि ज्यां ते सुष्या न्वयाः। महिश्चिद्यस्य मीदुषीयुच्या हिवक्तती मरुती वन्द्ते गीः॥४६॥

का॰ ५ ५ ९२ त्याग के अनन्तर यजमान जपे ॥ अपागरत्यह ष्टा रोन्द्रमरुहेवत्या चतुष्यदा विराट्। हे इन्द्र इन संग्रामें। में वर्तमान सरव्यको प्राप्त मरुद्देवता छो। सिहन हमलोगो की वि-नाश न करि द्तिशेषः। मोशब्दो निषेधार्धः सुशब्दो विना-प्राभावस्य सीष्ठवं ब्रुते। तथा सित विनापालेपा न हो इत्यर्थः संपद्यते। क उपकार इतिचेत्। हे सुष्मिन् (बलविन्द्र् ) तेरा अवयाः (अवयुतो यागः पृथामागः) विद्यमान है। है मीद्यः (वृष्टि अदत्वेन सेक्तुः) तुरु हवियोग्य की यव्या (यवमय- करम्भयानों करि निष्यना) होमिकिया महिश्व त्यूजा है भाव यह है कि तिस तुर यथोक्त यूजापेत का हम-लोगों में क्रपालुत्वयुक्त है। किंच मेरी स्तुति रूपावाणी तेरे मरुत् सखाओं को नमस्कार करती है। अर्थात् मरुद्विषय नमस्कार्करि तुरु तुष्ट की क्रपा युक्त है ‡॥४६॥

अञ्चन्कर्म कर्मकर्तः सह वाचा मयो सुवा। देवेभ्यः

कर्म कृत्वास्तं प्रेतं सन्वासुवः॥४०॥

का॰ ५.५.१३ यज्मान जपे॥ आग्नेय्यनुष्ट्रबनिरुक्ता।वरुण-प्रधासारव्यकर्मकारिणः ऋतिजलोग स्तुतिरूपा वाणी सहित वरुए। त्रधासा नुष्टान रूपकरते हुए। केसी वाणी कि मयो सुवास्तुल

<sup>🕇</sup> नमो मरुद्धा रूत्येवमाकारायाः स्तुतेर्नमस्कार् रूपत्वात्।

होता है जिस करि तिस मन्त्ररूप स्तुति से। हे सचासुवः (सहभव न शिलाः अपरस्पर पजमान वा पत्नी करि इस कमें में साथ बेठे कर-त्विज लोगो। हे वताओं के अर्थ वरुण प्रधासाख्य कमें करि के घरें। को जाओ। ४०॥

अविभूय निचुम्यण निचेर्राम निचुम्युणः। अविदे वैदेवकृतमेनी धासिष्मव्मेर्धिर्मत्यकृतं पुरुष्णे देव रिषम्पाहि॥४०॥

का॰ ५.५.३०.३९ वरुणप्रयास कर्म के अन्त में नद्यु भूत जो अवसृ यनामा कर्म जलसमीप में होता है नहां। हम्पती (यजमान यजमान्या) इस मन्त्र किर जल में स्तान करते हैं।। यज्ञदेवत्यम् ब्राह्म नुष्ट्य हे अवसृ य (अवाचीनपान जलमें डालते हें तिस यज्ञविष्ठोष में सो) हे निचुम्पुण (निरन्तर मन्द्र चलने हारे यहा नीचपाब्द किर कर्म करते हें) तथाविधावस् य यद्यपि तू निचेरः (निरन्तर गमनप्रीत्न) हे तथापि यहां नि चुम्पुण हो। किस प्रजयोन को सो किहता है। देवें। (द्योतनात्म कों अपनी इन्द्रियों) किर देवक्तत (हिनः स्वामिश्रां) देवता श्रां। में किया) जो पाप हें सो इस जल में डालना हूं। तथा मनुष्यां। (अपने सहायभूत ऋत्विजें।) किर किया मनुष्यां। यज्ञ ह्यांनी र्थ आये हुआं) में अवज्ञारूप जो पाप है तिसे भीजल में डाल ताहूं। यह मेरा त्यागा हुआ पाप जैसे तुम व्याप्त न हो तेसे मन्द्र से रक्षाकरि। केसारिषः कि पुरुराकाः (बहुत विरुद्ध फल को देता। अप र्थात् विरुद्ध फलवायी बध तेरे प्रसाद हमलोगां को नही ॥४७॥ अ०७ पूर्ण देवि पर्ग पत् सुपूर्ण पुन्रापत। वृक्तेव विक्रीणा-बहार रष्ट्र मुर्जि पातकतो॥४४॥

साकमधानं कर्म किंचिदुच्यते ॥ का॰ ५ ई १ वूणि द्वीति द्वी किर स्थाली से ओदन ग्रहण करें ॥ दे एन्यावनुष्टुभी ओ णीवाभह हे । हे द्वि (अन्न प्रदान साधन भूते काष्ट्रादिनिर्मिते) तू पूर्ण (स्थाली) के सकाषा से अन्न ग्रहण किर के पूर्ण (पूर्ण त्वसे ही उत्कष्टा) हुई पत (इन्ह्र प्रति गमन किर । सुपूर्ण (कर्म फल किर भली माति से पूर्ण) हुई फिरि हमारे प्रति आगमन किर । एवं द्वी मुक्का इन्द्रमाह । हे प्रातक्ततो (वहुकर्मन् इन्द्र) तू और हम देंगों वक्षेव (मूल्यकरिके ही। इष (अभीष्ट हिव स्त अन्न अमेर उर्ज (हिवदीन फल स्त्य रस विशेष) की विकीणावह (परस्प र द्व्यविनियमस्त विकय केरें। में तेरे अर्थ हिव देता इं तू मेरे अर्थ फल दे इत्यर्थ । ॥ ४४ ॥

देहि में दर्गमिन निर्म धेहिनि ने स्थे। निहारं च हरा। सि में निहारं निहरिए ने स्वाही॥४०॥

का॰ ५.६.४० देहि में इस से होम करे। इन्द्र कहिता है। हे यज-मान तू मुरू इन्द्र के अर्थ प्रथम हिंव है। पश्चात् तुरू यजमान के अर्थ में अपेक्षित हेता हूं। एवं प्रथमपादीक एवार्थी द्वितीयपा हैनादरार्थ युन रूच्यते। पहिले मुरू इन्द्र के अर्थ निरन्तर हिंव दे। तुरू यजमान के अर्थ अपिक्षित फल निर्नार देता हूं। ऐसा इन्ह्र का वाक्य सुनि उत्तरार्ध करि यजमान कहिता है। निहार (मूल्यक रि केतव्य वस्तुरूपफल) मुरू यजमान के अर्थ दे। निहार (मूल्यक स्पृत्त हिवि) तुरू इन्द्र के अर्थ निर्न्तर समर्पण करता हूं। खाला हो प्रबंध हिविदी नार्थः। पूर्वीर्ध में दे। पादें। से आदर करिब्न्द्र के दोवार कहे अर्थ को उत्तरार्ध करि यजमान भली माति से अनुकी कार करता है द्रव्यर्थः।। ५०।।

स्वभानवो विद्यानविष्टया मृतीयोजा न्विन्द्र ते हरी॥११।

माकं मधगतिपतृ यत्ताख्य कर्मणि आह वनी यो पस्थानम् । का॰ ५-६-२९ सव्य यत्तीपवीत किर सव नहित्यज्ञमान निकित्त के उत्तर्भि मुख हो आह वनीय के समीप में अक्षन्तमी मदन्त सुसंह इं त्वेति हो किण्डिकाओं किर आह वनीय की उपति हैं। हे इन्द्रदेवत्ये गीतमह हे पञ्चपदा पङ्गी। पितृ यत्ताख्य कर्म में जे पितर हें ते हमलो गों किर दिये हिंदि स्वरूप अन्त को महाण करते हुए। यह केसे जाना। यों कि हमारी मित्त को जानि प्रीति युक्त हो अपने प्रिरों को कम्पात हुए वा अपनी प्यारी देही को क म्माते हुए। किं च स्वभानवः (स्वयं दी प्रियुक्ताः) विष्ठाः (मेथाविनः) नवीन बुद्धि किरके युक्त स्तुति करते हुए (अहे। बहुत स्वादिष्ट अन्त हमको दिया भली भित्त है) अतः हे इन्द्र क्षित्र अपने हरीनामा (हरि तवर्ण) घोडे रथ में जोडि। अपनी अभी ष्टा पितृ तृत्वि करि संपन्त होने से तिन पितरें। के साथ तुरे जाना चाहिये इत्यर्थः ।। ४१॥
सुसंहर्ण ला व्यं मधंवन्वन्दिषीमहि। अनूनं पूर्णवसुर्स्हर्ण ला व्यं मधंवन्वन्द्रि ते हो। स्व को द्रष्टार को।
हे सथवन् हम तुरे (तेरे) स्तृति करने वाले हो। यह प्रार्थना करते हैं।
केसे तुरे कि प्रोभनव्दर्शन (अनुग्रह्हिष्ठ किर सब के द्रष्टार को।
रेसे हमलोगें। किर स्तृति किया तू कामयमानयज्ञमानें। को लि
रिवके अवप्रयजाता है केसा कि प्रार्णवन्धुरः (स्तोतृत्यों के अर्थ हातयथन करिके सम्पूर्णरथनी डोपेन होकेजाताहै। हे इन्द्रसो तू क्षिप्रनाप्रथ
मनो न्वाह्वीमहे नाराष्ट्रार्थने स्तोमेन। पितृर्णा च मन्यभि:॥५३॥

का॰ ५.४.२२ मनी न्वाह्वामह इनतीनि ऋवाष्ट्रीं करि गाईपत्य की उपतिष्ठे ।।तिस्र ऋवो मनोदेवत्या गाय्त्र्या वन्धुहृष्टाः। हमशीप्र मन की बुलाते हें (पित्यसानुष्टान कि वित पित्रलोक की गया था अतः बुलाह्ये हैं। यहा मनीः भिमानि देवता की बुलाते हें। किस साधन कि स्तीम (स्तीव) करिके केंसे स्तीव कि ना ए शंस (मनुष्यों के याग्य शंस नराश्रीस तिस सम्बन्धि) करिके। स्तीव द्विय है एक देव दूसरा मानुष जहां देवता स्तुति करियें हैं सो वित श्रीर जहां मनुष्य प्रशंसा कियें हैं सो मानुष्य तेंसे मानुष्य स्तीव कि कि स्तीव कि स्तीव कि से एक देव दूसरा मानुष्ट जहां हेवता स्तुति करियें हैं सो मानुष्ट तेंसे मानुष्ट स्तीव कि यह यक्क है। कि च पितर जिस स्तीव की मानते हैं तेंसे स्तीव किरि के बुलाते हैं ॥ ५३॥

आनं एतु मन्। पुनः कत्वे दक्षायं जीवसे। ज्यो

क् सूर्ये हुयो॥ १४॥

हमारा मन (प्रविक्त चिन) पिरिके आगमन कोरे किमर्थ कि के तु (यत्त्र संकल्प) के लिये दक्ष (कर्म में उत्साह) के लिये के लिये और सूर्या वलोकन के लिये। इन संकल्पादिकां की सिद्धि के अर्थ मनः युनः आगमन करें। प्रश्न पुनर्नः पितरो मनो दहातु हेन्यो जनः। जीव बाते

र्हें सचिमहि॥५५॥

है पितरली आपकी अनुका करि देवसम्बन्धि पुरुष हमारे अर्थ पू वीक चित्त की पुनः देवे (पेरणाकरे । तथा मित अनुष्ठान करिके अप के प्रसाद से जीवनवन जात (पुनपश्चादिगण) की हमसेवनकरें ॥११। व्यक्ष मीम जुते तब मने स्तुनुषु विस्त्रीत । पुजावेत्तः

सचेमहि॥ ५६॥

सेमदेवत्या गायंत्री वन्धुहृष्टा जपिविनियुक्ता। अतिपित्यक्ते सोमिनामकी देवे। कि। सोमाय पितृमते २ २६ इ० इत्येदं हृविषी विहितलात्। हे सोम हम पजमानाः नरे व्रत (कर्म) में वर्तमानाः तेरे प्रारीशें में अपने चिन को थाएए करते हुए तेरी करूएए से प्रज्ञावन्तः (पुत्र पोत्रादिसंपन्ताः) होकर सेवन करते हें सेवित-व्य वस्तुष्ट्रीं की इति प्रोषः। यहा सर्वदा तेरे सम्बद्धा हो ॥५६॥ अ०१० एवं ते रुद्र भागः सह स्वस्वान्विकया नं जुषस्व स्वाद्धिय ते रुद्र भागः सह स्वस्वान्विकया नं जुषस्व स्वाद्धिय ते रुद्र भागः आषु से प्राः। ५०॥ ।

साकमेधगनत्र्यम्बकह्विविषया मन्त्रा उच्यन्ते॥ "का ॰

तिया च श्रुतिः यदेव मनसा कामयतः रदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति स एवं कतुरच पर्से तत्समृद्यते स दक्ष द्ति। १ ए- हा । अ ० ए- श्रुः। रू०॥ १

५.१० १२ राष्ठ्र ते इस से होमें।। एष ते हे रोड़े यजुषी १ प्राजापत्य बृहती अवहान होमे विनिश हे रद्र (विरोधियों के मॉनिमॉति में रुलानेवाले। तेरी स्वसा (भगिनी-बहनि) अम्बिकानामी करि सहित यह हमलोगों करि दीयमान पुरोडापा भाग (भज नीय स्वीकरने के लिये योग्य है। तिस नेसे पुरोडाश की तू से वन करि स्वाहा (यह दिया हिव सुद्धत हो ॥ अम्बिका का रुद्र की भगिनी होनाश्रुति में कहा है। श्रान १२ ई २ ४ अस्बिका ह वेनामास्य खसा तयास्येष सह भाग इति। जो यह रुद्रना मा क्र्रदेव है तिस की विरोधि की मारने के लियें दूछा होती है तब रूस भगिनी क्ररदेवता साधन सूता करि तिसे मारता है। श्रीर सी अम्बका श्रद्रप की प्राप्त हो जरादिक की उत्पन्न करि तिस विरोधिको मार्ती है। तिन रुद्र श्रीर् शम्बका का उग्रत्व रूस हिव करिके पान्न होता है। तथा च तिनिरिः। एष ते रुद्रभा गः सह स्वस्त्रान्विकयेत्याह प्रार्द्धाः अस्यान्बिका साभियाः एषा हिनस्ति यहं हिनस्ति तयेवेन्हं सह प्रामयतीति॥का॰ ५,१०,१.२.१३ यजमान के जितने युत्रभृत्यादिक पुरुष हैं तिन्हें गिनिकर प्रति पुरुष एक-एक पुरोडाण्य वना कर फि-रि एक अधिक वनावें सो अतिरिक्त कहिलाता है। तहां जो यह अतिरिक्त तिसे नहों में किंतु उत्तर दिशा में जाकर मूसे अपों की खोदी हुई मृदा में अवेषा कराय के टिक देवे ॥२ एष ने यजुर्जगती। हे रुद्र यह हमलोगें। करिजपकीर्यमाण अति रिक्त पुरोदाषा नेराभाग (तुरुकार भजनीय)है तथा तेरा आ खुः (सूषके सूसा चूहा) पशुल करिके समर्थित है। अर्था त् आखुलान करि तुष्ट हुआ रुद्र अभ्विका करि यजमान के पशुओं को नहीं भारता॥ ४०॥

रुपवं रुद्रमदीमृह्यवे देवं त्र्यम्बकम्। यथा नो वस्य सम्बर्धया नः श्रेयसम्बर्धया नो व्यवसाययात्॥५०।

का १ ४ १० १४ तहा से लोहि करि अव रदमदीमहीति जये। है रद्रदेवत्य प्रथमा पञ्चपदापद्भितितीया क्कुप द्रयोजेप विनि । रद्रमवं असे। रद्र इति,यह रद्र है यह मन करि तिसे जानना तेरे अनु ग्रह में हम अन्द्र को भक्षण करेंगे। तथा व्यम्बक इस देव के विनि नेव हैं यह मन । यहा अन्यदेवता आं से पृथक करिके रद्र की भोजन करते हैं। अन्य दे० के व्यम्बक को भोजन करते हैं। असे यह हमलोगों को वसन प्रील करें। अोर जेसे हम को ज्ञाति में प्रयस्थ तर् करें। अोर जेसे हम को सबकार्यों में निश्चययुक्त करें। तेसे द्री ज्यते हैं द्रयथे:। आय्रीरियम् ॥ ५०॥

सेवजमिस भेषुजं गवेश्याय पुरुषाय भेषुजम्॥
सुर्व मेषाय मेथ्ये॥१४॥

हेरद्र तू मैषज (श्रोषधवत्सर्वोपद्रविनवार्क) हे इसकारण हमारे गो अश्व श्रोर पुरुषों के अर्थ सर्वव्याधिनिवारक श्रोष ध दे। मेष श्रोर मेषी के अर्थ सुख (सुहित हे प्राणों) के अर्थ भ दे। अनेन मन्त्रण गृहपश्चना क्षेत्रप्राप्तिर्मविताष्ट्रण

अमनं यजामहे सुगुन्धं पुष्टिवर्धनम्। उन्ने रुक-मिव बन्धनानमृत्योमुसीय मामृतात् ॥ त्रम्बकं यजा महे सुगुन्धिं पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादि तो मुसीयमामुनः॥६०॥ + य-त्।अ । य-तः।द्०। का॰ ५-१॰-१५-१६- जैसे पित्रमेध में पुत्राह्यः पुरुषाः अपनी वा मीरूको ताडनाकरते नीनिबार अत्रहासिए। फिर्ते हें। और जैसे देव ता सेवा में दक्षिएगेरू को ताड़न करते तीनि प्रदक्षिएग फिरते हैं। एवं यहां पुरुषाः पहिले व्यम्बकमन्त्र करिके अग्निको नीनि अप्र दक्षिणा श्रीर नीनि प्रदक्षिणा फिरें। नहां एक-एक मन्त्र प्रवेकश्री र हो- हो चुपके से परंतु अपदक्षिणा फिरते अपसब्ध न हों वें ॥ हे अनुष्ट्रभी पूर्वस्या वसिष्टदृष्टा । सुगन्धि (दिव्यगन्धोपेत ) मत्येध में हीन पुष्टिवर्धन(धनधान्यादि पुष्टिके बढानेहारे) व्यम्बक(तीनि नेत्रयुक्ता रद्रको पूजन करते हैं। ततः रुद्रके प्रसाद से मृत्यु अपमृ त्यु और संसार्यत्यु भे युक्त होवेंगे और अमृत (स्वर्ग स्प और मुक्तिस् प) से मुक्त न हों वेंगे भेग अभ्युर्यानः श्रेयसस्य दोंनों फलों से भी प्रान हो इत्यर्थः। मृत्योर्भीचने हष्टानः। उर्वार्किमव बन्धनादिति जैसे वदरी श्रादि फल अत्यन्त पक्क होने पर अपने डॅंढरे से छूटताहै तहत्॥का०५.१०.१७.श्रीर्यजमानसम्बन्धिन्यः कुमार्यः (विनिवि बाही पुत्रीएं) पूर्वीक पुरुषवत् अगिन की गीनि - नीनि फेरे देवें एक-ए क वार् उत्तरच्यन्वक मन्त्र पिटकर दी-दोवार चुपके से इति॥ इम व्यन्त की पूजती हैं। कैसे को किपति वदन (भर्तार्के देनवाले)

<sup>†</sup> इत श्रार्थाध्यायसमात्रिपर्यनं सर्वमाशिषदेवत्यं। श्राशीः प्रायमित्युक्तत्वात् कात्वाः श्रासु १९११ः।

ननकाविसमीपे भोज्ञव्य कितो मार्गमध्ये

को। अन्यत्यू वेवत्। इतो मुसीयः मातृपितृ भ्रातृ वर्ग से छूटे अमु तो मा विवाह से जपर्पित से न छूटे पिता के गोत्र और घर को छो डि के पित के गोत्र और घर में च्यम्बक प्रसाद से सर्वदा वास को । सा यदित इत्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति पितभ्यस्तदाहिति श-तः २ ई २ १४ खुतेरितो मुतः शब्दाभ्या पितृ पितवेगी गाह्यो॥ ई ॥। प्तने रुद्रावसं नेनं प्रो मूर्जवनी मीहि। अवंतत्तध न्त्रा पिनोकावसः क्रतिवासा अहिं हैं सन्तः शियों म् तीहि। ई १।।

का॰ ५.१९०-२१ 'त्रीहियवादिकों को वहने के अर्थ त्रणवंशादिनिर्मित पात्रविशेष मूत कहिलाता है। तेसे दो मूतों में त्यम्बक के हिंदी शेषों को डालिकर अपने कन्धों से वहने योग्य वंश वा यज्ञ्या काछ की लाठी में तिन होनी मूतों को वाधि उन्त्रत स्वाणु (रूठ) वा वृक्ष वा वंश वा वल्मीक पर दोनों मूतयुक्त लाठी को छोडि दे। तेसे गोगं न सूंघसकें इस से गोओं को रोग नहीं होता। ते द्या स्वार्थ है ति सहित तू मूजबान् पर्वत है से परभागविती हो अतिक्रम्य जा के स्वार्थ के तुर्म के स्वार्थ विश्व से स्वार्थ के तुर्म के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार

<sup>‡</sup> भूजवान्त्राम कश्चित्पवे से रहस्य वासस्यानम्।

श्रीयाधः। कड़ देवतं रक्षीदेवतं मधुर क्यं च हत्वात्मानयात्मयापा स्पर्धान (देवतं माभिन्तरिएकं पितःदेवत्यं च मच मुल्ता एतह् वृत्यममञ्जक

दोनों भूतों के निश्चल करे के चित् नहां से लोटते दूए दोनो मूर्ती के न दे खते वेदी के समीप में आकर जल का स्पर्श करें। "मन्त्रार्थ स्तु है स्ट्र तू क्रिवासाः चर्मा म्बर्ः) हमलोगों की न मारते शिव (हमारी पूजा करि संतुष्ट हुआ की परहित ) हो के पर्वत को अतिकस्य गमन करि ॥ ६१॥

त्रायुषं नुमद्गनः कुर्यपस्य त्रायुषम्।यहेवेषुत्रा युषं नन्नी भ्यस्तु त्रायुषम्॥६२॥

का॰ ५॰ २०१६ वयनसमय संहितास्वर मे यजमान जेंपे ॥ नाराय-ण हष्टा प्रीविवतीयाक्। जमदीन मुनिका जो त्यायुष (बाल्ययो) वनस्थाविर तीनों अवस्थाञ्जां का समाहार तथ्या कप्रयपनामा प्र-जापितका जो त्यायुष तथा देवताञ्जां (इन्ट्रादिकां) में जो त्यायुष है मो सब त्यायुष हम यजमानों का हो। जमरण्यादिकां का वा-ल्यादि में जेसा चलन तैसा हमारा होवे द्रत्यर्थ । ॥ ६२॥

शिवोनामासि स्वधितिसे पिता नर्मसे अस्तु मा मा हिईसी:।निवर्तयाम्यायुषे न्नाद्याय प्रजननायग्यस्थे षाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय॥६३॥+

इतिश्री मर्डे हिनायां दशमानुवाकः १०

इतिश्री सुक्तयजुषिमाध्यन्दिनी शार्खीयायां बाजसने यसर्वे हिनायां दीर्घ पाठे तृतीयोध्यायः ३

का॰ ५:२.१७ शिवो नामेति लोहे का क्षुरा लेकर निवर्तयामीति विषे ॥ शिवो नामेति प्राजापत्या हहती क्षुरहे०१ निवर्तयामी वि यजुर्लिङ्गोक्त (यजमान) दे०२। आप्रीः प्रायम्। मन्त्रार्थम् ।

शि-सी। अशीन-यार्शहरू

सर्खतीति विं न हदये मिति होते ग्या द्युरिन्त्रियं व

देवता शें के देवी जो होतारी अनुपान देवी तिन होताशी शीर वषद्भा र सहित भिषजी अश्विनी शीर सरखती इन्द्रमें त्विविद्कान्ति रखते ह दय में मित शीर बुद्धीन्द्रिय दथुः वसुणाध्या

देवीसिस्सिस्ता देवी रिश्वनेंडा सर्स्ता। शूषं नमध्ये नाम्यामिन्द्रीय द्धुरिन्द्रियं वृसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यर्ज॥ १४॥

जे तीनों देवियें भारती दूडा सरस्वती जिन तीनों देवियों सहित हैं। श्विनो सरस्वती क्षोर इडा इन्द्र की नाभि श्रोर मध्यमें श्रूष वल शो र इन्द्रिय रखें वसु गार्था

देव इन्द्रो नगुश्र हं सिद्धवस्यः सर्वत्याश्वभ्यां मीयते रषेः। रेतो न स्पम्मतं जन्त्रिमन्द्रीय त्वष्टाद्धिदिन्द्रि याणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तुयंज्यात्रश्र

नराशंस देवो न्तुयांज रूपो यक्तः † रेत्र(बीर्य) रूप्ये क्षेत्र नर्यो अमृतजिन व (उत्तमजन्म) और इन्द्रियें इन्द्रके अर्थ रखें। केसा नराशंस कि इन्द्र रेम्बर्यवान् विवरूद्यः तीनिवरूपः घरः सद हविर्यान आग्नी थुजि सकेबोइ) तथा लष्टा जमत्कर्ता †। जिस्त नराशंस का रथ सर्खाति । र अश्विनी कुमारों से चलाइ यहें। वसु १॥ ४५॥

देवी देवेर्वन्सितिहिर्णपर्णाः अधिभार्थं सर्स्तत्यास पिप्पल इन्द्रीय पन्यते मधु श्लोजी न जूति की ष्मो नमा

<sup>+</sup> नए अस्विवासीनाः शंसन्तीति यास्तोक्ते : निरु १८ ६

मं वन्सितिनी दबदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्यन्त यजी। १६॥

षनस्पतिर्देवः हमारे को श्रोजदोज)जूति(बेगा)भाम (को ध)शीर इन्द्रि यें स्थापन करें जो वनस्पति र्यूपः इन्द्रके अर्थ मधुर फलपकता फलक है र्न्द्र के अर्थ फल दे। केसा बनस्पित कि देवा जिसके हिर्एमयप र्ण पक्पने हें अश्विनी कुमार सरस्वती जिस वनस्पति के सुपिष्क ल(शोभनफल)हें।ऋषमः(पूज्यहें।वसुः॥५६॥

देवं वर्हिवीरितीनामध्येरे स्तीर्णम्त्रिभ्यामूर्णम्हः सरै स्वत्या स्योनिमन्द्रते सदः। ईशाये मन्युर्ठ राजानं बहि षा रधुरिन्द्रयं वसुवने वसुधेयं स्य व्यन्तु यर्ज ॥ ५७॥

हे इन्द्रः वारिती मां जल में गति जिन्हों की तिन जलें। ज्वा श्रीषधीश्री की सम्बन्धि बहिएँ तरे सदर्भै सद्भें अध्वर्यक्ता में अधिनी कुमारें शोर सर्खती करि आस्तृत हैं केसी बहि: कि ही प्यमान कर्ण जैसेकी मल अत एव सुख्रूत्प। किंच अधिसर सत्यः वर्हिओं सहितदीप्यमा न कीय शीर इन्द्रिय हे इन्द्र तुरू विधे रेश्वर्य के शर्य द्धः।वसुनाश्व

देवोः शानिः सिष्ट क्षदेवान्यश्चयाययर्धं होताराविन्द्र मुखिना वाचा वाचर्र सर्खनी मुनिर्ह सोमे छ सिएक त्विष्ट इन्द्रः सुत्रामा सिवता बरुएं। भिषिगिष्टो देवी वन स्पतिः स्विष्टा देवा श्रीज्यपाः स्विष्टोः अग्निर्गिननाहो ना होने खिंशक्रयशो न स्विदिन्द्रिय मुर्जे मपे चिति थ्रं थां बेसुबने वसुभेषस्य व्यन्तु यज ॥ ५०॥

सिष्टकत्र शोभनयाग को कर्ना) अगिन हेवः यथा यथं (जे सेजो इष्ट य ने से जिस्य मास देवन हों। की इस करें (यदी । किन देवना हों को । तदाह - होता रें। (अयं चाग्नि रसें। च मध्य में। वायुः होत् में ना वरु लें। वाज्य होता रें। (अयं चाग्नि रसें। च मध्य में। वायुः होत् में ना वरु लें। वाज्य होता हों। किच सिष्ट कात् शोभनय ज्ञा की सरस्त्री अग्नि हों। र सोम को यजें। किंच सिष्ट कात् शोभनय ज्ञा की सुनामा शोभनर ह्म का दन्द्र सिष्टः (सुष्टु इष्टः) सिवता वरु ल लें। र मिषि गिष्टः वनस्पति हेवः इष्टः आज्यपा देवाः प्रयाजा सुपाजाः सिष्टाः अग्नि (अधिष्ठाता) अग्नि (सोम) करि हिन हीं ए सिष्टः (सुष्टु इष्टः। किंच होता है व्यः सिष्ट कत् मनुष्य होता के अर्थ यश इन्द्रिय कर्ज (अच्न) अपचिति (प्रजा) स्वधा (पित रों के अर्थ अन्त्र) देवे। वसुवनन शीर वसुधानके अर्थ देवा हिन भक्षण करें हो मनुष्य होतः पिता ।

> शानि मेद्य होतार्मवृणितायं यजमानः पचन्यक्ताः पचे न्युरोडाशान्बधन्तिष्याद्यार्थं सर्वत्ये मेविमिन्द्रीयश्वेष ष्मर्थं सुन्वन्त्रिष्यार्थं सर्वत्याः इन्द्रीय सुवास्णे सुरा

सोमान्स्पृस्याञ्च ॥१६॥

का॰१४००९० श्रानिमद्यहोतार्मित्यादि स्का ब्र्हीत्यनः करिडका चयात्मकः स्क्रवाक में प्रेषः होताहै शिलक्षेक्ष हेवतः स्क्रवाकप्रेषः। यह यजमान आज अग्निहोतार को वरण करताहुआ क्या करिके कि पचानेयोग्य हवियोंको पचाके सामान्य नो क्का विशेषमाह पुरेड — शोको पचाके अश्विनी कुमारं के अर्थ छागको बांधिकर पूपमें हति शेषः सरस्वती के अर्थ मेषको वांध श्रोर इन्द्र के अर्थ नरषभको वां ध नथा अश्विने। सर्वती और सुष्टुर्श्वक द्न्द्रके अर्थ सुण् औरसो मोको सुवाय अगिनको वरण करता द्वारा ॥ १४॥

स्पस्या अद्य देवा वन्स्पतिरभवद्श्विभ्या छागेन सर् स्वत्ये मेषेणेन्द्राय अस्य मेणा क्रांन्ति स्वतः प्रति पच तार्यभीषृतावी तृधन्त पुरे डाशे र्पुरिश्वना सरस्वतिन्द्रः सुत्रामा सुरासोमा स्वामद्या ६०॥

श्राज वनस्पतिर्देवः छागकरिके श्रिश्वनी कुमारें के शर्थ स्पर्धाः श्रमवत् सुष्ठु उपित छते सेवते स्पर्धाः छागकरि श्रिश्वनी कुमारें की सेवा करता हुशा। मेषकरि सरस्वती के श्रधे स्पर्धा होता हु श्रा ज्ञायम करि इन्द्रके श्रधी स्पर्धा हुशा वनस्पति ने छाग मेष जर्षम करि श्रिश्वना दिकों का उपस्थान किया। बोह के से जाना तहं कहता है श्रश्या ह्यों मेह स्तः (मेद वपाको श्रारम्भ करितिन छा गादिकों को मक्षण करते हुए। पुनः पक श्रव हानों को प्रतिप्रहणक रते हुए। पुनः ते पुरो डाशों कर बदते हुए। किंच श्रिश्वना सरस्वती श्रीर सुजामा इन्द्र सुरा सोमें। वा सुरामय सोमों को पीते हुए। ६०० त्वाम् धः जर्षा के श्रीय अर्था संगति स्व हुए। हुए। क्या ने से देवे खु बसु बा स्था स्था है वा होव होना न्या हु साल्य साल्

जमानी बहुभ्य आ संगतिभ्य एव में देवेषु बसुं बा र्यायक्ष्यत इति ता या देवा देव हानान्य दुस्तान्यस्मा इत्रा च शास्वा च गुरस्वेषित स्त्रे होत्र सि अद्र वा च्याय श्रेषितो मानुषः स्क्रवाकाय स्क्रा ब्रेहि॥ ६१॥ इतिसर्वेहितायाध्यष्टोः नुवाकाः ह

नमा र इत्यवसंबोध्यते

इतिश्री युक्त यजुिषमाय्यन्दिनीयायां बाजसनेयसर्हे हिनायां दीर्घपाठे एक विर्हेशोग्य्यायः ॥३१॥

देव्यो होता श्रीम रच्यते हे स्ये (मन्ब हुए ग्रहे आर्थेय यजमानार्थेये वियते ग्रहे स्वियों के नपात् (प्रव के) यह यजमान वह क्यः संगते क्य (मिलत देवता शों के अर्थ हित अय तुरे ही मले प्रकार वरण कर रता हुआ। यह क्यां कि यह श्रीम मुस्करि देवता शों के अर्थ देने यो प्रम मुस्करि होता हो होता है ते हैं एति मुस्कर्त है ते हैं एति मुस्कर्त है ते हैं होता तू द्वित प्रेषित प्रेरित अर्थ देने या प्रम मुस्करि होते हैं कि मुस्कर्त है ते स्वा मुस्करि होता मुस्करि होता है। किंच स्कि मे तू कि है होता मुस्कर्त है होता मुस्कर्त है होता मुख होता प्रेर्व अर्थ शोर स्क्रकि होते हैं। किंच स्कि मे तू कि है होता है। किंच स्कि मे तू कि है होता है। किंच स्कि मे तू कि है होता है। केंच स्कि मे तू कि होता में तू कि होता में तू होता में तू होता मे तू होता में तू होता है। केंच ह

वर्णनो नामेकविर्देशोध्यायः॥२१॥ ॥समात्रोःयंसे जामिएयागः शादितोः नुवाकसंख्याद्वाविर्देशः २१ इतिस्वी नुक्रमिण्भाष्येगिरिप्रसाद रचितेश्रीवेदार्थप्रदीपेद्वितीपोः ध्यायः २ ज्येष्ठेमासे भनेपक्षेद्शाम्यार्विवासरे ग्रहनेत्राङ्कः भूवर्षे से जिमन्द्राः समागमन् श्रतः गरंचतुर्भिर्ध्यायेः शस्त्रमयोवर्ण्यते

के अधीरणेषुत्र। ५.४ अरे लिजी वेद विद् । इर ब नः निरुत्यादितला ने खेपुत्र वत्युत्रः।

| अयासंक्षेपतासीव मन्त्राकास्चीपवम् |       |                               |                   |       |                                |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------|
| यृष्ठा                            | पद्भि | विषय                          | 5.81              | पङ्कि | <b>बिष्ठय</b>                  |
| 303                               | भ     | अथ सीचा मणी                   | ७ <del>ई</del> इ. | -     | देकर्मसु अविनुयुक्ताः          |
| ७१२                               | =     | ब्रात्मणेश्नु वाकः            | 990               | 2     | अय होत्रं त्रिपशो:             |
| ७१८                               | 692   | सुरावनं चतुर्करचम्            | 990               | Ę     | समिद्रोऽअग्निहादशात्री         |
| ७३१                               | 29    | नवर्चे पाव गान म्             | Eco               | ९३    | वपाना पाज्याःनुवाक्याः         |
| ७२५                               | १     | यसमानाश्वनुर्ऋचम्             | 800               | १३    | पशुपुरोडाशानायाज्यानुवाकाः     |
| <b>७</b> २६                       |       | सोमवतांपितृरणंष ज्चः          | yee               | १५    | हिवषायाज्या चु वाक्या          |
| 9 <i>व⊱</i> ८                     | १३    | बहिषदंािपतृणातचः              | ०७६               |       | ग्रहाणं पुरोश्नु वाक्या पाज्या |
| 930                               | १८    | अग्निश्वातानायिकृणांचतुर्क्यः | ૭૭૭               | Sc    | सिष्ट क्रघागे पुरोश्नुवाक्या   |
| 9 ३२                              | 80    | आच्याजान्वित्यनुवाकः          |                   |       | याज्या                         |
| <b>७३</b> ६                       | 8     | सोमो राजेत्य ष्टची न्तुवाकः   | ઝ૭૨               | 90    | अधिना तेजसेति शस्त्रम्         |
| 980                               | 1 1   | सीसेनत चमित्यनुवाकः           | ७च्य              | 90    | इमं मे एका रशर्ची नुवाकः       |
| ०४७                               | १२    | क्षत्रस्पत्यनुवाकः •          | <b>७८</b> ई       | १४    | समिद्धो॰ अग्निएका द्शात्री     |
| <b>७</b> ५३                       | १२    | अवस्यः                        | ઝજ્ય              | १३    | वपादीनां याज्याः नुवाक्या      |
| e<br>१७                           | १७    | अस्याद्धामीत्यनुवाकः          | <b>७</b> फ्र      | ચ     | चिपशोः प्रयाज प्रेषा           |
| a É ०                             | 2     | योभूतानामित्यनुवाकः           | <b>૭</b> ૫૭       | १०    | वयादीनां भेषा                  |
| <b>०</b> ई १                      |       | र्त्याध्वर्यवं समाप्तं        | E00               | 89    | वनस्पतिस्विष्टक्कतोः वेषी      |
|                                   |       | अघ होत्रम्                    | 203               | ន     | निपशोः याज्या प्रेषा           |
| ₹8                                | 8E    | समिद्ध र्न्द् एका दशापी       | Co 3              | १२    | स्क्रवाकत्रेषः                 |
| र्ह                               | 682   | वणनां याज्या॰नुबाक्याः        |                   |       | इति स्चीपत्रम्                 |

विश्वामित्रपुरीयनवलदुर्गस्यव्यात्रपाद्यकाशकाश्मयन्त्रा लये मुद्धितम् विक्रमाब्दाः १४२४ शकाब्दाः १७४४ श्रावण शुक्का ३ वुधवारजीम् शन्तिः

# हरि:श्रीम्

# चलारोग्ध्यायात्रपत्र्वमेथमन्त्रास्तेषाप्रजापति नरेषिः

पञ्चात्मकं दिरपच साथने व दु रूपक मू स्वानंद दायकं क्रष्णं ब्रह्मं परं स्तुमः॥

अ॰ तेजो निस शुक्रम् स्तम्युष्या आर्थु में पाहि। देवस्य तास वित्तः प्रसृवे निश्वनी बीह्नस्यां पूष्णे हस्ती स्यामा देवे॥१॥ +

> नलागमंचोग्रसेनं धर्म पुत्रं युधिष्ठिर्म् वर्चनुर्भिरिध्याये रश्वमेधः समीर्यते

बाईसके अध्याय से ले पञ्चीस पर्यन्त अश्व मेघके मन्त्र तिन्हों को प्रजापति ने देखा। सर्वकामा राजा का अश्व मेधयज्ञतिस का फाल्गुए शुक्ता अष्ट मी को आरम्भहे॥

<sup>+</sup> ते-हि। अवि-म्। इं। आ-दे। उगारा

### जीनमायाज्ञवल्काय गिरित्रसादसंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके

अश्वमेधाद्गतिनीम द्याविंशोध्याय दूर्यते २२

का॰२१-४-चतुःसुवर्णिनिर्मित आमरणिवशेषिनिक कोयजमानकेकण्डमें वंधितेश्वस्युं तेजीसिइसमच्चकोपिदेशीएतिसिनिककोत्रातहीं मकेशन्त मेंपूर्णिह तिकरि अध्युं के अर्थहें वैणितंजीसीत्यस्य पा—अ॰सीवर्णिनिकंदिका। हे निक्ष तेजहे-आग्नेयत्वसै। श्वकं-और अग्निका वीर्यहें अग्निहेव ग्योग्मि स्थ्यावित्युपक्तम्य तासुरेतः प्रासि च्चनिहरण्यम्भविहिति श्वतेः। अग्नतं और वन्हितायमें अनुद्धिद्य(द्या) मानद्रवत्वाधिक रणत्व और दान करि अग्नतत्व प्रदानसै हिरण्यदा अग्नतत्वं म जन्त श्वायुं को आर्थवा श्वायुं का पालन करने वाला गोपायिता श्वतः याचना करताहं कि गेरी आयुं की रक्षाकरि यज्ञ समाप्तिय यन्त आयुं को प्रार्थनाकर्ताहं ॥का॰ २०१२ २० देवस्यत्वेत्यादिसर् मार्यन्तित्यन्तेन मन्त्रण चयोदशारित्वदर्भमपीद्विगुणा अश्ववं न्यनार्थ रश्वनारतेश्वर्भों ले ब्रह्मनश्वमित्यादि तेन-राथ्यासिम्यन्ति अग्वर्थना ब्रह्मा अस्याद्याता १०१० श्वा द हेतिहें- अ॰ इयमपित्याख्याना १०२४ ॥१॥

इमामगृग्णन् श्रानामृतस्य पूर्वः आयुं वि विद्येषु क्या। सा नीः श्रास्मिन्सुतः आवभ्वः ऋतस्यसामे न्सरमार्पन्ती॥२॥

संबत्तरः यस पुरुष हष्टा रशनादेवत्या विशुष्। इमारे इस य

समें बोहरशना उत्यना। केसीकियसके प्रसार को कहती अर्थात् य सप्रसारही यह कहिती। बोह कोंन कि यहीं में सुशल प्राजापत्यादिक जिस इस रशनाको यस के पूर्व आयुके प्रारम्भ में ग्रहण करते हुए जो पूर्वीसे गृहीता बोह रशना यहां उत्यन्त हुई इत्यर्थः॥३॥

अभिधा असि भुवनमिस यन्नासि धुर्ना । स त्वम् निवै स्वान् रहें सप्रथ सं गद्ध स्वाहा कृतः ॥३॥

का॰ २० १९ २० तं बधान देवेम्यः प्रजापतये तेन् ग्रुष्ठीति ४ ए० मन्त्र करि ज्ञह्मा से आज्ञापाया अध्वर्यु अभिधा असी त्यादि स्वगात्वा देवे म्यः प्रजापतयः इत्यन्तेन मन्त्रेण रशाना से अश्वको वांधे॥ लिङ्गोक्ता नि यज्ञ हीं बि अश्वोदेवताद्य स्य । हे अश्वजो त् अभिधा ओर सवीं का आश्रय है और नियमन कर्ना और जगतका धारण करने वालाहे। एवं विधः त् स्वाहाकार करिके हो माहुआ अग्नि को प्राप्तहो - के से अ गिन कि सवन रों के अर्थ हित विस्तार सहित वा सर्वतः तिर्यगृध्वी औ र अधः प्रथत ॥ ३॥

> स्गा ले देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्त्रभे भन्त्यामि देवे भ्यः प्रजापतये तेन राध्यासम्। तं वधान देवेभ्यः प्रजा पतये तेन राष्ट्रहि॥४॥ १स-म्ल्यान-हि। द्वाधा

हे अऋ तुरे देवता शें। शीर अजापितके अर्घ शापही से चलनेबा ला करताहं इतिशेषः । ब्रह्मन्नश्वम् सा-पं॰ ब्रह्मदेवता ब्रह्माणमाम न्नपते।हेब्रह्मन् देवताशेंशीर अजापितके अर्घ श्रश्वंधन् करताहं ति स अश्वंधनसे कर्मसमाप्तिस्पासिद्दको आप्तहों ऊँ॥तंबधान अध्व र्यु देवनं यजुः ब्रह्मायस्तोति।हे अध्वर्यो जिसे बाँधता चाहताहै तिस्य चको रेवताओं और प्रजापतिके अर्थवाधि तिस् अश्ववंधन से यज्ञस् माप्तिलक्षणा सिद्धिको प्राप्तहोगा॥४॥

प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्तामीन्द्रा निम्यो त्वा जुष्टं प्रो सोमि वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्तामि विश्वेभ्यस्ता देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्तामि सर्वेभ्यस्ता देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्तामिणे अर्थवन्तं जियां ध्रमित तम्भ्यमीति वर्षणः। प्रोमितः परः श्वा॥॥॥ +

का॰२॰१२३॰ नतः अध्वर्यु तडागादिस्या जल विषं जाकर तिसजलसे पांच मन्त्रों करिप्रतिमन्त्र से स्थ्य को प्रोक्षण करे ॥लिक्को क्र देवतानि पश्च १ पा-ति॰२ पा-पं ॰३ या- ह ॰४ प्राया- ज ० हे स्थ्य प्रजाप ति के अर्थ प्यारे तुमे सीचताई इस सीचने से प्रजापति केसे वीर्यको स्थ्य में स्थापन करे ॥तथा च श्रुति श्रात ० १३ १ १ २ प्र प्रजापित वें देवाना वीर्य वनमा वीर्य मेवास्मिन्द्धाति तस्मादश्च पश्चनां वीर्य वनम इ ति॥१॥ इद्राग्नी के अर्थ- हूँ इस से इन्द्राग्नी के से प्रोजको स्था-करे॥ श्रात ० १३ १ १ २ ६ इन्द्राग्नी वे देवाना मोजस्वितमा १ श्रीज एवास्मिन् धाति तस्मादश्चः पश्चना मोजस्वितम इति॥२॥ वायुके अर्थ- हूं इस से वायुके से वेगको- करे ॥श्रात ० १३ १ २ ० वायुके देवाना माशि-श्रो जव मे वास्मिन्द्धाति तस्मादश्वः पश्चनामाशिष्ठ इति- आशिशे वेगवन रः॥३॥विश्वेदेवा शों के अर्थ- हूं। इस से अश्व में पश्चको-करे।शत० १३ १ १ २ ए विश्वेदेवे हेवा पश्चितमा पश्च एवास्मिन्दधा

<sup>🕈</sup> घ-मि। ऋग्व-मि। क्वावा-मि। उगवि-मि। ऋग्वस-मि। स्वापी-मा। भागा। क्षा

ति तसाद्यः पश्र्नां यशस्वतम इति॥४॥ सवदेवता थों के अये वि य तुके त्रोक्षण करता हूं। इसमें सब देवता अन्वमें स्थापन करे।।शान १३.१.२.४. सर्वभ्यस्वा देवेभ्योजुष्ठं प्रोक्षामीति सर्वा एवास्मिन्देवताल म्बे अन्वायात यतीति॥ शाका ०२० २ १ श्रूद्र से वेश्यामें उत्यन्त ह-शापुरुष अध्वयुं करिषेरित चतुर्नेत्र स्वान में खेरके मुशल में हनन कर्ने सतियो। अर्वन्तमित्यादि वरुण द्त्यन्त मन्त्रको यजमान प्र तिपंदे। गायत्री यूर्वार्धे श्वस्तुति। पगर्धे लिङ्गोक्तदेवता। जो अर्व ना एपस्वाको मार्ने की इच्छा कर्ता वरुरा तिस अस्य मार्नेवाले की मारे। का॰२॰२९२ परोमर्नः परः श्वा इसमन्त्र से वेतस वक्ष क्वत कटक क रि मृतक खान को अञ्च के नीचें जल में तिरावें ॥ अञ्च को मार्ने की इछा करने वाला मनुष्यपरा भूतः (अथस्पदं नीत: नीचे परका औ र्श्वान परंकिया अर्थात् श्वानस्त्रसे अश्वकाह्नाही पराकृतः॥१॥ अगनये स्वाहा सोमीय स्वाहापा मोदीय स्वाही सविजे 3205 स्वाहा वायव स्वाहा विषावि स्वाहेन्द्रीय स्वाहा इहस्य-तेये खाहा मित्राय खाहा वर्रणाय खाहा गर्।

का॰२०:२:३:४: ततः स्थावर जलके सकाश्रासे अश्वकी अगिनके स मीपलाकर अगनपे स्वाहेत्येक काण्डिकात्मक अनुवाक करि प्रति मन्त्र एकवार ग्रहणकरीजिह्वासे स्तोकीय संज्ञा दश आज्या इति होमें अथ बा अनुवाकको आवर्तन-आवर्तन करि सहस्र आज्या इति होमें।। दश्र यजूर्ठिष १:२:४:५:६:७:०:४:६-पं•३:०-दे-ज•१०:हे-त्रि.। लिङ्गोक्त देवतानि।अङ्गतीत्यम्निः।सुनौतीति सोमः।अपांजलानां

<sup>†</sup> अ-हा।अव।सी-हा।इव।अ-हा।उव।स-हा।ऋगव-हा।त्रव।वि-हा।आव।इ-हा।ऊव।मि-हा। क्रुवव-हा।त्रुवोर्द॥

मोद्य मोद्यति हर्षयति मोदः।सूते स्विता। वातीति वायुः। वेवेषि व्याप्रोति विष्णुः। दृन्दः तीन्द्रः। हहतां वेदानां पति हहस्यितः। मिछाति स्त्रिख्यति मित्रः। हणोति भक्तं भज ते वरुणः। एता भिराहृतिभिर्तेभ्यो द्रशदेवेभ्योः श्वंददाति तथाचञ्चतिः १३:१-३:३ एतावन्तो वे सर्वेदेवासे भ्य एवेनं जहोतीति॥६॥

अ०३ हिङ्काराय साहा हिङ्काताय स्वाहा क्रन्देते स्वाहा वक्कन्हाय स्वाहा प्रोथते साहा प्रशिषाय स्वाहा ग्रन्थाय स्वाहा प्राताय स्वाहा निविष्ठाय स्वाहोपविष्ठाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वर्लाते स्वाहासीनाय स्वाहा प्रायानाय स्वाहा स्वपेते स्वाहा जार्यते स्वाहा क्रजेते स्वाहा प्रबंदाय स्वाहा विज्ञमीमाणाय स्वाहा विचृतायस्वाहा सर्वे होनायस्वाहोपित्यताय स्वाहायना यस्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥०॥

का॰२०-३-२-हिङ्काराय साहेत्याहिकों के अर्थ उद्धार किये हुए हिश्ताण गिन में प्रति मंत्र प्रक्रम संज्ञक उनं चास होमों को होमं॥ अश्वस्ये को नपचाश चे षितानि (व्यापारा) किएड का द्वयात्म के नानु वाकेन- वे यज्ञ षि। हिङ्काराय(हीं सता-हिंकार्) तिसके अर्थ साहा(हिवर्र नम्॥१॥ हिङ्कार (कियाजिसने हिङ्कार् तिस- नम्॥२॥ क्रादन् (बजा शब्दकरता।३ अपवक्रन्दन् (नीचे से वद्धा शब्दकरता॥४॥प्रोधन् (घासरवाता हु आफु रिवोलता॥४॥ प्रप्रोध- प्रकृष्टेन प्रोधित॥६॥ गन्धलेता॥ ०॥ आखाए। करता॥ ६॥ निवेशकरता॥४॥ उपवेशकरता॥१०॥ सन्दित (वरावन टापसारता॥१९॥ बल्यान् (क्रूमता॥१२॥ आसीनः - चुपचापस्वडा॥११ ष्पनकरता ॥१४॥ सोताह्व त्या ॥१५॥ जायत् ॥१६॥ क्जता॥१०॥ प्रवृह्य । १०॥ जम्मार्च लेता॥१४॥ विषोषेणा सीप्तिमान् ॥२०॥ संगत श्रारीर्॥३१॥ उ पस्थित॥२२॥ २५यते(१५यनः - घरकर्ता॥२३॥ प्रक्रसम्यते(क्र्रा-उक्ल ता॥२४॥अ।

> यते खाहा थावंते खाहो हावाय खाहो द दुताय खाहा श्र काराय खाहा श्रकताय खाहा निष्णाय खाहोतियता य खाहा जवाय खाहा बलाय खाहा विवर्त मानाय खाहा विवृत्ताय खाहा विध्नचानाय खाहा विध्नता य खाहा श्रश्रूषमाणाय खाहा श्रखते खाहे समाणा य खाहे क्षिताय खाहा वृक्षिताय खाहा निमेषायखा हा यदित तस्मे खाहा यत्यबति तस्मे खाहा यन्मूचे करोति तस्मे खाहा कुर्वते खाहा हाताय खाहा ॥ ॥

ग्नीनियन्(धीरे-धीरे खाभाविक चलना ॥ २१॥ धावितिकिसी वस्तुकी शोडी चलना॥ १६॥ उद्राव (श्रिधिक गिनि जिस्की ॥ २०॥ उद्दु-त (श्रिधिक मागता ॥ २०॥ श्रू इतिक रोति (सिंह फुङ्कार्क रता॥ २०॥ किया जिसने श्रूकार ॥ ३०॥ वेठता॥ ३१॥ उठता॥ ३२॥ जवते- वेगवान् ॥ ३३॥ वल जिसें है ॥ ३४॥ विवर्तमान्- इथर् उथर् लुठता॥ ३५॥ विञ्चल इथर् उथर् लुठताहु श्रा॥ ३६॥ कम्पना ॥ ३०॥ विध्य पते में। विश्वतः (कांपकर गिरता॥ ३०॥ सुनने की इक्का करता॥ ३४॥ सुनता॥ ४०॥ ईक्षमा ए० दे-रवता ॥ ४१॥ देखता हु श्रा॥ ४२॥ वीक्षित-विशेषेण देखता हु श्रा॥ ४३॥ मुलक भारता॥ ४४॥ जो कुक्क खाता त स्मे॥ ४४॥ जो जला दिक पीता तिस् पान करने वासे के अर्थ ॥४६॥जो मूच करता तस्मे मूचकर्ते॥४० करता॥४०॥ करताहुआ। तस्मे खाहेति सर्वच॥४४॥इत्यकोन पञ्चाशास्त्रक्रमा ॥०॥

स॰ ४ तत्सिवतुर्वरेण्य भर्गा देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्र चोत्यात्॥ ४॥

षडुचः स्वितः देवत्यागायच्यः सावित्रीणामिष्टीना याज्यानुवा क्याः॥प्रथमा व्याख्याता ३.३५.॥४॥

हिर्गपपाणिमृतये सवितार्मुपह्नये। सचेना दे

मेथातिथिहश्च। मं रक्षा के अर्थ सविता को आह्वान करताई। केसेस विता को कि हिर्ण्य पाणि जिस्का। यतः वोह सविता चेतियता(सर्वज्ञ। देवता। परं > ज्ञानियों का स्थान ॥१०॥

देवस्य चेतंना महीं त्र संवित्त हैवामहे। चुम्तिर्ध स्त्यरी धसम्॥११॥

हम सविना देवना की सुमिति (शोभना बुद्धि) को प्रकर्षण प्रार्थनाकर तेहें। केसे सविना की किचेतनः (चेतना। केसी सुमिन को कि वडी सत्य (अनम्बर) है धन जिस का वा सत्य को साधन कराती॥ ११॥

सुषुतिर्वं सुमतीरधी गृतिर्वं सिव्तुरीम है। ज देवाये मतीविदे ॥१३॥

हम स्विता द्वता की शोभन स्तुति शोर दान की त्रकर्षेण याचना कर्ने हैं। केसे स्विता की किशोभन मति की वहाता। तथा स्वीं की

#### मतिको जानता ॥१२॥

गृति हैं सत्पतिं महे सिवितार् मुपेह्व ये। श्रास्वं देव

में देवता शों के नर्पणार्थ सिवता को आह्वान करता शोर पूजता हूं। केसे सिवता को कि दान को देता।श्रेष्टों का पालक।शाभिमु ख्या न कमी को शाज्ञा देता॥१३॥

देवस्य सिवतुर्मितिमास्वं विश्वदेव्यम्। धिया भगे म

स्विता देवता की मित(बुद्धि) प्रति हम बुद्धि से भग(धन)को याचना करते हैं अर्थीत् स्विता देवता की बुद्धि हमारे विषे दान तत्पराही किसे भग को किथन करि सर्वा के आज्ञा देनेको समर्थ। सब देवता औं के अर्थिहत। धने नेव देवतर्पणादित्यर्थः॥ १४॥

अगिन छ सोमेन बोधय सिम्यानो असेर्यम्। ह्याहे वेषु नो स्थन्॥१६॥

तिस्तः स्विष्ठ कृति पुरेश्तुवाक्याः। अपिन देवत्या गायच्या यथा संख्य (क्रमं) सुतम्भरिवश्वामित्रविश्वरूपष्टशः। हे अध्वेषी तू भले प्रकार दीपन करि के स्तुति से अपिन को अवगतार्थ करि। केसे अपिन की कि मरण धर्म रहित सो अपिन वोधित हुआ हमारी हवियं देवताओं। के विषे वारण करे यह उसका अधिकार है। १५॥

स हंव्यवाडमेर्त्य उशिग्द् तश्चने हितः। अगिनर्धियास मृग्वति॥१६॥ वोह शानि बुहिकरि देवता छों के साथ हिवरीन के शर्थ एकी है कैसा है शिनिक हिवयों का वोटा। मरणहीन। अशिक्-कामनीय वामेधा वी। देवता छों का दूत। चनोहित:-अन्त के अर्थहित-हिव रूप अन्त्रके भक्षण के शर्थ स्थापित॥ १६॥

अगिनं दूतं पुरो देधे हव्य वाह्मुपं बुवे। देवाँ २॥ आसी

जिस अग्निको में पुर्तः स्थापन करता हूं तिस प्रति कहिता हूं क्या कि हे अग्ने इस यज्ञविषेत्रदेवना ओंको समन्तात् सादन करि। के से अग्निम को कि दून देवता ओं हविका वोढार ॥१०॥

अनीजनो हि यवमान् सूर्य विधारे शक्तेना पर्यः।गो

अहण (अहण) त्रसहस्य भ्यां हष्टा पवमान देवत्या पिपीलिका मध्या हातिर तुष्टु प्। पवमान स्तुतिः। हेपवमान तूने स्र्येको उत्यन्त्र कियाहे सामर्थ्य में जल को विशेषण यारण कियाहे किस हेतु करि कि गोलों की जीविका का हेतु जल को थारण कियाहे तिन्हों के हिव से यज्ञ नि-ष्यत्ति शोर प्राणियों के जीवन से। केसाहे तू कि पुरन्थ्या रहमाण अब हात स्थापन करनेवाली धाराष्ट्रों से प्राप्त होता अर्थात् द्रणापवित्र से होण कल शाको प्राप्त होता ॥१०॥

अ १ विस्मीता प्रमः पितामी । सि ह्यो । स्पत्यो । सि मयो । स्पर्धा सि सि सि रि वाज्यसि हर्षासि नुमर्गा शिस्। ययुर्नामिसि शिख्नीमा स्मादित्यानां पत्वानिहि देवा आशापाला एतं

ना॰ २० २ १४ नीसरी सावित्री इष्टीकी समाप्ति में अध्युष्टी यज है माने। अश्व के दक्षिण कर्ण में विसूमात्रित मन्त्र को जंधें ॥ अश्व देवतं यजुः। हे अश्वत् माता प्रायनिक दिविके सकाश से समर्थ हैं। अधनाम भिर्व्व स्तोति। तू अख मार्ग को व्याप्त होता वा व्याप्त है। हय-चलता है। अत्य (सतृत गामी)है। मय (चलता वा सुखरूप) है। अपवीर चलता वा वे रियों को मार्ता है। सिन्सिन्य करिभले प्रकार प्राप्त होता) है। वाजी (गित शील वा पक्षांवाला)है। हथा सीचनेवाला है। नृमणा(यज मानों में मनर्वता है। ययु (चलता श्रम्भेधीय श्रम्व) है। किंच नामकरिशिप्र(सनको क्रया करनेवाला है। एवंविधिनामा तू आहि त्यों अर्थात् देवतार्शिके मार्गको प्राप्तहो। का॰ २०.२.१२ देवा आशा पाला इति चतुर्विशाति वार्षिक अश्वशतमध्यस्थ ईशान दिशामें उ त्सृष्ट अश्व के रक्षक नरों को शिक्षा करि नियत करें केसे नरें। को कि ति-ननेही अनुचरी संख्यक अर्थात् शत १०० राज पुत्र शत १०० क्षित्य-पुत्र शत १०० सूत ग्रामणी(सूत-अश्वपोषका ग्रामणी-मुख्यतिन्हेंके) पुत्र शत १०० सात्र संगृही तयों (सतार आयव्यय अध्यक्ष निन्हें के पुत्र क्रमसे कविनिषङ्गिः कलापि विणिडनः अर्थात् राजपुत्र कव चि स्विय पुत्र खद्र महित स्त्यामणी पुत्र इषु थिमन्त सात्र संगु हीत पुत्र वंशादि दंग्डधराः वडवा शोर जल स्वान से अन्य टीलना

<sup>+ि</sup>क्दि। अगदे-तू। द्वाद्-न्तिः। उनद्मा अर नर्-तिः। त्रनाद्-हा। आना १५

वर्षभरि आश्वका रक्षण नवनक यन मान वावाना(प्यारी राणीके साय शयनकरे साविजीकरे वीणागान पारिसव शस्त्रकापाठ अपेर धृतिहोम इत्यादि सेयमिति स्त्रार्थः। देव देवतं अधिक भाषामादि णः पालयनीति आशापाला हे देवा तुम इस अश्वकी रक्षाकरें की से को कि याग के अर्थ मो क्तित (पोक्षण करि संस्कत। राज पुत्रा विकही आया पाला हें तदुक्तं पातं वे तल्या राजपुत्रा आशा पाला से भ्य ए वैनं परिद्दानीति शत ०१३ १ ६ २ ।। का ०२० १३ ४ सूर्य असाहाएपर अगिन होम से पहिले अगिन होबार्य उद्भृत आहवनीय में चतस्व ४ धृति संज्ञा आहुति प्रति मंत्र वर्षे पर्यन्त होमें एवं चलारिंश द्धिकाच तुर्दशशती १४४० होतीहै- तथाच श्रुतिः संवत्सर्मा इतीर्जु होति षो उपानवतीरेता वारअभस्य बन्धनं तामिरेवैनं बध्नातीति पात रश १ ६ २ ॥ चत्वारि यजूबि १ ३ दे- छ०२ दे-पं०४ दे-ज॰ अगिनदेवत्या नि।चतुर्घमञ्चान्ते स्वाहाकार् श्रवणात्रिष्वपि स्वाहाकार्ः अबोज्यः। अर्थ प्रतुच्यते-हे अर्घ यह रमणतेरा हो॥१॥ यहां तुम रमणकरी॥२ यह तेरा सन्तोषहो ॥३॥ इस यज्ञ में निजयर्ण हो साहा ॥ १४॥ काय खाहा करेंमे खाहा कत्मरेंमे खाहा खाहाधिमाथीता य साहा मने गुजापतये साहा चित्तं विशातायादित्ये स्वाहा दित्ये मुद्धे स्वाहा दित्ये सुमृडी कायें स्वाहा सरस्व त्ये खाहा सर्खत्ये पावकये खाहा सर्खत्ये रहत्ये खाह पूर्वा साहा पूर्वा प्रयुक्तियु स्वाहा पूर्वा नर्धिवाय स्वा हा तर् साहा तर्रे नुरीपाय साहा तर्रे पुरस्पायसा

हा विश्वां स्वाहा विश्वां निभूप्पाय स्वाहा विश्वां वे शिषिविष्ठाय स्वाहा॥३०॥

का॰ २० ४ ४ २ ५ चारि ४ अपाध्वरिक श्रीद्रमणें को होमिके काय खाहे-त्यान्य मैथिक तीनि उद्गमणें को हो में अत श्रीष्ट्रमण हो मके अन्तर सीक्षणीया शेष को समाप्तकरि क्षणजिनदीक्षा तत्रज्यवेशनान्ताक रियेहै।सप्ताह प्रचर्नीति प्रात १३:१:७:२: श्रुतेः सप्ताह दी क्षणीया करिये है तत्रप्रति दिवसका करिय कहिये है अध्वरदी क्षणीया केचा रि ४ श्री न भणें (आकृत्ये प्रयुजेत्यादि ४ ० ) श्रीर तीनि ३ नीनि श्री म्बमिधिको (कायस्वाहेति काखिका पिंत प्रति दिवस अन्य-अन्य हिं पाइ अमेरा एवं सात असि दिवस हो मिये। कायस्वाहे तिक खि कामें पिरत सात विकों के मध्य सात दिवसें विषें कमेराएक राक वि क होमिये है नहां रूसरे विकके तीनों मन्त्रों की आदि में खाहाकार 🗒 है 🕂 । श्री द्रुभण संज्ञानि पज्र र्हेषि लिङ्गोक्त देवता निन्ताय- त्रजापतिके श्रर्थ सुद्गतमस्तु॥१॥ करेंमे-त्रजापति- मस्तु॥२॥ कत मस्मे-त्रेष्ठत्रजा पति भी ३॥१॥ ज्याधान को अधीत(प्राप्तके अर्घ ॥१॥ मन विवे वर्तमीन २॥ सर्वो के चित्त साक्षि प्रजापति के अर्थ ॥३॥२॥ अरविराडता के अ १॥पूज्या अदितिके अर्थे ।॥२॥सुरवित्री अदितिके अर्थ ॥३॥३॥ स-रखिति वागधिष्ठाची के अर्थ ।।१॥शोध्यिची सरस्तती के अर्थ ।॥२॥ बडी सर्खतीके अर्थ ॥६॥६॥ पूषाके अर्थ ।॥१॥प्रगत पंथा तव भव प्रप थ्यः पूषाके अर्थ ।।२॥ नरको उत्पेन शब्द यति पूषाके अर्थ ।॥३॥४॥ वशातन् करने बाले के अर्थ । ॥१॥ तुरीय - वेगको रक्ता करने बाले के

अर्था ।। २॥ वहुरूपी लष्टा के अर्थ ।। २॥ है। न्यापक विष्णु के अर्थ ।। १॥ निभूषप (नितरं भूला - मस्पादि अवतार करि रक्षा करने वाले। विष्णु के अर्थ ।। २॥ शिपिविष्ठ (पष्ठ - प्राणियों में अन्तर्यामि रूपेण प्रविष्ठ )विष्णु के अर्थ ।। ३॥ १॥ १॥ १॥। २०॥ प्राणियों के अन्तर्यामि रूपेण प्रविष्ठ )विष्णु के अर्थ ।। ३॥ २॥॥ २०॥

विश्वी देवस्य मेनुमर्तो बुरीत स्ख्यम्। विश्वी ग्यः ईषु

का॰२०४४-४० सातमी हिस्णीया में यह विशेष है कि प्रतिहि वस चारि ४ आधिरिक खोहुभणा हो मते हैं तिन चारों के स्थान में के ६ आग्निक आकृतिं प्रयुजमिन छं स्वाहित ११.६६ हो मिके खो र आश्व मेधिक तीनि विष्णेव स्वाहेत्याहिक हो मि विश्वोदेवस्य दशमे खोहुभण की हो में इति। व्याखाता ४. ७.॥२१॥

श्रा ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्च्सी जायतामा एष्ट्रे राजन्यः श्रूर इष्व्यागितव्याधी महार्यो जायता होग्ब्री धेनुवी होन्द्वानाश्रः सिन्नः पुरेधियीषा जिष्ण रेथेष्टाः सभयो पुवास्य यजमानस्य बीरो जायता निकामे निकामे नः पुर्जन्यो वर्षतु फलवत्या न शोषध्यः पच्यन्ता योगक्ष्मो नः कस्पनाम्॥२२॥

का॰ २० ४ ४ १९ क क्णा जिन दी सा में अपरम्भ करि के उर्वा विषे न यो दश समिदाधान पर्यन्त कर्मकरि अध्वर्य ही अपन हान् यहज पे जत्म गीपस्थान काल में एक आचार्य आन्त्रहान् इस जपके व हा करते हैं यहा अप के उत्सर्ग काल विषे अर्थात् विभूमी नेति १४ जपके अनन्तर ॥ लिङ्गोक्त देवता महीवरमते उत्कृति छन्दः। हे ब्रह्मन्
हमारे हेश विषे ब्रह्मवर्चसी (यज्ञाध्ययन शील) ब्राह्मण उत्यन्त्रहो ।
शोर सिवय ऐसा उत्यन्त्र हो। केसा कि ग्रूरः (पराक्रमी) शूर विक्रानो शर यित ग्रूरः । इषव्य (वाणों से वीधने वाला वावाण विद्या कुशल । अतिव्या धी (श्रुमेदनशीलः। महार्थः (एक सहस्र की जीते वाह महार्थः। दुग्थ पूरियवी थेसुः उत्यन्त्र हो एष्ट्रे इति सर्वव सम्बन्धः। दृष्य (वेल) वहन शीलहो । अश्व शीष्रगामी उ०-हो। स्त्री पुर्रिधः (सर्व गुण सम्यन्त्र शरीरको धारण करने वाली उ०-हो। रथ में स्थित युपुत्सु नर्जयन शील उन्हे। इस्र यजमान कायुवा समर्थी सभाविषे योग्यवी र पुत्र उ०-हो। किंच हमारे र प्रविषे पर्जन्य (मेघ) निरन्तर कामना में वर्षे। हमारे यवाद्या शोषधी एँ फल युक्ता (खयमेवपका हों वें। हमारा योग सेम- योग कि र पुक्त क्षेमः यो ग (अल्लब्ध का लाभ) क्षेम (लब्ध का परि पालन्त्र क्रुप्तहो॥ २२॥

अ०० प्राण्य स्वाही पानाय स्वाही व्यानाय स्वाही वक्षेषे स्वाही श्रीवीय स्वाही वाचे स्वाही मनेसे स्वाही ॥२३॥

का॰२० ४ ३१ आज्यादिकां का प्रति प्रहर् विषे एक-एक को क्रमकरिके सर्वराच उत्तर वेदिस्य अग्नि में होमकरे प्राण्य खाहेत्यादि हादशक रिडकात्मक अनुवाकींस रिकंट्या आवर्तम् कि प्राण्य खाहेत्यादिक एक शता य खाहेत्यन्त मन्त्र गणको आवर्त-आवर्तकरिके स्वे एन मिति दितीया ग्र हण से हो मिक्रिया का सब एनिका संयोगकरिये है ततः प्रथम याम में घृत से यागहे दूसरे में सक्तु ओं से तीसरे में धानों से चोचे में लाजा से एक स्मे इति हाद शे अनुवाके ३४ एक से खाहा हा भ्या थ स्वाहेत्यन निभ्यः खाहा चतुर्भः स्वाहा पञ्चभाः स्वाहा षड्भ्यः स्वाहा सप्तभ्यः स्वाहा अष्टभ्यः स्वाहा नव भ्यः स्वाहे त्येव माद्यो मन्त्राः अपिटत हैं परन्तु एक-एक केउच्य करिकेश-त पर्यन्तों का प्रयोजन हैं एको नए जुहो ती ति प्रात •१३ २ १ ५ अति से। स्यु-ष्टा (एवि)की समाप्ति विषे च्युष्ठा ये स्वाहे ति एक घृत की आहति को औरस् र्यके उदय में स्वर्गाय स्वाहे ति हो में इति स्वार्थः ॥ ति द्वो के देवता नि यज् श्रीष। प्राणादक दन्द्रिय वेवाः॥ १३॥

अ दे दिशे स्वाहार्वीचे दिशे साहा दक्षिणांचे दिशे साहार्वी चे दिशे स्वाहा प्रतीचे दिशे स्वाहार्वीचे दिशे साहोदीचे दि शे साहार्वीचे दिशे स्वाहार्थी दिशे स्वाहार्वीचे दिशेस्व हार्वाचे दिशे स्वाहार्वीचे दिशे स्वाहार्थी थ

अ०१० श्रद्धाः स्वाही बार्भ्यः स्वाही हकाय स्वाहा तिर्धन्तीभ्यः स्वाहा स्विन्तीभ्यः स्वाहास्यि मानाभ्यः स्वाहा कृष्यीभ्यः स्वाहास्यि भ्यः स्वाहा पार्थाभ्यः स्वाहार्णवाय स्वाही समुद्राय स्वाहो सिर् रायः स्वाहो॥२५॥

प साही दिने साही दिग्भ्यः साहाश्रीभ्यः साही वेर्धे दिशे सा

# द्दार्वीच्ये दिशे साही॥२०॥

- नश्चिम्यः खाहा नश्चित्रयेग्यः खाहाहार्गनेग्यः खाहार्थः मासेग्यः खाहा पासेग्यः खाहार् क्रियः खाहार्गनेग्यः खाहा हो संवत्सराय खाहा द्यावाप्रथिवीभ्याः खाहा चन्द्राय खाहा स्पीय खाहा रिषमम्यः खाहा वर्षम्यः खाहा ह द्रेग्यः खाहा क्रियम्यः खाहा महन्त्रयः खाहा क्रियम्यः खाहा महन्त्रयः खाहा क्रियम्यः खाहा महन्त्रयः खाहा क्रियम्यः खाहा क्रियम्य
- ज्य १ पृथिये साहान्तरिकाय स्वाही दिवे साहा सूर्यीय साही च न्त्राय साहा नक्षेत्रेम्यः साहाद्याः स्वाहीषधीम्यः साहा वन् स्पतिम्यः साही परिस्रवेभ्यः स्वाही चराच्चरेभ्यः स्वाही सरीख येभ्यः साही॥२४॥
- अन्११ असेवे खाहा वसंवे खाहा विसुवे खाहा विवेखते खाहा गण-श्रिये खाहा गणपत्ये खाहा भिभुवे खाहाधिपत्ये खाहा श्रिया खाहा सर्वसर्णय खाहा चन्द्राय खाहा ज्योतिषे खा हो मलिझुचाय खाहा दिवा पत्रयते खाहा ॥३०॥
- अ॰१६ मधें विस् मार्थवाय खाही श्रकाय स्वाहा श्रचेये खाहान भेसे खाही न भस्याय खाहे षाय खाहो जीय खाहा सह से खाही सहस्याय खाहा तर्पसे खाही तपस्याय खाही थे हसस्पत्रये खाही॥३१॥
- अ १७ वाजीय स्वाही प्रस्वाय स्वाही प्रजाय स्वाहा कर्तवे स्वाहा

सृः साहो मूर्भे साहो व्यश्विने साहान्त्योय साहान्त्यो य भोवनाय स्वाहा भुवनस्य प्रतये स्वाहाधिपतये स्वाहा हो प्रजापतये स्वाहो॥३२॥

अ०१० आर्यु ये सेने कल्पता थे खाही पाणे यसेने कल्पता थे स्वाही पानी यसेने कल्पता थे खाही ज्यानी प्रसेने कल्पता थे खाही दानी प्रसेने कल्पता थे खाहा समानी प्रसेने क ल्पता थे खाहा चक्ष्य यसेने कल्पता थे खाहा सोनी यसे कल्पता थे खाहा वाग्यसेने कल्पता थे खाहा मनी यसे ने कल्पता थे खाहा ज्योति यसेने कल्पता थे खाहा खुसेने कल्पता थे खाहा ज्योति यसेने कल्पता थे खाहा खुर्य सेने कल्पता थे खाही यसेने कल्पता थे खाही प्रसे यसेने कल्पता थे खाही यसेने कल्पता थे खाही प्रसे

गु॰ १४ एकेसे साहा हाभ्या थ्रं स्वाही प्राताय स्वाहे के प्राताय स्वाही हो खु होंचे स्वाही स्वर्गीय स्वाही ॥३४॥ द्रितसर्हे हिताया मेको नविहें शो : नुवाकः १४ प्रतिश्री खह्त य नुषि माध्यन्दि नी या यां वाजसने यस है हितायां ही घेषा है द्वाविहें शो ध्यायः॥२२॥

प्राच्ये।दिग्देवताः॥२४॥अपद्धाः। जल देवताः॥२५॥वाताय। मेघोपयोगि-देवताः॥२६॥अग्नये।आग्न्यादयः प्रसिद्धाः॥२०॥नक्षेत्रेभ्यः। न स्वाद्यः कालाधिस्राज्यः॥२०॥ष्टिय्ये।एथिव्याद्यो लोकाधिशा ज्यः॥२४॥असवे।अस्वाद्यश्च॥३०॥ मध्वे। मध्वाद्यो मासाधिस्र तारः ॥३१॥वाजाय। वाजारयो उन्नाधी शाः॥३२॥ शायुः यक्ते नाश्वामधी नायुः कल्पताम् एवमपे अपि प्रार्थना मन्त्राः॥३३॥ एकस्मे।संख्या धीशाः। व्युष्टीरात्रिः स्वर्गो हिनम् रात्रिवे व्युष्टिरहःस्वर्गो उहारात्रे उएव तत्त्रीरणतीतिश्रुतेः १३:२:१:६ ॥ प्रारणाद्यो अश्व मेधस्या वयः विनो वयवाः सच प्रजापते खयवः स श्रात्मन द्त्यात्मेवस्तूपते इ ज्यते द्रति भावः सर्वमिदं यद्य मात्मेति श्रुतेः॥३६॥ श्रीवेदार्धप्रदीयेन तमोहार्द् निद्यारयन् पुमार्थाश्रवारोदेयाद्ध मीपुत्रीयुष्टिष्टिरः २२

इतिगिरियर्भाष्येएकोनविर्धेशेष्नुवाकः १४ श्रीमच्छुक्तं यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी शार्बाध्येद्धव्या प्रपादान्व य विश्वामित्र पुराधिप श्रीमञ्जयिकशोर देव वर्म्मान्मज रोविन शे यनुपति गिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदी पे गिरिधर्माष्ये अश्व मेथा इति व णनो नाम द्वाविर्धेशोध्यायः॥२२॥

हिरिश्योम् जीनमीयसपुरुषाय पञ्चात्मकंद्विरुपंचसाथने बहुरूपकम् स्वानंद दायकंक्षणं बह्मरूपंपरंस्तुमः २३ भार हिर्ण्यगर्भः समबर्तनाये भूनस्य जातः पतिरेकं आसीत् स दीधार पृथिवी घामुतेमां कस्मे देवायं हविषा विषे माधा

### जींनमोयाज्ञवल्काय गिरिष्ठसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके जयोविंशोग्यमध्यायोवर्ण्यतेशाश्वमेयिकः १३

द्वाविषोहोत्म मन्त्रा स्त्रयोविषो ग्रथ्यायेषि शृं कर्मीच्यते का॰२॰ ५ १९२ । प्रातः काल दूसरे दिनमें उक्च्य संस्थादिवसहोताहें नहां महिम संज्ञक हो प्रहोंका आगन्तुत्वसे आग्रयण उक्च्य के मध्य में ग्रहण करे एतन राग्य को क्च्या वागन्तुस्थानं ग्रहाणामिति वचनात्) होनें। के मध्य में पूर्व महिमान को सोवर्क उल्लाक करिके ग्रहण करें।। व्याख्याता १३०४।।१॥

> जुष्याम गृही तो गिस जुजाप तये त्वा जुष्ट गृह्ण म्येष ते पोनिः सूर्यस्त महिमा। यस्ते ग्हेन्संवत्सरे महिमा से म्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्ते दि वि सूर्य महिमा सम्बभूव तस्मे ते महिम्ने प्रजापत्रयेख हो देवेश्यः॥२॥ + उ-मि। अगए-मा। इगय-भ्यः। उगारे॥

प्रजापत्यं यजुः। उपयाम॰ प्रजापित के अर्थतु क् स्वित को हे यह यह ए करता हूं ॥का॰ ४० ५० २६० एवते पोनिरिति यह सादनम् ॥पा-वि०। यह तेरास्वान तेरी महिमा(प्रक्ति) स्यः दीपस्येव प्रमा ॥का॰२०००० १६० पूर्व महिमान यह को हो में वषर क्रते सर्व हतम् ॥देव देवत्यं पजुः। हे महिमन् जो तेरी महिमा दिवस शीर संवत्सर निमित्त विषे उत्पन्न हुई वायु शीर शन्तरिक्ष विषे जो तेरी महिमा उत्पन्तदिवि शीर स्-ये विषे जो तेरी महिमा उत्पन्त तिस महिमा प्रजापित शीर देवता शो केशर्ष साहा-सुहत मस्तु॥२॥

अ॰२ यः प्राण्तो निमेषतो महित्वेक ग्रह्माना जगतो ब्रम् वे। य र्षेपे श्रम्य द्विपह्त्रतुष्यदः करेमे देवाये हविषी विधेम ॥३॥

का॰२०-४-२ दूसरे महिमान ग्रह को राजत उल्खल करिके ग्रहणक रेणहिरएप गर्भदृष्टाक देवत्यात्रिष्टुप्।तिस प्रजापित देवता के अर्थह-मने हिव दिया।तिस किस के कि जो प्रजापित जीवन करते निमेषण्(द गादि इन्द्रियों के च्यापार्) करते अर्थात् सचेतन जगतका एक एव राजा दुआ तिस महित्व(महाभाग्य) करिके। और जो इस दिप द्सा नुष्य पक्षी आदिकों) और चतुष्यदहस्ती गवादिकें। प्राण्जातका ऐ-व्यय करता है ॥३॥

उपयामग्रही तो गिस युजापेतये त्वा जुष्टं गृह्णम्येष ने योति-श्वन्द्रमास्ते महिमा। यस्ते रेशि संवत्सरे महिमा सम्बभ्व यस्ते पृथिव्यामग्ने। महिमा सम्बभ्व यस्त नक्षत्रेषु चन्द्र-मिस महिमा सम्बभ्व तस्मै ने महिम्न श्रुजापेतये देवेम्यः स्वाह्ने॥४॥ १उ-मि। अश्य-मा। इश्य-हा। उश्य

जपया मेति व्याख्यातं यजुः २॥सादयति॥या-जर्शंन्द्रमा तेरीमहिमा॥ का०२०।७।२६ वपायागके अन्तमं दूसरे महिम्न करिके पूर्व वदिति स वंद्रत महिमान को हो में॥यजुः।हे महिम्न एवि और संवत्सर विषेजो तेरीमहिमा० पृथिवी और अनि विषेजो। नक्षत्र और चन्द्रमा विशे जो। सर्व व्यापक जो। तिस महिम्न भजापति और हेवता औं के अर्थ सा अ०३ युक्तिने ब्रथमेर्षं चरेनं परि तस्युष्ः। रोचनो रोचना दिवि॥४॥

का॰ २० ४ ११ रपम्ब को रथ में जोड़े। मधु छन्दी हसा आदित्य देवत्या गायनी। कमी घे स्थित ऋतिज लोग ब्रध्न (आदित्य) की रथ में जी डते हें + । कैसे ब्रध्न कि क्रोध रहित वैदिक कर्म सिद्धार्थ सर्व च चल ते को। जिस बुध की दीप्ति एँ आका श में प्रकाशें हें वा चन्द्र गरादी वीन रीविएं सूर्य की भाकरि प्रकाशें हैं ॥॥॥

युक्तन्यस्य काम्या हरी विपेक्षसार्थे। शोर्ण धृष्णू नु वाहंसागई॥

का॰ २० १ १९ इतर तीनि अश्वों को जोडें ॥ गायभी अश्वसुतिः। ऋति के जाः हरी अश्वो रय में जोड ते हैं। के से कि रूस अश्वमेधिक अश्व के काम सम्पादनी नहीं है एक रथचलान का शता रण निवान के मुंदी र की गृहण करने वा विविध हैं पक्ष जिन्हों के पदाविरित शकुनिना-काम सम्पादनी नहीं है एक रथचलाने की शक्त इति विपक्षसा(शरी

यहाती ग्रापा श्रेगनी गन्यिया मिन्द्रस्य नुन्वम्। एत थ स्तीतर्नेन युथा पुन्रख्मावतियासिनः॥णा

‡ बेतेगीतेकर्मणः इतियास्कः निरु॰ २.६ का०२० ५ १४ चारें अन्वें करि युक्तर्य की अध्यु यजमान आरेह ए करि तडागा दिजल प्रतिजाकर जल विषे अञ्च के प्रविष्ठ होने में यजमान प्रति पढे ॥ इहती अश्वसुतिः। वातसमानवेगो ग्याजिस-कारणजतींकाञ्चागनीगनशत्यये गया श्रीर इन्द्र के प्यारे शरीरकी अत्य

षें गमा और इन्द्रके पारे शरीरको अत्यर्थ गया अतः हेस्तातः (अ ध्वयी) इस हमारे अऋ को इस मार्ग करि कि जिस मार्ग करिआया-फिरि निसी करिलोटा शो॥॥॥

> वसंवस्वाञ्चन्तु गाय्वेण छन्देसा रुद्रास्त्वाञ्चन्तु वेषुभे न इन्द्रसादित्यात्ली ज्ञनु जार्गतेन इन्द्रसा। भूभेवः ख्-लीजी अञ्चाची अन्यव्ये गव्य ग्एत दन्त्र मत देवाएत दन्त्र मिं प्रजापते॥ ७॥ †

का॰२०.५.१५ जल प्रदेश से देव यजन प्रति आये रखसे छूटे अखको महिष्याधाः नीमांपित्रएँ यथाक्रम अञ्चके प्रवीदिको के घृत से चुपरें महिषी पूर्वकाय के। वसव इति बाबाता देह मध्यको रुद्रा इति परि हका पश्चाद्रागको आदित्या द्ति मन्त्रेणेतिस्त्रार्थः ॥ लिङ्गोक्तदेवत्यानि १ ३ आसु-अ ९२ या-ज १ वीिए। हे अन्ब आहे। वसु देवता गायवी छ न्द करि तुमे स्निग्धकरे ॥एका दश रुद्र विषुप छ ।। द्वादश अपादि त्य जगती छ ।।का ०२० ५ १६ महिष्या चाः तीनें। पत्निएँ एका थिक शान-एका भिक्यात सुवर्ण मणीओं को जैसे निगरें तैसे केसरें(शिर) स्बन्धपुद्ध रोमों)में वांधे अर्थात् महिषी अश्विषार् रोमों में मूरिति-९०९ मणीएँ बाँधे बाबाता ग्रीवा रैमों में भुव इति १०९ परि हक्ता पुछरो मों में स्वरिति १०९ वॉधे ॥भूर्भुवःस्वः व्याख्याता ३०५०३०॥ का०२०० ५ १८ १४ सतु धाना लाजा रूप गत्रिद्धत प्रोषको अप्यके मक्षायं देवे। शोर जो अम्ब न खाँवे नो जल मेंडाले "लाजीन् अम्ब देवत्यंयजु "ला जाओं काससूह सक्तुओं का समूह यवों का समूह दध्यादि गविशों

<sup>+</sup> म-सा।ग्रांह-सा।ट्रांग्रा-सा।उ । भू-ते।वर गाणा

का समूह हे देवताओं इस अन्नको खाओं हे क्रजापते इस अन्नकोरबा ये भ्यो अधः प्रोक्षितस्तद्रूपो अधः सम्बोध्यते॥ ॥

कः स्विदेकाकी चर्ति क उ सिज्जायते पुनः। किथ सिंहि मस्य भेषुजं किम्बावपनं महत्॥४॥

का ०२० ४ २० युपके दक्षिणतः उद्द्युख ब्रह्मा यूपोनर्तः दक्षिण मुखहोताको पूछे। ब्रह्मोद्ये कर्मिए। होतुर्बह्मण ख प्रका प्रतिप्रका भू नाश्च तस्रारमुष्टुमः। स्विदिति वितर्वे एक असहायः अकेला कों न चलताहै। उपाद् पूर्णः कः स्वित् विनष्ट होनेपर् उत्पन्न होता है। किं स्वित् शीतकी अपेषधेहै। किं स्वित् वडा वपने कास्थानहै ॥ ४॥

सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुने। अगिनिहिम स्य भेषुजं भूमि ग्वपनं महत्॥१०॥

का ॰ २० ५ ५१ रहोता ब्रह्मा प्रति कहे।। सूर्य अकेला † चलता है अने का १२० ५ २१ होता ब्रह्मा प्रति कहे। सूर्य अकेला ने चलता हे एप ने ने होत ब्रह्माणे। यजमाने ब्रह्मवर्च सं थतः असे। बार आदित्य ए का की चरत्येष ब्रह्मवर्च सं ब्रह्मवर्च सं मेवासिं स्नह्मत इति १३०६ १० श्रुतेः। चन्द्रमा की एए हुआ फिरिकरिव दता है (अनेना युधेनः) चन्द्रमा वे जायते पुन रायु रेवासिं स्नह्म इति ११ श्रुतेः। हिमकी शेषिष अगिन है (अनेन ते जो धनः अगिन वे हिमस्य भेषा ते जे व एवास्मिस्तद्धतं इति १२ श्रुते । भूमि (यह लोक) वडा वपने कास्या न हे (अनेनास्मिन्प्रतिष्ठांयतः अयं वे लोक आवपनं महदस्मिने व सोके प्रतितिश्वःतीति १३ श्रुते:॥१०॥
का स्विद्यसीत्यू विचित्तिः कि

का सिंदासीत्यूर्विचित्तः किथ्रसिंदासी हृह हयेः। का

म् न पाच्या निविव भव्

स्रिपिश्यिपित्र स्वनामित्रिष् ३.४.पिक्स्रिल्ड्

सिंदासीत्यिलिप्यला का सिंदासीत्यिशंगिला॥११॥ का १२० ४ २२ होता ब्रह्मा की पूछे। पूर्विचिति: सवीकी इयम स्मृति विषया कोन थी वडीवयका पक्षी कोनथा। पिलि प्यिला कीन और पिशांगिला कोनची॥११॥

> चेरिसीत्पूर्विचितिर्श्व आसीङ्ग हहये। अविरासीनि प्यिला राची रासीत्य शंगिला ॥१२॥

का॰२॰ ५ २३ ब्रह्मा होता प्रति कहे। पुर्वरमरण विषया छो। (इष्टि। थी। असमेथ बृहद्वयथा †। अविः (पृथिवी)पिलिपिला (चिक्कण भ) थी। रात्रि पिश्राङ्गिला(सूपेंकी गिलने वाली भ्र)थी॥१२॥

वत्वसितग्रीवप्रकांगैन्यंग्री अंते ० १ श्रात्मलि हेड्या। एषस्य एच्या हर्षा पड्मिश्चनुमि न् ब्रह्माक्षेष्णस्य नो वत् नमो गन्ये॥१३॥+

का॰ २॰ ६ ॰ अद्भ स्वोषधीभ्य इति प्राक्तनेन मन्त्रेण ६-४ सीर वायुष्ट्रत्यारभ्य देवः सविता स्थात्वित्यन्तेन १६ आश्वमाध करिडका करि अन्व मोक्षण करे गलिङ्गोलानि यज् हेवि ०३ या-गा०४ हे-पं०६ ७ या- अ०० हे-पाक करि नुमेर्शा करे(वायु सयोग से अगिन शीघ्र पचः नीहै।। असिन है ग्रीबा जिस की धूम से (अग्नि †) छाग करि तु में: न्यग्रीय चमस्सोमपात्र)करितुमैर्क्शकरें॥ शल्मलि (संभरिव क्षः) वृद्धि करित्रेरेरक्शा करें 📲 किंचस्यः (स) एष वृ षासिचनेवाल नेवास्तिवेत अश्व) राष्यः (रथविषं साधु)चारि पेरें करिआनाहें भगाकि चञ्चक्राः।

वर्धनः इति १३ २ ७ ४ अते।

मेबे । श्रीकः समापुनः इति

त्र बा-दुः ज्वान्य न्त्रेः द्र । य- मेः । ज्वापा-द्वाः वर । रा-पान्यः । प-माः पा । प्र-तुः ई । म-पे । क । १९६॥

\* अपन्य प्राव्य माण्यमेशे लक्ष्यते अपन्य पंथेन वयं सुब स्वर्गसा रोहती त्यान्य मेशेष्वयः

भ अपन्य क्षित्र विश्व र्षायवी साच स्वाचिक एण भवति स्रीते पित्निष्य नि १३ २ १ १ १ श्रुट्या श्रुप्य एमामितिश्री प्रवेति प्रीते पित्निष्य नि १३ १ १ १ श्रुट्या श्रुप्य एमामितिश्री प्रवेति प्रीते प्रवेति प्राविक स्वर्थ प्रकृति प्रविक स्वर्थ प्रकृति प्रविक स्वर्थ प्रकृति । स्वर्थ प्रवेति । स्वर्य प्रवेति । स्वर्थ प्रवेति । स्वर्य प्रवेति । स

चन् मावे झ्लाक्याश्वन् मस इएन पा १

(नहीं हे कषा । लाञ्छनजिसमें वीहाब्रह्म (चन्द्रमा १) हमें रक्षा करें बा हमारेश्यकोरक्षाकरे।।अगिनके अर्थनम्कार्हो (विघ्वाभावाया ग्नेनीतः क्रियते ॥१३॥

> सर्वेशितो रिषमना रखः सर्वेशितो रिषमना हये। सर्वेशि तो श्याप्तृप्तुजा ब्रह्मा सो मे पुरो गवः ॥१४॥

तिस्रोध्य देवत्या नुषु बिग दिषुभः क्रमेण । हयः (अश्वः) रिष्म करि संशित शोभित †) है। अपुजा (जलमें हुआ अश्व वा जल करिसंशि नहें भा केसाहे कि ब्रह्मा(परिवृदः)सोमपुरोगवः(सोम को आंगे करिस्व

में नो लोकको जाताहण स्वयं वोजिं स्तन्तं कल्पयस्य स्वन हिमाते श्रेम्न नसं नशे ॥९५॥ हे वाजिन् त् अपने शरीर(स्प)को करि याहश मिछ सीति १३:२०:११ ने वोजिं स्वाह ताहें)स्वार ज्यते राहे इति भावः अपने को ने वाला स्वयं जुषस्व(इष्ट्रस्थान को सेवन

नवाः वे इएतन्त्रियसे न रिष्यसि देवाँ शाः इदेषि पृथि भिः सुगेभिः। यत्रास्ते सुकृतो यत्र ते युयुक्तत्रे त्वादेवः सेविता देथातु॥१६॥

हे शख हमलोगें। करिजो तू संज्ञपन किया जाय गा इस करि तू नही म रता शोर न विनाश को त्राप्त होता। जिस साधु गमन देवयानमार्गकि है वनाशों प्रति जाताहै। किंच साधु कारिए। मनुष्य जिस् लोक में रहते छै।

र सम्पूर्वः चयतिः शोभनार्धः रथः रचिमना इत्वासंशितः दर्शनीया भवति तस्माद्धः पर्युतो दर्शनीय समो भवतीति १३:२०० ० मुतेः। भग्नमुपोनिर्वाण्यद्ति १३:२०० १० मुतेः। असोमपुरी गरमः) मे वैन ६ स्व मे लोकंगम्यतीति १० मुतेः।

जहां ते सुक्तती गये तिस लोक में सविता देवता तुमे स्थापन करे +॥१६॥ + सविते स्थापन करे +॥१६॥ + सविते स्थापन करे +॥१६॥ + सविते स्थापन करे ना प्राप्ति प्राप्ति स्थापन करे ना स्थापन करे ना स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबेता श्रपः।स्यैःपन्नर् हिं सीतेनायजन्त स एतं लोकमेजयद्यसिन्स्यः स ते लो

को मेविष्यित तं जेष्यसि पिंबेता अपः॥१०॥

का॰ २० ई. च अपं पेरुरित ई. १० आहत मन्त्र और अग्निः पश्चरित वे हिंदी हता मन्त्र करि प्रोक्षणी अश्व के पीने के लिये ग्रहण करें ॥ अश्व देवत्यानि हिंदी यन्त्रिषे। सृष्टि देवताओं का अग्नि पश्च हुआया तिस अग्नि स्प पश्च का को देवता यजन करते हुए बोह अग्नि पश्च भाव को छोडि इस एपि हो लोक को जीतता हुआ जिस लोक में अग्नि है हे अश्व बोह लोक तेरा हो हो गातिस लोक को तू जीतेगा यह प्रोक्षणी का जल पी १। बायुः पश्च हुआया स्पूर्य पश्च हुआया वायु लोक (अन्तरिक्ष) सूर्य लोक स्वर्ग वे भी तेरे होंगे क्ष न्यत्समान म् ॥ १०॥

अ०५ प्राण्य साही पानाय स्वाही व्यानाय साही। अम्बे श्लीखे के म्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्य ख्वकः सुभे दिकां काम्पील वासिनीम्॥१णान

का॰ २ ६ ११ परिपश्चे स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ६ ११ दो आहा नियं होमिके प्राणा पेत्याचा नीनिआहित में होमें एक अश्वसंज्ञपनकी स्पादि में चारि सन्तमें ॥ बीणि यन्त्रं वि १ ३ दे-पं ०२ दे-वि • प्राणा ये-

<sup>+</sup> ऋ-हा।अगाय-हा।इगाय-हा।बगाय-म्।ऋगार्या

त्वाद् स्नअहिषिमें अभको प्राणवन्न कर्ताहें । का॰ २॰ ६ १२ सव नहीं एँ पशु शोधन के लिये पाने जनी हरताः पशुओं प्रति प्राप्ति है। ने नमस्त र शातानेति ६ १२ प्राक्तमन्त्र शीर् अम्बे उद्त्याम् मेथिक मन्त्र कोकहै। अञ्च स्तुति र्नुष्टुभः। पत्यः पर्स्यं वदन्ति हे अन्वे हे सम्बिके हे छम्बालिके नामान्येतानि कोईक नर्(मनुष्य)स्रे नही यात कर्ता तर्हि किमर्थे गम्यते तत्राह्- अश्वकः (खोटायोडा) अकु त्सितो गोर्भ या कुत्यते सुभद्रिका (खोटीस्त्री)सुभद्रिका ईर्ष्यपा कु न्यते- तिसनारी को लिये सोता है राष्ट्र अन्य को लेकर सो ताहे द नि मबा गम्यते नतु मां कश्वनुयतीतिमावः। केसी सुभद्रिका कि का म्पील नगर्में रहती तिसे(तत्र हि विद्यधाः सुरूपा कामिन्याभवन्ति।१९ गुणानीं ता गुणपेनि हैं हवामहे प्रियाएं। त्वा त्रियपेति र्धे हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्धे हवामहे वसो मम। काहमंजानि गर्भधमा तमेजासि गर्भधम्॥१४॥ †

का॰ २० ६-१३ सब पत्नीएँ पाने जनी हस्ता हो प्राण शोधन सैपहिले अञ्च की बीनि-चीनि प्रदिक्षिण देवें मध्य में तीन अपर्क्षिण फिरें तीनों मन्त्रों से देशेर वसा ममेति तीनों में अनुषद्गेहे तनश्चेवम् प्रथम गणानं। र्समन्त्र करितीनि परिक्षणा फिर्ने नहां एक मन्त्र यूर्व क रोचुप केरी किर्विषाखाम् तीनि अपदिक्षण निधीनाम् तीनि प्रदक्षिणा रे से नव ध कत इतिस्त्रार्थः ।। चतारि लिक्नोकानि यक्रीके। हेपास इम नुदे आहान करती हैं के से नुदे कि गणें के मध्य गण रूपेणपा लक की। श्रियों वल्लभें के मध्य त्रिय के बालक की निधी हों (सुरवनि

रं खद्यांनात्यांनात्यांन्यम् अधित्यत्मधाणांनांभपाणांनेधीनाधिनरः

तस्यात्रात्रस्याञ्ज्यात्रम्यानारः -४-२-६ रोतस्रतः।

तमेशतंता नप्नारम् चर्णाम्बन्ति १३- ४-३- ४ शंत्रकृतः मिर्द्धिताता नप्नीकाचिति

+ ग-माञ्चलक्क्ष-तु।इ०॥१४॥२०॥

· sa rath

(२०-१--१५ क्यांशिक्ममार्थन्त्र तत्त्वान भीते

नुकार्याणिक्यमारेख्याकानपन्यकान्त्री।तापार्नाद्धात्न

विश्लों के मध्य सुखिनिधिके पालक को। है वसुरूप अश्वमे एपित मू इआ इति प्रोषः। का ॰२॰ ६ १४ पत्नी ओं किर प्रोधित पश्च ओं के प्राणे वि वें अध्वर्य पजमान प्राण प्रोधन करते आहम जानीति मन्त्रेण महि पीअश्वसमीप में सोवे ॥ अश्व देवत्यम्। हे अश्व गर्भधारक रेत (श्वक्र) को में वीचि कर डालती हं और तू गर्भधारक ऐम प्रीचिकर डालि॥ ६॥ ता • ब्रभी चृत्र रे प्रस्मासीर याव खुर्ग लोके जो ए वार्थ वृषी वाजी रेताथा रेती द्धातु॥ २०॥

पूर्वमन्त्र रोषः। त्रेशेर में होनीं चारो पेरीं की पसारें तेरे हो मेरे हो एवं से बेपान प्रकारः हो का ॰ १० १६ १६ श्राधीवास (निचे शेरे जपर से आछा हन करें हैं स्वाय महिषी को आछा हन करें हैं अध्य पुर्व हिता है अश्व महिषी तुम स्वर्ग लोक इस यज्ञ भूमि । भें कप डे करि आछा हित हो शो। हिना ॰ १० १६ १६ महिषी आपही अश्व कि प्रे का लिका लि वृषा बाजीति अपनी योनि में रखें ॥ अश्व हे वत्य म्। अश्व मेरे विषे वीर्य स्थापन करें कैसा अश्व कि सींच ने वाला वी ये का थारण कराने बाला ॥ २०॥

अ९६ उत्संक्या अवं गुरं धेहि समुक्तिं चौर्या हषन्।यस्त्रीणं जीवभोजनः॥२१॥

का॰२॰ ई-१७ जत्सक्या इति अश्व को यजभान अभिमन्त्रित करें भ अश्व देवत्या गायत्री। हे हषन् (सेक्कः) अश्व महिषी की गुरा के ऊप र वीर्य धारण करि केसी महिषी कि उत्सक्या (ऊंचीहें अरूर्ण जिसकी) तिसकी। कयं तदाह कि लिङ्ग की भले प्रकार योगि में प्रविश्व करिजी

(२६) । उत्सवस्या इत्यन्त्रयम् यम् माना वीभ्रमेश्वयतः २०-६ - १९। र

लिङ्ग स्त्रीओं का जीव भोजनहें जिस लिङ्ग के योनिमें प्रविष्ट होते खि र्ये मीबती खेरेरभोगों को प्राप्त होती हैं तिसे प्रवेषा करि ॥ ११॥ १

यका सको शंकुन्तिका हलागिति वन्नेति। आहेन्ति गुमे प सी निगलालीति धार्वा "३२॥

का॰२॰ ६ १ए अध्वर्खास्यः पच्च हंगे- हंगे भाविति नमी बार्णपूर्व क हुये हुये त्रियं वहे- जघन चपले-मन्मधा मोहिनीत्यादि संसुर्वीकिरि करिके दशर्च सम्बन्धिनी से-दो कर-वाओं करि कुमारी पत्नी शों के सा थ उपहास सहित भले प्रकार कहें तहां प्रथम अध्वर्ध कुमारी को पू छताहै अर्थात् हये हये कुमारी यकास की श्कुनिकेति ॥ कुमार्या दि-देवत्या र्शातन्मध्ये दितीयोपरिष्टा इहती अन्या नवा नुशुभाअ कु त्या योनिं त्रदर्गयनाह।यका(या-जी)ध्यसके।(श्रासी-यह+) श्कुन्तिका (अल्पपक्षिणी) इव शाहलक् (हले हले हे) शब्द करती हुई चलती है (स्वीडोंकी शीघ्रगमन में योनि हल हला पान्द करती है। जब किशकु निसहस्यागम(भगभ)में लिंग आह नित्भलेषकार्जाताहै का लिङ्गकी थारए करने वाली योनि) निगला लीति (निरन्तर में बीर्य को भरती हैं नोहै जितनी पेंछि। लिङ्गके युसते ही सरला होजातीहैं। यहा शब्दानु करएम् गलाल पान्द करती है (जविक विशेषतः सरला होजाती है नबगलालशब्दिनकलता है ॥ १६॥

यको असके। शेकुन्तक आहलगिति वन्द्रित । विवेश त-इव ते मुख्मध्वयों मा नुस्तमभिभोष्याः॥२३॥

अध्वर्य प्रतिकहती है। अङ्गुल्या शिश्नं प्रदर्श पन्या ह। हे

भ वर्णे विषयेयः वह भी उन्**धे**वोली चोलीजावीहै पथा लीटा सा श्री≯**ये सा**श्रासी। <del>\* राट्नि कर्णम</del>्

गम- अथाध्यय, क्योगिर्मामयति क्रमारित्य त्यक्रमारिय-कासकाशवानिक-१३-१-२-४ र्शतयातः |

(३३) अध्ययंश्रातात्रातात्रात्रातात्रात्रात्रां व्याप्तिवनापः सवदत्त

से हल हल वोलता इथर उथर चलताहै (अग्रभागमें सिट्ट हिंगऐसे तेग मुख भामें हैं। अतः हमारे प्रतिमति वोलि तुल्यलात्॥२३॥ माना च ने पिता च ने ग्रं हुसस्य रोहतः। प्रतिलामीतिने पिता गुभे मुष्टि मंत ई स्यन्॥२४॥ जसा महिषी माह। हथे-हये महिषि तेरे माता और किला

नित(काष्ट्रमय) मुञ्च के ऊपरञारोहणकरते द्वर तव तेरे पिताने योनिमें मुष्टि तुल्पलिङ्ग (छोटा जीर मोटा हट होताहै लम्बापनला लंचिजाना हे युक्तलात्) को डाला एवं तवोत्पत्ति वा लिङ्गको उत्यान करि ऋ लंक तिकया प्रतिलामी (तेरे भोग से चिकना हुआ) यह कहिकर इति शेषः॥२४॥

माताचं ते पिता च ते ग्रे हक्षस्य की उतः। विवक्षत- इवते

मुखं ब्रह्ममा तं वेदो बुद्ध ॥२५॥

अनुचरी सहिता महिषी बहार अनि कहती है। हे बहान् तेरे माता और पिनाने जब काश्वमय मुञ्च के ऊपर में रमण किया तब तेरी उत्पत्ति है तवापितुल्यम् (पत्रोभयोः समोदोषः परिहारो पिवा समः। नैकः पर्यसुयोक्तव्यस्ताद्दगर्थविचार्ण इतिन्यायात् तुरुकरियह कहनायो ग्यनही रूति भावः।एवं सत्यपि बोलने की दुछा करता ऐसे तेए मुखलिख येहे र्तिशेषः।हेब्सन् तूबहुतमत दोलि॥२५॥

ऊर्खामेना मुझ्रापय गिरी भार्दे हरेनिव। श्रयां स्पे मध्यमे धताध्याति वाते पुनिविव गर्हे॥

उद्माना वावातामाह। कंचिन्तरं प्रत्याह। हेनर इस वावाताकोऊँची उ

राक्षे। कैसे कि जैसे कोई पर्वत के जपर भारकी आरोहण करते निर्मेख राता है तैसे इसे ऊंचीक्रो किसे ऊंची की जिये नहां कहिता है जैसे इ स वावाता की योनि बढिजांवे तेसे वीच मं पकडि कर्उराकी। हशाना न्तर माह जैसे शित वात पुनानवर्या के क्षेत्र पान (छवडा)को उठाता है तेसे ॥२६॥
जर्भ मेन मुद्ध पता द्विरो भार है हरेन्तिव।
जतु शित वाते पुनन्ति व॥२०॥
वाबातो हानारं प्रत्याह। भवते। ध्येतत्समानम्। हेन न्तर्माह जैसे शीने वाते पुनन्तिव (भान्यपवन (पर्वतवाई+) करिके

अर्धमेन मुक्याति रो भार्षं हरेनिव। शर्थास्य मध्यमे

वाबानो हानारं बन्याह। भवती अप्येतत्समानम्। हेनर इस उ हा तारको

वानाताहानार अत्याह । नपाण नगर निर्मा दूस उद्गाता का लिझ काँपे कंचा उठाओं गिरो भारमिति पूर्व वत् ग्रेंसे इस उद्गाता का लिझ काँपे लहके प्रतिवाने उक्त म् ॥२०॥
पदस्या अर्हेड्ड भेद्यी: कुधु स्युल मुपात सत्। मुकाविदेस्या एजतो गोष्य के प्राकुलाविव ॥२०॥
होना परि हक्तामाह। जयिक इस परि हक्ता की छोटी योनि प्रति स्थूललि के छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हषण बाहिर रहते हें। तच हणा के छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हषण बाहिर रहते हें। तच हणा को छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हषण बाहिर रहते हें। तच हणा को छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हषण बाहिर रहते हें। तच हणा को छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हषण बाहिर रहते हें। तच हणा को छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हषणा बाहिर रहते हें। तच हणा को छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने के छोटे होंने छोर लिझ के स्थूल होंने से हथा वा स्था में हों हो सी इस की बा सग में दिपें हें जिस की बा सग में दिपें हैं जिस की बा सग में दिपें हैं जिस की बा सग में हों हो जिस की बा सग में दिपें हैं जिस की बा सग स्वाह का स्था के छोटे हों हो जिस की बा सग में दिपें हैं जिस की बा सग स्वाह का स्वाह का स्वाह के छोटे हों है जिस की बा सग स्वाह के छोटे हों हों हों हों हो हो हों है जिस की बा सग स्वाह के छोटे हों हों हों हों हों हों हों हों हों है जिस की बा सग स्वाह हों है जिस की खा सग स्वाह हों हों है जिस हों है जिस हों है हों हों है जिस हों है हों है जिस हों है हों है जिस हों है हों है हों है जिस हों है हों हों है हों हों है हों है हों है हों हों है हों हों हों हों हों है हों हों हों है हों हों है हों है हों हों हों है है हों है हों हों है हों हों हों है हों हों हों है हों हों हों हों है हों है हों हों हों हों हों है हों हों हों हों हों है हों हों हों है हों हों हों हों हों हों हों की॥२८॥

परेवासी ल्लामेगुं प्र विष्टी मिन्माविषुः। सब्झा देदिश्य ते नारी सत्यस्याहिम्भवीयया॥२४॥

परि हका होतारम् मुह। जब देवासः (देवता-की डाकरते हें होत्रा दिक्र-

्वतं को बेहरा करि होनी हायों से पवन चलाते हैं 'यह प्रातास- अथ राजायत्यत प्रातासी प्रात्ते परिचल हे यज्य करित्र

तिजलोग (ललामगु) लिङ्ग को योनि में प्रवेश कराते हैं। लला मेति सुखना म-सुल को बाह्न होताहे लिङ्ग वालिङ्ग योनि में प्रवेश कर के उठता पुरहू कारहोताहें। केसाहे लिङ्ग कि विशेषेण गीला अर्थात् लिङ्ग योनि में ब श में भीगिजाताहें। जविक देवता (शिश्व की डी लोग) लिङ्ग को योनि में ब वेश कर ते हैं तवस्त्री कर छों करिश्व त्यन लिखे ये हैं अर्थात् भोग समय में स्त्री के सब अङ्गों के पुरुष व्याह्म से कर सात्र से ही लिख ये हैं कि पह स्त्री है। तत्र हष्टान्तः सत्य स्याक्षिसु वो यथा इति सत्य दो बकारका आँखों का देखा और कानें। का सुना असे कोई अक्षि भुवा प्रत्यक्ष सत्य करि अत्यन्त लिखे ये हैं नहां विश्वास हो ता है ते से कर ओं करिदेखने से नारी लिख ये हैं इत्यर्थः। श्रोत्र ग्राह्म सत्य वक्त राष्ट्र तमात्व मपे क्षित म्या २ ६ ॥

यदिरिणो यवमिन न पुष्ठं पुष्ठ मन्यते। सूद्रा यदर्यजा

स्तापाला गलीमाह। जविकिहिरण सेवस्य थान्य की भक्षणक रता है तबक्षेत्रीपशु(हिरण) को पुष्ट हुआ नहीं मानता अर्थात् मेरेथान्य मा क्षण में पशु पुष्ट हुआ यह भला नहीं जानता किंतु मेरे सेवको स्वायाद समें दुः रवीहोताहें। एवं शृज्जातिस्त्री अर्थजारा होतीहें अर्थात् वेष्य जब शृद्धा प्रतिजाताहें तब श्रूद्र पुष्टिको नहीं च्छा करता(मेरीस्त्रीवें प्य के मोग से पुष्ट हुई नहीं च्छा करता किंतु व्यभिचारिणी हुई थह दुः रवी होताहें॥३०॥

पद्मिणो प्रमिति न पुषं बहु मन्पते। शूह्रो यद्पीये

अनमाम अयस नामान्त्रीयंभ्यम्पति । मान्त्रमतिहम् १९८१ मान्यभ्यं विद्यान्त्रमन्त्र जारो न पोषमनु मन्यते॥३१॥

पाला गली क्तारमाह। जवहिरण क्षेत्ररवाताहै तव बहुत जैसे तेसे प शुकी पुष्ट नहीं मानता इदं भवती । पि तुल्यम् इ्यान्विशेषः जब शू द्रवेप्याकाजारहोताहेतब वेप्यपुष्टिकी नहीं मानता अर्थाद मेरीस्त्री पुष्टा हुई यह नहीं भना मानता किंतु ऋदू (नीच) ने भागी यह लेश पाता है।।३१।। इति ऋील भाषणं (गालीबकना)समा प्रम्।।

द्धिकाव्योग्नकारिषं जिष्णेरत्र्वस्य बाजिने। सुर्भि नो मुखा कर्लपण आयु छंषितारिषत्॥३२॥

का॰ २० ई॰ २१ महिषी(यजमान की प्रथम परिएगितापत्नी) श्रश्च समीप में सोती हुई को उठाकर अध्वर्य ब्रह्माउ होता होता क्षता मन्त्र की पेंटे । वा मदेवात्मजद्थिक्रावदृष्टाश्वरेवत्यानुषुप् सुर्भिमती।हमअध्वर्षा दिकींने बुराकामिकया अञ्जील भाषणिमिति शेषः। किमर्थम् अञ्चके संस्कारायेति श्रेषः अथीत् अश्व संस्कार्के लिये श्लील भाषणिकया के से अश्वके कि द्धिकावा(मनुष्यकी धार्ण करते चलता है) तिसके। ज्यन प्रीलके। चलने व प्रेयः अर्थात् स्तील भाष किंच हमारे आयूर्धिष्ट कने गालीदेने से मुखमें। स कारण मुखों में सुगन्ध अर्थनीति सुर्भिम ती चरक्॥ ३२॥ अर्थनीति सुर्भिम ती चरक्॥ ३२॥ अर्थनीति सुर्भिम ती चरक्॥ ३२॥ जयन प्रीलके। चलने वाले के। हमारे मुख सुगंथित करे यज्ञ इति शेषः अर्थात् सील भाषण से दुर्गन्ध प्राप्त मुर्गे को यज्ञ सुर्गं धकरें। किंच हमारे आयू हें वि (वाल्प योवन वार्थकाजी वनें। की बहावें महव कने गाली देने से मुखमें दुर्गन्ध होजाती और अवस्था यर जाती है द स कार्ण मुखों में सुगन्ध श्रीर जीवन की रुद्दि पन से प्रार्थना की ॥इ

गापत्री विषुज्ञगत्यनुषुण्यक्त्रा सह। बृहत्युषिणहा

## क कुप्स्चीभीः शम्यन्तु त्वा "३३॥

> दिपंदा पाश्चतुं व्यदास्त्रिपंदा याश्च षट्पंदाः।विद्धेन्दा पाश्च सर्वन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा॥३४॥

चतसो नुष्टुमः। रोपद हं जिन्हें। के ते जे चारि पद के जेतीनि पद कें जे छेपद के जे छन्द लक्षण हीन जे छन्द लक्षण युक्त ते सब छन्दें। की जा तियें हे श्रश्व सू शावशा

महानान्यो रेवत्यो विश्वा आशीः प्रभूबरीः। भैधीविद्युतो वार्चः स्वीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३५॥

महत् नाम जिन्हें। के तेमहानामी शक्ये ऋचाएँ। जिन ऋचाओं में स मगाया जाता है वे रेवती। सब दिशाएँ। केसी दिशाएँ कि प्रमूवरी: स वभूतों के धारण करने की समर्थ हैं। मेथसे उठी विजली खेर बेर्ल क्षणावाचा। ये सब है अखा ११॥

नार्यसे पत्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषपी। देवानां पत्यो

दिशः स्चीभिः शम्यन्तु ता ॥३६॥

हे अश्वनारियं (स्वियं) तेरेरोमें। को मनसे क्विति उर्वेडें। केसी सिवं कि यजमान भाषी (महिष्याद्या पाति एँ। किंच इन्द्रादि देवतार्थों की पतिएँ पाच्या द्या दिशाएँ हे अश्वण ॥ १६॥

> रजता हरिएगिः सीसा युजी युज्यन्ते कर्मिभः शत्र्यस्यवा जिनेस्विचि सिमोः शम्यन्तु शम्यन्तीः॥३०॥

रजताः(रजतम्प्यः) हिरिणः(सुवर्णमर्थ्यः) सीसाः(ताममय्यः) तीनित्र कारकी स्चीएँ होतीहें लोहमयी रजतमयी हिरएमयी दिशाएँ लोह मयी अवान्तर दिशाएँ रजतमयी ऊर्ध्वा हिरएमयी तिन्हें से सीमाक रतीहें +स्चीओं कादिग्रूप होने से अन्व संस्कारः क्ष्मत्व है ते स्चीएँ कमें किरिश्रश्वहेहमें सीमाकरण योग्या होतीहें। केसी हैं ते किएकी भूताः। ते स्चीएँ वेगवान् अन्व लचा में भले प्रकार रेखाएँ करें। केसी हैं कि संस्कार करने वाली एँ ॥३०॥

कुविद् प्र पर्वमन्तो यवं चिद्यया दान्त्यन पूर्विवियय। दूहे

व्याखाता १०३२ अमाइणा

अप क कर्त्वाळ्यति कर्त्वा विश्वास्ति कर्ते गात्रीणि शम्यति। क उ ने शमिता क्वि:॥३४॥

का॰र॰॰॰६ षड्च अनुवाक करिसम्बके उद्देश फाइमेट के उ इरण के अर्थ व्या केश्वभावसे उद्दमध्यस्य घृताभ म्बेत मांस की मेट किहते हैं "अम्बदेवत्या षड्च: आद्या गायती।हे सम्बकः (प्रजापित) तु में को शमन करि हविकर्ता है। शेरि प्रजापित त्वाका टता है। तेरेगा नों को शमन करि हविकर्ता है। शेरि प्रजापित ही मेथावी तेरा शमि ता शमन करनेवाला अर्थात् प्रजापित ही सब कर्ता है कुछ में न हीं करता हूं।। ३४।।

क्रतवस्त कर नुषा पर्व शमितारो विश्रासत्। संवत्सर-स्य तेर्जसा शमीभिः शम्यन्तु लाग्यन्थ

पन्नानुषुभः।हे अश्व ऋनुएँ श्रामितारः ऋनुषा(काल-कालमें) नेरे पर्वी (अस्प्रियन्थियों) को कमें किरि भिन्नकरें। किसकरिकि संवत्सरा त्मक काल के तेज से। किंच ऋनुएँ नुने पर्वविश्वासनकरिहविकरें॥ ४

अर्थमासाः पर्द्धिषे ते मासा आड्येन्तु प्राम्येन्तः। अहे। एवाणि मुरुत्तो विलिष्ट हें सूद्यन्तु ते ॥४९॥

पर्ववारे श्रीर महीने तिन्हें। के अभिमानी देवाः संस्कार करते हे अश्व तेरे पर्वी की भले प्रकार छेदें। किंच अही राजाशि मानी देवा श्रीर महदे वा तेरे अल्प अङ्गो की व्यर्थन होने दें॥ ४९॥

वैया अख्ये वस्ता क्येन्तु वि च शासनु। गात्राणि पर्वेश स्ते सिमाः कुएवन्तु शम्यन्ती: ॥४२॥

देव सम्बन्धनी अश्विनी कुमार अध्वर्ध हे अश्व नुमे समनात् छे हें शोर हविकरें किंच तरे शरीरें पर्वी-पर्वी में मर्यादा(रेखा)करें केसी रे खाएँ कि संस्कुर्वाणा:॥४३॥

धोर्से पृथिच्य नारिसं वायुष्टिइंप्रेणान ने।स्येस्ते नक्षे चै:सह लोकं केणोनु साधुया॥४३॥ स्रगेष्ट्रियवी अन्तरिक्ष तीन्यें लोकों के अभिमानी देवाः अग्निवायु सूर्या जीर बायुरपारी रस्थ पाएगदि) हे अन्य तेरे छित्रों (न्यूनें) की पूरें कि च नक्षत्रयुक्त सूर्य तुमे उनमलोक देवे॥४३॥

शंते परंभ्यो गार्नेभ्यः शमस्ववरेभ्यः। शमस्यभ्योम्ज भ्यः प्राचित्तु तन्त्रे तर्व॥४४॥

हे अस्व तेरे ऊंचे अवयवीं (शिर्आदिकीं) के अर्थ सुर्वही। शीर्नीचे गात्रीं(पादादिकीं) के अर्थ मुख हो। तेरे अस्थीं(हड्डों) शीर मज्जा के अ र्थ मुख हो किम्बद्धना तेरे सब शरीरका भी सुख हो ॥४४॥

अधब्दास्यम्

कः सिद्काकी चर्ति कर्ज सिज्जायते पुनः। किथं सिद्धि मस्य भेषुजं किन्वाच पेनं महत्॥४४॥

का॰२०.७.१० वपा होम से पहिले चारि ऋचा खाँसे पूर्व व दुक्ति अत्यु-क्या सदके मध्यमं जाकर होता और अध्वर्षु संवादकरें। अष्टादश ऋचो ब्रह्मोद्य संज्ञाः ब्रह्मोद्यं परस्परं संबादः आखाश्व तस्रोधनुषुभः ४५-४८ चतुस्रसिष्टुभः४४ ५२ ततस्र तस्रोः नुष्टुभः ५३-५६ पुनःष द्विषुमः ५-६२ होताध्वर्यु पृक्षति व्याखाता अ ॥४५॥

स्य एकाकी चरित चन्द्रमा जायते पुनः। अगिनहिंमस्य मेषुजं भूमिरावपनं महत्॥ ४६॥

अध्वयु प्रत्याह । व्याख्याता १०।॥४६॥

किर्धे सिन्सूर्य सम् ज्योतिः किर्दे समुद्र समर्दे एर्। किथ स्वित्रयिवे वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥४०॥

अध्वर्यु होतारं पृछति। हे होतः सूर्य मण्डल तुल्प तेज कींन हे तिसेक हु। समुद्र समान सर् केंनि। पृथिवी के सकाश्रासे विशेषसहनर्कोनिक सका परिमाणनहीं है॥४०॥

ब्रह्म स्पेसमं ज्योतिद्यीः समुद्र सम्ह सर्भः पृथिवे

होनाप्रत्याहं।स्पेंसमान ज्योति ब्रह्म(वपीलक्षण वा पर्) है।समुद्रसम् मस्र द्यो (अन्तरिक्ष)हें क्यों कि दृष्टिहोती है। पृथिवी के सका प्रा से दृन्द्र विषयान् (हृद्धतर्)है। ओर गो(धेनु)का परिमाण नहीं है (यज्ञ धारकता त्॥४०॥

पृछामित्वा चितये देवसख् यह त्वमन मनसा जगन्य येषु विष्णु स्विष्णु पदेखेष्ट्र सेषु विश्वं भुवन्मा विविश्लो ३॥ गा। ४४॥

का॰ २० ७ १९ ब्रह्मा उद्गाता को पूछे चारि महचाओं से सदमें ॥ ब्रह्मा उद्गाता रं पृछ्ति। हे देवताओं के मित्र उद्गाता : तुमें ज्ञान के अर्थ में पृछ्ता हूँ यहाँ मेरे किये अक्ष में जो कि तू मनकिर जानता है। किंपृ इसीत्यत आह - विष्णु (यद्गा) जिन तीनों परों (गाई पत्या हव नीयद किए। में पाग किर तिये है तिन तीनों परों में सब मृतजातप विष्णु मिन हो तानहीं परों में सब मृतजातप विष्णु में वानहीं ॥ ४४॥

अपि तेषु विश्व प्रदेषिम् येषु विश्वं भुवेन माञ्चिशे। स्यः पर्यमि पृथिवी मुत चामकेना द्वेन दिवोश्यस्य पृश्वम्॥ ५१॥

उद्गाता प्रत्याह । जिन तीनें। पदों में सब भूतजात प्रविष्टेंहें जे।तूमें पूछा ति न्हीं नीनें। पदें। में में मी स्थित हूँ शोर तूभी नहां ही है कि मेताव देवजान ताह्नं किंतु प्रथिवी द्यां(स्वर्ग)दिवः(स्वर्ग)काउपरिभागभी सद्यः(स्व क्रण्येक) एके नाङ्गेन(मनकरि)पर्यमि(जाननाहं)किम्युनर्भूतिन प्रविष्टानीति भावः॥५०॥

केखनाः पुरुष आविवेश कान्यनाः पुरुषे न्यपिता नि। एत इस्नुपवल्हामिस लाकि श्रं खिन्तः प्रतिवो चास्यवंगधरग

उद्गाता ब्रह्माएं पृछ्ति। हे ब्रह्मन् युरुष किन पदार्थी के मध्यमें समनात् प्रविष्टहे। पुरुष के मध्य में कोंन वस्तु स्थापित है। एतत् तुमें स्पर्धा करि पूछ्ता हूं। इस प्रश्न में क्या तू कहिना है ॥ ५१॥

पुञ्चस्वनाः युरुष आविवेषा नान्यनाः युरुषे अर्थिन नि। एततार्तं प्रतिमन्वानोऽ श्रिम न मायया भवस्युत्त रो सन् ॥४२॥

ब्रह्मा अत्याह। पुरुष(आत्मा)पाची प्राणीं केमध्यमें प्रविष्ट है ते (प्रसिद्ध) बोक्षिकरण पुरुषकेमध्य में स्थापित हैं (प्राणात्मना मन्यो न्या पेक्षासि-द्विरित्यर्थः न चात्मानमन्तरेण प्राणाः ख्यायन्ते न प्राणामन्तरेणा स्मेति बहुच श्रुतेः यद्वा पांची भूम्यादि भूतों में आत्मा प्रविष्ट हें श्री-र ते आत्मा में प्रविष्ट हैं(तानिस्द्भुत नहेवानु प्राविष्ट्रादिति श्रुते।।हे उद्गातः में दूस प्रक्र में यह उत्तर देताहूं। किंच वृद्धि करि मुरूसे उत्तर अशिक त् नहीं (मुक्से बुद्धिमान् नहीं है॥४२॥

अव १०१० का स्वि रासीत्यू वे चितिः कि थे स्विदासी हु हहये। का स्विदा सीत्यिलि यिला का स्विदासीत्यिशंगिला ॥ ४३॥

का॰२०७०१२ फिरि सद से निकलकर हिवधीन के साम्ने उत्तर वेदिके पीछे वेठिकर होता अध्वर्ध चारि मरचाओं से संवाद करें ॥होना ध्वर्षेष्ठ छति। व्याख्याता १९ ॥ १३॥

धोरंसीत्य्वेचित्रियं आसीहृहद्यः। अविरासीत्यिलि विला राचिरासीत्यशंगिला॥ ४४॥

अध्वर्षु प्रत्याह। व्याख्याता १२:॥५४॥

क ईमरे विशंगिला क ई कुरु पिशंगिला। क ईमास्कन्दें मधित क ई पन्छां विसर्पति॥४४॥

अध्ययुं ही तारं पृछिति। अरे होतः कींन पिशांगिला और कोंन कुरुषिशंगि हैं ला और केंन फुद्दी मारिके चलता और कोंन मार्ग अति सर्पट्टा भर हैं नाहें ॥४१॥

ञ्जारे पिशंगिला श्वावित्केरुपिशंगिला। शशा ञास्कन्दे मर्षेत्यहिः पन्यां विसेपिति॥१६॥

होता प्रत्याह। यरे अध्वयी अजा(नित्या माया वा एति) रूप को भक्षण करती है के स्वावित (सेही) कुरु प्रब्दानुक रणे) पिश (अवयव) कुरु कु कर्ती हु स्लाद्यवयवों को निगलती है भाशाश (सस्सा) फुं दक-फुंदक करि चलता है। सर्प मार्ग को विशेषेण जाता है। धर्म

कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षरंणि कित होमासः कितिधा स मिद्धः। यज्ञस्य त्वा विद्या पृद्धमत्र कित होतार् ऋतु

भ कुर द्ति शब्दं कुर्वाणा पिशान्मूलाद्यवय्वानिगलित पिश्मिला मूलानी शतं कुसी स्थापय ति शतं च मक्ष्यतीति संधापाः सभावः।

## शो पंजन्ति॥१०॥

का॰२०००१२ उत्तरी प्रशाह की ब्रह्मा ओर उद्गाता चारि सःचाओं से संवाद करें। ब्रह्मा द्वाता रृद्धति। इसपज्ञ के कितने विष्ठाः (विष्ठी षेए कि ष्ठे हे पज्ञ जिन्हों में ते जन्न हैं। ओर अक्षर कितने। होम किनने। सिम-धाएँ कितनी। पज्ञ वेदितल हेतु करि इस स्थान में तुंके में पूछता हं कि चरतु- करतु में कितने होता पूजते हैं॥५०॥

षडस्य बिष्ठाः शतमक्ष्रग्रेणयश्चीतिहीमोः समिधी ह निस्रः। यज्ञस्य ते बिद्धा प्रद्रवीमि सप्त होतीर ऋतुशे यजन्ति॥ ४०॥

उद्गाना प्रत्याह। इस यस के छे ६ अन्तर्हें (सर्वे बामन्त्रा मा षद्र सात्मता त्। शत अक्षर हें (छन्दें से यस निष्यादन किर ये हैं और ते छन्द गाय ज्यादि अति धृत्यन्त चतुर्द शः चतुर्वि शत्यक्षर हो ते हें। तथा हि। गाय ची क्ष अक्षर अति धृति कि एवं हे १००० उचिए क् २० धृति वर एवं १००० अनुषु प् ३२ अत्यि ६ ० एवं १००० इहती ३६ अष्टि ६४ एवं १००० पद्भिः ४० अति शक्षरी ६० एवं १००० जिन्नाभि प्रायेण शतमक्षरणीत्युक्तम्। अशिक जगती ४२ एवं १०० अनेनाभि प्रायेण शतमक्षरणीत्युक्तम्। अशिक हो महें (अञ्च मेयमें इक्कीस २१ यू पहें तहां अगिनष्ट मध्यम यू पमें अ श्व व स्मो स्गों को जोंडे इत्र में बोड शाप शुओं को नहां बीस २ मुणें में चारि-चारि अशी ०० पश्च हो ते हें इत्यभिषायेणोक्तम् अशीनिर्हीमा ॥ ह (स्पुटं) नीनि ३ समिधाएँ अञ्च त्युर गोस्ग अजापति के पश्च हें त दूषा समिधाओं से यज्ञ प्रकाशेहि। किंच सप्तश्होतारः (बषद्धर्तार्रे कार् करतुयाओं में यज्ञते हें॥ ५०॥

> की श्यस्य वेंद् अवनस्य नाभिं को द्यावा पृथि वी श्रामारे सम्। कः स्थ स्य वेद बहुतो जनित्रं को वेद चन्द्र मंसं य तोजाः॥ १४॥

उद्गाता ब्रह्माणं पृछ्ति।हे ब्रह्मन् इस भूतका नाभि(वन्धन स्थान∙कार ण) कोंन जानताहै। द्यावा पृथिवी श्रीर अन्तरिक्षको कें। ० न्हें। वडे स् पैकी उत्पति किससेंहें। यतः चन्रमाकी उत्पति तिसे केंन जानताहै॥५४॥

वेदाहम्स भवनस्य नामिं वेद् चावापृथिवी श्यन्तिस्त म्। वेद सूर्यस्य बहुतो जनिव्यम्यो वेद चन्द्रमसं य तोजाः॥६०॥

इस भुवन का कारण में जानता हूं पर ब्रह्मेव जगत्कार ए है। द्यावा पृषि वी और अन्तरिक्ष को ब्रह्मका विकार भूत जानता हूं। वडे सूर्य का उ-त्यित कारण ब्रह्मही जानता हूं। और यतः परमात्मा से द्वां आ चन्द्रमाके जानता हूं॥ ६०॥

पृद्धामि त्वा पर्मन्ते पृथिच्याः पृद्धामि यत्र भुवनस्य ना भिः। पृद्धामि त्वा रुखो। अश्वस्य रेतेः पृद्धामि वाचः पर्म च्योम ॥६१॥

का॰ २० ॰ १४ यजमाने। ध्वर्य पृछ्ति। हे अध्वर्या पृथिवी कापर्मन्त (अविधिसूतपर्यन्त) तुँमे में पृछ्ता हं। जिसस्यल में सूतजातका कार्ण बीह भी तुँमे पू॰। सीचने वाले अश्वके वीर्यको तु॰। वाणी (वयीलक्षणा) के उत्कष्ट स्थान की तुके पूछ्ताहूं ॥६१॥

इयं वेदिः परोग्अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञी भुवनस्य ना भिः। अयर्धं सोमो चण्णे अश्वस्य रेतः ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम॥६३॥

का॰२०.७.१५ अध्यर्यः यजमानं प्रत्याह। यह वेदि(उत्तर्वेदि)पृथिवी की परअवधिहै (वेदेः सर्वप्रधीरूपतात्। यह यज्ञ (अश्वमेध)प्राणिनां-त का कारण है (यत्राद्वे प्रजा: प्रजायन्त रद्तिश्चते:।यह सीम्(सीम्लता) अश्वका वीर्यहें। यह ब्रह्मा(ऋतिक्)वाणी(त्रयीरूपा)का पर्मस्थान है (ब्रह्मण स्त्रिवेद संयोगात्॥६२॥ ॥ इति ब्रह्मोद्यं समाप्नम्॥

अ १९ सुभः स्यम्भः प्रथमी न्नर्महत्युण्वे। द्धे ह गर्भम्लि यं यती जातः प्रजापितः॥६३॥

सुभूरिति पूर्वस्य महिम्नः पुरेश्चवाक्या जनरस्य याज्या च । उहिने ब्र सोदं सम्प्रदाधर्युहिर्ण्मयेन पात्रेण प्राजापत्यं महिमानं ग्रहं गृ ह्णाति तस्य पुरोरुग्यिरएयगर्मः समवर्गताय इत्यथास्य पुरोः नुवाका सुभूः स्वयम्भूरिति १३:४:२:२३: श्रुतः। प्रजापति देवत्या सुषुप्। पुरुषःम हति अर्ण्व(कल्पान्तकालीनसमुद्र)के मध्यमं गर्भको स्थापन करताहु आ। कैसा कि सुभू(विश्वोत्पादक)स्वयं भू (से छा धृत शरीरः। कैसे गर्भको कि उटलियम्(प्राप्तकालम्) जिसगर्भ से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्त हुन्या॥६५॥

होता यज्ञत्यजापिति हैं सो मस्य महिम्तः। जुवतां विवृत्से मुह होत्येज गईशा

त्राजापत्यः महिम्नः त्रेषः। होता यक्षत्रजापतिमिति त्रेषद्ति १३:४:३:

२३ श्रुते: । यजुः। महिमसंझकसोमग्रह के सम्बन्धि त्रजापित को देव्योहों ता यजन करे। इज्यमान वोह त्रजापित सेवन करें और सोम(महिम ग्रह) को पीवे। हे मनुष्य होतः तूभी यजन करि ॥६४॥

त्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बेभूव। य त्कोमास्ते जुहु मस्तन्त्री ग्लास्तु व्यथ्स्योम् पर्तयो र्याणम् ६४॥ इतिसर्हेहितायामेकादशोश्नुवाकः ११

इतिश्री शक्तयज्ञिषमाध्यन्दिनीयायांवाजसनेयस६ हिनायां दीर्घपाढे वयो विर्देशोग्ध्यायः॥२३॥

पूर्वस्य महिम्बे।याज्या।प्रजापनेन त्वहेनान्यन्य इतिहोतायजनीति-१३:५:२:२३:श्रुते:।हिरएयगर्भदृष्टा प्रजापतिहेवत्या विष्टुप्।द्श्मे उध्याये २०:अ:यजुर्मध्या व्याख्याता अवतु बरगियम्॥६५॥

> इति भाष्येएकाद शेगः नुवाकः १९ श्रीवेदार्थ पदी पेन तमो हार्देनिवा रयन् पुमार्था श्रुतु रोदेया धर्म पुत्रो युधि ष्टिरः १३

श्री मच्छुक्त यजुर्वेदान्तरीतमाध्यन्दिनी शाखाध्येत ब्याघ्र पादान्त य विश्वामित्र प्राधिय श्रीमज्ज्ञय किशोर देव वस्मीत्मज रोकिमणेय नृपितिगिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिधर भाष्यशासमेधि क स्वयोविर्धं शोध्याय:॥२३॥

> हरिःश्रोम् जोनमोयज्ञपुरुषाय

3.406

पञ्चात्मकं हिरूपंच साधने वीहरूपकम् स्वानंदरायकं कृष्णं व्रह्मरूपं परंस्तुमः २४

श्रिक्षस्परी गीमृगस्त प्रजापत्याः कृष्णग्रीव आग्नयो र्गाटे पुरस्तात्सारखती मेष्युधस्ताद्वनी राश्विनावधीरामे बाह्वीः सीमाधोषणः प्रयामी नाभ्यां छं सीर्ययामी श्वेत श्रि कृष्णश्च पार्श्वयीरत्वाष्ट्री लीम् प्रसंबंधी सब्ध्योवी-यव्यः श्वेतः पुछ्दन्द्रीय स्वप्स्माप वेह हे श्रावी वीमनः।।१॥

जें नमोयाज्ञवलकाय गिरित्रमादसंगेन वेदभाष्येसमीर्यते वेदनेचमितोऽध्यायोदेवतापश्चवाचकः अ

श्रुतिस्त्मन्त्रा श्राश्वमेथिकानां पश्चां देवता सम्बन्धविधायिनोग्धायेनोच्यन्ते॥का ॰ २० ६ २ - ५ श्रिगिष्ठ श्रुत्व पर्गाम्गान्त्रियुन्तिः य
योक्तमश्रादे देवताः यथाश्रुस्त् परोग्ध्यायः पर्यद्भा नश्वे पञ्च दश्पञ्च दश्र रेहितादीन्से। यान्त्रान्ति तरेखु "तत्राश्रु मेथे एकविंशितर्यूषः
सन्ति तत्र मध्यमो यूषोग्गिनष्ठ संज्ञः तत्र सप्तदश्र पश्चो नियोजनीयाः
तान्देव नासम्बन्धकथनपूर्वक माह । श्रुश्वस्तू परो गोम्ध्र गस्ते प्राजापत्याः।
श्रुष्यः तूषरः (श्रुङ्गोत्पत्तिकाले गति गिष्ठ द्वाहीनः) गोम्ध्र गः (गवयः)
एते श्रुजापति देवताः ततः प्रजापतये जुष्टं नियु नज्मीति मन्त्रेण व
न्धनीयाः। एषमये गपि यो यद्देवत्यः पश्चः सः श्रु सुक्षे जुष्टं नियु नज्मीत्यादि मन्त्रीर्वन्धनीयः॥ श्राग्नेयो गिन्ते देवतः कृष्णग्रीवः स्थाम व

र्णगलीम्बः अश्वस्य पुरस्तात् ललारे उपायेन बन्धनीयः।हन्दीर्थस्ता सार्खती मेषी बन्धशशासिनावधोरामी अधोमागे भुक्तवर्णवजी बाह्नीः अश्वस्य पूर्वपाद्योरेकेकः।सोमपूषदेवत्यः श्यामः शुक्ककण रोमाजीः श्वस्य नाभ्यां बन्धन स्वेतः क्षणाश्च सीयेयामी स्वेतः पशुःस् र्यदेवतो दक्षिणपार्श्व वन्ध॰यमदैवतः क्रष्णेग्यवामपार्श्व।त्वाष्ट्रीत ष्ट्रदेवतो लोमशसक्यो बहरोमपुछिको पश्र अन्यस्य सक्थ्योस्बीःप श्वात्पद्योरेकेकः। वायव्यः श्वेनवर्णः पशुरुषस्य पुद्धे। स्वपस्यायशो भनकर्मण इन्द्राय खपस्येन्द्र देवता वेहत् गर्भघातिनी वैष्णवो वाम नः पश्च पुछःएव अङ्गान्तरानुक्तेः॥एवमश्वादिभिः सह पञ्चदश भवन्नि एते पर्यख्या उच्यन्ते।अत्राश्वस्य शरीरं नर्एएय तुंबीफल चस् ज्तुं बद्धागुम्फनीयम् ततः कृषाग्रीवः आग्नेयो र्सर्र्स्याद्योः व स्य शरीरे यखोक्तस्याने सम्बद्धायां रज्जां बन्धनीयाः नतो रोहितीथ्स रोहित इत्याद्यो द्वादशसंख्याकाः शितिबाहरन्यन्तःशितिबाहः समने त्रितिबाहु स्ते बाहे स्पत्या इत्यन्ता मध्यमे एव यूपे निपीज्याः सन्नद्शेव पम्यूनमध्ये यूपः आलभतः इति १३ ४ १ १५ श्रुतेः तत्र त्रयोः श्वत्पर् गोमुगाः हो चारनेयावेका दशिनो हादश रीहिनादयः एवं सप्तदश म ध्यमे यूपे। ततः पृषती श्तुद्रपृषतीत्याहीनां श्वेताः सोर्पा इत्यन्तानां १४ श्तवप संख्याकानां पश्नां मध्ये पञ्चदश-पञ्चदश पश्ननेकैकस्मिन्यू-पे युनिता एवमितरेषु यूपेषु पञ्चदश-पञ्चदशीने पशवः एकेकश्चे काद शिन । एवं मध्यम् यूपच्यतिरिक्तेषु विंशति यूपेषु षोडश-षोडश पश्वो भवन्ति षोडश्-षोडशेतरेषिति १३:४:१:१४: श्रवणात् ।

<sup>+</sup> १४ - ४० प्र दावैकाद शिन्यो पश्व जताः

रेहितो धूमरेहितः कर्कन्धुरोहित्तः सेग्मा ब्युर्क्णब्युः स्वकंब्युक्ते बारुणः सितिरन्धोःन्यतः शितिरन्धः समन्ति पितिरन्धुक्ते सावित्राः सितिबाहुर्न्यतः शितिबाहुः स मन्ति शिति बाहुक्ते बाईस्पत्याः प्रवंती स्वद्र प्रवंती स्यू लप्रवृत्ती ता मैत्रावरुष्यः ॥२॥

रेहितः सर्वरक्तः धूसरोहितः धूमवर्णिमित्रो रक्तः तृतीयः ककर्म्युरे हितः बर्रसहण्रकः ते वयः सीम्याः सोमदेवत्याः सोमाय जुरुं नियुन्यम् वर्मात्यादिमन्त्रेण प्रत्येकं मध्यमे यूपः एव नियोज्याः। ततो बस्नुः कि पिलबर्णः अरुण्वस्तुः अरुण्वर्णमित्रः किपलः श्वकवस्तुः श्वकपित्रः सम्वर्णः किपलश्च ते वयो वारुण्यः वरुण्यतेवत्याः मध्यमयूप्रण्वः शिति कृष्णं रसं छिदं यस्य स् शितिरन्धः अन्यतवृत्येक पात्र्वे शिति रस्तः एते सारस्वताः मध्यमे एव। शितिबाहः श्वेतपूर्वपादः अन्यतः शितिबाहः एकस्मिन्तेव पार्श्वे शितिपादः समन्तिशितिबाहः सर्वश्वेत बादः शिती धवलमेचके एते बार्हस्यत्याः इहस्पितिदेवत्याः मध्यमे एव॥ अश्वदितीययूपे। युपती विचित्रवर्णिवन्दु युक्तश्वरी स्वत्विवविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थ्लिविचविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविचविवविवद्युक्ता स्यूलप्रवती स्थलिविवविवविवद्युक्ता स्यूलप्रविवविवविवद्याः स्थलिक्ताः स्थलिक स्थलि

श्रुद्धवालः सर्वश्रुद्धवाला मिण्वालकः श्रीश्वनाः श्रेतः श्रेताक्षाः रुणक्ते रुद्रायं पश्रुपत्रेषे कर्णा पामा श्रेवलिप्ता रीद्रा नभीक्षाः पार्जन्याः ॥३॥

खदवालः स्रथवालः सर्वसद्यालः मिणसद्यालः मिणवर्णकेशः

ते वय अविदेवत्याः दितीये। प्येतः खेतवर्णः प्रयेताक्षः खेतनेतः अर णः रक्तः ने चयो रुष्ट्राय पशुपत्ये पशुपति रुद्र देवता द्विनीये। कर्णास्त यः पश्वविदोषाः कर्णस्वन्द्रेच दक्षेचेति विश्वोक्तेः कर्णस्वन्द्रसदश श्वेत कर्णास्त्रयः परावः बद्भवचनस्य विले पर्यवसानात् यामाः य मर्वेबताः हितीये। अवलिप्ताः सगवीस्त्रयो रोहाः। एते हितीये पञ्च द्या॥ ॥ अर्थं ततीये यूपे। नमोरूपाः आकाषावन्तीलवर्णाः पार्ज न्याः पर्जन्यदेवताः पश्चक्ततीये नियोज्याः॥३॥

पृश्नि सिर्श्वी न पृश्नि रूर्ध पृश्विसे मारुगः फुलाू लीहितो र्णी पलक्षी नाः सार्चत्यः सीहाकर्णः खण्डाकर्णा द्या लोहकर्णसे त्वाष्ट्राः हृष्णगीवः शितिकसो निस्तय स्तर्गेन्द्राग्नाः कुष्णान्तिर्ल्योन्तिर्महान्तिस्तर्वषस्रो ।

पृक्तिः विचित्रवर्णा तिरश्चीनानि प्रश्नीनि विंदवी यस्य सः एवमू --र्धानि पृक्षीनि यस्य सः ते त्रयो मारुताः मरुद्देवत्या स्तृतीये। फल्गूः अपुष्ट शरीर लोहितोर्णे रक्तरोमवती पलक्षी खेता पलक्ष शब्दो-वलक्षार्थः खेतपर्यायः तास्तिखोः जाः सार्खत्यः सर्खतीदेवतास्त -नीये। ज्ञीहाकर्णः ज्ञीहा रोगविशेषः नद्युक्ती करेणे यस्य स ज्ञीह कर्णः अन्येषामपि हप्यन इति पा॰ ६ ३ ९३७ संहितायाँ दीर्घः शुएकर्णः ह स्वकर्णः अद्यालोहकर्णः रक्तवर्णकर्णः ते वयस्वाष्ट्राः त्वष्ट्रदेवतास्त्रः तीये। कष्णपीवः शितिकसः खेतकसः अन्तिसक्यः अन्तिपुएई सबद्भोरूवीर्यस्य सः ते त्रप ऐन्द्राग्नाः इन्द्राग्निहेवताः ततीये।पञ्च द्रश्रपूर्णः॥ ॥न्त्रथन्तुर्था क्रष्णान्तिःकष्णपुष्यःसल्पान्तिःमहान्तिःअन्यम न्ति यस्य स तथा ते त्रय उषस्याः उगेदेवताश्चतुर्थेयूपे नियोज्याः॥४॥ शिल्या वैश्वदेख्या रोहिएयस्यवया वाचे विज्ञाता अहित्ये सर्त्या धाने (वत्सत्यों देवानां पत्नीम्यः॥१॥)

विचित्रवणास्तिसः स्त्रीपश्वो वैश्वदेचः विश्वदेवदेवताश्वतुर्धे। ऐहिएपः र्क्तवर्णः त्र्यवयः सार्धसंवत्सरास्तिस्रोः जावाचे वारदेवतात्र्युर्धे। अप विज्ञाताः क्रष्णग्रीवादि चिन्हविज्ञानग्रून्यास्त्रयः पश्वोगदित्ये श्रदि तिदेवताश्चतुर्थे। सरूपाः समानरूपास्त्रयः पश्चो थात्रे थातृदेवताश्च तुर्थे। एवं पञ्चद्शा ॥ अय पञ्चमे यूपे तिस्तो वत्सतर्यः वालह्यायो देवानां पत्नीम्यः तद्देवताः पञ्चमे॥१॥

कषाग्रीवा आग्नेयाः शितिभवोवस्नाधंरोहिता रुद्रा-एर्छ खेता अवग्रेकिए आदित्यानां नभीस्पाःपार्जन्याः। है।

क्रकाग्रीवाः कालकराहास्त्रयः पश्चव श्वाग्नेयाः श्वानदेवताः पश्चमे। शितिभवः चेतवर्णभूयुकास्यो वस्नां वसुदेवताः पन्वमे। रोहि-ताः रक्तवर्णस्त्रयः रुद्राणं रुद्रदेवताः पञ्चमे। श्वेताः श्रवरीकिएः अवलोकिनः यदा अवाधसाद्रोकः छिदं येषां ते छिदं निर्व्ययनं रेकः ते त्रयः आदित्यानां तद्देवताः पञ्चमे॥ ॥ अय बरेषूपे। नभोरूषाः पार्जन्यास्त्रयः षुष्टे ॥६॥

> उन्तन क्षेष्मो वीमनस्तर्थेन्द्रविष्णवा उन्ततः शिति बाहु: शितिपृष्ठ स्तं शेन्द्राबाई स्पत्या: श्रुकेरूपा बा जिनाः कल्माषां अप्रित्मारुताः प्यामाः पोष्णाः॥।

उन्ताः उचाः ऋषमः पुष्टः वामनः बहन्यपि वयसि गते रहिः

रहितः ते तप ऐन्द्रा वेषणवाः इन्द्रविष्णुदेवताः षष्ठे। उन्ततः शिति-बाद्धः खेतपूर्वपादः शितिपृष्टः खेतपृष्टः ते त्रयः ऐन्द्राबाईस्पत्याः इन्द्र ब्रहस्पति देवताः षष्ठे। सुकस्पाः सुकपिस्ममवर्णाः वयोवा-जिनाः वाजिदेवताः षष्ठे । कल्माषाः कर्वुरा स्वयः पश्व आगिन मारुनाः षष्ठे। एवं पञ्चर्या ॥ अत्रय सप्तमे यूपे। य्वामाः यु ल क्रियावर्णाः पीयणः पूषदेवताः सप्तमे॥०॥

एतं ऐन्द्राग्ना हिंस्सा अंग्नीषोमीया वामना अनुङ्गाही शाग्ना वेष्णवा वुष्ण मैत्रावरुएयो न्यतं-एन्यो मैत्र्यः॥न्।

एताः कर्बुरवर्णास्त्रय इन्द्राग्निदेवताः सत्रमे। दिरूपाः वर्णद्वयोपे-तास्त्रयः अग्नीषोमीयाः अग्निसोमदेवत्याः सप्तमे। वामना अ-नड्वाहः चय आग्नांवैष्णवाः अगिनविष्णुदेवत्याः सप्तमे। व पाः बन्धाः तिस्रोऽजाः मैत्रावरुएयः तद्देवताः सन्नमे॥ ॥श्रयां-ष्टमे यूपे। अन्य तएन्यः एकपार्श्व कर्बु रवर्णि सिन्नो जा मेत्रः। मिनदेवत्याः अष्टमे ॥ छ॥

कृष्णियीवा अपानेया बुसर्वः साम्याः स्वेता वायुब्या अविज्ञाता अदित्ये सरूपा धाने (नत्सतयो देवाना पत्नीभ्यः॥४॥)

क्रष्णग्रीवा आग्नेयास्त्रयः अष्टमे। बन्नवः कपिलवर्णास्त्रयः सी-म्याः सीमदेवत्याः अष्ठमे। श्वेतास्वयः वापच्याः वायुदेवत्याः श्र--ष्टमे। अविज्ञाताः चिन्हाविशेषेणाज्ञातास्त्रयः अदितिदेवत्याः आ-ष्ट्रमे ॥ अस्य नवमे । सरूपाः धात्रहेवत्याः नवमे । वत्सतर्यः देव

पत्नी देवत्यासिस्तः नवमे ॥६॥

कृषण भीमा धूमा श्रानिरिक्षा बृहन्ती दिचाः श्रवली वैद्युताः सिध्मास्तरिकाः॥१०॥

क्रषणः भोमाः भूमिदेवत्यास्त्रयः नवमे। घूमवर्णास्त्रयः श्रन्तिः श्वेदवत्याः नवे । इहनो महान्तस्त्रयः दिच्याः दुदेवत्याः नवे मे॥ ॥अश्य द्शमे। श्रवलाः क्र्वेगस्त्रयः वेद्यताः विद्युदेवत्याः द्शमे। सिध्माः सिध्मार्व्यगेगवन्तस्त्रयः नारकाः नक्षत्रदेवत्याः द्शमे। सिध्माः सिध्मार्व्यगेगवन्तस्त्रयः नारकाः नक्षत्रदेवत्याः दशमे।

अ २ धूमान्वस्नायालभने श्वेतान्त्रीष्मायं कृष्णान्वर्षास्यो रुरणञ्करदे प्रयंतो हेमन्तायं पिशङ्गाञ्क्रिशिराय॥११॥

ध्मवर्णान् बानजान् वसन्ताय वसन्तरेवतानाल मतेनियुनिक स्यामे। श्वेतान् बीन्धीष्माय स्यामे। क्रष्णवर्णान् बीन्बर्षाभ्यः स् यामे॥ ॥ अधिका स्यो। अरुणान् रक्तान् बीन् पारदे एका वस्रो। पृषतः नानावर्ण विन्दुयुक्तान् बीन्हेमन्ताय एका दशे। पिश्रङ्गान् लोहितमिश्रक्षिलवर्णान् बीन्द्र शिशिराय एका दशे॥ ११॥

व्यवयो गायुक्ते पञ्चावयित्राष्ट्रभे दित्यवाही जगत्ये त्रिव सा अनुषुभे तुर्युवाह अधिगहे ॥१२॥

सार्धसंवत्सरास्त्रयः गायत्रे एकादशे। सार्धिद्वसंवत्सरास्त्रयः बिषु मे एकादशे । गञ्जयदादशे पूपे। दित्यबाहः द्विसंवत्सरास्त्रयोज - गत्येद्वा । त्रिवत्साः त्रिवर्षाः नयोग्नु छुभे द्वा । तृर्यवाहः सार्धि बिन्संवत्सरास्त्रय अधिगहे द्वा । ॥१२॥

प्षवाहीं विराजे ग्वक्षाणी हहत्या क्षियाः क्कुमें न . नुजाहे: पुङ्क्ते धेनवो गतिस्नन्द्से॥१३॥

पष्टवाहः चतुःसंवत्सराख्यो विराजे द्वा । उक्षाराः सेचनसम र्घा पुवानस्त्रयः इहत्ये द्वा॰॥ ॥अय त्रयोद्शे यूपे। ऋषभाः उस्णो॰प्यथिकवयस्काः नयः ककुभे न्योद्शे। अनन्नाहः शक-ट वहन समर्था अजास्त्रयः पङ्क्ते वयो । धेनवः नव प्रस्ता अपनास्तिस्वः अतिह्नन्दसे त्रयो॰ ॥१३॥

कुण्ग्रीवा आग्नेया बुभवः सोम्पा उपध्यसाः सविता व त्सत्यीः सार्खत्यः प्रयामाः पीषणः पृत्रीयो मारुता बह रूपा वैश्वदेवा वृशा द्यावापृथिवीयाः॥१४॥

अय चातुर्मास्यदेवाः प्रावः खेताः सोपी इत्यन्ताः । तत्र प्रथमं वैश्व देवपर्वपशव उच्यन्ते। कृष्णग्रीवाः त्रयः श्राग्नेयाः त्रयो । बस्रवःक पिलास्त्रयः सोम्पाः॥ ॥अय चतुर्देशेयूपे। उपध्यस्ताः उपध्यंसनम्-धः पतनं तद्गुणविशिष्टा वर्णान्तर्मित्रिता बा त्रयः सवितदेवताः चतु । वत्सनर्यः तिस्तः सरखनी देवताः चतु । प्रामाः सक्क रूषाव णोः पोष्णः पूषदेवत्याः चतु । पृत्रमयः तनुकाया विचित्रवर्णो वा न यी मरुद्देवताः चतुः। बहुरूपास्त्रयो वैन्धदेवाः चतुः॥ ॥ अथय पन्त द्शे। वशाः वन्धातिस्रो बाबापृथिवीयाः घावापृथिवीदेवत्याः पञ्च गार्ष॥

जुकाः संच्या एता एन्द्राग्नाः कृष्णाः वीरुएतः पृत्रीयो मा-रुताः कायास्त्प्राः॥१५॥

अय वरुणप्रधासपर्वपप्रव उच्यन्ते। संचर् प्रवेस हुष्णग्रीवा आग्नेया इत्यादयः पूर्वकिएउकोक्ताः पञ्चद्प्र पप्रव उच्यन्ते पञ्च संचराणि हवींिष भवन्तीति वत् यथा चातुर्मास्येषु चतु र्षिप पर्वसु आग्नेयादीनि पञ्च हवींिष समानानि एवम बाणि चतुर्णा पर्वणं सम्बन्धिनां आद्यानां पञ्चानां देवानामाद्या ए ते पञ्चद्प्र पप्रवः समाना एव भवन्ति। तेन संचर् उक्ताः आग्नेयाद्यः पञ्चद्प्र पप्रव उक्ता इत्यर्थः। आग्नेयाः कृष्णगीवास्व यः पञ्चद्प्र । सोग्याः बभवस्त्रयः पञ्च०। सावित्रा उपयस्ता च यः पञ्च । सारस्वत्यः वत्सत्रयः पञ्च०। सावित्रा उपयस्ता च यः पञ्च । सारस्वत्यः वत्सत्रयः तिस्तः पञ्च०॥ ॥अत्रयवी द्रिणे। पोष्णाः प्रयामाः चयः षोडप्रे। ऐते संच्याः उक्ताः। एताः कर्वु एस्व य ऐन्द्राग्नाः इन्द्राग्निदेवताः षो०। पृथ्ययः तनुप्रारीगस्त्रयः मारु ताः षो०। चयः तूपराः निःश्वज्ञाःकायाः करेवताः प्रो०॥१४॥

अग्नयेश्नीकवते प्रयम्जानालंभते मुरुद्धीः संतपने भ्यः स्वात्यान्मरुद्धीगृहमेधिभ्यो बिक्षहान्मरुद्धीः क्रीडिभ्यः सर्रेस्षान्मरुद्धाः स्वतवद्धोःनुस्षान्॥१॥

अयसप्तद्शे। अयसाकमेथपश्वः। प्रयमजान् मात्रा प्रयमग में जातान् त्रीन् अजान् अनीकवते अनीकवद्गुणविशिष्टायाग्नये आलभते नियुनिक सप्तः। वातसमूहो वात्या तया सह वर्तन्तः द् ति सवात्याः वातमण्डली मध्यस्थान् त्रीनजान् सातपनेभ्यः मरु द्याः सप्तः। विक्षिहान् विर्प्रस्तान् वीनगृहमेथिभ्यो मरुद्धाः स-प्रः! संस्थान् सहस्रष्टान् त्रीन् क्रीडिभ्यो मरुद्धाः सप्तः। अनु ख्षान् अनु क्रमणेजातान् बीन् खतवद्भी मरुद्धाः सप्तः ॥१६॥ उक्ताः संच्या एता ऐन्द्राग्नाः त्राष्ट्रङ्गा मोहेन्द्रा बेहरूपावै खकर्मणाः ॥१०॥

श्रयाष्ट्राद्शे यूपे। महाह्तिः प्रश्वः क्रयण्यीवाद्यः पश्चद्श पूर्व वत्। । शश्येकोनविंशतितमे। एताः कर्बुगस्वय ऐन्द्राग्नाः एकोनः। अश्रद्भाः संहितायां दीर्घः प्रक्रष्टश्रद्भायुक्ता माहेन्द्रदेवताः एकोनः। बहुरूपास्त्रयो वैश्वकर्मणाः विश्वकर्मदेवताः एकोनः॥१०॥

धूमा ब्रम्नुनीकाशाः पितुणाधं सोमवतां ब्रम्मनी धूमनी काशाः पितृणां बेहिषदी कृष्णा ब्रम्नुनीकाशाः पितृ णामीनिष्यात्तानी कृष्णाः पृषेन्तस्त्रेयम्बकाः ॥१८॥

ज्ञय पिञेषि देवतापण्यः। धूमाः क्रष्णवर्णमित्रा लोहितवर्णः बसुनीकाणः कपिलबर्णसहणास्त्रयः पण्यवः सोमवतं पितृर्णं नियोज्याः एकोनः। बस्रवः कपिलाः धूमनीकाणः धूमा द्वनित गं काणन्ते इति ताहणास्त्रयः बहिषदं पितृर्णमेकोनः॥ ॥का ष विषोष्ट्रपे। क्रष्णः वसुनीकाणाः अगिनष्ठातानं। पितृर्णंविशे। कृष्णः पृषन्तः विन्दुयुक्ताः वयम्बकाः सम्बकदेवताः विषोणः

वक्ताः संच्या एताः भ्रुनासीरीयाः खेना वीयव्याः खेताः सेर्याः ॥१६०॥

श्वा सुनासीरीयपश्वः।तत्र संचराः आग्नेयास्यः पञ्चरशोक्ताः। तेन क्रष्णपीवा आग्नेपाः विशे। वस्तवः सोम्याः विशे। उपध्व स्वाः सावित्राः विशे॥ वश्चेकविशे यूपे। वत्सनर्घः सार्स्वत्यः ए- कविशे। प्यामाः पोष्णाः एक । एताः कर्बुराः श्रुनासीरीयाः श्रुना र देवताः एक । खेताः चयो वायव्याः वायुदेवत्याः एक । खेताः चयः सीर्याः सूर्यदेवताः एक । एवं समाताः यूपाः इत्यश्वाद्याः सीर्यान्ताः सप्तविशत्यधिक शतव्यं ३२० ग्राम्याः पश्रवः सर्वे जकाः ॥ २५ ॥

वसनायं कपिन्नेलानालंभनं ग्रीष्मायं कलविङ्गान्व षिभ्यस्तितिरीञ्छरदेवितिका हेयन्तायं ककराञ्छि शि राय विकंकरान्॥२०॥

अथार्याः प्रश्व उच्चन्ते ॥ का॰ २० ६०६ किपिन्न लादीन्युयतान्ता स्वयोदश-वयोदश्यूपान्तरेषु अन्ने किद्यातिर्युपाः तेषां यूपानां विश्वतिर्नारालानि तेषन्तरालेषु अन्तरालोत्यन्तिक्रमेण किपिन्न लाद्यस्वयोदश्—वयोदश्यपश्व आलम्भनीयाः। अत्र यूपान्तरा लेषार्ण्यपश्चनां बन्धनोपाय उक्तो मानवस्त्वे नाडीषु क्षियश्च कान् करण्डेषु सर्पान् पन्नरेषु मुगन्याप्रसिंहान् कुम्भेषु मकरम् त्यमण्ड्कान् जालेषु पक्षिणः कार्यम् हित्तनो नीय चोदकानि पयार्थमितरानिति। येपश्वो येनो पायेन यूपान्तरालेषु तिष्ठनि वे तेनोपायेन स्थापनीया इति जात्वर्यम् ॥ अत्र येषामारण्यजीववा विपदानामर्थी नक्तायन्ते तेनिगम निरुक्तिने घण्ड्याकर्णात्सा-विपदानामर्थी नक्तायन्ते तेनिगम निरुक्तिने घण्ड्याकर्णात्सा-विपदानामर्थी नक्तायन्ते तेनिगम निरुक्तिने घण्ड्याकर्णात्सा-विद्यमिधान यन्यम्यो विलोक्याव गन्तव्याः शाटवीकेम्यश्च लक्षणीयाः ॥ तत्र प्रयमोत्यन्ते युपान्तराले जीन्किपिन्नलान्य सन्तर्य स्थालमते नियुनिक्तः। बीन्कलिक्षान् चटकान्तरीका-य। वितिरीन् जीन्वषाम्यः। वर्तिकाः पक्षिविश्वान् पार्दे।त तस्त्रयाएं कक राएं। मध्ये एकं ककरं हेमनाय॥ ॥ अध्य हितीयेः वकाशे शिष्ठें। हो ककरें। पक्षिविशेषो हेमनाय। वीन्विककरान् शि शिराय॥ २०॥

अ १३ समुद्रायं शिश्वमारामालंभने पूर्जन्याय म्एड्कोन्छो म त्यान्मित्रायं कुलीपयान्वरुणायं नाकान्॥ ११॥

त्रीन् शिष्ठमाग्न् जलचर्जन्त्समुद्दायास्तभते। त्रीन्मण्डूकान्भे कान्यर्जन्याय। त्रयाणं मत्यानां मध्ये द्वे द्वाद्धाः॥ ॥द्वय स्तीया-वकाशे एकं शिष्टं मत्यमद्धाः। त्रीन्कुलीपयान् जलजान्मित्राया त्रीन्ताकान् नक्का एव नाक्कास्तान् जलचरान् वरुणाय॥२१॥

सोमाय हुई सानालंभते वाय वें बुलाको इन्द्राग्निभ्यां कुर्खान्मिवायं मह्न्बरेणा चक्रवाकान् ॥२२॥

त्रीन् हं सान्सामाय । तिसा वलाकाः वकपत्नीः वायवे॥ ॥ अयचतुर्थे । वका शे। त्रीन् कुच्चान्यक्षिणः द्न्द्राग्निभ्या । त्रीन्म द्रून् जलकाका+ निमत्राय । त्रीन् चक्रवाकान्व रुगाय ॥ २२॥

श्रानयं कुट स्नानभते वनस्पतिभ्य उल्कान्यीकोन-भ्यां चाषान्त्रिभ्यां मृयूरान्मित्रावरुणाभ्यां कृषा — तान्। १३॥

त्रीन्तुरस्त् कुक्कुरानग्नये। तमस्त्रयाणामुल्कानां मध्ये ए कमुल्कं वनस्पतिभ्यः॥ ॥ अथ पञ्चमे वकाशे हो उल्कोक कि के विश्णे। त्रीन् चाषानग्नी बोमाभ्यां बीन्षयूर्गनिवभ्यां बीन्कणे नान्मित्रावरुणभ्याम्॥ २३॥

सोमाय ल्वानालं भने त्वष्ट्रं कीलीकानी षादीदेवानं पत्नीभ्यः कुलीका देवजामिभ्योग्नये गृहपत्ये पार् च्यान् ॥३४॥

वयाएं। लवानं। लावकानं। मध्ये हो सोमाय॥ ॥ अथ षष्टे व कारी एकं लवं सोमाय। केोलीकान्यक्षिणः त्वष्ट्रे। तिस्रो गोषासीः गवां साद्यित्रीः पक्षिणीः देवानां पत्नीभ्यः। तिसः कुलीकाः पक्षिणीः देवजामिभ्यः देववधूम्यः जामिस्वसः कुलि स्वियो। वीन्पारुष्णसंज्ञा नगृहपतयेशनये॥२४॥

अद्भे पारावतानाल्भते राज्ये सीचापूरहोरावयी। स्थिभो जुतूमीसेम्यो दात्योहान्सेवत्स्रायं अहतः सुपूर्णान् ॥२४॥ अय सप्तमे वका थे। चीन्पार्वतान्कलर्वान हं तिसः सीचापूः पश्चि

एगिः रात्र्ये तिस्त्री जतूः पात्राख्याः पक्षिएगिः अहोरात्रयोः संधिभ्यः। त्रीन्स्-त्यूहान् कालक एठान्मासे भ्यः त्रयाणं महता सुपर्णानं मध्ये एकं सं वत्सराय॥ ॥ अयाष्टमे वकाशे हो महाने। सुपर्गि संवत्सराय॥ २५॥

भूम्यो श्राख्नाले भते न्नरिक्षाय पाङ्क्तान्दिवे क शान्दि ग्भ्यो नंकुलान्बभुकानवान्तरिष्णभ्यः॥३६॥

भूम्ये आखून्मूषकान् जीन् पाङ्कान् मूषकजातिविशेषानन्तरिशं--य काशान् तद्वेदानेव दिवे बीन्नकुलान्दिगम्यः तत्र हो अष्ठमे॥ ॥ अथ नवमे एकम्। जीन्बसुकानवान्तरिष्णाभ्यः॥२६॥

वसुम्य ऋश्यानालमाने रुद्रेभ्यो रुह्नादित्येभ्यो न्यक्तिके

चीतृष्यान् वसुभ्यः स्टब्यार्यो म्गविशेषाः रहेम्यः रुर्त्न् ची-न्यक्त्नादित्येभ्यः॥ ॥ज्ञथ दश्मे वकाशे चीन्युषतान्विश्वम्या देवेभ्यः चीन्कुलङ्गान् साध्येभ्यः॥२०॥

ईशानाय पर्वत आलेभने मित्रायं गोरान्वरं णाय मन्या हिषान्बहर्यतये गव्यां स्वष्ट्र ष्ट्रीन् ॥२०॥

पर्वतः मृगविशेषानीशानाय। त्रीनीग्तमृगानित्राय त्रीनमहि षान्वरुणाय तत्रेकं दशमे॥ ॥ अधिकादशे वकाशे द्वोमहिषीत्री -नावपानीसहशानार्णयपश्चहस्यतये त्रीनुष्ट्राम् त्वष्ट्रे॥ ५०॥

यजापतये पुरुषान्हतिम् आक्तमते वाचे सुषीत्र्यक्षेषे मशकाञ्छोत्रीयभङ्गीः॥२४॥

त्रजापतये पुरुषान्हित्तनः त्रीन् । त्रीन्ध्रुषीन्वक्रतुण्डान्वाचे तन्मध्ये हो सुषीणकाव्ये॥ ॥ अयहाव्योः वकायो एकं सुषिम्। त्रीत्मणः कान् चक्षुषे। त्रयो मृङ्गाः श्रीत्राय नियोज्याः॥ २४॥

> युजीपतयेच वापवे च गोमृगो वर्रणायार्णयो मेषो य-माय क्रष्णे मनुष्यग्जायं मुर्कटः शार्द्रलायं गेहिद्देषः भायं गव्यी क्षित्रप्रेनाय वर्तिका नीलगोः क्रमिः स-मुद्रायं शिशुमारे हिमवने हस्नी॥३०॥

प्रजापतये च वायवे च एको गोमृगः गवयः। एक आरएयो मेको व रुखाय। एकः कृष्णे मेको यमाय। एको मर्कटः मनुष्यराजाय। ए को रोहिड्ड्यः शार्द्लाय। एका गवपी ऋषभाय तहार्व्यदेवाय॥ ॥ अथ वयोदशे वकाशे एका वर्ति क्षिप्रश्येनाय देवाय। एकः क्रमिः कीटः नीलंगोः नीलंगवे। शिशुमारः एको जलवरः समुद्राय। हस्ती हिमवते॥३०॥

अ०४ मुयः प्राजापत्य जलो इलिक्शो तथद्धंशस्ते धावेदिशं कङ्को धुङ्कांग्नेपीकेल्विङ्को लोहिताहिः प्रेष्करसादसे त्वाष्ट्रा वाचे कुष्वेः॥३१॥

मयुः त्राजापत्यः तुर्गवदनः किनरः त्रजापितदेवतः। उली मृगवि पोषः हिलक्षाः सिंहविषोषः दृषदंषो विडालः ते त्रयो धाते। एकः कङ्कः वकः दिषां दिग्म्यः। एका धुङ्का पक्षिणी आग्नेयी अग्निदेव त्या। कलविङ्कः चटकः लोहिताहिः एकवर्णसर्पः पुष्ठरसादी पुष्कि रे सीहतीति कमलभक्षी पक्षिविषोषः ते त्रयः त्वाष्ट्राः चष्टुदेवताः। ॥ ॥अथचतुर्द्षोः वकाशे एकः कुञ्चः वाचे॥३१॥

सोमाय कुलङ्गः आर्ग्योग्जो नेकुलः शका ते पोष्णः क्रीष्टा मायोरिन्द्रस्य गीरमृगः पिद्दा न्यङ्कः कक्दले ग्नुमत्ये जतिश्रकाये चक्रवाकः॥३२॥

कुलङ्गः कुरङ्गो हिर्ण एकः सोमाय। आरएपो वनजीः जष्छागः न कुलः शका शकुन्तः ऐते त्रयः पीषणः पूषदेवत्याः। क्रीष्ट्रा शृगाली मायोर्देवस्य। एको गीर्मृगः इन्द्रस्य। पिद्यो मृगविशेषः न्युड्रुः अ पि कंकटः स एव ते त्रयोः नुमत्ये। चक्रवाकः अतिश्रुकाये॥३२॥

सेरी बलाको प्रार्गः संज्यः प्रायाएडकस्ते मेवाः सर् स्वत्येः पारिः पुरुषवाक् स्वाविद्वोमो पार्नुलो हकः पृशे कुले मन्यवे सर्खते अर्कः पुरुषवाक् ॥३३॥ वलाका वकस्त्री स्पेदेवत्या। प्रार्गः पक्षिविष्रेषः॥ अत्रय पन्न स् प्रेन्वकाषे सजयः पक्षिविष्रेषः प्रायाण्डको गि ते मेत्राः मित्रदेव त्याः पुरुषवाक् मनुष्यवद्दादिनी प्रारिः युकी सर्स्तिये। स्वावित् सेक्षा भोभी भूदेवत्या प्रार्ट्लो व्याघ्रः टकः चित्रकः प्रहाकुः सर्पः ते त्रयो मन्यवे। पुरुषवाक् युकः सर्स्वते समुद्राय॥ १२॥

सुपर्णः पार्जन्य आतिवीह्सो दर्विदा ने वायवे चहस्पते-ये वाचस्पतिये पेङ्गरगुजोश्लज आन्तरिक्षः स्रवो महुर्मत्य-स्ते नदीपतये चावाष्ट्रियवीयः क्रमः॥३४॥

सुपणः गरुत्मान्यर्जन्यः पर्जन्याय आतिः आडी वाहसः दार्विदा का स् श्वकृतः ते त्रयः पश्चिविशेषाः वायवे। श्रहस्पतये वाच्ये। वाण्याः पत्ये इति ब्रहस्पतिविशेषण्म र्वष्टशाय ब्रहस्पतये पेद्गणः जः पश्चिविशेषः ॥ ॥अथषोडशेश्वकाशे। अलजः पश्चिविशेषः आन्तिश्चः अन्तिरसदेवतः। अवः जलपश्चीमद्गः कारण्डवः मन्त्यः ते नदीपतये। कूर्मः कल्यः द्यावाष्ट्रियवीयः द्यावाष्ट्रियवीदेवतः ३४॥ पुरुष्मुगश्चन्द्रमसो गोधा कालंका दार्वाद्यादस्ते वनस्पत्ती — नां हक्वाकुः सावित्रो हुर्दसो वातस्य नाक्को मक्रः कुल्पि — यस्ते श्रह्मपारस्य हिये प्रास्यकः ॥३५॥

पुरुषमृगः पुंमृगः चन्द्रमसः।गोधा कालका पक्षिविश्रोषः दार्वाषा टः सार्सः ते वनस्पतीनाम्। क्षकवाकुः नामचूदः सावित्रः सवितृ देवतः हंसः वातस्य नाकुः मकरः कुलीपयः ते त्रयो जलचर्विशे षाः अकूपारस्य समुद्रस्य त्रयाणं मध्ये द्वी षोडशे॥ ॥अथसन्न द्वकाशे एकः कुलीपयः अकूपार्स्य। श्रात्यकः श्वावित् द्रिये हेव्ये॥३५॥

एएयन्हें मुख्बो मूर्यिका तिनिरिस्ते सूर्पणी लोपास ज्यश्चिनः क्रष्णे एज्याः सक्ते जन्ः सुषिलीका नःदेत रजनानां जहका वैष्णवी ॥३६॥

एणी मृगी अन्हः आलभ्या। मएड्को मृषिका निनिरिः ते त्रयः स पीएगम्। लोपाशो वनचर्विशेषः आश्विनः अश्विदेवतः। हृष्णे मृगः एज्ये। नरकः भक्क्कः जतः सुषिलीका एते। पक्षिविश्रोषीते त्रयः इतरजनानां देवानाम्। जहका गात्रसंकोचनी वैष्णवी विष्णु देवत्या॥३६॥

अन्यवापीः र्थमासाना मुख्ये मुप्रेः सुपर्गास्ते गन्धवीर्णान्यः म्पामुद्रो मासं क्ष्पपे रोहिल्हेण्डुणाची गोलितका तृ प्परसं मृत्यवे सितः॥३०॥

अन्यवापः कोकिलाखः पक्षिविशेषोः र्थामाना पश्च॥ ॥अश्वा छाद भे वका ग्रे। अरुषो मृगविशेषः मयूरः वही सुपर्णो गरुत्मान् तं गन्धवीर्णा पश्चः। उद्गः जलचरः कर्कटसंद्राः अपा पश्चः। क प्रपः कळपः मामा मासानाम्। रोहित् ऋष्यः कुण्हृणाची वन्नवरी विशेषः गोलित्तिकापिते वयोऽप्सर्साम्। असितः कृष्णाः पश्चमी त्यवे॥३०॥

वर्षाहर्नरेतुनामाखुः कशी मान्यालसे पितुणां बली । याजगरो वस्तां कृषिक्षंताः कषीत् उल्लेकः यापाले

निर्वरिते वर्रणायारएये। मेषः ॥३०॥

वर्षोहः वर्षाभुः भेकी ऋतूनाम् । आखुः मूषकः कशः मान्याल-श्च तिह्रशेषो ते त्रयः पितृणाम्॥ ॥ अधेकोन विशे । अजगरे महासर्पः बलाय । किप ज्ललो वस्नाम् । कपोतः उल्कः शशः ते निक्तित्वे। आरण्ये। मेषो बरुणाय।। ३०॥

श्वित्र श्रीदित्याना मुष्ट्रो ष्ट्रणीवान्वा धीन्ससे मत्या श्तरे एपाय सम्रो रुक्रिंन्द्रः कयिः कुट रुद्रित्योहसे वाजिना कामाय पिकः ॥३४॥

श्वितः श्वेतः पशुरादित्यानाम् । उष्टः दीर्घयीवः घृणिवान् तेजस्वी पश्वित्रेषः संहितायां घृणि शब्द दीर्घः वाभीनसी कर्णे सनवा नजः ते त्रपो मत्ये देव्ये। समरः गवयो र एपाय देवाय। रुरुः मुगः रोदः रुद्देवतः कयिः पश्चित्रिशेषः॥॥ अत्रय विष्रे वकाष्रो कु टरुः कुककुटः दात्योहः कालकरणः ते त्रयो वाजिनां देवानाम्। पिकः कोकिलः कामायः ॥३६०॥

खुड़ी वेश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णे गर्दुभस्त रक्ष स्मामन्द्रीय स्कूरः सिछंहो मारुतः केकलासः पिष्यका शकुनिस्ते शर्ख्याये विश्वेषां देवाना पृष्तः॥४०॥

इतिसर्रहितायांचनुषीनुवाकः । इतिश्रीसक्तयजुषिमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयसर्रहिता

यादीर्घपाढे चतुर्वि हंशोऽध्यायः॥२४॥

खद्गी मृगविशेषो विन्वदेवदेवतः। एकः कृष्णः ना सार्मेयः दि

तीयः कर्णे लम्बक्णे गर्नमः तृतीयस्तरक्षः मृगादनः ते त्रयो र स्सां पश्वः । स्करः इन्द्राय । सिंहो मारुतः मरुहेवतः । क्रकला सः सरुः पिप्पका पिस्णी श्रुकिः पक्षी ने त्रयः श्राख्याये । एक पृषतः मृगविशोषो विश्वेषां देवानां पश्चर्मवित्रिश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं वियुन्त्रमीतियोज्यः ॥ ॥ एवं षष्ट्यिकं श्रावद्ययाएण पश्चउक्ताः ॥ ॥ अत्रद्वाविश्वित्र रेकादिशनः २२ सप्तविश्वत्यिका नि चीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः ३२० षष्ट्यिकं श्रवद्यं कि चीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः ३२० षष्ट्यिकं श्रवद्यं कि चीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः ३२० षष्ट्यिकं श्रवद्यं कि चीणि शतानि अश्वाद्यः सोर्यान्ताः १० प्रवः र्देश्सर्वे मिलिला ष र शतानि नवाधिकानि पश्चो भवनि ६० । स्त्रोकश्च षद्श्वनानि नियुज्यने पश्चमं मध्यमेऽहिन अश्वमेथस्य यज्ञस्य नवभिश्वाधिकानि चेति॥ तेष्वारण्याः मर्वे उत्सष्ट्या न तु हिस्याः॥४०॥

> इतिश्रीगिरियरभाष्येचतुर्थाःनुवाकः ४ श्रीवेदार्थप्रदीयेन नमोहादंनिवारयन् पुमार्थाश्रुतुरोदेग इमेपुत्रोयुधिष्टिरः २४

श्रीमत्बुक्त यजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी शारबाध्यतः व्याघ्रपादान्वयः विश्वामित्रपुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देववम्मीत्मजरोक्तिरोयनृ पतिगिरिष्ठसादेन रचिते श्रीवेदार्थप्रदी पेगिरिष्ठरभाष्येः श्वमेधप्रकर्णे देवतासम्बन्धविधापि पश्चवर्णनी नाम चतुर्विष्ठंशोर्ध्यापः २४॥

## हरि: आम्

जोंनमोपज्ञ पुरुषाय

पन्नात्मकं हिरूपं च साधने व हुरूपक म् स्वानं द राय कं क्षणं। ब्रह्मस्यं परं सुमः २

शादे रिद्वरवंका दलसूलेर्म् व से स्तिनान्द् छ्ट्रास्याध अंते ० ६ सर्स्वत्याः अपर्शिह्नं जिह्नाया उत्सादमेवक्रन्देन ता लु वाजुरें हर्नुम्यामप आस्पेन द्रषणमार्डाभ्यामादि त्या शमश्रुमिः पन्यानं भूभ्यां द्यावीपृथिवी वर्तीभ्यावि युने कनीनेकाम्याथं श्रुकाय साही कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पश्माण्यवार्या दश्वी वार्याणि पश्माणि पार्या इस्वः॥१॥

गिरित्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके पञ्चितं शोश्यमध्यायोव एयं तेवाजिमेधिकः श्र् का०२० ० ४ ५ वनस्पति यागके अनन्तर सिष्ट क्रयागसे पूर्व श्रल कि श्रियत मांसको प्रजापति । के अर्थ होमिके असुके स्वाहे ति श्रीय द्वादित्व गन्त १ - ४ हे वता हों। श्रीय अपना के क्रया हो नि प्रादादिलगन्त १-४ हेवना छीं। श्रीर श्रम्बने अङ्गीं के अर्घ घृतहो में अनादेषो घृतस्योक्तत्वात्। अोर् अग्निर्हं हृद्ये नेत्यादि विश्वे भ्यो देवेम्यः खाहेत्यन्ता ३४ . ५ - १३ - आहित यें भी हो में अश्वमेध =-लात् नवाग्निरं हृद्ये नित्यादि पुरीतदित्यन्ता ३४ - देवताकी -र अश्वाक हे ततः लोंमभ्यः खाहेन्यादि द्यावाष्ट्रियवीम्पार्थः सा

हे त्यन्ता १९-१३ प्रायिश्वित्ता हतयो हिचत्वारिपात् ॥ तत्र शादं दिद्र-रित्यादि-पृथिवीं त्वेत्यन्तः संहिताभागो ब्राह्मणं न मन्त्राः १-४. यजूर्विष । शादादयो देवाः दन्ता द्युनानि। ततः चतुर्गे हीत शाज्य कोले-लेकर शादाय स्वाहा रझाः खाहे त्यादि पृथिवेये खाहे त्यनं जु द्भयादित्येकः पक्षः शाखान्तरोदितः। शाहं दङ्गिः त्रीणामि खाहेत्यां-दि होम मन्त्राः।देवना भो स्तीहितीयया निर्दिप्यते शयाई भोग्यं तृतीयया कर्णविभक्त्या निर्दिश्यते। क्विक्विवला देवतेव यथा शुक्ताय खाहा क्रणाय खाहेति काचिद्न्यविभक्तेयेव द्रव्यदेवनयो र्निर्देशः यथा अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिति। तथा च स्रुतिः १३-३-४-१- शादं दिझरवकां दन्त मूलेरित्याज्यम्बदानानि क त्वा प्रत्याख्यायं देवताभ्य आहुतीर्जुहोति या एव देवताअपिभागा स्ता भागधेयेन समर्थयतीति। अस्यायम्यः। ग्रादं नाम देवमञ्च स्य इद्विर्दन्तेः प्रीणामीति शेषः खाहाकारी दानार्थः ततस्य प्रा दं दिन्नः त्रीरणिम खाहेति एवमन्यान्यिप योज्यानि। आज्यमव दानानि कला आज्यमेवाचाङ्गत्वेन परिकल्प्य प्रत्याख्याय मबदानमबदानं त्रित शादादिदेवता आख्यायाख्यायाज्या ह तीर्जुहोति संकल्पिता खाङ्गन्भावा घृता इतीः शादादिभ्यो दस्ति एवं कुर्वन्त्रियागाः कल्पितभागास्ता भारोन समर्थयित श्रीरण नीत्यर्थः॥ अयसंहिनार्थः। अयने दान्तों करि शाद देवताको त्रीणामि नृप्तकर्ना हूं। दाँनों की जड करि अवका वे बताकों भी भ शनोंकीपीठिकरिमृददेवण दंशाङ्गें करि नेगा हेण जिल्लाके ग्र-

<sup>+</sup> शादास्योग्यसिद्धादेवाः आदित्याद्यः प्रसिद्धाः।

यकरि सर्खनी देश जिह्नाक ॰ उत्साद देश तालु ॰ अचकन्द ॰। हनु कों (वक्रीकदेशा) वाज गमुख भ्यापी गळाएडो (त्रवर्णों ) त्रवर्ण ग चमश्रुकों(मुखकेशों श्रुवादित्यों भभूकों (ललाट गरोम पङ्किकों शक्यां -न । वर्ते शें (पक्षपङ्किशों ) द्यावापृथिवी । कनीन का शें नित्र की पु तलीं विद्युत । श्रुक्तायस्वाहा कष्णयस्वाहा देवोदेषा एव नत्वङ्गम् श्रुक्ताय हुणाय देवाय सुद्धतमस्तु यदा चतुष्याश्वाङ्ग सेच निर्दिश्य ते प्राचापत्यो न्यइति वचना हेवी न्याह तव्य युक्त श्रीर्क्षण श्रयके अङ्ग करि प्रजापनिको प्री॰एवंलोमभ्यः स्वाहेत्या हावपिवोध्यम् ३४० १९-१३ । पश्मीं (नेत्रो परिलो मों) जपर के पलक की विरूप नियां श्पार शर् क्षुओं (नेत्राधो भागरोमों निचेके पल ककी विरूनी) अवार विषरी तं वा अवायीणि(अवार् देवत्यानि)पर्भाणि इक्षवः पाष्टीः(पार् देवत्याः)श्रा वान प्राणेनापानेन नासिके अपपास मर्थ रे ऐंगे हैं न स अंते ० र दुनरेण प्रकाशेनान्तर्मन् काशेन वाही निवेषं मूर्भा स्ननयुत्नं निर्वाधेना श्रानि मुिलकेणविद्यंतं कनीन काम्यां कर्णाभ्याथं श्रोच धंश्रोचाम्यां करोों नेद्नीम धर् करहेनापः श्रेष्ठकरहेन चिनं मन्याभिरदिति हैं शीष्णा निर्दितं निर्जिन्येन शीष्णी सेक्रोधेः प्रारणने व्याणार्थः सुपेन ॥२॥

अश्वकी प्राण वायु करि वातको प्रीश अपान वायु॰ नासिका संझक हो देवता ओं शनीचे के श्रीष्ठ ॰ उपयाम देश अपर के श्रीष्ठ ॰ सत्संझक देश प्रकाश (अपर के देह की कान्ति श्रेशन्तर देश नीचे के देह की कर न्ति बाह्यदे । मलक निवेष्य । शिरो विष्य मध्य संलग्न मज्जाभाग क्तिनिवा शिरो मध्यस्थ जर्जर मांसभाग (मलक मज्जा ।) अश्र नि । कनीनका ओं विद्युत । किंग (कर्ण शक्कु लि कों) अोच (अवार्षा क्रिक्त एवं देवता) अोचेन्द्रियों कर्णो । कर्णा धो भाग के नदनी दे । कर्ण के निर्मास देश व्यापदे । मन्या (ग्रीवाके पीके की माडियों) चि न । शिर अदिति । नितर जर्जरी भूत शिर भाग कि कि निर्मा को शों (चलते दुर अश्वके बोलने वाले अङ्गों) आएदेवता छों । स्तुप (शिर्षा भूत अङ्गें) वेष्मा ए।। २॥

मणकान्केशेरिन्द्रथ्सपमा वहेन हहस्पति हं शक्तिन सारेने कूर्माञ्क फेराक्रमण्थ्स्यूरास्योम्ह्सलाभिःक पिक्तिलान्त्रवं जङ्गीस्यामध्यानं बाहुस्या जाम्बीलेना रेण्यमगिनमंतिरुग्धां पूषणं रोभ्यामुश्चिनाव हंसास्या थ्रं रुद्रहें रेर्गस्याम्॥३॥

केशं (स्कन्धरेमें) भ्याक देवता छों । वह (स्कन्ध) ॰ इन्द्र ॰ केसे वह क रिकि स्वपसा शोभन है छप • कर्म अपी गाधारण नरवह नादिक जिस् का। शकु नि (पक्षी वत्) साद (गमन) वे गवत् क्रूना तिस करि बहस्पति । खुरों ॰ कूर्म देवता छों । गुल्फों • शाक्रमण । ऋक्ष्मला छों (गुल्फाध स्थाना डियें। ॰ किपि ख्वल देवता छों । ज ङ्घा छों (गुल्फ जानु छों के मध्यभाग) ॰ जव । बाहु छों (अगिले पेरकी जानु छों के कर्ध्वभाग) ॰ अस्य ना शान्ति र (जम्बीर तरुके फल सह शाजानु मध्यभाग) ॰ अस्त एव । अस्य ना रो च मानों (जानु देशों) • अपिन । करों (सिगिली जानु छों के अधी देशों) • पूषा गर्त्रांसें(संतन्धों) • अष्वनी कुमारें। गरें (अंसयन्धिनें) • रह्ण ॥
अ • ४ श्रांनेः पंस्तिवीयोनिपंसितिरिन्द्रेस्य तृतीया सोमस्य =
तुर्ध्यदित्ये पच्मिन्द्राण्ये षष्ठी म्हतार्थं सप्तमी रह्स्यते रष्ट्रम्यूर्यमणे नेवमी घातुर्द्शमीन्द्रस्येकाद्शीव हेणस्य हादशी युमस्य च्योदशी॥४॥

अत्रषष्ठमा देवती हे शः प्रथम याङ्गो हे शः तनी श्लान्यध्या हारः। श्र-गेः देवस्यपक्षतिरस्तु । पक्षः साध्य विरोधयोः बले काले पतने च ह-ने पार्श्व प्रकालियते इत्यमिधानो के र्व पक्षः पार्श्ववाची पक्षस्य मूलं पक्षतिः पक्षातिरिति पा॰ १०२० १० मूलार्थे तिप्रत्ययः ततः पक्षस्य पार्श्वस्य मूलमूतान्यस्थीनि बङ्क्विश्रब्द वाच्यानि पक्षतिश्रब्दे नोच्यान्ते ताति च प्रतिपार्थे वयोदश मवन्ति कड्डिशातिरम्बस्य बङ्क्विय इति श्रुतेः के वित्रात्र व्यादश मवन्ति कड्डिशातिरम्बस्य बङ्क्विय इति श्रुतेः के वित्रात्र व्यादश मवन्ति कड्डिशातिरम्बस्य बङ्क्विय इति श्रुतेः के वित्रात्र प्राप्ति स्वा देवता आह अपनेः पक्षतिः। वित्रक्षिण पार्श्वा स्वा देवता आह अपनेः पक्षतिः। दिक्षण पार्श्वा स्वा विता आह अपनेः पक्षतिः। दिक्षण पार्श्वा स्वा अपिणामि तृत्र करता हं। निपक्षति वा पक्षति करि अपिन देवता को प्रीणामि तृत्र करता हं। निपक्षति हितीया पक्षति वायु देवता । तृतीया पक्षति इन्द्रस्येत्या सीनिस्पष्टा नि॥४॥

अंत- त

ब्नुगन्योः पंक्षतिः सर्वत्ये निपंक्षतिर्मित्रस्य तृतीया पा चतुर्थी निर्मरत्ये पच्चम्यग्नी षोभयोः वही सर्पाणी छ सप्नमी विष्णोरष्ट्रमी पूष्णो नवमी त्वर्षु देशमीन्। स्येकावशी वर्रणस्य हाद्शी प्रस्ये नेपोद्शी धावाप्त

थियो हिस्णि पार्च विश्वेषा देवाना मुनर्म्॥१॥ अय वाम पार्श्वा स्वानाह। प्रथम(उपरिस्थ)वाम पार्श्वोस्थि इन्स् गिन देवताशों का हो। दितीया पक्षित सर्खती का हो इत्यादि स्पष्टानि। स्यसमस्तयाः पार्श्वयोर्देवानाहः दक्षिणपार्श्व द्यावा पृथिवः काहो। उ नर् वामपार्श्व सबदेवताशों काहो ॥४॥ मुरुतां थे खान्या विश्वेषां देवानी प्रथमा की कसा रुद्रा एं। हितीयंदित्यानां तृतीयं वायाः पुर्सम्गनीयोमयोभी संदो कुन्नो श्रोणिस्यामिन्द्राहहस्पती करम्यां मित्राव रुणावल्गाभ्यामाक्रमण ७ स्थ्राम्यां बलं कुष्टाभ्याम्॥६। अधाङ्गान्नराणां देवना आह। विभक्ति व्यत्ययः। स्कन्ध प्रदेशों करि मरुत् देवताः शों की शी॰। की कस(पुछ के ऊपर की प्रथमा अस्थिपद्भि)॰ विकेदेवाओं को । दिनीयास्थिपङ्कि । रहों । तृनीयाकीकस । आदित्यों। पुछ्॰वायु । भासदी (नितम्बीं-चूतडों) ॰ उपमी बीमदेवता औं । श्रीणि यो(दक्षिणवामकिट प्रदेश)॰ कुन्चो । कर्ष्णें। इन्द्रा हहस्पती । अ लाष्ट्रीं(दोंनी करूसन्धित्रीं)मित्रावरुणे। स्थूरें। (नितम्बें के अधी-भागों)॰ श्राक्रमण्। कुष्ठी(ककुन्ट्रें)॰ बलदेवताका ॰॥६॥ पूषणं विन्छुनीन्याहीन्स्यूलगुर्या सर्पोन्गुद्राभिवि अंत • त हुतं आन्त्रेरपो विस्तिना द्वषेणमाएडाभ्या वाजिनहें शेपैन अजा धरेतंसा चाषान्यितेनं प्रदरान्यायुनी कू

वनिष्टः(स्यूलान्त्र)करिपूषा देवताकोप्री गस्यूलगुदा ग्यन्यस्पैि ।

यमाञ्च कपिएडि:॥१॥

स्थूल ग्रहातिरिक्त गुरुभाग०सर्यो। अन्त्र सम्बिमासभाग० विद्वतरे षताओं अवस्ति (नाभि के नीचेवर्तमान स्त्रपुट) अपयो देवता: अञा-एडों(लिङ्गोभयपार्श्वस्थां मांसपिएडों) विषण्। शोप(लिङ्गो) वाजिन दे॰। रेन(बीर्प)प्रजादे॰।पिन्त(पिनाधानुविशेषः) चाष देवताछीं। अपु (गुद्ग केतीसरेभाग) अदर् देवता आंश शक (विष्टा के पिएडें। शकू शमदे वतान्त्रीं गा भा

इन्द्रस्य क्रोडो॰िंदेये पाजस्य दिशा जनवो॰िंदेये भस अंतर ह ज्जीसूर्तान्हद्योपशेनानारिक्षं पुरीतता नभे उद्येण चक्रवाको मतस्त्राभ्यां दिवं रकाम्यां गिरीन्झाशिभि रूपलान्यीन्हा वल्मीकान्क्रीमभिगेली भिगुल्मान्हिए मिः स्वनतीर्ह्दानुकिभ्यार्थं समुद्र मुदरेण वैश्वान्रं भस्मना ॥ ए॥

पुनर्देवे यष्टी अङ्गेष्रयमा।क्रोड(वस्यकामध्यभाग) इन्द्रवेवताकाही श्यवा कोड करि इन्द्र देवता की प्रीण पाजस्य (बलकर्श्यक्र)श्रदिति ज्बुओं (श्रंस कक्षशें। कीसंधि) दिशा देवताओं असत्(लिङ्गका अय भाग)अविति । कुनेई वे दितीया अङ्गे तृतीय। हद यस्य मां सकरिजी म्तां को प्री॰। पुरीतत्(हदया छादक अन्त्र) ॰अना रिक्षा उदर्स्यमा स॰ नभ॰।मत्त्राभ्या(ग्रीवायसाद्वागस्थित इव्योभयपार्श्वस्थे अ स्थिनीओं) चक्रवाकी । हका (मुख्यमांस् 1) । दिवदे । शाशियों (शि अमूलनाडियें तिन्ह नाडियों की ही द्वारा अन्त देही में चलता है तिन्हें गिरीदेवता शों । श्रीहा (हदयके वामभाग में सियल मासभाग पुणुस

गृख्ते हक्कानानाः प्रस्ययं स्नीयेके श्री

सीर्खामे इसे इसिस्

च्चर

संज्ञहै तिस्) अपल देवता खों। क्लोमाओं । वल्मी क देवता खां। गेली (ग्लाबीं-हृद्यनाडियों)॰ गुल्म देवता शों॰। हिराशों(अन्नवाहिनीनाडि शीं)॰ स्विनः देवताः । बुक्षी जिरस्केद क्षवामभाग)॰ हर् देवता शीं।। उदर(पेट)॰ समुद्र॰। अङ्गांत्य भस्म करिवेश्वानर् देवता को शिरणमि॥ ५॥ विधृतिं नाम्यो घृतर्वं रसेनापा यूष्ण मरीचीर्वि युड्भिनी हार मूक्यला शीनं वसया प्रुष्टा अश्रु भिद्दो दुनी दूषीको भिरस्ता रक्षां थंसि चित्राएय द्वेने क्षेत्राणि रूपेणे पृष्टिवील चा जुम्बकाय स्वाही॥४॥

नाभि (उदर के नीचे की यन्यि) करि विधृति देवता को शीएगि। रस(वीये थानुविशेष)॰ घृतदे•। यूष्ण(पक्कान्तर्स)॰ आपदे॰। विशुट् (वसाविन्दु श्रीं)॰ मरीची॰। ऊष्ण(प्रारीर्गत ऊष्ण ता)॰ नीहार्। वसाल्मांसस्ते ह) १० शीन । दूषिका(नेत्रों केमल) १ हादुनी । अस्त (रुधिर) १ राक्षसों । अक्नों (पूर्वीक अवयवों) वित्र देवता शों । स्प् (सीन्दर्य) न सत्र देवता शों। तचा (चर्म) पृथिवी देवी को शीए मि खाहे ति मन्त्रों से शाज्यकी होमें इत्यर्थः॥का॰२॰ ७ १६ अवसृथयाग के अन्त में जल विधें मान पिझलास् खल्वाट दन्तुर् अतिगोर् पुरुष के शिर्पर्जुम्बकायेति म न्त्र से सक्त हृहीत आज्यको हो में ॥वरुण्हेवत्या दिपदा यजुर्गायत्री उदन्यपुत्र सुण्डिमहन्ना जुम्बकाय- वरुण् के अर्थ खाहा-सुदुतम-स्तुः वरुणो वे जुम्ब इति श्रुतेः।एषा चान्तर्जलेजन्ना पापनाशिमी कात्याः सर्वा अध्या २ रवण्ड ४ तथाचोक्तं हारीतेन- जुम्बका नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके। अन्तर्जले सक्तज्जन्ना ब्रह्महर्त्या व्यपोहित ॥४॥ \* वसार्यास इत्यमरः २ ६ ४ ६ श्रद्ध मंतस्ययः सेह सावसेति वेशा स्ति स्वारी स्तु वरुणो वे जुम्ब इति श्रुतेः। एषा चान्तर्जलेजप्ता पापनाश्चिमी कात्या ॰

🛊 वसा (मास च्त्यमर:२:६:४६: शुद्र मासस्यय: सेह साबसेति वेद्या इति सामी

अप॰ १० हिरएयगर्भः समेव र्नुताये भूतस्य जातः पतिरेके आ सीत्। सदाघार पृथिवी द्यामुतेमां कस्मे देवापं हिवली विधेम॥१०॥

यः प्राणातो निमेषतो महित्वेकः इद्राजा जगतो वभू व। य ईप्रेन्ध्रस्य द्विपद्श्वतेष्यदः कस्मै देवायं ह्वि षाविधेम॥११॥

चनसः कदेवत्याः विषुभः त्रजापित सुनिहरण्य गर्भहृष्टाः त्राजापत्य-पत्रुनाम श्वादीनां याज्यानुवाक्याः हे व्याख्याने १३/४॥१०॥२३/३॥११॥ यस्येमे हिमवन्ता महित्वा यस्य समुद्र हें रुसया सहाहः।

यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह्न करें देवाये हविषा बि

धेम॥१२॥

हम करेंमे(प्रजापित के अर्थ) हिव दे ते हैं। इन हिमाचल प्रभृति पर्वतें। को जिस प्रजापित का महिमान कि ते हैं पिएड तलोग। निद्यें सहि त समुद्र को महिमान कि ते हैं। यें पूर्वी द्या प्रक्रष्टा दिशाएँ जिसका म हित्व कहते हैं जिस की वाहुएँ जगद्रक्षण को इति पेषः। अर्थात् सब जगत् जिस प्रजापित की विभूति है ॥१२॥

य आतादा बल्दा यस्य विर्वाद्य पास्ते प्रशिष् य

विषा विधेम ॥१३॥

करेंमे देवाय हविषा विधेमेति न्याखातम्। जो प्रजापति आत्महारशा-

क्तित्रदः। सव मनुष्य जिसके त्रशिष(शासन)की उपासते शेरे देवता जिसके प्रशिषको उपास्ते +। किंच जिसकी छाया(आश्रय चान पूर्व क्रजपासन) अमृत(मुक्तिह्तु) शेरिजसका अज्ञान (नजानना) रू

शा नी भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वती र्दे स्थासी र अपरी तास जुद्भिद्र। देवा नो यथा सद्मिह्थे असन्न प्रायुवी रिक्ष

जिसके प्रशिषको उपासंते । किंच जिल्ला का पासन ) अमृत (मृक्तिहेतु ) और जिल्ला का पासन ) अमृत (मृक्तिहेतु ) और जिल्ला का पासन ) अमृत (मृक्तिहेतु ) हो । ॥ १३॥ अप्रते विके दिवे ॥ १३॥ जिल्ला के विके दिवे ॥ १३॥ जिल्ला के विके विकास । तना हो पञ्च अस्ति । तना हो पञ्च । तना हो स्ति । तना हो स्ति । तना हो पञ्च । तना हो स्ति । तना हो स वैम्बदेव पशु वपा पुरो डा शपमूना याज्या नुवाक्या दश ऋचो विभ्वदे ब देवत्या गातमह थाः। तदादी यञ्च जगत्यः। क्रतवः (यज्ञ वा संकल्प) हमारे प्रति आवें अर्थात् हम यज्ञ कर्ता होंवें। केसे क्रनवः कि कल्या ण कारिणः। तथा निर्विद्याः। अपरीना(अज्ञानाः केनचित्सलानु मेया इत्यर्थः। उद्भिदः (यज्ञान्तरों के प्रकरी कर्नार्। किंच जिस प्रकार् करिदे वता हमारी संदेव वृद्धि के अर्थ हों नेसे कतवः आवें। केसे देवता कि अप्रायुषः(अनालसाः) हमारी दृद्धि के अर्थहों तथा प्रतिदिन पालक हों ॥ ९४॥

देवानी भद्रा सुमृतिके जूयता देवानी थे गृति र्भि नो निवे र्तनाम्। देवानीथं स्रव्यसुपसेदिमा व्यं देवा न आयुःप तिर्नु जीवसे ॥१५॥

कल्याण कारिएपी देवतान्त्रों की शोभना बुद्धि हमारे प्रति अभि मुखिही। केसे देवनाओं की कि ऋजूपनाम्(अवक्रगामियों वा साधु यजमान कामयमानीं की। किंच देवताओं का दान हमारे अभि मुखहो अर्थात्

के नदुक्रम् येतिहिदुर्यनास्ते अवन्यधारे दुः ख मेवीपयनीति खेतात्वतरोपनिषत् ३-१०॥

देवता हमारे अर्था दें। देवताओं की मैबी की पाप्त हों। देवताहम मिबोंकी आयुको बढावें ॥१५॥

तान्यूर्वेषा निविद्यं हमहे वयं भंगे मित्रमितिं दक्षेमिति धेम्। अर्थे मणं वर्रण्ठं सेर्ममित्रिना सर्खनी नः सु-भगा मयस्करत् ॥१६॥

पूर्वया(प्राचीना अक्निमा स्वयम्भुवा) निविदा(वेदरूपवाचा) करि हम तिन (प्रसिद्ध) देवनाओं को बुला ते हैं। तिन किन्हें तत्राह भग को मित्र अदिति(देवमाना)दक्ष (प्रजापित)अर्थमा बरुण सेम अश्विनी कुमारें को। अस्विथम् इति भगादीनां विद्योषणम् अच्युते के। किंच सुभगा(शोभनभाग्या)सरस्वती भगादि सहिता हमारा सु खकरें॥१६॥

तन्त्रो वानो मयोसु वानु भेष्यजं तन्माना ष्टिबी तित्य ना द्योः। तद्रावीणः सोमसुनी मयोसुवस्तदंश्विना श्रुख नं धिणया युवम्॥१९॥

पवन हमारे को श्रोषध हिन जैसे तेसे वह शर्थात् अनुग्रह करे वा हित देवे केसा हिन कि मयो भु(सुरवेत्यादक। माताज्ञगत की निर्माण करनेवाली) पृथिवी तिसहित को दे। पिता(पालक) स्वर्ग हित दे। सोमा भिषव करनेवाले पाषाण तिस भेषज को दें। केसे हें पाषाण कि सुख के देनेवाले। हे श्रियनी कुमारे तुम तिस वातादिकों से भेषज प्रार्थन को सुनों अर्थात् तुमभी हित देखो। केसे हो तुम कि गृहवत् घारण करने वाले॥१९॥ तमीर्णानं जगतस्तस्युष्स्पतिं धियंजिन्तमवसे हमहे व्यम्।
पूषा नो यथा वेदसामसं हुधे रिक्षिता पायुरदेश्यः ख्रात्ये ॥१०॥
हम तिस (प्रसिद्ध) ई शान रुद्र को बुलाते हैं। केसे तिसे कि जगतः (जङ्गान् भे श्रीर स्थुषः (स्थावर) भूतजात के पित को। बुद्धिसंतोष कारक के। किस लिये बुलाते हें कि तृष्ति करने को यथा (जिस प्रकार से) पूषा हमारी चि दि श्रीर कल्याण के शर्थ हो तेसे बुलाते हैं। केसा पूषा कि वेदसा धनीं वा ज्ञानों कार्श्वता पालक युवादिकों का। अनुपिह सितः॥१०॥
स्वित न दन्द्री हुद्धश्रवाः स्वित ने। पूषा विश्ववेदाः।

स्वित न्साक्यी अपिष्ठनिमिः स्वित नो हहस्पति =

विराट्स्याना(त्रिष्टुप्। इद्रहमारे अर्थ स्वस्ति(अविनाश्राश्वमः) देवे। वैसा हे इन्द्र कि हद्वश्रवाः(बड़ी है की र्ति जिस की वाह। प्रषाहमारे अर्थ स्वस्ति देवे केसा कि विश्व वेदाः(सब्धन जिस का वा सवजाननाः। नार्स्य(रथवागरुड) हमारे अर्थ स्वस्ति देवे केसा कि अरिष्टने मिः(अ नुपहिंसित हें चक्रधारा वा पक्ष जिस के। इहस्पित(देवताओं कार्य रुहमारे अर्थ स्वस्ति देवे॥१४॥

> पृषदम्बा मरुतः पृश्विमातरः श्वर्भयावीना विद्धेषु ज गमयः। अगिनजिह्वा मनेवः सूर्यक्षसो विश्वे नो देवा अ वसागमन्तिह॥२०॥

जगती। मरुता देवाः अन्त(हिनिक्षणहेतु)किरि इस यक्त में आवें। कैसे मरुतः कि प्रषद्या, पृषती संज्ञा हें अष्वा(वडवाबाहन्।)निक्षं

<sup>†</sup>पृषत्वो महतामितिनिघ॰ ११५

के ते पहा पावल हैं अश्व जिन्हों के ते। प्रश्नि(धो) गी। दिति वा) जननी किन्हों की ते। श्वभ (कल्याण) की प्राप्त हों ते वा करते हैं। विद्यों (पत्त ग्रहों) किन्हों का गमन प्रील हैं। अगिनजिहा (अगिनहें जिह्ना भोजन साथन जिन्हों की ते। मनवः (सर्वत्ताः। सूरचक्षः (सर्य है चक्ष जिन्हों का वा स्येकों के वेदते। किंच केवल मरुत ही नहीं सव देवता भी हमारे यत्त में आवें के अहं कर्णिभिः श्रणुपाम देवा मुद्रं पंश्येमाक्ष्त भिर्यज्ञाः। स्थिरे रङ्गे स्तृष्टुवा थं सत्त नूभिर्यु शोमहि वे वहितं पर्युः। क्रण किन्हिता करें के कर्ण कर्णा क्षेत्र क्षेत्र कर्णा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कर्णा क्षेत्र क्षेत्र

तिस्तिष्टुभः। हे देवताओं श्रोचों से भद्र (कल्याण-अतुकूल्य) हमसुनें।
हे यजचाः(यजन्तं वायन्ते- यजमान पालको) नेवों से हम भद्र देखें।
किंच देवहित(देवताश्रें। किरिस्थायित वा देवताश्रें। की उपासनायोग्य)
जो आयु(जीवन) तिसे हम प्राप्त हो में। केसे हें हम कि स्थिर(हट) अ किं
कों (अवयवीं कर्चरणदिकें) से श्रीर तन्ः (श्रारीर वायुवादिकों सेयुक्त)
नुष्वार्थसः तुम्हे स्नुति करते॥१॥

श्वामिन्तु श्रारहो अनि देवा यत्री नश्वका जर्म तन् नीम्। पुत्रासी यत्रे पितरो भवन्ति मानी मध्या रीरिषता

युर्गन्ती: ॥२२॥

हे देवता को शतवर्ष पर्यन्त तुम समीप में हो छो द्तिशेषः। जहां शतश्य रह में हमारे शरीरों की तुम जरा करो छार्थात् वार्थका विध तुम समीप में हो छो। यत्र-हमारे पत्र पितर हें (पत्र वन्त हों) अर्थात् जब तक हमारें पोत्र हों तब तक मध्य में हमारी आयु मत नष्ट करें। केंसी आयु कि यन्ते। (गमनशील १॥३२॥

अदिति दोरिदिति रनि समिदितिमीना स पिता स युनः। विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिजीतमदितिर्ज नित्म् ॥२३॥

मन्बहक् सर्वात्मक लेना दितिं स्तोति। स्वर्ग शिदितिहे (तद्धिष्ठातः लान्ए) वसयेपि। अन्तरिक्ष अदिति है। माता और पिता वोह ही अदिति है। पज्जन नाः (मनुष्य)भी अदिति है। किं बहुना उत्पन्न हुए प्राणीजात और होनेहा र अदितिही है॥२३॥

मा नो मित्रो वरुणो अर्यमायु रिन्द्र ऋभुक्षा मुरुत। परि रवन्। यद्वाजिनी देवजातस्य सन्नै। प्रवश्यामी विद्धे बी र्यागि॥ २४॥

काण्रण पाण मान इत्यादि षोडया कारिडकात्मक हो अनुवाकीं से पूर्ववर्त् चतुर्गृहीत आज्य लेकर होमें। शेरिषोडशास्त्रस्तामीया जुहोनीति १३/३/ ५.५ श्रुति में माना । यह श्वस्य । येदी अष्टक कहे हैं । द्वाविर्धे शत्यु चमश्व स्तुति कात्या • सर्वा ॰ खंड ४ द्वाविं शति ऋचो ग्रम स्तुति परत्वा द श्व देवत्य सिषुमो दीर्घ तमो द्रष्टाः अत्र एष छाग इति २६· तृतीया यूप दस्का इति २६ · षष्टी गते हे जगत्यो। नतःषोड शों से हो म हो छों से स्नुति वा सबी से होस है अयस्ता मीयईद्वत्वा द्विपदा जुहोतीति १३/३/५/३/श्रुते।॥ अयमञ्जा र्थः विद्य(यत्त) में शक्ष के वीयें(चिर्त्रों) की जो कि हम उचार करते हें तहा मिवादयः देवाः हमारे की निन्दान करें अस्माभिर्देवाः सुत्या न त्वन्वादयस्तिर्यन्व र्ति यद्यपि निन्होचिता तथाय्यम्बरूपेण देवाना मेव स्तुतिः क्रियते। अथवा महानु भाव देवजात अश्वको तुछ मनुष्य

स्नुति करते हें यह न कहें। केसे अश्वके कि वाजिनः (वेगवान हैं बजातत्त्र में येसे उत्पन्न वा देवताओं किर उत्पन्न करा ए हुए) के । समेः (देवताओं सि हित जो डियेहे तिस के। केमानिन्द्नु तानाहः मित्रः (अहर मिमानी देवः) वरुणः (ग्रच्यिममानी देवः। अर्यमा (आदित्य) आयु (वायु) इन्द्रः (देवराजः कि वरसु काः (अरमेवो देवाः जहां निवास करते हें वोह देवाथा र अजापति हिंदे वास क्या अस्ति व्या अस्ति वर्षः विश्वेष्णे वा ॥२४॥

यनिर्णिजा रेक्णेसा प्राईतस्य गृतिं गृमीतां मुख्तोन यनि। सुप्रीङजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूर्काः प्रियम प्रीति पार्थः॥२४॥

> एष छार्गः पुरेन्अर्थन वाजिना पूष्णे भागो नीयते विश्व रेच्यः। अभित्रियं यत्पुरेडाशमवता लघ्देन ६ सोअवसा

रे सीमापीका र्यामानाम्यामित्युक्तेः १४०१। # धन(सीवएमुणिलक्षण्-एकशत्य एकश्तमुवर्णमित्रें) को भूरित्यादिमन्त्रेणमिह्या-धानीनें पालेए सन्ध केशिर सादि केषरें में बंधतीहें इत्युक्तम् १३०२।

#### यं जिन्वति॥२३॥

जब कि यह छाग वेगवान अश्वकिर पुरस्तात् प्राप्त करियेहे (ललाट ब द्धलात् । केसा छाग कि पूर्णा भागः (पुर्णाति देवानिति पूर्वाग्नि तिसका भागः भजनीय ) तथा विश्वदेव्यः (सर्वदेवाई) है। तब त्वष्ठा (प्रजापित) ही अर्ब (अश्व) सहित द्सछागको तृत्त करता है। किस लिये कि सो श्रवस (सु-कीर्ति) के अर्थ (यसे मृतानां स्वर्गा ने रक्तत्वात्। केसे द्से कि देवता ओं के समन्तात् तृत्तकरनेवाले। पुरोडा प्राप्त स्वाह्य तव्य) को ॥ २६॥

यद विष्युमृतुयो देवयानं त्रिमीनुषाः पर्यश्वं नयेनि। अत्री पूष्णः त्रेथमी भाग एति यक्तं देवेभ्यः त्रतिवेद यन्त्रजः॥२०॥

मनुष्याः(मरित्यः) जबिक अश्व को नीनिवार पर्याग्न करते हैं। कैसे अश्व को कि हिवयोग्य। मरतु शः(यत्त काल में) देवयान (देवताओं के आपणीय वा देवयान मार्गगामी यहा देव आदित्यवत् गति जिसकी अर्थात् अनिवारित गति को। इस समय (पर्याग्न काल) में पूष्णः पोषक वा दृद्ध अगिन का भाग अज पुरेगामी हो चलता है। क्या करने कि देवताओं के अर्थ यत्त को प्रतिवेदयन् (प्रख्याययन् अप ने शब्द करिजताने॥ २०॥

होतांध्वर्युरावेषा अग्निमिन्धो याव्याभ उत शर्थला सुवित्रः। नेने यसेन ख्रिक्तेन ख्रिकेन वक्षणा आपृ णध्वस्थरण

हे हे बादपः चरत्विनः तिस(प्रसिद्ध)यज्ञ (अश्वमेष)किर वस्त्रणाः(नदी-

घृतकुल्याद्याः) आप्रणक्षम्(घृतपयोद्धिपयस्या पुरोडाग्र मांस से प्र रण करें। अर्थात् यत्त को सम्यादन करि फलको साधन करें। केत पत्त करि कि खलं छत विष्ठहिवर्द क्षणादि करि ग्रोमित। सुष्टु इष्ट। के ऋतिज स्ताना हु- होता (आह्वान करने वाला देवता छों। का तन्त्रामक ऋति क्। अध्वर्षु (अध्यर चाहाता। आवया: (आभिमुर्भेना वयित-प्रति प्रस्या ता। अगिनिमन्धः (अगिन को जलाता। ग्रावयाभः (यावस्तोता। छोर प्रं ध्रेला (प्रणास्ता। सुविष्ठः (मेधावी- ब्रह्मा सर्वविद्यः। अयमनुक्तर्तिष्ठ पलक्षकः। एते यत्तेन वक्षणा आपृण्ध्विमिति सम्बन्धः।। २०॥

यूप<u>त्रुका उत ये पूपवाहाश्चवालं ये अश्वयूपाय तस्ति।</u> ये चार्वते पचन हें सम्भरन्युतो तेषाम्भिग्रितिने इन्व तु॥ २४॥

तिन ऋतिजों का अभिगूर्ति(उद्यम)हमें तृष्ठकरें व्याव्वहों वा हमारे यत्त को भले प्रकार साथे। तिन किन्हों का कि जे यूप के लिये दक्ष के हते हैं और जे यूप को लाते हैं। और जे अश्वबन्धन यूप के अर्थ चषाल (यूप के अग्रभाग में स्थाप्य काष्ट) की नक्षति(तक्षिन्त-साधु सम्पादन करते छीलते)हें। और जे मुनुष्य अश्व के अर्थ पचन(पाकसाधनका-श्वभागड़ादि लाते हैं तिन्हीं का उद्यम हमें त्वन्न। १४०।।

> उप त्रागीत्मुमन्में न्धायि मन्मे हेवानामाशा उप वीतर्भ ष्ठः। अन्वेनं विद्या सर्वयो महन्ति हेवानां पुष्ठे चेकुमा सुबस्युम्॥३०॥

मन्म(मननीय फल)सुमत् खयं समीप प्राप्त हो वोह मननीयफल

मुम् करिधारणिकया। किंच यह चीत(पुष्ठ)पुष्ठ यहावीत(कामित)
पृष्ठ अश्व देवताओं के मनें। रथें। को पूरे द्तिशेषः। किंच देवपुष्टि
निमिन जिस अश्व को हम शोभन वाधते हुए विशः (मेथाविनो)कर
वयः (मन्त्र दर्शिनो करिवजः) उस अश्व को तो वें॥३०॥

यहाजिनो हामे संहानमर्वतो या शीर्षएया रशमा रज्जुरस्य। यहा घास्य प्रभृतमास्य तएहिं सर्वा ता ने अपि देवेर्श्वस्तु॥३१॥

वेगवान अश्व की जो हाम(ग्रीवाबद्धा रज्जु) और जो संदान(पादब न्धनरज्जु) श्रीर जो शिरोबद्धा इस अश्व की रज्जु और भी किटस्था रशना रज्जु है अथवा इस अश्व का घ(प्रसिद्ध) मुखमें प्रसिप्त हु ए है। हे अश्व तेरे सब तिन देवताओं में (देवोपयोगीन) हो वा देव त्व को प्राप्त हों (अनोपयुक्तानां सर्विषां देवत्वमाशास्यते॥ ३१॥

अ०९३ यदर्थस्य क्वियो मक्षिकाश् यद्या स्वरो स्विधितो रिप्त मिल। यद्यस्तयोः शमितुर्यन्त्रस्वेषु सर्वी ना ते अपि देवेष्ठस्तु॥३२॥

मिस्एँ अश्व की कवि जो खाती हुई अथवा जो मांस खरू (पश्वक्व नकाल ) लिप्त है। और जो खित (शास)में लिप्त है छेदन काल और अवदान काल में। और जो शिमता के हाथों में और जो नर्बा में लि प्रहें हे अश्व सब त्वदीय देव भी ग्यहो॥३२॥

यद्वध्यमुद्रस्यापवाति य शामस्य क्रविषा गन्धी। असि। सुक्रता तक्कमितारः क्रावन्त्त मेधर्रे मृत

+ खर्णपञ्चन ज्ञातिष्यते

## पाके पचन्तु ॥३३॥

उदर्का जवध्य (घोडा जीर्ण नृणपुरीव +) जी नीचे चलता है। सा -+ भिश्तम-म(अपका) के मास का जो गन्ध(लेया)है वियासितारः तिस सबको स्यम्बभक्त मु संस्कृत करे। श्रीर् मेथ्य (अश्व)शृतपाक (देवयोग्य होवे पाक जिस कर्ममें) जैसे तेसे पर्चे अर्थात् अतिपक्त श्रोर ईषत्यक न करें॥३३॥

यने गात्रीदिगने पच्यमानादिभ ऋलं निहंतस्यावधा विति। मा तड्रम्यामात्रिषन्मा तृरोषु देवेम्यस्तदुश्झो रातभंस्तु ॥३४॥

है अश्व अगिन करि पच्यमान तेरे प्रारीर से जो जव्या वार्सनीचे जाता है। तथा निः प्रोषेण हत का जो श्रद्ध ग्रूल करि किये पाक में निकलता है वोह निर्गत जणाङ्गादिक भूमि में आऋष नहे। तथा विश्रसन समय में त्एलान न हो। किं निर्ह वोह पतित त्ए लग्न सब देवता छों के अर्थ दत्त हो। केसे देवता छों के अर्थ किया ह करते हें हिवकी ॥३४॥

ये वाजिनं परिपश्यन्ति पुक्कं य ईमाद्धः सुर्भिर्नि हरेति। ये चार्वतो मार्थसिक्शामुपासतः जुतो तेषामिम्पूर्ति र्ने इन्वेतु॥३४॥

जे मनुष्य श्यम्ब को देखते हैं कि यह पक्क यह जानते हैं। श्रीर जेयह कहिते हैं क्या कि सुगन्थपाक दुष्या अतः अग्निके सकाश से उतारी शीरजे मनुष्य अश्व के मांस की पाचना करते हैं। उत्ते अपि च और तिन्हों का उद्यम हमें तुप्तकरें यदायं मन्त्रों देव परी व्याख्येयः।

जे देवता पक्क श्रम्ब को देखते हैं कि कव होजायगा शोर जे बिलम्ब देखकर सुरिभ पाकहुआ हमारे अर्थ देखों श्रीर जे घोडे के मांस को पाचते हैं तिन्हें। का संकल्प हम को सफल हो॥ ३५॥

यनीक्षणं माणस्यचन्या ज्वाया या पात्राणि यूक्ण आसेचनानि। ऊष्मण्यापियाना चरूणमङ्काः स्नाः

परिभूषन्त्यश्वम्॥३६॥

एते पहार्था अश्व को अलं (स्वयापारेण साधन) करते हैं। एते के तानाह- कि जो असा स्थाली का नीक्षण (पाकपरी क्षार्थदर्शन) कर ते हैं। केसी असा कि मांसपाकाधिकरण मृता। तथा यूष्ण (पकरस) के आस्चनपान। श्रीर जे चरुओं (मांसपूर्णपानों) के अपिधाना (दक ने)। केसे हैं दकने कि जव्मणपापिधाना (जव्मा-भाप-बाहिर को न निकते। तथा अङ्काः (चिन्ह्साधनानि हृदया द्यवच्चापकानि वित्सपानािण स्नां(विश्तनकारणम्ताः स्वधित्या द्यः। एते अंवपि भूषयन्ति॥ ३६॥

मा त्वाग्निर्धनपीसूमगेन्धिर्माखा भाजन्त्यभिविक्त जिल्ला दृष्टं वीतम्मिगूर्ते वषट्कतं तं देवास् प्रतिगृम्

न्यश्वम्॥३०॥

हे अश्व(पच्यमानाश्वावयव)अगिनः तुरे धिन न करावे कारणयह है कि धिनहोने में भारडभङ्ग होता है - दह्यमानमांस सिमि-सिम प इ प्राच्च करता है सो नहो। केसा अगिन कि धूमगन्धि (धूमका है सेश जहां वोह। किंच भ्राजनी - अतिनाप करि हीप्यमाना उखा(स्थाली) न चले। केसी उरवा कि जिद्धः (गन्ध को ग्रहण करती- अधिष्ठात्री हे वता का घ्राण। तिस एवंविध अश्वको देवाः प्रतिग्रहण करें। केसे अश्व कि इष्ट(प्रयाजों) वीतं (आप्रियों) करि पर्यगिन किये: अभिगूर्त (येयजा मह इति आगूर्त्योक्त ) वषद्भतं (चषद्भार करि संस्कृत) को।। ३०।।

> निक्रमणं निषदेनं विवर्तनं यच पङ्गीश्रामवितः। य-च प्री यच घासं ज्ञास सर्वा ता तुरुअपि देवेष्य-स्तु॥३०॥

जो निक्रमण(निर्क्तर्करनेका स्थान)निषदन (उपवेशनस्थान) विवर्तन(इधर उधर लुउने का स्थान) श्रीर जो अश्व का पड़ीश(पाद बन्धन। क्रियापर वा निक्रमणाद्यः पाब्दाः शालम्भ समय में जे अश्व की निक्रमणादि चेष्टाएं। किंच जो जलपीया श्रीर जो तृणादि खाया सो सब तेरे निक्रमणादिक देवता श्री में हों। अर्थात् देवार्थ अश्व के रोमादिकों का निर्थकत्व नहो।।३०।

यद्रष्टाय वास उपसृ एन्य धीवासं या हिर्ण्यान्यस्मे।

स्वान्मर्वनं पड्डी प्रं त्रिया देवेषाया मयन्ति॥३४॥
व्यारी ये वस्तुर देवताओं में आगमन करती हैं अधीत ऋतिज अञ्चली ये देवताओं में ही प्राप्त कराते हैं। कानीत्यत आह- अश्व के अर्थ जो अथीवास (आछादकवस्त्र) उढाते हैं तथा जे हिरएय शकलें इस आश्व के अर्थ उपस्तरण करते हैं। तथा अश्व का शिर बन्धन और पाद बन्धन। ये देवताओं में प्राप्त करती हैं। के सी हैं ये कि देवताओं की प्यारी॥३४॥

यते सादे महसा ऋकतस्य पाक्यों वा कर्णया वा 34068 तुनोदे। सुचेव ता हविषी ज्ञाधरेषु सर्वा ना ने ब्रह्मण सूद्यामि॥ ४०॥

हे अश्व अश्ववार(युडचटा)चलते में तेर(तुमें)पाष्यीं(पाद के अधो भाग-एड) वाकणा(कोर्डा वारञ्जु)करि पीडा देता हुआ।की साने एकि बलकरि ऋकत का यहा प्रब्दानु कर्णम् बल करि ऋकार करते हुए को। अध्वर में ते सब तेरे पार्षिण क प्रादि ताडन ब्रह्मण न्त्र) करि मे चुवाता हूं अर्थात् यज्ञमें आहुतित्व करि कल्पता हूं। त-च रष्टान्तः हिव(आज्यादिक) जैसे मुचि करि रपकाता हं नद्रत्। एकं ना पादं पाद्यूर्णाया। ४०॥

चतु स्विधं शहाजिनी देवबन्धी व इकी रम्बस्य स्विधितः

क्ट्न साथन असि अश्व की चतुर्स्विश्व संख्याकात्यु भयपार्श्वास्थियों को मलेक्कार आती है छेदन के अर्थ । केसे अश्व की कि वेगवान । देवताओं के प्यारे वा देवता हैं प्यारे जिस के तिसकी। अतः हे ऋत्विजः ज्ञान करि अश्व के गात्रों को छिद्रहीन करो खिंध- ति करि सछिद्र वर्ने हें तिन्हें अछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य परुष्य परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र वर्ने हें तिन्हें अछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य परुष्य परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र वर्ने हें तिन्हें अछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछित्र करो । किंच परुष्ण परुष्य परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछित्र करो । किंच परुष्ण परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछित्र करो । किंच परुष्ण परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्य स्थान कि विश्व के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्ण के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्ण के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्ण के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्ण के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण परुष्ण के ति करि सछिद्र करो । किंच परुष्ण कि करिष्ण के ति करिष्ण के ति करिष्ण कि करिष्ण कि

### प्रज् होम्यरेना ॥४२॥

श्रम्ब का विश्वसनकर्ता एक ऋतु। केसे श्रम्ब कि त्वष्ठा ही स का। श्रमीत् ऋतूपलक्षित कालात्मा अजापित ही अऋका श्रास्ता है। तथा नियमकर्तारी दो द्यावा पृथिव्यभिमानी देवो होते हें (तयो रेवसर्वे षा नियन्तृत्वादिति भावः। एव मश्वस्य विश्वसत्त्यन्तृत्काश्वर्षुः। स्वकर्माह हे अऋतेरे गावसम्बन्धि मांसपिएडों को जिन अङ्गों में छेदता हं ऋतूपलक्षित वसन्तादि यज्ञ काल में तिन अङ्गों को श्र

मात्वा नपत्त्रिय आत्मापियनं मा स्वधितिस्तन्व आ तिष्ठिपत्ते। मा ते गृधुरेविश्वास्तातिहाये छिद्रा गार्चाण्य-

सिना मिर्यू कः ॥४३॥

हे अश्व प्यारा † तेरा आत्मा (देह) तुरे प्राप्त दुः वित नकरे (तुरे देह-वियोगजनिता व्यथा नहो इति विज्ञानात्मानं प्रत्युच्यते। केसे तुरे कि देवलोक की चलते। किंच स्विधितः (शस्त्र) तेरे अङ्ग नस्थापनक रे अर्थात सब छे दिके देवता थों के अर्थ दे। किंच शमिता तेरे अङ्गे को छोडि (शासो क्रक्रम छोडि) कर शास करि मिथ्या छिद्र (अयथि छन्) न करें । केसा शमिता कि लोभी (केवल मांस यह एो छुः) अत एव विश्वसन में अकु शल है अर्थात् मले प्रकार अवदानानिकरें ॥४३॥ न वा चे प्रतिस्थिय से न रिष्यसि देवाँ २॥४ देवि पृथि विश्वमित्र हरी ते युद्धा प्रवती अपना मुगस्याहाजी थु ि शसे भस्य॥४४॥

वै- एवार्थे उ- अवधारणे। हे अभ तू एतनेव मरता(इतएम्बवत् न-हीं मरता)है भाअन एव नहीं हिंसा होता है। ननु प्रत्यक्षत्वे मर्ण भङ्गना मं तां तानि-तानि वाहनानि वश्यनीत्यर्थः॥४४॥

> मुगर्व नो वाजी सक्ये पुर्वसः पुत्रा भाग्यन विन्वापु वर्षर् यिम्। अनागास्वं नोग्अदितिः कृणोतु स्वं नोग्अश्वीव नतार्थ हविष्मान् ॥४५॥

द्रानीं या चाकियते। वाजी(देवतं या नाश्यः) हमारा शोभन गोसमूह करें। तथा शाभन अश्वसम्ह करे तथा पुंसः(पुत्र वा पुरुषार्थ सायक पु-वों की) करें। अपेर सर्वजन पोषण समर्थ धन करें। किंच हमारा अनाग रत्व(निष्यापत्व)करे पापसद्भावेउक्तफलाप्राप्तेः। किंच सम्ब हमारा स्त (क्षतवाण बल वापराभवाइक्षण) करें। केसा श्रम् कि शदितिः(न हीं है खएडन वा देन्य जिसका। हविष्मान् यद्गा देवलास्या इविष्मान्। इंड शांव्यः हमारा स्व वननीय करेगा४शा

अ ११ इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवा:।आ दित्येरिन्द्रः सर्गणे मरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्। य मं चे नस्नुन्दं च प्रजां चिद्दियेरिन्द्रं सह सीषधाति ॥४६॥१ का०२० च०१२ अयस्मयपात्र करि अश्वलोहित होमानन्तर इमानु कमित्याद्याः षट हिपदाएं होमें । दो किए काओं की षट अर्थारियें हें निन्हें से षट् आदुनियें होमें ॥हिपदा छन्दस्का विश्वदेव देवत्याओं — स्य पुच सुवन हष्टाः साधन हष्टा वा निस्त चरचः। नु कम् एतें। निपाले पाद पूर्णों । ये भूतजात हम वश्री करते हैं । किं च इन्द्र(ऐश्वर्यवान् ) अपने गणें(परिवार) सहित और विश्वदेवा हाद श्र आहित्यों और एको — नपश्वा श्रतंख्य मरुतों सहित हमारे अर्थ औषधें करें अर्थात् सब देवता हमारे हित कारी हों। किंच इन्द्र आदित्यों सहित हमारे यज्ञ स्त्र स्वमेध) शरीर और पुजादि अजा को वश्री करें नी रोगाः सपुचा हम म ले प्रकार यज्ञ को करते हैं इति भावः ॥४६॥

> अमे लं नोज्अन्तम उत जाता शिवो भेवा वरूष्येः। वसुर्गिनर्वसुत्रवा अद्यो निक्ष खुमत्तमिर्द्धाः। तं लो शोचिष्ठ दीदिवः सुन्नायं नूनमीमहे सर्वम्थः॥॥॥। इतिसर्वहितायां पञ्चदशोऽनुवाकः १५

इतिश्री शक्त यज्ञिष माध्यन्दिन शाखीयायी वाज सनेयस

हिंहितायां दीर्घ पारे पन्न विरिशोश्यायः॥१५॥

तिस्री द्विपशं व्याख्याताः व्यच्या० ३० १५० अ० इ० १६० व्यवा ॥ समिद्धी व्याच्यान् १४०१० आश्व मेथि की व्याय इति वचनाद्व होत्रे तन्याचाणं विनियोगः ॥ समाप्ती व्यवस्थः सप्तविं शत्युत्तर्वये – साध्यः॥४०॥

<sup>+</sup>इ-वाः।अन्आ-त्।इन्य-ति।उन्।४६्॥ व्यास्थाःअन्व-दाः।इन्तं-भ्यः।उन्।४०॥

# र्तिभाष्येपश्चदशोग्नुवाकः १५ श्रीवेदार्धप्रदीयेन तमोहार्देनिवार्यन् युमार्थाश्चतुरोदेयाद्दमं युनोयुधिष्टिरः २५

श्रीमञ्जुक यजुर्वेहानर्गतमाध्यन्दिनीय शाखाध्येत व्याघ्रपादन्विय विश्वामित्र पुर्धि पति श्रीमञ्जय किशोर देव वर्मोत्मज री किन ऐ य नृपित गिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदी पे गिरिधर भाष्ये अश्वमेध प्रकर्णे पञ्चविर्देशोऽध्यायः॥२५॥

### अयाञ्नीलभाषणे श्रुतिः प्रानः काएड १३

अप वा ग्यत्सात्। श्री राष्ट्रं कामति यो श्रव मेथेन युजते ॥१॥ अर्धामेना मुछ्एपयेति। श्रीवे राष्ट्रमश्रमेशः श्चियमेवासे गष्ट्रमूर्धमुख्यति॥२॥गिरी भार्टे हरनिवे-ति। श्रीवे राष्ट्रस्य भारः श्रियमेवासे राष्ट्रहें संनह्मत्य-षो श्रिय मेवासिन्ग ष्ट्रमधिनिद्धाति॥३॥ अयास्ये मध्यमेधनामिति। श्रीवै राष्ट्रस्य मुध्य है श्रियमेब राष्ट्रे मध्यती भार्य द्धाति ॥४॥ शीते वाते पुनुन्तिवेति । क्षे-मी वै एष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मे करोति ॥ ४॥ युकास-को शकुन्तिकेति। विदे शकुन्तिकाहलगिति व्यती-ति विशो वे राष्ट्राय वन्त्रन्याहिन गभे पसी निगला-लीति थारकेनि विड्वे गुभो राष्ट्रं पुसी राष्ट्रमेव विष्याहन्ति

न्साइ द्वी वृशं यातकः ॥६॥ माना व ने पिता च मः
इति । इयं वे मानासी पिताम्याचे वेन्द्रं स्वर्गे लोकं गमपत्यं र स्प्रस्य रोहत इति वीर्षे राष्ट्रस्माय हे श्रियमे वेनहें राष्ट्रस्यायं गमयित प्रतिलामीति ने पिता गमे
सृष्टिमतहें स्यदिति विद्वे गमो राष्ट्रं मुष्टो राष्ट्रमेव विप्याहिन्त त्सा हाष्ट्री विद्यं यातकः ॥०॥ यह विश्लो
यवमनीति । विद्वे यवो राष्ट्रहें हरिणे विद्रामेव राष्ट्रायाद्वां करोति त्सा द्राष्ट्री विद्यामित न पुष्टं पद्युमन्यत वनि त्सा हाजा पद्यन्न पुष्यि द्वानि म पुष्टं पद्युमन्यत व न्
नि त्सा हाजा पद्यन्न पुष्यि क्रिमित न प्राच्या क्रिमेवः
प्राणाः कामिता पे यद्या प्रति वाचं व्दिन दिविकावणा श्री कारियमिति सुरिममिती सुचमन्ततो व्याद्विकावणा श्री व

श्रादितः श्रनुवाक संख्या ४४ इति सर्वानुक्रमणिभाष्येगिरिष्रसाद्रचितेवेदा-र्षष्रदीपे नृतीयाध्यायस्य पश्चमो खण्डः ५॥ स्माप्नोऽयमश्वमेधः॥ ज्येष्ठेमासेःमलेपक्षे पीर्णिमास्युवासरे यहनेवाद्वःभूवर्षे हयमन्त्राःसमागमन् श्रतः परं द्राभिरध्यायेः खिल्यान्युच्यनेत

विक्रमान्तः १४ २४ शकान्तः १७४४ आश्विनश्रक्ता १ मृगुवार्शुंग भवृतुः।

निवित हो कि संवत् १५२८ अधिक भाइपर जुका १२ रविवार सेही मेंने योज-बोडा अन्यमेव के भाष्य लिखने का नक्ष्मिकिया इसदेश अधिन के समीय ही यह मी समात्म हुआ।।

| हरिक्षाम् |
|-----------|
|           |

,

|                       | अयसंक्षेपत अवसेधमन्त्राणं स्चीपनम् |                             |             |            |                                |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------------|--|--|
| मृष्ट्रा              | पङ्कि                              | विषय                        | पृष्ठा      | पङ्कि      | विषय                           |  |  |
| = ११                  | ય                                  | निक्कथार्णम्                | च्छ४        | و          | सुर्भि मनी मुक्                |  |  |
| = 99                  | ¥                                  | रन्तु यहणम्                 | च्छ         | <b>च</b> १ | त्वाभेदन संस्कार्मन्त्राः      |  |  |
| च्ह्य                 | 4                                  | अश्ववन्धनम्                 | ≂४€         | <b>१</b> ७ | अव्विष्यसनमन्त्राः             |  |  |
| <b>८</b> १४           | 8                                  | अय प्रोक्तएम्               | E8E         | હ          | अथव् सो यम्                    |  |  |
| च्ह्र                 | १३                                 | स्नोकीय संज्ञा द्याद्वित    | च ५४        | 80         | याज्या॰मुवाक्या                |  |  |
| च १ई                  | Ę                                  | अश्व स्पेकोनपृत्वापृचि      | च प्रह      | 3          | अश्वस्परो ब्राह्मणोःध्यायः     |  |  |
| ट१८                   | 8                                  | साविबी एगिम श्रीना याज्यान  | ५७५         | ×          | प्राहादित्व गन्त देवताश्वाङ्का |  |  |
| = १४                  | १३                                 | स्विष्टकति पुरो न्तु वाक्या | <b>टच्य</b> | 2          | पापनाश्रानी नि                 |  |  |
| £ 30                  | 680                                | विभूमीने त्यादि मन्ताः      | च्चत्र      | 9          | पाज्यानु वाक्या                |  |  |
| च्य्य                 | १६                                 | श्री द्रुमण होमः            | टच्४        | 4          | याज्यानु वाक्या                |  |  |
| च २४                  | <b>6</b> स                         | अध्युंजपमन्त्रः             | 555         | च          | मान र्त्यसुवाकः                |  |  |
| <del>टे</del> ब्रेप्ट | १३                                 | ख्या <b>ज्या</b> दि होमः    | <b>८</b> ४३ | १३         | यद न्यनु वाकः                  |  |  |
| च देह                 | १४                                 | महिमग्रह ग्रहणम्            | 292         | २०         | र्गानवित्यनु वाकः              |  |  |
| £ 3 &                 | ٦                                  | रथयोजनादिमन्त्राः           | િક <b>ક</b> | 2          | अधारतील भावणे श्रुतिः          |  |  |
| टर्ड                  | 3                                  | होतुर्बसणम् प्रभागति प्र    |             |            | समाप्तीःयमश्च मेधः             |  |  |
| - ३५                  | १०                                 | श्रम्ब त्रोक्षणादि मन्त्राः |             |            |                                |  |  |
| e 80                  | 3                                  | अश्लील भाषणम्               |             |            |                                |  |  |
| j                     |                                    |                             |             |            | 1                              |  |  |

## हरि:श्रोम्

## जोंनमी यत्त पुरुषाय

(अय खिल्यानिविवस्बद्दशनि)

पञ्चात्मकं हिरूपंच माधनेर्बहरूपकम् स्वानंदरायकं कृषां ब्रह्मरूपंपरं सुमः १६

अ०१ अग्नियं पृथिवी च संनेते ते में संनेमतामहो बायुखा निर्देश च मनेते ते में संनेमतामह आपश्च वर्णाख्य संनेते ते में संनेमतामह आपश्च वर्णाख्य संनेते ते में संनेमतामह आपश्च वर्णाख्य संनेते ते में संनेमतामह अश्वित अष्टमी भूतसाधनी। सर्वामा स्थानिय अश्वित स्कृत मंज्ञाने मस्तु में अनुनी ॥१॥ नतार्वियाज्ञ वर्ल्य तथामाध्यन्दिनम्निम् अज्ञवेद दशाधाया उच्यनेतिलमंज्ञ काः २०

र्षे तंत्यार्भ्य दर्शेपोर्णमास्पित्यज्ञाग्निहोत्रोपस्थानपश्चनातुर्मास्या-ग्निष्ठोमवाजपेयराजस्याग्निसोत्रामण्यश्चमधसम्बद्धा मन्त्राः व्याखाताः । इहानीतिक्यान्युच्यने कचिद्दिनियोगानुकेः। तेषां विवस्वानृषिर्न्यस्यानुकेः। न्नाहित्यानीमानि यज्ञिष व्याख्यायन्त ग्रति श्रुतेः हहदारण्य १५५ ३३ पाज्ञ वल्क्यो वा याज्ञवल्क्येन व्याख्यायन्त ग्रति श्रुतेः ॥

# **जेंनमोयात्तवल्काय** गिरियसादसंज्ञेम श्रीवेदार्थे प्रदीप के शनुक्तमन्ब कथनः षड्विंशो म्थाय ईर्यते १६

अगिनश्र। सप्त लिङ्गोक्तानि यज् थेषि। अगिनश्र १ वायुश्व २ आपश् ४ आचीं गा॰ आदित्यश्व ३ सन्नसंसदः ४ यथेमाम् १ यज्रिषसका माम् ई मा-श्र॰ ॥ अगिन अंतेर पृथिवी स्नते (अतुकू ल्येन प्रवृत्ति भाग के अर्थ संगत हैं खनः कहिता हूं कि ते अगिन पृथिकों मे(मेरे)अदः (अ मुक-देवर्त्त को) संनमताम्(संनमयताम् वशवर्तिकरे॥ धाण्वमुन रेखिप मन्त्रेषु योज्यम्। वायु ओर अन्तरिक्ष संनते ।॥२॥ आदित्य औ। र द्यो संन गाइग आप(जल) शोर बरुए संन गाठ भपरमात्मान प्रत्युच्यते हे स्वामिन् जो कि तेरे सप्त संसदः (सात अधिष्ठानः अग्नि १ वायु २ अ न्तरिक्ष ३ आहित्य ४ द्यो ५ जल ६ वरुए ७) हे नहां अष्ट मी भूतसाध नी (पृथी भूतों को उत्पादन करती +) है अतः सर्वाधिष्ठान भूत तूश नी (पृथी भूतों को उत्पादन करती +) है अतः सर्वाधिष्ठान भूत नूश अकाम प्राप्ति हो। किंच देवद्त्त करि मेरा संगत ज्ञान(मेरी दृष्ट से प्रीति) ही। विज्ञानात्मा वाच्यते । जिस तेरे सप्त संसवः (पञ्च वृद्दीन्द्रियाणि म न शोर बुद्धि तप्तायतन) हें श्रष्टमी भूतसाधनी (भूतों को बशी कर ने वाली वाणी) है सो तू हमारे अध्वनः सकाम करि अमुक सहित मे ए संगत ज्ञान हो ॥५॥६॥ १॥

यथेमां वाचं कल्याणीमावदीनि जनेभ्यः ब्रह्मगुजन्या भ्यार्थ सूद्राय चार्याय च स्वाय चार्त्वायन। प्रियो देवानां

दक्षिणाये दातुरिह भूयासम्यं मे कामः मर्थ्यतासुपै मारो नेमतु॥२॥ े<del>।</del> म-च !ञ्त्रशिष्ठ-तु।इ०॥२॥

यह कल्पाणी अनुद्रेगकरी वाचा को में यथा यतः सर्वतः कहता हूं (दी यनाम् भुज्यताम् इति सर्वेभ्यो विचा। केभ्य स्तदाह ब्राह्मणें के अर्थ राजन्यों वेश्यों श्रद्रों स्व (अपनीं) अर्गी(परायीं) श्रानुकी वा वाक्सम्ब-न्धर्रहत श्वुञ्जां)के अर्थ। त्रियो देवानाम् मध्ये वसान रहितानुष्रुष् लोगाक्षिर थ्वा। यथेति पूर्विकेरच तथाशब्दोध्याहार्यः यतः मेंब्राह्म णादिकों के अर्थ कल्याणी वाणी कहता हूं तथा(तत) देवताओं का प्याग हीं उ ओर इस संसार में दक्षिएए के दाना का प्यारा हों उं अर्थीन् देवाः दक्षिएए श्रीर दानार मेरे विधें त्रीति करें। किं च मेरा अयं,यह काम (अयिमिति नामनिर्देशः थनपुत्र दिलाभकामः) सफलहो। किंच यह (दंबदन)मु मे प्रीण्यतु(तृप्तकरे॥२॥

बृहंस्यते अति यद्यो अही द सुमिद्यमि कर्नुमुज्जने-षु। यहीदयुद्धवसः ऋतप्रजात तद्रमामु द्विणं धेहि चित्रम्। उपयामगृहीतोःसि इहस्पतिये त्वेष ते योनिईह स्पर्नेथे त्वा ॥३॥ + र-म्। अ०। उ-ता। इ०।१-त्वा। उ०॥३॥

ब्रह्मदेवत्या विषुप् गृत्समददृष्टा इहस्पतिसवे बाईस्पत्यग्रहणेश्साः सोपयामाया विनियोगः॥ हे ऋन प्रजात (सत्य वा ब्रह्म) के सका शासेजन्म जिसका) हे बहु स्पते (बहुत् वेदों के पालक) नाना विथवोह धन हम यजमानों मंस्थापन करि। वोह केंान कि जिस धन की खामी यूजाकरे (अर्थात् ई खर्योग्ययन दे। जोधनको सोकों में विविध यो भे। कैस

थन कि चुमत्(कानिमान्)क्रतुमत् जिस से यज्ञ किये जावें) अर्थात् नाह प्राथनदे। जाधन बल करि दिलाता वा प्राप्ति कग्ता अर्थात् थनान्ता वाह यन दे ॥ उपया मेतिसा-उ । उपयाम पानकरि गृही तहे हहस्पति के अर्थ नुरे यहण करताहं "एषतेया-चिश्यहतेग् म्यान बहर्मितं अर्थ तुमे सादन करता हूं ॥३॥

इन्द्र गोमन्त्रिहापीहि पिवा सीमेर्ट पानकतो विद्यिष्ट-र्याविभिः सुतम्। उपयाम गृहीतोः सन्द्रिय ला गामतन एष ने योनिरिन्द्रीय त्वा गोमने ॥४॥ १

हे चानक्रतो(शनकर्म जिसके) हे इन्द्र हे गोमान् (गाव: धनव: म्लुतन् य अकिर्णा वा विद्यंते यस्पम) नू इस यज्ञ में आ आर साम की पानक रि। केसा सोम कि ग्रावीं(पाषाणें)से अभिषुत केसे पाषाणों कि विद्यत् (विशेषेण खण्डन करते पीसते हें तिन्हीं करि।। उप ०४ ५ सा- उना -मान् इन्द्र्शसादयित एष्०४ ४ या - ज्राष्ट्र

> इन्द्रायोहि व्वहित्यवा सोमेर्ड शतकतो। गोमेहिर्याव भिः सुतम् अपयामगृहीतो सिन्द्रीय त्वा गोमतः गुवते योनिरिन्द्रीय ला गोमते॥ ५॥

है टबहन् (हब-देत्य के मारनवाले) हे शतकतो हे इन्द्र तू आ और सोम को पी केंसे सोम कि ग्राचें करि सुत केंसे ग्रावें कि सुतिहैं जिन्हें की ॥ उप॰ एष॰ न्यारव्या ते ॥ ६॥

करतवीनं वेश्वान्रमृतस्य ज्योतिष्रयतिम्। अर्जसं घ र्ममीमहे। उपयामगृहीताः सि वैस्वानरायं त्वेष तेया।

निविभानराय ला॥६॥ + ऋ-हे। अ०। उ-ला। इ०ए-लायनाह तिस्तो वैश्वानरीयाः पुरोः जुवाक्याः। आद्या गायत्री प्राद् एक्षिष्ट ष्टा। हम वश्वानर की याचना करते हैं यज्ञ समाप्ति की इति शेषः। केमे वेश्वानर कि ऋतावान(सत्ययज्ञ वा जलवान)का सत्य (अवि नाषि। ज्योति के पति अर्थान् नेजो रथिष्ठान को। अजस्व(अनुपक्षी णाकी। घर्म (जलक्षरते वा दीन्नाको ॥ उप॰ ६-७- ए-सा- उ॰वेन्नानर के अथ तुरे यहण करता हं। एष ६ ७ प्या-नि सादन कर नाह्न॥इ॥

वैश्वानरस्य सुमते। स्याम राजा हि कं भुवनानाम मि श्रीः। इतो जातो विश्वमिदं विचेष्टे वैश्वानरो येततेसू र्थेण अपयाम गृही तो श्री वेश्वान्यय देव वे योनिवें र् वे-ए। भागाना वाद्राए-ताराजना । श्वानरायं ता॥१॥ 🕇 विष्युत्सहष्टा वैश्वानर्की शोभन बुद्धि में हम होंबें। कं निपातःपा

दपूरणः। हि॰ जिस हेतु से वैश्वानर इतः अर्णि से जलन हो इसस व कमीनुरूप की देखता और सूर्यसमतेजा है। कैसा अग्नि: कि एजता भूतजातीं का आत्रयणीय। उप गएष व्याख्याते ॥ १॥

वैश्वानरों ने अनयश्या प्रयातु परावतः। अगिनरुक्ये गायत्री। हमारी रक्षा के अर्थ दूर देश से वेश्वानर अग्नि आवे किस वा

हन करिकि उक्य (स्तोम+) करिके॥ उप॰ एष॰ व्याख्या ते ॥ ए॥

अगिन ऋषिः पवमानः पाच्च जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग्यम्। उपयामगृहीतो स्यानये ता वर्षसः एषते योनिरम्ये त्वा वर्चसे ॥४॥ +

अगिनदेवत्या गायत्री वसिष्ठभरहाजहणा पुग्रेक्। महानायः(म हास्तुति जिस कीवा महा गृहरूप) तिस अगिन को हम याचना करते हैं। तिस किसे कि जो अगिन ऋषि(मन्त्रहष्टा। पवमान (इधर उधर च लंता वा शोधता)है। पाञ्चजन्यः (पञ्चजनें। के अपर्य हित । पुरोहित अ य में स्थापित)है। उप॰मा-उ॰। तेज रूप अग्नि के अर्थ तुंके ग्रह॰।। ग्षण्या-जनारी

> महा २॥ इन्द्री वजनहरतः षोडुशी शर्मि यछनु । हन्तु पा प्मानं योश्सान्द्रेष्टि। उपयाम गृहीनोर्गस महेन्द्रायं-त्वेष ते योनिर्महेन्द्रायता ॥१९॥ +

महेन्द्रदेवत्या गायवी विस्षष्टकता। पुरोरुक्। इन्द्रशम(सुख) देवे। शीर जी हमें दुःखदे तिस पापिष्ठ की मारे यदा हमारे देखार छीर पाप्मान (पाप-ब्रह्महत्यादिक) की नाश करें। कैसा द्न्द्र कि महान् हों-ष्ठ। वज्र हे हाथ में जिस के वोह। षोड शी-पन्चप्राणा दशेन्द्रियाणिम नश्चेति षोडपापदार्था लिङ्गपरिरस्पा जिस् के वोह आत्म स्पर्यर्थ वप•आसु-अ।एष•या-पं॰दे उक्ते॥१०॥

नं वी दस्मर्गुतीयहं वसीर्मन्दानमन्धेसः। अभि व त्सं न स्वसरेख धेनव इन्द्रं गोर्भिनिवामहे ॥११॥

इन्द्रदेवत्या पथ्या इहती नोधागोतमह छा। साध्यायादिषु नियुक्ता

है यजमानको तिस दुन्द्रको हम स्तुतिलक्षणा वाणियों करि स्तुतिकरते हैं। कैसे इन्द्रको कि तुम्हारे वर्शनीय। ऋतिषह (अभिभवता रात्रुशोंको। तिसे।स्थितिहेर्तुर्भूतं अनकिर मोदमान को। दृष्टान्तमाह वतंत्र नस्तर रेखु(दिनों में जेसे नवप्रस्तागीएँ वद्ध डे को बुलाती हैं। तहत् हमर न्द्रको स्तुति करते हैं।।११।।

यद्वाहिष्ठं नद्ग्नये बहदर्चे विभावसी। महिषीव लद्र यिस्त दाजा उदीरते॥१२॥

अग्निदेवत्या सुष्टु बस्यु दृष्टा। हे उद्गातः अग्नि के अर्थ तिस बहत्साम का गान करि। वोह का कि जो प्राप्त कराता है अति प्रयेन इष्ट की। किंच सामगान से प्रत्यक्ष ऋगिन को किह क्या कि है विभाव (कान्तिही है यन जिस का बोहाहे अग्ने थन और अन तरे सकाश्मे ऊंचे चलते हैं। तन दछानाः म हिषीव-जेसे प्रयमपरिएगिता स्त्री घर से भोग के अर्थ जंची चलती है। एकं लत्यदं पादपूर्णम् वाथन तुम्से ऊँचा चलता है ॥१२॥

एस् यु ववाणि नेज्यने उद्त्येतरा गिरेः। एभिविधीस वृन्दुंमिः॥१३॥

श्रीनदेवत्या गायत्री भ रहाजहरा। हे अग्ने तू आ। इस प्रकार्वह रि इतरा: (अन्याः) स्तुति लक्ष्मणा बाणिएं सुतरा कहें। किंच इन सोम विन्दुःशें। से बिंद ॥९३॥

क्रतवंसे युन्नं विनन्वन्तु मासी रुसन्तुं ने इविः। सं वत्सरले यसं देधानु नः प्रजां च परिपातु नः ॥१४॥ खिनदेवत्या बहती। हे अग्ने ऋतुलस्णाः कालविशेषाः तेरे यज्ञ

को विस्तारें। चैत्रादि मासाधिशातारों देवा: तेरे हिवि(पुरोखाशा)को रक्षा करें! संवत्तराधिशाता देवता तेरे अर्थ हमारे यज्ञको पुष्ट करें और हमारे री पुत्रादि अजा को संवत्तर ही रक्षा करें॥१४॥

जपह्नरे गिरीएगर्थ संग्रमे च नहीनाम्। धिया विश्री

सोम देवत्या गायत्री वत्सदृष्टा।वर्ती के निकट श्रीर नदीयों के संगममें मेधावी सोम जत्पन्त दुष्पा किस बुद्धि करि कि विद्यादिक मुक्किर पत्त करेंगे यह विचारि के इत्यर्थः।।१५॥

अ०२ उचा ते जातमन्यसी दिवि सङ्गम्यादे । उग्रहें शर्मम-

सोमदंबत्यासिस्रो गायत्र्य शामहीयवदृष्टाः। हे सोमतेरेशन (रम रूप) में जयन होम से हुए अपूर्व जंचे गये खर्ग में विद्यमान को भूमि ग्रहण करती है। कि तत् द्युलोक स्थं भूमि ग्रेह्णात तहाह । उत्क्रष्ठ सु रव (गृहपुत्रादिजन्य) को वंडे श्रवः (कीर्तिवाधन) को ॥ श्रनेन मन्त्रेण पञ्चा होने परिणाम उक्तः। सयथा। होम किई हुई शाहति प्रथम हिवें में जाती है ततः शन्तिरिक्षमें जल रूप करि फिरि भूमि में श्रन्त रूप में ततः नर् में रेत रूप से फिरि पोनि में नर् एपकरि श्राके नर् को धन यश से सुरवी करती है इति भावः॥ १६॥

सन् दन्द्रीय यन्यवे वरुणाय मुरुद्धाः। वरिवावित्यरि

है सोम तृहमारा परिश्रव क्षास्त्र रूप)होके आहतित्व की प्राप्त हुआ

द्त्पर्थः। किमर्थम् । किइन्द्र वरुण और मरुतों के अर्थ अर्थात् इन्द्र दिकों की तृप्ति के अर्थ परिस्रव। कैसे इन्द्र कि पूजने योग्य के अर्थ। य-ज्यवे(यज्यवे इदं त्रयाणं विद्रोषणम्। यज्युभ्य इति(पूजा योग्यें) मरुतों के अर्थ। केसा है तृ कि वरिवोवित् धनका ज्ञाता वा प्रापक ॥१०॥

एना विश्वान्यर्थ आ द्युम्नानि मानुषाणाम्।सिषासनी वनामहे॥१०॥

ईश्वर सोम इन सब मनुष्यां के युम्नें(अनेंबायग्रें)को लावे इति शेषः श्र थीत हमारे अर्थ देवे तिन सोमदत्त युम्नों को हम सम्भजें। केसे हें हम कि सिवासन्तः (दान को करते) धनमाज हों ब्रत्यर्थः॥१ण।

अनु वीरेर्तु पुष्पास्म गोभिर्न्वश्वेर्तु सर्वेण प्रष्टेः। अनु हिप्दानु चतुष्यदा वृयं देवानी प्रामृतुषा ने यन्तु॥१४॥

यज्ञ पुरुष मुद्गल हुए। त्रिष्ट प्रशापित यं देव देवत्या। हम वीरों (पुत्रों) किर प्रश्न हों तें में धेनु कों से पुष्ट हों तें में अकों से पुष्कें कोर को मना-कों गृहादि कों से पुष्ट हों (दासादि मनुष्यों) कों र चतुष्य हों (गजा-दिकों) से पुष्ट हों। किंच करन-करनु में देव हमारे यज्ञ को प्राप्त हों। १४॥ अने पत्नी रिहा वह देवामी सुप्राती रुपे। त्वर्ष रु हें सोम-पीत ये। २०॥

स्वान देवत्या गायत्री मेधातिथि हष्टा। इतः पञ्च ऋचो। गिनशोमे नेष्टुर्याज्याः आद्या प्रातः सवने नेष्ट्रचमस्यागे याज्याः। हे सम्नेदेव तासों की पत्निएँ इस यक्त में नूला केसी पत्निएँ कि कामयमानाः। किं- च सोम पान के अर्थ त्वष्टा देवताको प्राप्त कर्॥२०॥ अभि यूजं गृणीहि नो मावो नेष्ठः पिबंध्करतुनी। लर्ड

हि रेत्वधा असि॥२१॥

हे ऋतुदेवते गायत्रें। मेथातिथि हुछे ऋतु या गे ने खुर्या ज्ये। हे गना वः (पानीवन्) हे नेष्टः इमारे यज्ञ की स्तुति करि। किंच चरतु देवता सहितपान करि सोम को इतिप्रेषः। क्यों कि तू रह्मों (रमणीयधनों) का दाता है ॥२१॥ द्रिविणोदाः विपीवित जुहोत प्र चे तिष्ठत। नेष्ट्राह्नुभिरि ष्यत ॥२२॥

द्विणेदाः(धनदाता अग्नि)पीनेचाहता है सोम को द्निशेषः।अनः हे ऋतिजः तुम होमां शीर कर्म मे उद्युक्त हो शी। किं च नेषा केथि ष्ण्य से देवां सहित सोम प्रति जाङ्गोग२२॥

> नवायर्धसोम्स्वमेह्यवीङ् प्रश्वन्मर्धं सुमना अस्य पाहि। अस्मिन्य से बहिष्या निषया दिधिष्यमं जठरुर न्दुमिन्द्र॥ १३॥

इन्द्रदेवत्या त्रिष्टुप् विश्वामित्रदृष्टा। माध्यन्दिने सवने नेष्ट्रचमसपागे याज्या। हे इन्द्र तेरायह सोम है अतः अस्मद्भि मुखः तू आ सर्वकाल इस सोम की को)रक्षा करि। के साहे तू कि प्रसन्न चित्त। किंच इस यत्त में आस्तत हभी पर वैिंह इस सोम की उदर में रखि ॥२३॥

> अमेर्व नः सुहवा आ हि गन्तन नि बहिषि सदतना र णिष्टन। अर्था मन्दस्व जुजुबाणोः अन्धसस्त्व रहिवेभिजी निभि: सुमद्गेण:॥२४॥

त्वष्ट् देवत्या जगती गृत्समद्दशा तिनीयसवने नेष्ट्रचमसयामेयाज्या देवपत्यः प्राध्यने। अपने घर में ऐसे हमारे यत्तको है देवपत्वीओ तुम आखी। हि-षादप्रणः दर्भी पर बेठा। रिणष्टन परस्पर वार्ता करें। केसीहें तुम कि शोमन हे आह्वान जिन्हें। का। एवं देव पत्नी रुक्ताण त्वष्टा र माह हे त्वष्टः तू निरन्तर आई दुई देवपित्र ओं विषे तुम हो किसा है तू कि हविर्तक्षण अन्त को सेवमान और देवपत्नीओं से सुमद्गणः (सं तृष्ट हैं देवगण और स्वीगण जिसके। २४॥

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पर्वस्व सोम् धार्रया । इन्द्रीयः पातं

मेमदेवत्बेद्वाविन स्क्रीतिश्वाक्त्रों मधुळ्न्द्रीहिष्टे ज्यादिषु नियुक्ते। देशी मधारा करि द्रा पवित्र से द्रोण कलका प्रति जा। केसी धारा कि अत्यन्त स्वादवती। अत्यन्तः मद यित्री। क्यों कि इन्द्र के पीने को तृ अ भिषुत है हमलोगीं करि इस हतु थारा • प्रति जा॥ २५॥

रक्षोहा विश्वकिषिर्भि योनिमयोहते। द्रोगे स्वस्य

र्ति सर्वे हितायां दितीषे जनुवाकः १

इति त्री युक्त यज्ञिषिमाध्यान्ति गार्वीयायां वालक्षनेयुस हितायां दीर्थपाठे वृद्धिर्हेशो व्यायः॥२६॥

सीम द्रीएकतादा लक्षण स्थान को निष्ठे है। के साहें सोम कि राक्षकी (दुष्टों) का हन्ता विश्व चर्ष क्षिप्रसवजगताको देखता वा सब मनुष्यवर त्विग्यजमान लक्षण जिस के काउनगहरूणादि में वोह । तथा के साहें व्रोण कलश कि लोह करिके हत (उत्कीण वनायागया। तथा सथस्य (सा घें हैं रे हैं। सोमजहंग । २६॥

> इति भाष्ये द्वितीयोः नुवाकः २ श्रीबेदार्थप्रदीपेन तमो हार्दे निवार्यन् ॥ पुमार्थाश्चतरोदेयाङ्गानुदेवः सनातनः २६

श्रीमञ्जुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्तिनीय शार्वाध्येत्व्याप्रपादान्वपवि श्वामित्रपुग्धिपति श्रीमञ्जयिकशारदेववर्मीत्मज रोक्निएय नृपति -गिरि प्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीयेगिरिथरभाष्ये रिवल प्रकर्णे जिलम् न कथनः षड्विहेंशोः ध्यायः ॥२६॥

> हिरि: श्रोम् जोनमोयज्ञपुरुषाय पन्चात्मकं हिरूपंच साधने वींद्ध रूपकम् स्वानंद दायकंक्षणं ब्रह्मरूपं परंस्तुमः २६ समास्वाग्निकी ध्यायः (अनापति दृष्ट छः)

भारता नामा नामा वर्षिया वर्षिया नामा स्था पानि स्ता स्वियो पानि स्ता स्वियो पानि स्ता स्वियो पानि स्ता स्वियो पानि स्ता श्रिक्ष प्रति प्र

अयमध्यायः पञ्चितिकस्यानेः सम्बन्धी प्रजापितृष्टः।नव बर्चाः वि

देवत्यास्त्रिष्टु में। गिनना एषा : द्षका पश्री समिध्यमान समिद्यत्यो एन्तराही शासं विनियोगः। अग्निर्क्षिः कर्मोङ्गभूतम्गिनं स्तौति। हे अग्ने एते तुरे बटावें। के कोंन। कि समा(समा: महीनें †) वसनाद्या ऋतु एँ संकर एः तिस के अधिष्ठातारः। ऋषयः (मन्त्रद्रष्टारः) जे हें सन्य अर्थात् सत्य स्पामन्त्राः। श्रीर् तृ इन्हें। से वर्धमान दिवि में हुई दीन्नि करि संदीन्न हो। किंच सब प्रदिशाएँ और चारें। दिशाएँ ही प्र करि ॥१॥

मं चेथासी ने प्र चं बोध येन मुद्ध निष्ठ महते सोभगाप मा च रिषद्वपसता तेंग्झमें ब्रह्माएंस्ते युश्सं: सन्तु मान्ये ॥२॥

हे अग्ने संदी प्र हैं। अंग् रस यजमान को ज्ञातार्थ करि । बडे ऐम्बर्प रंने की उद्यम करि। कि च हे अग्ने तेरे ममीप बेरनेवाला (यजमान)ना पान हो 🕆 तर् बालाएः (अन्विम्यजमानाः) यपास्विनः हो। सेर शेर्य जन न कर्ने वालं यश्रास्वनः नहीं ॥३॥

त्वामग्ने वृण्ते वाह्मण इमे शिवान्त्रग्ने स्वर्णे भवानः। सपत्नहा नीम्अभिमानिजिच से गरे जागृह्यप्रयुद्धन्। ३॥ हे अग्ने ये ऋतिग्यजमानाः तुरे पाग के अर्थ भजें हें अतो हे आने संव रणे (ब्राह्मणें महित एकस्मिन्वरणे सित्रहमारे की प्रान्त हो। हमारे प्रान्त शों का हना हो शेर हताविशिष्ठों का जेता हो। किंच अपने घरमें प्रमाद छोडि साबभान हो।।३॥

> र्हेवाग्ने अधिधार्या रियं मा ला निक्रेन्यूर्व चिनी निका रिले!। क्षत्रमंग्ने सुपममलु नुम्यमुपस्ता वर्धतां ते अ

हे अग्ने इहेव- हम यजमानों में नृथन को अधिक दे। किंच पूर्वचितः (प्रथम अग्नि को चितकरनेवाले) अतएव निकारिणः (निरन्तरयज्ञ करणपालाः) तुँदे नीचान करें (मा अवजान निवत्यर्थः। किंच हे अग्ने क्षत्रजाति तेरे सुखकरिके व श्री करने को समर्थ हो। किंच तेरा अपस्त कर्ता यहा अनुपहिंसितः सन् यन पुत्रादिकरि बंदे॥४॥ संत्रेणाने खायु सर्दर्भस्व मित्रेणाने मित्रधेये यतस्व।

स्त्रणानं सायुःसररभस्य मित्रणानं मित्रधयं यतस्य स्जातानी मध्यमस्या एषि एक्तीमग्ने विद्वर्गी दीद

हीह॥५॥

हे अग्ने तू सिवियों को यज्ञ कराय। केसा हे तू कि स्वायुः (शोभन हे अर्थुः जीवन जिस का वा शोभन आयु † मनुष्य-यजमान हे जिसका बोह। किंच हे अग्ने मिन्न (सूर्य) सिहन वर्त मान होने मिन्न धेये यनस्व-मिन्न (यजमान) का धेय (कार्ययागलक्षण) नहां यत्न करि (यजमानक – रियक्त कर्य। किंच समानजन्मा भी यज्ञ कर्ता हो। किंच हे अम्ने इ-स्युच्च गृह में दीप्त हो। केसा है तू कि एजा ओं करि यज्ञ में आह्वानयः भ्यान अति निहो अति मिन्न थे। स्वायं निमन्य ग्रीत मन्ने। विश्वा

हाने दुरिता सहस्वायासमध्ये सहवीराध्यं द्विं हो गई। हे अग्ने हि(निश्चय) सबपापां को नू निवारि। क्या करिके कि नि हः (मारनेवालों को अति क्रमण करिके। कुत्सिताचारों को अति। अन्यसनस्कों को अति। अदानारों को अति। अर्थान् सबदुष्ठों को अतिकस्य पापका नाशकरि। किंच निरन्तर हे अग्ने हमारे अर्थ

ं अर्धः उकार्यमा मधुष्यं वास

युत्रों सहित धन दे ॥ई॥

अनाधुयो जातवेदा अनिष्ठतो विराहमे क्षत्रभृद्दी दिही ह। विश्वा आश्रीः प्रमुख्यन्मानुषीर्भियः शिवेभि रद्य परिपाहि नो वृधे॥॥॥

हे अग्ने इस कर्मविषं वर्तमान तू सब दिशाएँ त्रकाशि। केसा है तू कि अनायुष्यः पराभवितं अश्वाक्य जातवेदाः (जातहे थन वा ज्ञान जि स से) अनिष्टृतः (नहीं हे हिंसित किसी से। विविध एजमान क्षत्र को यु-पुकरता। किंच मानुषी भियः (जन्मजरा मृति देन्य शोका दिकाः) को निव तेयन्सन् शानों में हमें रक्षा करि॥ ॥

इहंस्पते स्वितबेधियेन्धं स्विधितं चित्संतग्थंसिशि पाधि। व्यीपैनं महते सोभगाय विर्वन्यन्मत्तुंमद् न्तु देवाः॥ण्॥

हे बहस्पते हे सिवतः इस यजमान को कर्मीभित्त करि किंच चित्र चित्र प्रधी संशितं चित्र शिक्षित को भी संतएम् (अतितरं) शंशिशादी शिक्षाकरि । किंच वडे ऐश्वर्ष के अर्थ इसे वढा । विश्वे देवा इस यज मान को अनुमद्नु (तृप्ता हृष्टा वा भवन्तु > हें बहस्पति सिवत्या स्यां सामिथेन्य द्वः भूतो शिन रेवोच्यते वाक्य ह्यं वा एकेन बहस्पति स्क्ती श्लो स्थान सिवता ॥ ए॥

अमुत्रभूयात्ध यद्यमस्य हहस्यते श्राभिष्कित्मे -द्यः। प्रत्योहताम्त्रिना मृत्युमस्माहे वानामग्ने भि वजा श्राचीभिः॥४॥ हे इह्स्पेत तू अमुत्रभूयात् (परलोक गमन गर्ण से छुटा अर्थात् मर्ण से रक्षाकरि। अध्(अथ) यमकाभय(परलोकभय नरकपाता दि तिस) सेभी वचा। किंच अभि शाप लोकापवाद) में भी छुटा। दे-वताओं के वैद्य अश्विनी कुमारो इस यजमान से मृत्यु को निवर्त करी किन्हों करिके कि शचीओं कर्मी करिके अत्र छहस्पति रोग्नरेव सा मिथेनी प्रकर्णस्याग्नेयत्वात्॥ अ॥

उद्धं तममम्परिखः पर्यन्त उत्तरम्। देवं देवा जासूर्यः मगन्म ज्योति रुन्मम्॥१०॥

व्याखाता २०.२१ ।। १०॥

अ॰ २ जुर्धा श्रीस्य समिथो भवन्त्यूधी शुक्रा शोचीर्थ्याने। द्यमत्तमा सुप्रतिकस्य सून्तीः॥११॥

द्वादशाश्रीदेवत्या उधिएही विषमपादा द्याग्नेय्याश्यनमा हरा।
श्रानः त्रजापतिन्वेन स्त्यंते तेन त्राजापत्या अपि। ता आग्नयः
प्राजापत्या यद्गिनरपत्र्य तेनाग्रेय्यो यत्रजापति मश्रीएएतेन प्राजापत्या इति श्रुतेः। इस अगिन की समिधारों ऊद्यो (देवगामिन्यः) होती हैं श्रोर तंजांसि ऊर्द्या होते हैं । केसे तेज कि श्रुद्ध। द्युमत्तमा(विश्वकाशका केसे अगिन के कि सुष्ठु मुख जिसका। तथा यजमान पुनकी। जो ऐसा तिसे स्नृतिकरते हैं इति श्रोषः॥१९॥

नन्नमावसुरं विश्ववैदा देवो देवेषु देवः। प्रधीयत

देवींगिन मधुर्घृत करि यन् मार्शी की छिड़ के मावयद है कि यन् मैं घ

र्पर्न अन्पति तेम प्रतिपति श्रुतेः। त बहुत हो कि जिसकरिमार्गायताभ्यक्त हों। केसा देव कि ननूनपात हैं। जल का पोज १। असुरः (प्राणवान्। विश्ववदाः (सर्वथनः। देवों मेभी दीन्निमान् श्रेष्ठ ॥१२॥

मध्व युक्तं नेक्सं प्रीणाना नरापार्धसी क्लारेन । सुक्रहे

हे अग्ने तू मधु खाद्घुत करि यज्ञ को व्याप्त है। केसा है तू कि देव ताओं को तृप्त करता। नर्ग प्रंस(स्तिओं करि आ प्रंस-स्तुत। प्रोम नकार्ग। दीप्तिमान्। विश्वोत्यादक। विश्ववार (सर्वो करि सेवितवास व को अक्षी करता। १९३॥

> अञ्चायमेति पार्वसा घृतेने डाना विन्हर्नम्सा। अगिन ध्रमुचीर अध्वरेषु प्रयत्तु ॥१४॥

यह अध्यं अध्ये मं वर्तमान अग्निको प्राप्त करता है। केसा कि ज्ञा नवल करिके स्तुनः। तथा बन्हिः (बहुता है यज्ञभार के। यज्ञनिकी ह कः। क्या करिके कि यृत हिर्विस् सण् अन्त्रसे उपलक्षिताः जुह्वा द्या पहण करि इतिशेषः॥ १४॥

स यक्षदस्य महिमानम्गनः स ई मन्द्रा सुप्रयसेः। वसुखेतिष्ठो वसुधातमञ्चारपा

वीह अधर्य इस अगिन के महिमान को पजे और मर्जनक हिवयें देव। केसे अगिन के कि सुप्रयसः एशोभन हें अन्त्रजिस के। केसे अ-गिनके महिमान की यजे कि जी वसुः वास्यिता अति चेत्यितायनों का दात्तमः॥१५॥ हारे देवीरन्वस्य विश्वे व्रता देदने ग्याने । उर्व्य

द्वारो देखः इस अगिन के वत (कर्म) धारण करती हैं। पीछे सवदे वता अगिन के । के सी हैं द्वार कि विशालान्तरा। तथा स्थानों से ऐख र्प कराती अधीत् ऋतिजों को स्थान देती ताः सुमः॥१६॥

ते न्द्रीस्य योषिए दिन्ये नयोनी न्युषासानको। दुमं यज्ञ स्वता मधर्ने । ॥१०॥

अहो गित्र देखो हमारे इस यज्ञ को रक्षाकरें। केसी हैं ते कि अगिन की भाषीएँ। तथा खर्गस्थे। केसे अगिन की गीनि में कि गाई त्य स्था न में स्थित के इति शेष: - नकार: पाद पूर्ण:। केसे यज्ञ को कि अक्षर (अकुटिल) को ॥ ९०॥

> देव्या होतारा इक्षमध्रं नो गने जिह्वाम् भिर्णात म्। कृष्यतं नः स्विष्टिम्॥१०॥

हे देव्या होतारे। (अगिनवायू) तुम हमारा शोभन यजन करे। किंच ह मारे पज्ञ को ऊँचा (देवमार्गगामी) करे। अगिनकी ज्वाला को वर्णनक रो अर्थात् समीची वन्हिज्वालाहे यह स्तुतिकरो॥१७॥

तिस्रो देवीर्वहिरेदहें सदन्तियु सर्स्वती भारती।म ही गुणाना॥१६॥

तीनों देवि इस बर्हि पर्वेठें। कोन तीनों कि इडाए थिवी स्थानों सर स्वती (मध्यस्थाना)भारती (खुस्थाना। मही (महती) गृणाना (स्तुविन इ ति विशेषण ह्रयं तिस्रणाम् ॥१४॥

# तनं स्तुरीपमंडुतं युरुक्ष त्वष्टी सुवीर्यम्। एयस्पीषं वि

तृष्टा देव तिस्(प्रसिद्ध)थन की प्रष्टि को इमारी नाभि प्रति छोडि (नाभि पर छोडा उत्सङ्घ में गिरता है इति भावः। कैसे थन की पुष्टिकों कि हमें पीघ्रप्रापक। अडुत(महान्। पुरुक्तु(बद्धतों में निवास करता। साधु वीर्या। अर्थात् ऐसे थन को है॥२०॥

वनस्पते वस्ता रर्गण्यमना देवेषु। अग्निह्ब्य हें श्रीमता स्वयाति॥२१॥

ज्ञिनः शमिता हव्यको संस्करता है यतः अतो हे वनस्पते तिस् संस्कृत हव्य को अवस्रज(सुड्युख से अवाचीन डालि। केसा है तू कि आत्मा करि देवों में हिव देता॥२१॥

शाने खाहा कृणुहि जानवेद इन्द्राय ह्यम्। विश्वे देवा हविरितं जुषन्ताम्॥२२॥

हे अग्ने हे जात प्रज्ञान हिंव को इन्द्र के अर्थ खाहाकार किर केरे। किंच विश्वे द्वा इस हिंव को सेवन करें॥२२॥

अ॰३ पीबों अना खिह्धं सुमेधाः भेतः सिषिति नियुत्ताम भिष्ठीः। ते वायवे समनसो वितस्युविश्वन्तरः सपत्या नि चुक्कः॥२३॥

अधितं वायवे नियुत्वते शक्तं तूपर्मालभते इति इतस्य पशोः पीवीक अन्ना रियव्य द्त्याद्याः षट् याज्यानुवाक्याः। द्वे वायुदेवत्ये विषुभी व सिष्ठदृष्टे। शक्तो हि वायुरिति खते भवतो वायुः जिन नियुत्वां (शक्तें) को सेवन करताहै ने नियुनः समानमनस्काहो वायु के अर्थ विशेषेणिति हैं हैं। केसे अर्थों कि पुष्ट है अन्न जिन्हों का तिन्हें। तथायन को बढाते। कैसा खेत कि शोभन बुद्धि जिस की। अर्थों का आत्रयणीय। एवं बायु किर किये अखयोग में नरः (अतिजः) सर्वाण्येव शोभनापत्यत्राप-कानि करता हुआकर्म इति शेषः॥२३॥

ग्ये नु यं जज्ञ तू गेर्स्सी मे ग्ये देवी धिष्णां थाति देव म्। अधं वायुं नियुतः सञ्चत स्वा उत खेतं वसुंधितिं निरेकं॥ १४॥

ये रेदसी चावापृथिव्यो जिस वायु को जत्यादन करती हुई नु (क्षेप्र) किमर्थम् कि यन (उदकरूप) के अर्थ। वृद्धि को देती वाणी देवी देव (वायु) को थारण करती है घन के अर्थ रोदसी के सङ्गाव में भी बा यु विना जगद्धारण एक से वायु जत्यादिनः। अथ उत्यत्यनन्तरमेव उत्तरिक्षय) निजाम्बा वायु को सेवन करते हैं। कहां कि निरे के (बहु जना की ए स्थान में। के से वायु कि श्वेत वर्ण को। तथा थन के थार यितार को। १४॥

शापों ह यहं हती विश्वमायना भें द्धांना जन्मेनी रिनम्। नती द्वाना थ्रं समवर्तता सुरेकः करें देवाप हविषा विथेम ॥२५॥

द्वे त्रनापित देवत्ये विषुभी हिरण्यगर्भ प्राजापत्यह छे प्रथमा द्याधिका आ पो हवा उद्दमग्रेसलिलमेवासेति १९ ९ ६१ ब्राह्मणमेतयोः कण्डिकयो नि-दान भूतं बोध्यम् । इ(प्रसिद्धी) जब कि जल विश्व को प्राप्त हुए। केसे जल कि बंबलाः। तथागर्भ(हिरएयगर्भलक्षण)कोधारणकर्ने अतर व अगिन(अग्निस्पहिरण्यगर्भ) उत्पादन करते ततः संवत्सरेषित गर्भ से देवता ओं का प्राण्यत्वजात्मा लिङ्ग प्रारीर रूप हिर्ण्यगर्भ उ त्यन्तदुःशा। प्रजापतिरूप हिर्णयगर्भ के अर्थ हविदेते हैं ॥२४॥ यश्चिदापी महिना पर्यप्यद्दक्षं दथाना जनयनीयिहि

यश्चिदापी महिना प्रयेषस्य हुद्धा द्याना जन्म मान्य देविषा क्रिम्। यो देवेषि देव एक आसीत्करेम देवार्य हुविषा क्रिक्षेम ॥२६॥
क्षेत्र जो अन्तर्यामी देव महिमा करि पूर्वोक्ता जलें को देखता क्रिक्स (कुशल) प्रजापित को स्थापन करती। यज्ञको क्रिक्स (कुशल) प्रजापित को स्थापन करती। यज्ञको क्रिक्स (कुशल) प्रजापित को स्थापन करती। यज्ञको क्रिक्स (कुशल) प्रजापित को देवता थें। के जपर एक देव चिद्प्यर्थः श्रीर जी अन्तर्यामी देव महिमा करि यूर्वीका जलें की देखता हुआ। केसी जल कि दक्ष (कुश्ल) प्रजापति की स्थापन करती। यज्ञको उत्पन्न करती । अर्थान् सृष्टिकर्जी। ओर जो देवताओं के जयर एक देव रहा तिसदेवता के शर्य हिव देने हैं ॥२६॥

प्र याभियासि दाश्वाधंसम्बा नियुद्धिवीयविष्टयें दुरो ए। नि नी रिपर्ड सुमोर्जस युवस्व नि वीरं गव्यमध्ये च राधः॥२०॥

देवायुदेवत्ये विषुभा विम्षष्टष्टे। हे वाया तू जिन नियुतां (अश्वारों) करिके याग के अर्थ यत्र गृह में वर्तमान हविदेनवन्त यजमान को अभि मुखजाताहै तिन नियुतों करि आके हमारे अर्थ धनको है। केसे धन कि सुषु भोगिये है। किं च पुत्र शोर गी अश्वरूपधन की दे। १९। शा नी नियुद्धिः शतिनीभिर्धर्हं सहस्रिणीभिरुपया हि यज्ञम्। वायो जिस्मिनसर्वने माद्यस्व यूयं पातस्ति भिः सद्दी नः ॥२०॥

हे वायो शखाओं करि हमारे यज्ञ को प्राप्त हो। केसी शाखाओं करिक शितनी सहिमनी शातसहस्र संख्या है जिन्हें की-भाव यह है कि ब द्ववाहन तर्पण में समर्थी हैं। शोर लाकर इस तीसरे सवन में त्रा हो। अथ पादेन ऋत्विज आहे हे ऋत्विजः कल्याएंगं करिके तुम हमें रक्षाकरी ॥२०॥

नियुत्वांन्वाय्वागं ह्ययर्थं युक्तोः श्रयामि ते। गन्तांसि सु न्वतो गृहम्॥२४॥

षष्ट्चो वायुदेवत्याः वायव्येष्टकापश्चपक्षे वपादीना याज्यानुवाक्या-लेन नियुक्ताः आचा गायवी गृत्ममद्दृष्टा। हेवायोयतः सुन्वतः(य नमान के)ग्रह प्रति तू गमन शील है। अतः अश्वावान् हो आ। यह खको ग्रहः तुरुव्रति प्राप्त हो। खकादि ग्रहाएं। पात्रं लमेवेति मावः॥भूः॥

वायो युको न्य्रयामि ते मधो न्य्रयं दिविष्ठिषु। आपीह सोमपीतये स्पाही देव नियुत्वता॥३०॥

असुष्ट्युरुमीटाजमीट दृष्टा। हे वायो शुक्र गृह तुमे पान हो। केसासु क्र कि दिविशिषु(द्यो: प्रार्थना करियेहें जिन्हें करि-पन्ना: १) मधु (रस् का अय(सार्भूत) अयोत् यत्तरस में श्वतयह सार्भूत है। किंच है देववायो अञ्चावता रथ करि सोमपान के अर्थ आ केसा है तृ कि य जमानादिकीं करिस्पहरणीयः॥३०॥

वायु रेग्रेगा यज्ञाः साकं गुन्मनसा युज्ञम्।शिकोनि युद्धिः शिवाभिः॥३१॥

है गापञ्यो। वायु कल्याणस्या अन्याओं करि चिन सहित सादर

+ जातिष्टोमेन स्विकामो पनेतेत्युकः।

## रिब अन २७ अप हं वेदार्थ प्रदीयेगिरियरभाष्ये

यज्ञ को चले किसा कि आगे चलने वाला। यज्ञ प्रीत्यज्ञकरित्व होता कल्याण करः॥ ३१॥

वायो ये ते सहस्रिण्ण र्यास्क्रिभ्गाहि। नियुत्वान्से मंपीतये ॥३२॥

हे वायो जे तरे सहस्र मंख्याकाः रथाः हे तिन रथें। करिसीमपान के अर्थ आगमन करि। कैसाई तू कि अश्वायुक्तः † ॥३२॥

> एक्या च द्राभिश्व स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विर्धेषाती चे। तिसाभश्च वहंसे विर्धेषाता च लियु द्विवाय विह ता विस्व व्यवस्था

निष्णुप् अनयः ची पात्राणि मुच्यन्ते। हे स्वभूते निजासमृद्धिर्जगद्रूपा जिसकी सो हे वायो एक दश हो बीस नीति और तीस अश्वाओं कि रिके जे पात्र वहें हे ते पात्र इसयज्ञ में विश्रेषण छोडि। पन्च चका-राः समुख्यार्थाः ॥३३॥

नवं वायत्तरम्ते त्वष्टुजीमात रङ्गुन। अवार्थस्यावणी-

गायती शाद्गित्स्योव्यश्वहष्टा। हे वायो हे त्रहतस्यते (सत्यके पालक) हे त्वष्टुर्जामातः (शादित्यसे जल लेकर वायु गर्भता हे फिरि इष्टि हो ती हे दस कारण वायु शादित्य का जामाता। हे शबुत (शाश्वर्य रूप) तेरे अन्त्रों की शार्थना करते हें ॥३४॥

अ॰ ४॰ अभि ली यर नोनुमो दुग्धा-इव धेनवे:।ईश्रीनम्स्य जगतः खर्रशमीशीनमिन्द्र तस्युषं:॥३१॥ हहतीसतो हहती इयं त्रगायं विसष्ट हुए मिन्द्र देवत्यम् । रयन्तरं ह क्षिणी पक्षे इति श्रुतेः । नान्यो अधिर्योगीयेदित्यधर्योगीनं विहितम्। त्रतः साम्नां योनय ऋचः पह्मने ननेन्द्रः प्रगायो रयन्तरस्य यो निः। हे श्रूर हे इन्द्र हम तुरे श्राभि मुख्यकरि अत्यन्त सुति करते हें। (तन हृष्टान्तः) जैसे अदुग्धा गीएँ वत्माक्षों को सुति करती हैं। केसे तुरे कि जङ्गम के ई प्रान खहेश (आप देखता है वा आदित्य) को स्थावर के प्रभु अर्थात् नियन्तार को ॥३५॥

न लावाँ २॥ अन्यो हिच्यो न पार्थिवो न जातो न जीन ष्यते। अश्वायन्त्री मयवित्रन्द्र वाजिनी ग्रचन्त्रस्वा हवामहे॥ ३६॥

है मधनन्(धनवन्)हे इन्द्र दिवि में हुए छों विधे तेरे सह शा नहीं है इति शेषः श्रीर न हुआ श्रीर न होगा। इस हेतु हम तुमें बुलाते हें वैसे हें हम कि अश्रों को कामयमानाः। हिवर्धुताः। गोकामाः। श्री धीत् गोधोडे वे ॥३६॥

त्वामिद्धि हवामहे साती वाजस्य कार्वः। त्वा छुनेश्वि

म्यायां प्राण्यः प्राण्यः वहतामा योनिः अध्योगीन्स्योत्तेः आद्या हहती द्वितीया सतोहहती हहदुत्तरे पक्षे इति अतेः। हेद्रन्द्र काखः (यज्ञां के करनेवाले)नरः (म्यतिज)हम नुभे वुलाते हें दत् एवार्थे हि निश्चये। किस निमित्त कि अन्न के लाभ निमित्त प्राज्यातिमित्त दिग्विजयिनिमत्त । केसे नुभे कि सातें

श्रुतिस्मृत्युक्ताचार्रतों निषिद्धत्यागियों)के पालक की। तथा श्रश्वप्राप्ति निमिन। त्वा प्रान्दा वृत्ति एद्रार्था॥३०॥

स लं निश्चित्र वजहरूत धृष्णुया मह रतवानी ज्ञादिवः।
गामश्वर्ध र्थ्यमिन्द्र संकिर स्त्रा वार्ज न जिग्युषे॥३६॥
हे चित्र (आश्वर्यकारिन्) हे वजहरूत हे ज्ञादिवान् हे रन्द्र सो तूहमारें गो जोर अश्वरे। केसे अश्व कि रथवहन समर्थ। केसा हे तूकि
आगल्भ्य जोर तेजकरि सूयमानः। केसी कि जेसी जिग्युषे(जीतते)
अश्व वाहसी के अर्थ) अन्त देते हें तैसे हमारे अर्थ हे।।३०॥

कया निश्चन आर्थवद्नी सदाहेधः सखा। कया शचिष्ठ-या हुता॥ ३४॥

तिस्रो गायत्र्य इन्द्रदेवत्या वामदेवहृष्टाः वामदेव्यसाम्त्रो योनिः वाम देव्य मात्मनिति खुतेः अन्त्या पादनित्रुत् सप्ताक्षरित्रपदाः पूर्वः र्वः इन्द्रपदमसुषञ्जनीयम्। इन्द्रः किस कती (अवन तर्पण वा प्रीणनः) करिके हमारा सहाय आभिसुख्येन होताहै। तथा तिस अतिशयवृती पागिष्ठिया करिहमारा स्रवाहोताहै। केसा इन्द्र कि चित्रः विचित्र वाष्ट्र ज्य। सदा वर्धमानः॥३६॥

करली सत्यो मदीनां मर्रिहिष्टो मत्मदन्धेसः। इटा विंद

हे द्च्र अन्य(सोमस्पञ्चन)का कः (अंश) मन कर्ता है। केसा किमद जनक हवियों के मध्य मंहिष्ठ-श्रेष्ठ (अत्यन्तमद्जनक वा अत्यन्तप्र काश्राना वा बढाना। जिस अंश करि मन हो हढों कन का दिधनों की तू चूर्ण करता अर्थात देने को तांदि- तोंदिकर देतांह ॥४०॥ अभी षु एः स्वीनामविता जीरितृ एए म्। श्तं भवास्य तये ॥४१॥

हे इन्द्र तूपालन के अर्थ भनं प्रकार पात (बहुतरूप र्वता)है। कैसा है तू कि मित्रों सुनि कर्न वानों हम ऋति नों का पालिय ता ॥ ४१॥

यज्ञा-यज्ञा वाश्यानयं गिरा-गिरा च दक्से। मन्त्र वयम्मृतं जातवेदसं यियं मित्रं न शंहिंसिषम्॥४३॥ तृचः त्रगायः आग्नेयः तथमा शम्युदृष्टा यज्ञायज्ञियस्य साम्बी योनिः।यज्ञायज्ञियं पुद्धमिति श्रुतेः। द्वे बहत्यो तृतीया सतीबह ती। अनेक यहीं में अन्या-अन्या स्तृति करि के तुमे वा तुम्हारेअ ये अगिन को स्तृति करता हं। कैसे अगिन कि उन्साहिन वा बतव न्त को। अमर्णध्म को। जात हे ज्ञान वा धन जिस से तिसे पीतिज-

नक को। जैसे कोई मित्र को सुति करता है तहत् अग्निको सु

ति कर्ता हूं। अत्र विकर्णव्यत्यः॥४२॥ पाहि नो क्ष्मम् एकेया पास्तुत द्वितीयया। पाहि-गीर्भिसिस्भिर्जी पते पाहि चेत्सभिवसो। गास्ट्रा

भगेद्रष्टा है अग्ने हे अनो के पालक हे वसी (वासियत वा वसुमन्) एक गिरा महग्लक्षण करिके खुतः सन् । हमें रक्षाकरि। श्रीर दूसरी यजुर्लक्षणाः से सुनः सन् हमें रक्षा करि। नीनें। नरुग्यजुः सामले

अह्या ब्रह्मा आवन्ते न-म्यो : निर्नार ब्रामिको

क्षणको सेसु । चारें (क्रम्यजुः सामनि गद्लक्षणको सेसु शाद्य पद्य काव्यदि रूपा चतुर्थी गीः॥४३॥

अर्जी नपात्र सं हिनायमस्मयुर्वाश्रीम ह्व्यर्गतये। भुबहाजेषविता भुवेह्यध्यत ज्ञाता तन्त्राम् ॥४४॥

प्राम्यु हक्षा यजमानें। 'र्यु प्रार्थियते। हैं अध्यों जल के पोत्र अगिन को सो तू तर्पण करि। कों कि यह अगिन हमें द् छा कर ता है अतः हि वियों के दानार्थ संकल्प करते हैं। यतः यह अन्तें में रिक्ष ता हो ता है और प्रार्थ ने सार्या पुत्रादिकों के प्रार्थ के ता होता है। अगिन अन्त प्रार्थ रिक्ष ता वर्ध विता हमें चाहता है अतः हि वर्ष न के अर्थ ति से संकल्प करते हैं "४४"

संवत्मग्रं गिर परिवत्मग्रं शी हावत्मग्रं सी हत्मग्रे गिर व त्मग्रं गिर उपस्ते कल्पन्तामहो एवासे कल्पन्तामधे मासासे कल्पनां मामासे कल्पनामृतवसे कल्पना ७ संवत्मग्रं कल्पताम्। प्रत्या गरेषे में चाच्च प्र च सा रपा मुपण चिहिस् तथा देवत्या द्वित्या द्वित्या दिवत्या स्वत्य स्वत्य दिवत्या दिवत्य स्वत्य स्व

र्ति सर्वे हिनायां चतुर्थो १ नुवाकः ४ र्तिश्री श्रक्त यज्ञिष माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयस्वे हिनायां दीर्घ पारे सम्नवि वे प्रोव्ध्यायः ॥२०॥

अगिन देवत्यं यजुः चित्याग्निमर्शनेविनियोगः। पन्त्र संवत्सर्मयं-युगाध्यक्षं प्राजापितिमिति ज्यो॰ १: १: ज्योतिः प्रास्त्रोक्तिमहो च्यते। हे अगिन तू संबन्सर्हे परिवत्सर्हे इहाबत्सर्हे इहत्सर्हे वत्सर्हे अर्थात् निर्विशेषेण पांच संवत्सरात्मक युग स्पर्हे १। तिस तरे उपसः (प्रातः कालाद्यः कालविशेषाः संगवमध्यान्हादयः) अहोराञ्चाः (दिवसः निशाः) अर्धमामाः (पक्षाः) मासाः (चेत्रादयः) ऋतवः (वसन्ताद्यः) कल्य नाम् अपवयवत्व करि क्षुन्ना होवें। संवत्सरश्च उपलक्षण मेतत् श्रीतः पांची संवत्स गरिक भी कल्यन्ताम्। किंच प्रमन्न के अर्थ समन्व श्रीतः प्रसारयः भाव यह है कि संकीच विकास करि। किंच सुपर्णाकारकः विकास से मुप्णाचित् है। तिसंदवतया वाचा सहितः सन् अद्भिरसः च्वाणाः द्वा ध्वाणाः द्वा ध्वाणाः द्वा ध्वाणाः द्वा ध्वाः (स्थिर) मीद (तिष्ठ ॥४४॥

इति भाष्ये चतुर्थोः नुवाकः ४ श्री वेदाये प्रदीपेन तमाद्रांहं निवार यन पुमार्थाश्चतुरोदेयादीं निवार यनः ५

श्रीमच्छुक्त यजुर्वेदान्तर्गतमाथ्यन्दिनी शारबाध्येतृव्याष्ट्रपादान्वयवि श्वामित्र पुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देवव म्मोन्मज रोक्निरोप्यन्द्र गति गिरिष्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिधरभाष्येखिल प्रकर्णे गति वर्णनोनाम सञ्जविदेशोध्याय:॥२०॥

हिरि: शोम् ओनमोयज्ञपुरुषा य पञ्चात्मकंद्विरूपंच साधनेर्बद्धरूपकम् स्वानंद रायकंक्रणां ब्रह्मरूपपरंस्तुमः २० इन्द्रमिद्धः सोज्ञमणिकोऽध्यायः (प्रजापत्यश्विसर्स्वयदृष्टः)

विकतिः

अ॰ होने यक्तन्समिधेन्द्रिमिड स्पदे नाभी पृथिब्या अधि। दि बो वर्ष्यन्सिध्यतः ओजिष्ठ ऋषिणीसहां वेत्वाज्यस्य होन्येन॥९॥

अंनमोपाज्ञबल्काय गिरित्रसादसंज्ञेन श्रीवेदार्घप्रदीपके वसुनेत्रमिनेश्यायेसा शिष्टःसमीपेतेरू

अयमध्यायः सीत्रामणीसम्बन्धी सीत्रामएयङ्गभूतयोरिन्द्रवायोधस्यो राद्यनपश्चीः त्रयाजानुयाजनेषद्भः ततश्च अजापत्यश्चिसर्खत्याः धौ यस्य ऋषयः। आद्येःनुवाके एका स्थ्रोन्द्रपशोः सम्बन्धिन आत्रीदेवताः समित्तनूनपादित्यादिदेवताकाः प्रयाजानां प्रेषाः होता यक्षत्समिधेन्द्र मिन्याद्यो होता यश्चिद्धमित्यन्ताः क॰११।हलायुथमते सर्वाणि पजू र्देषि १-४६ महीबर्मते आषीचि०१ ४ ६ २१ २२ ३५ ३६ अतिज्ञानी २ प्र-७-४-१२-१५ -१७-१८-२४-४०-४२-४३- ब्रा-ः प्र-४१-४६- द्र - पासरीर ११:१३:२६-२७-३०-३२-३४-विक्तित १६-२३-उ-४६-उ० क्रित १४-अतिया बारी २०-२०-२४-३४-प्रा- ज०२३-०प्र०-जगती २५-०प्तत्यप्टि ३३-ब्रा-ए० ३० ३० ४४ ४४ । ब्रा-गा०४६ अ० + ॥ अथ मन्बार्थः । देव्यो होता समिथा (हिबर्भूत समित्वाष्ट्र करिवा समिथा प्रीदेवत एसहित इन्द्रको यजे। जी इन्द्र नीनें। स्थानें। में दीये हे पहिले इडा(पृथिवी) के पद्य-जनीयप्रदेशभें अग्न्यात्मा करि दी पेहें। दूसरे पृथिवी (अनिरिक्ष ) के नामि।मध्यःविद्युदात्मा करि अधि(जपर में। तीसरे दिव(स्वर्ग) केवर्षि श्व प्रदेश में शाहित्यात्मा करि रीपे है। कैसा कि च पैिएसहामोजि

†पृथिबी शब्दे नानगिकाम् ष्ठ मनुष्यों के अभिभावुकों में अत्यन्त औजित्व एवंविधि इंन्ड्रिआ ज्य की पिये। हे मनुष्य होतः तूभी पिज ॥१॥

> होनो यक्ष्मनूनपातम् तिभिर्केतो र मपेग जितम्। दूर्न्द्र देव थ्यविद्धे पथिभिर्मध्रमन भेने ग्या हेसेन् तेजसा देता ज्यस्य होन्येज ॥ २॥

नराशंस देवता सहित तन्नियात शीर इन्द्र देवता की होता यजे। किन्हें। से कि पथियों (जाते हें स्वर्ग की यजमान जिन्हों से तिन हिवयों) किर्। के सी शीं कि कितयों (ति किर्ता हैं तिन्हों) तथा मधुमन माशों से। केसे इन्द्र कि प्रविशेष की निनेवांल किसी से भी न पराभूत स्वविद्र स्वर्ग की जानते वा अपनों की जानते वा स्वर्ग में विद्यमान की। केसे नराशंस कि तेजिस किर् युक्त। एवं हो देवता शीं युक्त दन्द आज्य पिए। शों वें पूर्व वत्। अत तन्त्न पान्त प्रास्ति केता वित्य भय बानयं प्र पाज । ॥ २॥

होता यक्षिरिन्द्रमीडितमाजुह्वानममर्त्यम्।
देवो देवेः सवीर्यो वजहस्तः पुरंद्रो वेत्वाज्यस्य होनर्यज्ञास्य

होता च्डाओं (प्रयाज देवताओं) सहित इन्द्रको यर्जे। केसे इन्द्र कि ई-डित (क्टिलिजें किरिस्तुत) आजुह्वान (यजमानं किर आह्रयमान वा दे-वताओं को आह्वयन्त) अमरण थर्म को। ऐसा इन्द्र देव आन्य विधे के सा देव कि स्वीर्य (समान वीर्य जिस का वोह अर्थात् सब देवता ओं मेंजि तना वीर्य वोह अकेले इन्द्र में। वजहस्त। युरंहर (प्राचुओं के नगरें। को हाता। उक्तमन्यत्। ३।।

होती यक्षद्विर्धिन्द्रे निषद्वरं हेषभं नर्यापसम्।वसुभी रुद्रे गिहित्ये: स्युग्मिविहिंगसंद्दे त्वाज्यस्य होत्यर्जाण्यः बहिं प्रयाज हेवतापर स्थित इन्द्रको होता यजे केसे इन्द्र कि उपवेष्टाओं में श्रेष्ठ वर्षितार नरें।(यजमानें) के अर्थ हितकारि। सो इन्द्र वसुओं रुद्रें। आदित्यों तीनों सवन देवों सहित बहिं पर भले प्रकार वेढे और आज्य पिये। केसे वसुआदिकों कि स्युक्(समान योगें) सहित। ४॥

होता यक्ष होजो न बीर्युर्ड सहो द्वार इन्द्रे मवर्धयन्। सुत्रापण अस्मिन्यके विश्वयन्तामृतावधो द्वार इन्द्रेग्य मीरुषे व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यजं॥४॥

जेहार: प्रयाज हेवा: इन्द्र में खोज(इन्द्रियबल) वीर्य(प्रारी रवल) खो। रसह (मनोवल) बटा ते द्वार तिन हारों को होना पंजे। खेर ते हार इन्द्र के खर्थ विवृता ही खोर इसयज्ञ में आज्य पियें। केसी हार: कि सुखेन प्रक्रष्ठ गमन जिन्हों में। चटत (यज्ञ) को बटा ते। केसे इन्द्र कि सींचने वाले के अर्थ ॥५॥

होता यक्षदुषे इन्द्रस्य घेन् सुदुधे मातरा मही। स बातरो न तेजसा बत्सिन्द्रमवर्धना बीतामाज्यस्य होत्यंज ॥६॥

होता नकोषे । पर्जे शोरते तेजकरिइन्द्र को वटा वें शोर आज्य पियें तत्र हशानाः सवातरो न (समान हें बाता व व डे जिन्हें) के ते एक शिख के गोर्ट वत्सको जैसे बढाती हैं तैसे इन्द्र को वटा वें के सी नक्तोषे कि धेन्(प्रीणियचेंगे। दुग्ध को पूर्यक्ये। मात्वत्यालिके। महत्यो। १

होता यक्षद्देव्या होतारा भिवजा सरवाया हविषेन्द्रे भिष ज्यतः। कवी देवी प्रचेतसाविन्द्रीय धत्त इन्द्रियं वीता माज्यस्य होत्र र्यज्ञा

देव्यो होतारो (अयंचारिन रसी च मध्यमः) तिन्हे होता यजे श्रीर जे हिव करि इन्द्र की चिकित्सतः। इन्द्र के अर्थ वीर्य की थारण क एते हैं। कैसे कि चिकित्सा कुश्ली अन्योन्यं स्नेहवन्तो। क्रान्तद श्रीनो। ही प्यमानी। प्रक्रष्टज्ञान जिन्हें का तो॥ ७॥

> होता यसिन्हों देवीर्न भेषजं वयस्तिथातवो प्रमुद्धा सर्वती भारती मही । इन्द्रेपत्नीर्ह विष्मतीर्व्यन्ताज्ये स्य होतर्यजं ॥ ए॥

भेषजरूपा जे तीनों लोक तिन्हें और इंडा सरस्वती भारती तीनों है वी श्री को होता यजे और ते आज्य का पियं। के से हे तीनों कि अधिन वायु सूर्य तीनों धर्तार हैं जिन्हें। के। अपस्वनः (कर्मवनः श्रीते। एए वातवर्षादि जिन्हें। के कर्म हैं। के सी हैं तीनों कि महत्वः इन्द्रिकी पत्नी एँ (पालियच्यः। हिवष्मती एँ॥ ए॥

होता यक्षत्वष्ठार्मिन्द्रं देवं भिषजेर्द मुयजे घृतिष्ठिय म् । पुरुक्तपेर्दे मुरेतमं मधोन्मिन्द्रीय त्वष्टा द्धि दि न्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होत्र्यज्ञाक्ष

होतालष्टा प्रयाज देवता की यजे। केसे लष्टाकि इन्द्र(प्रभु) देव (हाता

र्) भिष्ण (ऐगनिवर्तक) साधु यष्ट्रव्य की घृत करि के प्रोमा हैं जि सकी तिसे पुरुरूप (वहत हैं रूप जिस के तिसे। प्रोमन है रेन (बीपे) जिस का तिसे। मधवन्त (धनवन्त) को शोर सो लष्टा द्न्द्र के अर्थवीयें कोधारण करते सन् आज्य पिये॥४॥

होतो यक्ष इन्स्यति ६ प्रामिता र ६ प्रातके तुं धियो जोष्टारे मिन्द्रियम्। मधी सम्जन्ययिभिः सुगेभिः खदीति यक्तं मधुना घृतेन बेलाज्यस्य होत् र्यज ॥१०॥

होता वनस्पति प्रयान देवता की यंजे। केसे वनस्पति कि उल् खलादिक प किर हिवयों के संस्कृती। प्रात्त तु(बहुक्सी) बुद्धि के सेवितार इन्द्रि य (श्रात्मा के हित वा वीर्य रूप) की। वोह वनस्पति मधु स्वादु घृत किर यज्ञ को संमुक्षयन्सन् सुगमन मांगी से मधु (खादु) घृत किर यज्ञ की देवता श्रीं पृति प्राप्त किरे शाज्य की पिये॥१०॥

होती यक्षितन्द्रश्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाही स्वोक नाथ्यं स्वाहा स्वाहो इतीनाथ्यस्य ह्रियस्कीनाम् ।सहो देवा अञ्चिपा जुषाणा इन्द्र आज्यस्य च्यन्तु होत्
र्यन्॥११॥

होता द्रन्द्र को यजे। खाहाकार करि आज्य के देवताओं को यजे। खा हाका॰ मेद के देव॰। खाहाका॰ कोकों (सोमविन्दुओं) के देव॰। खाहा खाहा कृतीः प्रयाजदेव॰। खाहा॰ हच्यस्कीओं (ह्रव्य सम्बन्धि सुवच नों) के देव॰। खाहाकार करि आज्यपा देवाः प्रीयमाणा होते और द्र न्द्र आज्य की पियं॥१९॥ श्र०२ हेवं बहिरिन्द्रेहं सुदेवं देवेबीरवन्सीण वेद्यामवर्थयन। वस्ती हेतं प्राक्ती भृतिहं राया बहिष्या तो ग्लेगा द्वसुवने वसुधेयस्य वेतु पर्ना ॥१२॥

एकादश एन्द्रपशोः सम्बन्धिन एवानुयान प्रेषाः। देवता वहि एदयः
॥मेंत्रावरुण कहिता है। वहिः संज्ञानु याज देवता इन्द्र की बढाता है
केसा वहिः कि शोभना देवा मरु एदयः जहां वोह। तथा देवों (दाताओं किसा वहिः कि शोभना देवा मरु एदयः जहां वोह। तथा देवों (दाताओं किसा वहिः कि शोभना देवा मरु एदयः जहां वोह। तथा देवों (दाताओं किसा वहिः) कि किसा प्रमु हिष्मतः (दिन) में हुम्त (प्रकर्षण धृत। जो बहिः हविलिक्षण धन किर् विहिष्मतः (वहिंदित। वसा (दिन) में हुम्त (प्रकर्षण धन किर् विहिष्मतः (वहिंदित। वसा (वहिंदित। वहिंदित। वहिंदित। वसा (वहिंदित। वसा (वहिंदित। वसा (वहिंदित। वसा (वहिंदित। वसा (वहिंदित। वसा (वहिंदित। वहिंदाताओं वहिंदित। वसा (वहिंदित। वसा (वहिंदाताओं वहिंदाताओं वहिंदाताचाताचाताचाताचाताचाचाताचाताचाचाच

देवीद्वीर इन्द्रे हं संयोते वीड्वीर्यामन्त्रवर्धयन्। आ व त्सेन तर्रणेन कुमारेण च मीवतापावीण हैं रेणु कैकार नुन्दन्ता वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यर्जण्यः

यत्त गृह द्वारा विद्या देवता: ।याम (नियत हो ते हें मृत्विज जहाँ किमी) में जे बारा देविएं इन्द्र को बढाती हुई। के सी द्वारः कि संघात देहली कपा ट द्वार शारवारी लाम मूहे सित हटा हैं (संघात विना द्वार हट नहीं हो ता। ते द्वार रेणु क काट (रेणु ओं किर क काट कुत्सित कूप) को नियत करें। किमित्यती विशेषणे। के से कूप कि वत्स (गोपुन्न) तरुण और कुमार करि श्वामि मुखेन अर्वाण (जाते हैं जहां तिस) को। के से गोपु

व कि मीवता (हिंसाशील किर्। हिंसाशील (चव्चल) उच्चलन वास-श्रीर कुमार जहां गिरते हैं तिस कूप को रोकें- उपलक्षण मेतन आश्रा-य यह है कि यज्ञ प्रजा के विद्यकारी कूपा हिकों की मार्ग से निवर्तक रै। श्रीर ते आज्य पियें ।१३॥

वेवी ज्वासानकेन्द्रे युक्ते प्रयान्यह्वेताम्। देवीविष्रः प्रा पासिष्टाध्यं सुप्रीते सुधितं वसुवने वसुधेयस्य वीतां य-जे॥१४।।

अहो ग्राधिषाची देवी(देवी)यज्ञ में प्रवर्तमाने सित इन्द्र की बुला तीहुई। सीर जे देव सम्बन्धिनी प्रजा(वसवी रुद्र। आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्यादिकों)को चलाती हुई। सीर ते पिये केसी हैं कि सुप्रीते (अ तितुष्टे) सुधिते(सुतग्ं हिते॥१४॥

देवी जोष्ट्री वस्थिती देविमन्द्रमवर्धताम्। अपीव्यन्या घा देवाथंस्यान्याः वंक्षद्वसु वार्याणि यजमानायशि क्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यजगर्थः।

त्रीति युक्ते देखी वसुधिती धनका घारण जिन्हें से ते द्यावा पृथिखी अहो राचे वा-सत्यं च समाचिति कात्यकाः निरु १००४ १० ते इन्द्र देवता को वदाती हुई। तिन्हें के मध्य अन्या (एका) अघी (पापी) और है वी (ही भी ग्यो) को दूरि करती। दूसरी वार्थी (वरणीय भी गयो। भनी को प्राप्त करती। के सी हैं ते कि शिक्षिते (विदित्त वेदो । तत्वक्ते। तेपीयें ॥ १३॥ देवी कर्जी हुनी दुघे सुदु ये पय सेन्द्र मवर्धता म्। द्यम् जैमन्या बेसत्स ग्रिष्ठ संपीत मन्या नवेन पूर्व द्यमान

युराणेन नव्मधीनामुर्ज मूर्जाहेतीः क्रजियेमाने वसु वायी िया यर्जमानाय शिक्षिते वसुवने बसुधियस्य वीतां यर्ज ॥ १६॥ अधमान मन्त्रोक्षो हे वना विकल्पः । दे व्यो पूर्व भेषोक्ते दुग्ध करिर्ज्यको बताती होई । केसी हे कि कर्जाह ती बलयक्ता आह्वान जिन्हों का ते ग्रुप्धे (होग्ध्यो ) सुद्धे (साधुदोह ने । तिन्हों के मध्य एका अन्त और द्थ्यादि यजमान के अर्थ प्राप्त करती है । दूसरी सम्भि (समान भोजना और सपीति (युन्नादि सहित पान भोजना)को वह ती है । जे दे वियं नये अन्त करि पुराने अन्त्रको पुराने अन्त्र करि नये अन्त्र को यजमान के धारण करती हों। केसी हो कि द्यमान (उक्षन्त्रयो वा हापयन्यो। क्षिक्षिते। केशियं ॥ १६॥ विर्यं ॥ विर्यं ॥

करती हुई। केसी हं कि स्यमान (जक्षन्यों वा हुपयन्यो। क्षिक्षिते। केषियं ॥१६॥

देवा देवा होतारा देविमन्द्र मवर्धताम्। हुनायप्रशंसावा
भीष्ट्री वसु वार्याणि यनमानाय शिक्षितो वसुवने वसुधेयस्य वीता यन॥१०॥

राकः पार्थिवीशीनः अन्यो मध्यमः। देवी देव्यी होतारी दन्द्रदेवकी ब

एकः पार्थिनोशीनः अन्यो मध्यमः। देवो देव्यो होतारी दृन्द्रदेवको ब ढाते हुए श्रीर यजमान के अर्थ वीर्यो वसुर्खा की आहरण करते हुए। केसे कि हताध्यांसी (पापनिवर्तकी। तो पिर्यं॥१९॥

देवीसिस्तिस्ति देवीः पतिमिन्द्रमवर्षयन्। अस्पृक्षद्वारतीति वर्षे रुद्रेर्यज्ञ र्षे सरस्वतीडा वसुमती गृहान्वसुवने व मुधेयस्य व्यन्तु यजे॥१५

तीनों देवीयें पालक द्न्स्को चंटाती हुई। ताएबाह् भारती(भरत-रविति-

सकी कंक्ति। स्वर्गको स्पर्धकर्ती है। सरस्वती रुद्रों युता यज्ञको स्पर्धकर् ती। वसुयुता इडागृहों (सूलोक) को स्पर्ध कर्ती है। ते पियें ॥१०॥

देव र्न्हें। नराशि संदि वर्ष्य सिंबन्धुरें। देविमन्द्रमव-धैयन्। शांतने शितिषृष्ठानामाहितः सहस्रिण प्रवर्तने मि वावरुणेदेख होत्रमहितो रहस्पित सोत्रमुखिना स्रियं वसुवने वसुधैयस्य वेतु यर्ज ॥१४॥

नग्रंम(यज्ञदेव)इन्द्रदेव को बढाताहुआ। केसा नग्रंस कि ऐ वर्ष वान्। विवस्त्य(तीनें। घएसद हविधीन आग्नी भ्र जिसके वीह। विवन्धुर् (अरुग्यजुः सामलक्षण तीनें। वन्धन जिसके। वोह नग्रंस शिति (प्रा-म)पृष्ठों गोशें। के प्रत किर आहितः सन् गोसह सकिर प्रवर्ते हैं। मित्राव-रुण इस नग्रं प्रस के हो रकर्म में पोग्य होते हें बहस्पति औद्गात को आ विनो इसके आध्येव को पोग्य होते हैं। वोह पिये। १६॥

देवो देवे वेनस्पति हिर्णयपणे मधुपाखः सुपिप्यलो देव मिन्द्रमवर्धयतः दिव्मग्रेणास्यक्ष्तदान्ति द्वं पृथिवी महर्षे ही हसुवने वसुधं यस्य वेतु यने॥२०॥

यूप उच्यते वनस्पतिर्देवः देवीं सहित इन्द्र की वढाता हुआ। कैसा किहिर एयमयहें पत्ते जिसके। रसवती आरवा जिसकी। श्रीमन फल जिसके। जी बनस्पति अय(दुकसी) किर स्वर्ग को स्पर्श करता है अन्तरिक्ष की मध्य किर इति शेषः सर्वतः स्पर्श करता पृथिषी की जमर किर इति शेषः हट करता। सी पिथे॥२०॥

देवं बहिवीरिनीनां देविमन्द्रेमवर्धयत्। खास्यमिन्द्रे

(\*)

णासन्त्रमन्या ब्हीधं व्यम्यभू इसुवने वसुधेपस्य वेतु यजे॥३९॥

बर्हि (अनुयाज देव)र्न्द्रेवको वढाता हुआ अन्य बर्हिओं की अमिहोताहैके ह पिये। कैसा बर्हि कि बारितीयों (औष धीओं) के मध्य में देव (दीयम नश्रेष्ठ) म्वासस्य (सुख शासन करि एहां स्थित होते हें बोह। रून्द्र करि आश्रित ॥२१॥

देवीं न्यानिः सिष्ठक हेवमिन्द्रं मवर्षेयत्। सिष्ठं कुर्वन निस्वष्टकतिवष्टम् व बरोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥२२॥

सिष्टकदेवः अग्निः वृन्द्रदेवको वदा ता द्वाता वीह हमारा सिष्ट (साध्र इष्ट) करें और पिये। केसा कि स्विष्ट करते सन् स्विष्टकत्नाम पो भन र्षु को करूंगा यह तिस का अधिकार्हे ॥२१॥

> अग्निम् होतार्महणीतायं यजमानः पचन्यक्तीःप चन्युरो डाप् वध्निन्द्रीय हार्गम् ।स्प्स्या अब देवो वनस्पतिर्भवदिन्द्रीय झागैन। अयुनं मेद्सः प्रति प चतार्यभीद्वीव्धत्युरोडात्रीन। त्वामद्यः ऋषे ॥२३॥+

तामद्य अयं प्रतीकः उभयवापि । ऐन्द्रपश्च सम्बन्धी स्कावाकंप्रेष लामद्यान्तरषे इत्ययं मन्त्र उभयत्रापि ऐन्द्रानुवाके वायोधसानु वाके च प्रतीकीक्षेः आदिमानेरणेकः सकतो नेषः। व्यार्व्यातः प्रेष: ३१. ५४- ६१.॥३३॥

अ ३ होता यसत्समिधानं महद्यशः सुसमिसं वरेण्यमिनिम

<sup>†</sup> ण-माअवास्-ना द्वाला-वे विवास्

न्द्रं वयोधसम्। गायत्रीं छन्दे द्न्द्रियं त्र्यविं गां वयो दथहेत्वाज्यस्य होतर्यज्ञं ॥२४॥

एकाद्श वायोधसे पशें। प्रयाज प्रेषाः समित्तन्त्पाताद्याप्रीदेवताः। देखो होता अगिन को शें।र वयोधाद्न्द्रशायुके दातार वाधारयितार) को यजें। केसे अगिन कि दीप्यमान ।वडे यशकरिदी प्र।वरणीय को ।क्या करता पजें कि गायनी छन्द नीर्य एकवर्ष हो महीने की गो और आयुखा-पन करता दन्द्र में इति शेषः। प्रयाज देवता दन्द्र युता आज्य को पियें। हे मनुष्य होतः त् भी यजि।एव मग्रेश्यावश्या

होता यक्षतन्त्रनपातमुद्धिहं यं गर्भमिदितिर्धे श्रिष्मि-न्द्रं वयोधसम् । उष्णिहं इन्द्रं इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो द्धहेत्वाज्यस्य होत्येज ॥२५॥

होता तनूनपान प्रयाज देवता को और क्योधा द्न्द्र को यंजे अदिति ने जिसे गर्भ में धारण किया अर्थात् तिस द्न्द्र को। केंसे तनूनपात को कि उद्गिद (यन्त फलें। के उद्गेनार। पविन को। क्या करता कि उिण-क् इन्द्र वीर्य दो वर्ष की गो और आयु द्न्द्र में स्थापन करता॥ २५॥ होता यक्षदी डेन्ये मी द्वितं वृत्र हमें मिर्डा भिरी ड्या ठें

सहः सोम्मिन्द्रं वयोधसम्। अनुष्टुमं इन्दं इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयो दध्देत्वाज्यस्यस्य होतर्यज्ञ ॥२६॥

होता रडाओं प्रयाज देवताओं सहित वयो १। केसे इन्द्र कि ईडेन्य (सु तियोग्य) को। ईडित (ऋषियों किर स्तुत। अत्यन्त स्वहा। ईडा (सवैंकि रिस्तुत्यः। सहः सोंम (बलकिर सोमवदाल्हा दक्को। का करता कि अ नुष्टुप् छन्द इन्द्रिय दोवर्ष छै महीने की गी और वय इन्द्र में स्थापन करता ॥२६॥

होता यक्षत्सुबहिषं पूष्एवन्तममत्ये र्वं सीदनं बहि वि प्रियेश्मतेन्द्रं वयोधसम् । हहती छन्दं इन्द्रियं विक्सं गां वयो दशहेताज्यस्य होतर्यजे॥ २०॥

होता वयो । के से की कि शोभन वहिं। प्रयाज देवता जिस के तिसे पू षणयुक्त । अमरण थमी। प्रिय अनश्वर बहिं पर बेठे को। का। कि ह इती छन्द इन्द्रिय तीनि वर्ष की गी (क) हषभ) और आयु इन्द्रमें स्वापन करता॥ २०॥

होता यक्षद्याचे स्ताः सुत्रायणा कृतात्वधो हारी देवी-हिर्ण्यथी कृ ह्याण मिन्द्रं वयोधसम् । पङ्किः हन्दं इहे-न्द्रियं तुर्यवाहं गां वयो दश्ह्यान्वाज्यस्य होत्र्यक्षाः

होता दारे देवी: अपेर बुह्मा (परिवृत) वयो शंके सी द्वारः कि गमनाव काषा विद्यमान हैं जिन्हें में। अत एव शोभन प्रकर्ष करि गमनहैं जिन्हें। में। सत्य की वढ़ाने वाली।हिरएमपी हढा:। क्या कि पड़ित बन्द इन्द्रिय तीनि वर्ष छेमहीने की गो शोर वय दूस इन्द्र में स्थाप नकरता॥२०॥

होता यसत्सुपेशसा सुशिल्पे हहती उन्मे नक्तोबासा न देशी विश्वमिन्द्रे वयोधसम्। विश्वमं छन्दे दहेन्द्रियं पष्टवाहं गां वयो दध द्वीतामाज्यस्य हो त्येन ॥ १६॥

होता दोनों नक्कोषा (एविओर एविके अपर्माग) श्रीर्सर्धात्मक वयो गैक्स मों की नक्तोषसी कि शोभन हैं स्पिजन्हें। के। सुप्रात्ये (यद्धे प्रति स्पंतिक ल्यमितिश्रुते । शोभन शिल्य जिन्हें। केते अन्योन्य प्रतिरूपे। बहत्यो। द्री हि नीये। क्या श्वे निष्टु प् इन्द्र दन्द्रिय चारि वर्ष की गी शीर क्य इन्द्र में 💺 स्थान तेपियं॥३४॥

होता यहात्यचेतसा देवाना मुनमं यशो होतारा है का क्वी स्युजेन्द्रं वयोधसम्। जगतीं छन्द् इन्द्रियमनङ्ग हं गां वयो दर्ध द्वीतामाज्यस्य होतर्घर्ज ॥३०॥

होता देखो होतारी । शीर वया शकेसे होतारी कोणके प्रचेतसी (प्रक्रष्ट ज्ञान जिन्हें। का निन्हें। देवाना मुत्त मं यश्रः (यंजी कतदेव यश्रो रूपो। क वी(क्वान्तर्शनो। समानयोगो।क्या॰ जगती छन्द दुन्द्रिय शकस्त्रमी वृषः श्रीर क्य इन्द्र में स्था । तीपियें ॥३०॥

होता यक्तयेषास्वती सिक्तो देवीहिर्णययी भीरती हेस्ती मेहीः पतिमिन्द्रे वयोधसम्। विएजं बन्दं इहिन्द्रयं धेनुं गा न बयो द्ध यन्त्राज्यस्य होत्येज ॥३१॥

होता नीनों देवियों श्रीर पालक वयो । केसी नीनों कि रूप समृद्धा हिरएप लकुत देहा । वहतीः (प्रभाव करि। महती रतेज कारे आदित्येन्द्राम्नि स म्बन्धात्। किनतीनों कि दूडा सरस्वती मारती । क्या । विराज छन्द्र दृन्द्रि य धेख (होग्ध्रीगा) सेर वय इन्द्र में स्थान इन्द्र सहिता तापियें।। ३१॥ होता यसनसुरेतसं लष्टारं पुष्टिवर्धनिरेस्त्पाणि विश्वतं प्रथमपृष्टिमिन्द्रं वयोथसम्। द्विपदं छन्दं इन्द्रियमुक्षाणं

# गां न वयो द्धकेत्वाज्यस्य होत्र्यंज्याद्र्या

होता लष्टा अपेरवयो शकेंसे लष्टा कि शोभन रेत जिसका जगदुत्पाद कलाम्। पुत्रादि पुष्टिके वर्धयिनार्। पृथक् (नानाजातियों में) रूपों शीर् पुष्टिको धारण कराने को। क्या शिदपद छन्द दुन्द्रिय रेतः से कक्षम राष्ट्र जीर वस्रून इन्ह्र सहित तथा पिये ॥३२॥

होता यश्च इनस्पति ई शिमतार्र शानक्रंतु ई हिर्एयप र्णमुक्यिन हैं रशनां विभ्नेतं विशे भगमिन्द्रे वयोधस म्। ककुमं इन्दे इहेन्द्रियं वृष्णं वेहतं गां वयो स्धहेता ज्यस्य होतर्यज्ञ ॥ ३३॥

होता वन स्पति शोर् वयो विसे ननस्पति कि हवियों के संस्कर्ता। बहुक र्मा।हिरएम्ग एनें।वाले। उक्थिन (प्रास्त्रवाले वा यज्ञवन्त। रज्जु कीयार एकर्ते 🖰 कान्ता भजनीय। क्या॰ कि ककुपू छन्च इन्द्रिय वन्थ्या श्री

णकरते । काना भननीय। क्या॰ कि ककुप छन्च इन्द्रिय वन्ध्या श्री र गर्भोपधानिनी गो और वय इ॰ इन्द्र सहित वनस्पति पिये ॥३३॥ होता यक्षत्साहो कृतीर्गिनं गृहपतिं पृथ्यवर्रणं भेषुनं कृषि क्षत्रिमन्द्रे वयो धर्मम्। अति छन्द्रमं छन्द्र इन्द्रियं बहु हेषुभं गां वयो दश्रधन्ता ज्यस्य होत्र्यं न ॥३४॥ होता स्वाहा कृतीः अयाज देवता ओं और इन्द्रको यजे। केसे इन्द्रिक्ष क्षित्र (आगे में गन्तार) पृथक् (अत्येक) यज्ञों में गृह के पालक। वरुण

अधिक्रिलें करि वर्णीय।रोगनाशक।क्रान्तदर्शन।प्रहार् से जातार् वयोधा (आयुके दोनार। क्या॰ कि अति छन्द के छन्द इन्दिय (बीर्य) वडे पुष्ट गी जीर् वय इन्द्र में स्थापन करता। इन्द्र सहिताः स्वाहा-

क्रतयः देवाः आज्य पियं। हे मनुष्यहोतः त्यमपि यज् ॥३४॥

अ०४० देवं बहिंवं योधसं देविमन्द्रे मवर्धयत्। गायत्रा छन्देते न्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो दर्ध हमुवने वसुधेयस्य वेतु यजे ॥३५॥ वयोधसे पणावं वेका द्रणानु याजानां प्रेषाः वहिंगि दिवे वताः। वहिंदेव वयोधाद् न्द्रदेवता को वटाता हुआ। केसा बहि कि गायत्री छन्द करिके च स्त द्निय और वय इन्द्रमें स्थापन करता। वोह वसुवनन और वसुधान के अर्थ आज्यपिये। हे मनुष्य होतः तूभी यजि। एव मग्रेगिय व्यार्व्य-यम्॥३५॥

देवी हो गे वयो थस हं अचिमिन्द्रमवर्धयन् । अधि। -हा छन्देसेन्द्रियं प्राणिमन्द्रे वयो दर्धहसुवने वसुधेयं -स्य व्यन्तु यजा ॥ ३६॥

हारो देवियं वयोधा पवित्र इन्द्र । उष्णिक् छन्द्रकरि प्राणेन्द्रिय । १६ विविधं वयोधमं देवी देव मवर्धता म्। अनुषुभा छन्द्रसन्द्रियं बल्मिन्द्रे वयो दर्यह्रमुक्त ने वसुधेयस्य वीता पर्ज ॥ १९॥

उषासानको देविये दीप्यमाना वयोधादीप्यमान इन्द्र•। अनुषुपू छन्द करिबल इन्द्रिय॰ एकं देवी देवं प्राब्दें। दीप्तिवाचको अन्योसु-खाचको ॥३७॥

> देवी जोष्ट्री वसुधिती देविमन्द्रे वयोशसं देवी देवमे वर्धताम्। रहत्या इन्द्रेसेन्द्रियथं श्रोत्रमिन्द्रे वयो रघेड सुवने वसुधेयस्य वीतां यजे॥३०॥

दीष्यमाने देखें। (अनुयाज देवते) जोष्ट्रियं दीप्तवयोधा इन्द्र शहहती छन्द करिश्रोत्रेन्द्रिय गाउँ ॥

देवी कि जोहती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रे वयो थर्स देवी देव मवर्धताम्। प्रक्तिया छन्दे सेन्द्रिय देशुक्तिमन्द्रे वयो दर्ध हसुवने वसुधेयस्य वीतां यजे ॥३४॥

जर्जाह्वान्यो देखी (दात्री) पयकिर दीप्तवयो अकेसी कि दुधे सुरुषे । प द्विक्टन्दकरि सुकेन्द्रियका ३४॥

देवा देव्या होतारा देविमन्द्रं वयोधसं देवे। देव मवर्धता म्। त्रिष्ठभा छन्दं सेन्द्रियं त्विषिमिन्द्रे वयो दर्ध हसुवने वसुधेयस्य वीतां यजे ॥४०॥

देंच्यो देवो (दीव्री) देव सम्बन्धिमी होतारी दीव्रवयो शिवषु प्रह्म्दक रिकानि इन्द्रिय गाँ४ गा

देवी सिस्तिस्ति हेवी वियोधसं पितिसिन्द्रे मवर्धयन्। जगत्या इन्देसेन्द्रिय हें श्रृष्टि सिन्द्रे वयो दर्धह सुवने व-सुधे पस्य व्यन्तु यर्ज ॥४१॥

तीनों देवियें मारतीडासरखत्यः वयोधा पति दुन्द्रको शजगतीछन्द करि बल दुन्द्रिय । अभ्यास आद्रार्धः ॥४१॥

देवी नगुप्रहिंसी देविमन्द्रे वयोधसे देवी देवमवर्धय त्। विगजा इन्देसेन्द्रियर्ह स्प्रामन्द्रे वयो दर्धहसुबने वसुधेपस्य वेतुयर्ज॥२४॥

दाना नग् शंसो हैव दी प्र वयों धा इन्द्र देव शवि राज छन्द करि स्पन्

#### न्त्रिय•॥४३॥

देवा वनस्पति देविमन्द्रं वयोधसं देवो देवमेवर्धयतः हिपदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्द्रे वयो दर्धहसुवने वसुधयस्य वेतु यजे॥४३॥

दाना वनस्पतिर्देव द्योतन क्योधा इन्द्रदेव । द्विपदा छन्द करि भगेन्द्रियं गा४३॥

देवं बहिवीरितीनां देविमन्द्रं वयोधसं देवं देवमवर्ध यत्। ककुभा छन्देसेन्द्रियं यश इन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यन ॥४४॥

वारितीयों केमध्यदी स्रिष्ठ) बिहिं देव दीप्यमान वयोधा इन्द्रदेव। ककप् छन्द करि यशोरूप इन्द्रिय-॥४४॥

> देवोग्अगिनः स्विष्टकहेविमिन्द्रे वयो धर्म देवो हेवमेव ध्यत्। अतिस्नन्दसा स्नद्देमेन्द्रियं स्नद्रमिन्द्रे वयो दर्ध इसुवने वसुधेयस्य वेतु यर्ज ॥४५॥

हाता सिष्ठ कत् अगिनः वेव(दीप्त)वयोधा द्रन्द्र वेव ०। अति छन्दछन्द करि कत् सेवाणरूप दुन्द्रिय ०॥४१॥

> ऋगिनमद्य होतारमहणीतायं यनमानः पचन्यक्तीः पचन्युरे डाप्री ब्रक्षित्रच्याय वयोधसे छार्गम् ।सूपस्या अद्य देवो वनस्पतिरभवृदिन्द्राय वयोधसे छारोनः। अद्यनं मेद्रतः प्रति पचनायं भीद्रवी हृधत्युरे डाप्रीनः। त्वाम्य । वर्षे ॥४६॥

इतिसई हिनायां चनुर्यो न्तुवाकः ध चूतिश्री युक्त यजुषिमाध्यन्दिन प्राखीयायावाजसनेयस हिंहितायां दी घेपारे म्हावि हें प्रोक्थ्यायः ॥३६॥

वायोधसपञ्च सम्बन्धि स्कवाकं त्रेषः। व्याख्यातः काएड ०२३:। इन्द्रा य वयोधसे द्रतिविद्रोषः॥४६॥

इतिगिरिधर्भाष्यचतुर्धीः नुवाकः ४ श्रीवेदार्थप्रदीपेन नमी हा देनिवार्यन् पुमार्थात्रवरोदेयाद्यज्ञदेवःसनातनः २०

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तरीतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतव्याघ्रपादान्वयवि-मामित्रपुर्धिपश्रीमज्जयिकशोर्देव वर्मात्मजरी विम्णयनुपतिगिरि प्रसादेन र्चिते श्री बेदार्थ प्रदीपे गिरिधरभाष्ये सोत्रामणि सम्बन्धि प याजानुयाजपेषनिस्पणं नामाष्टाविर्हेशोग्थ्यायः॥२०॥

हरि! भीम् जेंनमायज्ञ पुरुषाय पञ्चात्मकं हिरुपंच साधने बहुरूपकम् खानंदरायकं कृषां ब्रह्मरूपं परंसुमः १६ समिद्धो श्रा जानाश्वमेथिको भ्यायः (अजापित्दृष्टः) समिद्रोग्यु सन्हदरं मतीना घृतमंने मधुम्तिन्त 3th 0 6. मानः। वाजी वहन्वाजिनं जानवेदो देवानं विश्व त्रि यमा स्थर्यम् ॥१॥

### त्रांनमायाज्ञवल्याय गिरित्रसाद्संज्ञेन श्रीवेदार्ध प्रदीपके । यहनेवयुते श्थाये ह्यपिष्टः समीयेते १५

शास्त्रमिश्वकेश्व्यायः नतेशस्य प्रजापतिक्रिषिः। शास्य एकाद्याविष्टु सः शाद्यीसंज्ञा श्रम्बल्तनयो वामदेवपुत्रेण इहदुक्येन ससुद्रपुत्रे एष्ट्रिक्न वा दृष्टाः समित्तन्नपादिङादि देवताकाः। हे श्राने हेजान कि वेद तू देवताश्रों के सहस्थान प्रति वियमाविक्ष (देवनाश्रों को तृष्ट्रक हि ति वेदाः मतीश्रों (बुद्धिश्रों) के हदर् (उदर्गमें) कीव्यक्ति कि तत्ता श्रम्योत् बुद्धिरहस्य को प्रकाशकर्ता। खादुपृतको देवताश्रों है में सींचता। वाजी (चलनवान्। वाजिन (हिव) वहन् (देवनाश्रोंको प्रक्ष करते सन् त्रकिर। १॥

घृतेना जन्तं पयो देवयानी न्युजानन्वाज्ययेतु देवान्। अन्तु त्वा सप्ते प्रदिशः सचन्ताथः स्वथामस्मे यजमा नाय धेहि॥२॥

अश्वदेवताओं को प्राप्तकरे। कैसा कि घृतकि देवताओं के मार्गा (ह वियों 1) की खांजता। प्रजानन् (देवताओं का हित्हें यहजानता। एवं प्र रोक्समुक्ता प्रत्यक्षमाह। हे सन्ने (अश्व) दिगाश्रय भूत तुरे सेवनकरें। किंच इस प्रजमान के अर्थ सन्न दे। अत्र घृत प्रव्हस्तन् पाहाची॥ २॥ ई खुश्वासि चन्द्यश्व वाजिन्ना शुश्वासि मेथ्यश्व सन्ने। श्राप्ति खुं देवें वस्तु भिः स्कोषाः श्रीतं वन्हिं वह तु जा तवेदाः॥ ३॥ हं सने हे वाजिन् सुत्यहै नमनीयहै शोर शाश्चमध्यः (अश्वमेथके अ श्र योग्यहै। किंच जात वेदाः अग्नि तुमे देवता शों को प्राप्त करें। केंसा अ ग्नि कि वसु देवता शों करि प्रीति सहित। केंसे तुमे कि प्रीत (तृष्ट) विन्ह (हवियों के वोटार) की ॥३॥

> स्तीर्ण विहिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिक्या म्। देविभियुक्तमदितिः सजोषीः स्पोनं क्रीप्वा ना सु-विते देवातु॥४॥

हम बहि सुष्टिंग्म(साधुलार्णकरते हैं) अदिति देवी स्तीर्ण वोह बाई: स्वर्गलोकमें स्थापनकरें। केसी अदिति कि प्रीतिकरि युक्ता। सुखको करती। प्रीयमाणा केसे बहि किवहत विस्तीर्ण। पृथिवी में विस्तर्यमान। देवता शें। सहित।।४॥

एता उंवः सुभगी विश्वस्ता वि पक्षीभिः श्रयमाणा उदातेः। ऋषाः सतीः कवषः श्रम्भमाना द्वारी देवीः संत्रायणा भवन्तु॥५॥

हे ऋतिज यजमानको तुम्हारीये हारो हेवीः (यज्ञगृह हारो हेव्यः) ईह्य्यीहों। ज पादपूरणः। केसी कि सुभगाः (श्रोभन श्रीजिन्हों में। ना ना रूपचित्राः। पक्षों (पक्षत्राय कपाटें।) से विक्तार्यमाणः। केसे पक्षों कि अर्ध प्रस्तों। पुनः केसी हारः कि इनक्तो गमनप्रीलाः महत्यः। सतीः (समीचीनाः। कवषः (कपाटजो उने समय प्राब्द कर्तीवा सुवि र। श्रोभमानाः॥४॥

श्रानाग मित्रावरेण चर्नी मुर्व यज्ञानीमिसंविद्य

ने। ज्यामा वाथं सुहिर्णेय संशिल्पे ज्ञातस्य योनीवि

हे पत्नीयजमांना तृम्हारे यज्ञके स्थान में इन एत्रि हिनको स्थापन करता हं। केसी एत्रि हिन कि मित्रावरुणे अन्तर(द्यावा पृथिवीके मध्य में) वर्तमाने †।यज्ञें (अगिनहोत्र) के मुख (होमकाल) की कह तीं- जं के यह अगिनहोत्र होमकाल है यह विश्व प्रातः काल कहिते है तहुष स्युपचर्यते। साक्ष हिरण्यं भूतं जिन्हों का ते। अन्योन्यं प्रति हूं पे॥ हूं॥

> त्रथमा विश्व सर्थिना सुवर्ण देवी पश्यनी सुवनानि विश्वा। अपित्रयं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्र दिशो दिशनो ॥ ॥

हे यजमानी तुम्हारे मुख्ये होतारी श्रयं चाग्निर्मे च मध्यमः को में प्रीणितवान् हं। की हुपी कि सर्थिनी (एकर्थाम्ही) प्रीभन ब लेगि। देवी (दीप्यमानी-दातारी। सब सुवनों को देखते। तुम्हारे चोदना कर्मी) को निर्मिमाणे। प्रदिशा (प्रदेश-अमिनय) करिज्योतिः दिशनी (अपहबनीयाख्यज्योति यष्ट्रस्य यह दिखलाते। १७॥

शादित्येनी भारती वष्टु युन्तर्धं सर्वती सह रुद्रेनी शाबीत्। इडोपहूना वसुभिः स्जोषा युन्तं नी देवीर मृतेषु यन॥ण॥

ज्यादित्यों करियुना भारती हमारे यज्ञ को चाहै।सरस्वती रुष्ट्रों सहित हमारे यज्ञ की रक्षा करें। अोर उड़ारक्षा करें कैसी कि उपहूना (हती हवा) वसु देवताओं से जीतियुता। एवं परोक्षमभिधाय प्रत्य समाह । हे देवी: (भारती सर्खतीडाः) हमारे यज्ञ की देवताओं में स्थापन करो। प

त्वष्टां वीरं देवकीमं जजान त्वष्टुर्वी जायतः आखर्षः। त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान वहोः कर्तरिमह पक्षि होतः॥४॥

त्वषा वीर(युत्र)को जयन्त्र करता है कैसे पुत्र कि देवका मास्ए न यापाकर एसमर्थ) को श्वष्टा के सका श से अश्व जत्यन्त्र हो ता है के सा अश्व कि अर्वा (गमन शील) आश्व (दिशाः व्याप्त होता वा भक्ष एकरता) किंच त्वष्टा दूस सव भूत को जत्यन्त्र करता। हे होतः एवं वृद्धत कार्यके कर्तार त्वष्टा को दूस यज्ञ में तू यजि गर्थ।

शिश्वी घृतेन सन्या समक्त उप देवाँ २॥ बरे तुषाः पार्थे एत्। वन्स्पतिर्देवलोकं प्रजानन्त्रानिनां ह्या खद्गि-नि वक्षत्॥१॥

अश्वःपायः (अश्वरूपहिव) ऋतुशः (यज्ञकाल में) आप देवता खोंको प्राप्त हो। केसा अश्व कि घृतकि समक्त (पत्नी खोंकिर समुक्षित । किंच वनस्पति देव हिव यें बहें देवता खों प्रति। केसी हिवयें कि अगिन नें आखादन करि मि छी किंद्रे ॥१९॥

> मुनापतेसप्सा वादधानः सद्यो जातो देशिषे यज्ञमे । रेन । स्वाहण्डतेन द्विषा पुरोगा पाहि साध्या ह्विरेब लु देवा:॥११॥

हेशमे तूयज्ञको धार्णकर्ताह कैस्हेतुकिप्रजापित के तप करि वर्ध मा न। सद्यो जातः (अर्णी से जत्पन्त। किं च खाहाकार कहे इत हिंव सहित अग्रगामी सन् देवताओं प्रतिजा तेरे गये सित देवताश्रे ष्ठ हिंव भोजन करें॥१९॥

अ २ यदक्रेन्दः त्रथमं जायमान उद्यन्तसमुद्रादुत बापुरी-षात्। त्र्येनस्य पक्षा हिर्णस्य बाह्र जेपस्तुत्यं महिजा-तं ते अर्वेन् ॥ २॥

चयो द्याप्रीस्तुतिरूपास्त्रिष्टुमी भागे बो जमदीन हुए। वीर्यतमा हुए। ख्रास्तुती विनियुक्ताः। हे अर्वन् (अष्य) जवित तृ अक्रन्द (बढे प्राब्द से हीं सता हुआ) तब तेरा माहात्म्य स्तृतियोग्य हुआ। के सी स्तृतियोग्य तहार कि प्रयन के पक्षी हिरण के बाद इस क्रन्दन से जीते इतिशेषः अपर्थात् प्रोर्थ किर प्रयनपक्षी वेग किर हिरण बादू । केसा है तृ किस मुद्र (अन्तिरक्ष वा उद्धि) से जायमान उत वा (अथवा) पुर्ष (प-सु) के सका प्रा से जत्य द्यमान ॥१२॥

युमेन द्नं वित एनमायुन्गिन्द्रे एएं । प्रथमो । अध्यति । ष्ठत्। गन्धवी । श्रम्य रशनाम गुम्णात्मू गृहश्चे वसवी निर्तष्ट ॥१३॥

वसवी ग्रुगण देवाः सूर् (आदित्यमण्डल) से आ च को निर्तष्टः (निः तक्षते हुए। ततः वितः (विस्थानो वायु) यमकरि दिये इस अखको जोडता हुआ। शोर इन्द्र इस अखको प्रथम अधिषित हुआ। गचव विश्वावस्) इस अखकी रशना (रज्जु) प्रकडता हुआ। जो ऐसाति में स्तुति करते हंग१३॥ असि यमो अस्यादित्यो अर्वनिसं वितो गुहीन ब्रोनं। श्रमि सोमेन समया विष्न शाहुस्त बीए दिवि बन्धनानि॥१४॥

है अर्वन् तूयम है और आदित्य है गोप्य व्रत (कर्म) करि वित (वि स्थान इन्द्रे है। सोम सहित एकी भूत है। एव यमादि करि सायुज्यप्राप्त तुर आदित्य रूपकरिनम में स्थित के गीनि बन्धन बुद्धिमान कहते हैं (सम्यनुः सामरूप मण्डलान्तर्युरुष की अर्चिएं तीनि बन्ध नस्पहें मिरुधा

वीणि नञ्झाहुर्दिवि बन्धनानि वीण्यसु वीण्यनाः समु दे। उतेव मे वरुणप्रबन्त्यर्वन्यत्री तन्त्राद्धः पर्मज निर्म ग्रथ्

हे अर्वन्जहां तेरा पर्मजनित्र आदित्य स्य बुधा कहते हें तहां तरे पूर्वमचीत तीनि बन्धन कहते हैं। जल में तीनिबन्धन कहते हैं (कृषि- रृष्टि वीज स्सकरि। समुद्र (अन्तरिक्षं) में तीनि बन्धन (मेघ-विद्युत्-स्नुनियत्नु)क इनेहें। उतेव-अपोर् वरुण रूपतूमुरेष्ट्रशांस (अर्चन)है॥१५॥

इमा ने वाजिन्वव्मार्जनानीमा प्राफानां सन्तिन थानी। अर्वा ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभि रक्षन्ति गोपाः॥१६॥

हे बाजिन् तेरे एन अवमार्जनों (वेतसकरादिकों) की में देखता कूंग्याके (सुरं)के सनितुः (सम्भक्तियन्तुः पादवास के) इन निधानों उपनी की देखता हूं। इस यज्ञ में तेरी र्याना(मध्यक्थनर्ज्नुः) देखता हूं। के सी र्याना कि भद्राः (कल्पाण स्पाः स्तुत्याः। गोपाः (रक्षणकर्यः। नी र्याना यज्ञ को सर्वतः रक्षा करती है।। १६॥

आत्मानं ने मनसारादंजानाम्बे। दिवा प्तर्यनंतरांग म्। शिरेज्यपर्यं पृथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहंमानं पतित्र॥१०॥

एवमश्वं सुत्वा भविष्यत्कर्मणास्ताति। हे अश्व तेरे आत्मा की मन किर दूरिमें जानता हूं। केसे आत्मा कि अधः प्रदेश से नमा मार्ग किर प्रतंग (सूर्य) प्रति उत्पतन्त को। किंच तेरे शिरको सूर्य रूप हे खता हूं। केसे शिर कि नमो मार्ग किर जेहमान चलता केसे मार्गी कि सुगमों रेणु (उपद्व) रहितों किर। पुनः केसे कि प्रति (प तनशील-गन्ता को॥१०॥

अवा ते स्पर्युत्तममंपश्यं जिगीषमाणमिष आपदे गोः।यदा ने मर्नोक्ष्यनु भोगमान डादिष्क्र सिख अपेष धीरजीगः॥१ण॥

हे श्रम दूस गोः पर (स्पिकेमण्डल) में तेरे उनमस्य की समन्तात देखता हूं। केसे स्प कि इब (हिविस्प अन्न) जीतने की दूछा करता। किंच मनुष्य जब कि तेरे हिविस्प भोगकी समर्पणकरता है अनन्तरमें ब तू हिविएं (श्रीषधिरूपाः) मक्ष्ण करता है के साहे तू कि अत्यन्त मक्ष्यता॥१०॥

शर्तु ता रथोग्अनु मर्थी अर्बन्तनु गावोग्नु भर्गः

कनीनाम्। अनु वातास्स्तवं स्ख्यमीयुर्तुं देवाः मिमरे वीर्थं ने॥ १६०॥

है अर्वन्(अस्व) रथ तुरें अनुवेर्त हैं इतिशेषः। मनुष्य तुरे अनु। शे तुः। कन्याओं का साभाष्य तुः। अर्थात् जहां तृ नहां रथादिक हैं। किंच ब्राताः(मनुष्यसंयां) तेरे सख्य(मेत्री) को प्राप्त द्वरः। किं बहुः ना देवता तेरे वीर्य (सामर्थ्य) को अनुमिमरे (अनुमितवन्तः॥१४॥ हिर्णय कुङ्गोः योग्अस्य पादा मनीजवा अर्वर इन्द्रे आसीत्। देवा इदस्य हित्र समायन्याः अर्वतं प्रया मोग्अध्यतिष्ठत्॥२०॥

जो प्रथम (मुख्य) अविन्त (अश्व) को अधिष्ठित हुआ वोह भी इन्द्रणे स्था न्यून या केंसा इन्द्र कि हिरण्यश्वंग (हिरण्यवत् दीप्तिजिसकी। इस अश्व के पादा अयः (लोहरूपावा हिरण्यरूपा) केंसे पादा किमनीवत् वेग जिन्हें। का ते। किंच देवा इस अश्व के हिवर्लक्षण भक्ष्य प्रति आये॥२०॥

र्द्भान्तासः सिलिकमध्यमासः सर्वं श्रूर्णासो दिव्या सान्त्रात्याः। हर्वं सा- इव श्रेणिशो यतन्ते यदास्तिषु-र्द्धियमज्यमञ्जाः॥३१॥

स्याश्व स्पेणायमञ्चः स्प्यत। जब कि अञ्चाः (सन्न एवि रथस्थाः) श्रेति भूताः हंस ऐसे भंते प्रकार प्रयत्न करते हें तब दिवि में हुए अजम् (गम-न वा संग्राम) को व्यान होते हैं अर्थात् हंस जैसे गमन के अर्थ प्रयत्न करते हैं तेसे अञ्च भी। केसे घोडे कि श्रेमीनासः (प्रेरित है अनाः श रिशान जिन्हें का अर्थात् पृथुजयनो रस्ता। सिलिकमध्यमासः संस रन हे मध्य प्रदेश जिन्हें का अर्थात् छप्रोद्गा म्यूरणासः (प्रीघ्र हे खवायु इ जिन्हें का यहा ऋरणा रवि तिस के सम्बन्धिनः। दिन्यासः (दिवि में द्वरा) अत्याः (सतत चलते हें सक्ष युक्ता ब्रह्माह पर्यन्त रविर्थ की वह ते हें ॥ २९॥

नव शरीरं पनिष्णुवं विन्त वे चिनं वार्त-इव ध्रजीम न्। नव श्रङ्गाणि विश्विना युरुवारेएयेषु जर्भुराएण चरन्ति॥२२॥

हे अर्वन् तेरा प्रारीर जत्यतनप्रील है। तेरा चित्त गतिमान् वात जैसे वे गवत् स्रूमार्थो को जाता। तेरे खड़ (दी द्वियं) वनें। में दवा मिन रूप करि प्रसर्ती हैं केसी खड़ कि बहुधा विश्विता (विविध खित-विद्युचन्द्राकी किन में स्थित। जर्सुराण (जुम्भ विकसन में विकसित हैं। १२१)

उप प्रागा इसनं वाज्यवी देव दीचा मनेसा दीधीनः। राजः पुरो नीयने नाभिर्स्याने पश्चात्कवयी यनि रेमाः॥२३॥

अर्वा(अश्व)विश्वसन्स्थान को समीप आया। केसा अर्वा किवाजी (गमनशाल वा अन्तवान्। देवद्रीन्वा मनसा हीध्यानः (देवताओं प्रति गये चित्तकरि दीप्यमान। किंच इस अश्व के आगे में अन् जस्थापन करिये हैं 1। इस की नाभि में अज स्थापन करिये हैं। इस के पीछे कवयः (च्हित्वजलोग) चलते हैं। केसे कवयः कि रेमाः (स्तुतिकतीरः॥ १३॥

र्र करणात्रीय न्याज्येयी रगरे पुरस्तादिति रहे र

<sup>🕇</sup> कीम्बपीचाः इवामी नाम्यामित २४-१

उप प्रागीत्यर्मं यत्स्यस्यम्बी २०० अको पितरं मा तरं च। अद्या देवान्तुष्टतमो हि गुम्या अयाशास्ते दाश्रुषे वार्याणि॥ ६४॥

एवसम्बं स्नुत्वा यजमानाह। अर्वान् (अन्ध) पिता और माता (धावापु-थिव्यो) के अद्ध (समीप) में परम उत्कृष्ट जो सहस्थान तिसके समी-प्राया अन्य के ही देवलोक को जाते हैं यजमान प्रीततमः सन् अद्यः अव। तू देवलीक को जावेगा अधे वं देवल को गये हिवर्दन वते तेरे अर्थ वरणीय भोग्यवस्तु एँ क्षिप्र देवगण वा अन्य देवं॥२४॥

३प॰ ३ समिद्धाः अया मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजासि जात वेदः। अपा च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कृविर सि प्रचेताः॥३१॥

हाद्शा त्री संज्ञास्त्रिष्टुभः जमद्गि हृष्टाः समिनन्नपादाद्यो देवताः हे जातवदः (जातज्ञान) मनुष्य (यजमान) के यज्ञ गृह में आज तू देवता क्षें। को यजि। केसा है तू कि दीत्रदानादिगुणयुक्ता क्षेत्र है मित्रमहः (मित्रमं को प्रजनाहें) देवताओं को बुला अर्थान् यजि। क्यें। कि तू ऐसा है कि चिकित्वान् (केतनवान्) द्वजान्तद्रिश प्रचेता (प्रक्रष्टचेतजि सकावोह) अत्र एव यजि ॥ २५॥

तन्त्रनपात्यथ ऋतस्य यानान्मधी समञ्जनस्वेद्या सुजिद्ध। मन्मीनि धीभिरुत युज्ञमुन्धन्देवजा च क्र एह्यधर् नेरगर्हण

हे ननूनपाइ (अग्ने) हे सुजिह्न (शोभनाजिह्ना जिसकी वोह +) करत

नाना देवत्यानि इ वीथि भ्रक्ष्यन्त्रिप नीछि छानि करोतीति वन्हेः सोमनजिद्वत्वम्।

के प्रथों (हिवियों) की स्वर्य (रेचय-भक्षन करि ने क्या करता किम्धु ने याय ने रसकरि संमक्ष्यन् । किंच हमारे यज्ञ की देवज्ञा (देवता ओं प्रतिप्राप्त ना लान कर किर। क्या करता कि वुद्धि ओं सहित ज्ञानों और यज्ञ की समर्थे यन् अ गमन साधना हवीं कि। यो हमारे ज्ञान और यज्ञ की वढा के यज्ञ की देव लोक में प्राप्त करि। वर्षे।

नग्राहेंसस्य महिमानं मेषामुपंस्तोषाम यज्ञतस्य य-द्वाः। ये सुक्रतेवः श्वचयो थियंधाः स्वदेन्ति देवा उम-यानि हत्या॥२०॥

नग्रांस(प्रजापितवां अग्नि) के महाभाग्य की इन देवता खीं के मध्य में हम खीत करते हैं। केसे नग्रांस कि यज्ञों किर यज्ञत के। इनकि न्हें के कि जे देवाः उभय हिंव यें (सोम खीर इतरें। को) भक्षण कर ते। केसे देवा कि शोभन हैं कर्म जिन्हों के। निष्णापाः। वृद्धि वाकर्म की स्थापन करते॥२०॥

आजुह्नान ईड्या वन्यश्वायाद्याने वसुभिः सजावाः। त्वं देवानामिस यह्व होता स एनान्यश्नीवितो य जीयान्॥२०॥

हे अरने तू आ केंसा है तू कि देवता ओं को बुलाता। सुत्यः। नमनी यः। वसुदेवताओं से समान श्रीतः। किंच हे यह (महन्) जो तू देवताओं का आह्वाताहै सो तू एतान् (आयों को) यजि। केंसा है तू कि इषितः (प्रेष्टित वा अभीष्ट) यजीयान् (अत्यनं यष्टा॥ २०॥

प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तीर्स्या हेज्यतेश्व-

ग्रेग्अन्होम्। व्यु प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो श्रादित स्रोनम्॥२४॥

दिनां के अप्रापूर्वान्ह) में बहिः प्रागय प्रसीर्यिहै + प्रदिशा (प्रागय ने) इ स्वेति के अप्राध्य प्रवान्हा में बाहिं। सीर्यमान सन् विविध सीर्ए होती अपने से वेदी के आछा दन को। सो बहिं। सीर्यमान सन् विविध सीर्ए होती के के के कि कि आछा दन को। से बहिं। सीर्यमान सन् विविध सीर्ए होती

स्वेत के अग्र (प्वान्ह) में बहि: आग्य अलायह । आह्मा (आग प्राप्त कार्मी से वेदी के आह्मा दन को। सो बहि: लीयेमान सन् विविध स्नीए होती हैं। केसी बहि: कि अत्यन्त विस्तीए। देवताओं और अदितिके अर्थ स्वती रुर्विया विश्वयन्ता पितिस्यों न जनयः अस्म मानाः। देवी हो रे हहती विश्वयम्ता पेतिस्यों न जनयः अस्म मानाः। देवी हो रे हहती विश्वयम्ता देवस्यों भवत सु आयुणः॥३०॥ हा रे देवः विहता हों। केसी हारः कि उरुत्व करि गमनवत्यः केसे कि असे पित्र पंतिशों के अर्थ अरू फेलाती हें। एवं परे स्तुन्ता प्रत्य मातः हे हारे देवः तुम देवता शें के अर्थ अरू फेलाती हें। एवं परे स्तुन्ता प्रत्य मातः हे हारे देवः तुम देवता शें के अर्थ सुप्त गमना हो शो। केसी कि हहत्यः विश्वमन्वा (विश्वजाता हे जिन्हें। में वे) प्रोम मानाः। उर्विया इति हार्विशेषणाम् उरवः (विश्वानाः) इयाद (द्याज र्यार श्रीत ॥३०॥ आ सुष्यंनी यज्ते उपाति उपात्ताः अधि श्रियं रे सु क्रियं होते। देवे योषणे हहती सुरुक्ते अधि श्रियं रे सु क्रियं होते। देवे योषणे हहती सुरुक्ते अधि श्रियं रे सु क्रियं होते। देवे योषणे हहती सुरुक्ते अधि श्रियं रे सु क्रियं होते। देवे योषणे हहती सुरुक्ते अधि श्रियं रे सु क्रियं होते। देवे योषणे हित्र हित्र स्ति होते। होते स्ति होते। ह

क्रिप्शं द्योने॥३१॥

अहो एवं देवते यज्ञ यह में भले प्रकार बेहें। कैसी कि सुखयनी (पर सर हस्नी वा साधु खपन्ती यजनीय में।परस्पर समीपस्थिते।दि वि में हुई। स्त्रीरूपिणीयें। इहत्या। मुरुको (साभर्णे। सुक्रिव शं सुक्रा- दिवसः कपिशा-राति। श्रिय(श्रोमा) को धार्ण करतीएँ ॥३१॥

देखा होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युद्धं मर्नुषो यर्जध्ये। प्रचोदयन्ता विद्धेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्री विद्यान्ती॥३२॥

वैश्री होतारे ऐसे हैं। द्ति श्रोषः। केसे कि आद्यो। श्रोभनवाक् निन्हों की ती। मनुष्य के यजनयोग्य यज्ञ को निर्मिमाणे। यक्तों में करित्वजः। प्रेरपन्ती। कारू (स्वयं कर्तारी) पूर्व दिशा में हुई ज्योति आहवनीय रव्य को अदिशा आहवनीय स्वयं को अदिशा आसिनय स्नुतिवाक्य करि। दिशान्ता (पूर्जेंगे सह कहते॥ ३२॥

भा नो पूजं भारती नूर्यमेलिडा मनुष्विद्द् चेतर्य नी। तिस्रो देवीर्बिह्ररेद्ध्स्योन हें सर्स्वती स्वपंस सदन्तु॥३३॥

भारती दूडा छोर सरस्वती हमारे यज्ञ को क्षित्र आवं किसी कि मनु ष्यवत् इस कर्म में चेतयनी (कर्मज्ञान को बोधयनी) यह तीनों का बिशेषण। ये तीनों देवियं सुरवरूप इस बर्हि पर्वेरें। केसी किशो भन हें कर्म जिन्हों के॥ ३३॥

य दुमे द्यावापृथिवी जिने नि स्पेरिपि हैं शुद्धवनानि विश्वा । तम् इतिरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारिम्ह यक्ति विद्वान् ॥३४॥

है होतः आजविषितः सन् तू लष्टा देवता को इस यज्ञ में यजि। के साहै तू कि अत्यन्त यष्टा। अपने अधिकार को जानता। बोहका कि जो लष्टा ये द्यावा स्प्री यें रूपें करि विचित्र कर्ता हुआ। सवस्त जातों कों रूपें करि विविध करता हुआ। के सी द्यावा पृथिवीएँ कि प्राणियों की जत्यादन करने वालीएँ॥३४॥

उपावस्य तम्या समझन्देवानां पाय तरत्या ह बीध्रिषे। वनस्पतिः शमिता देवोः श्राग्निः स्वदन्तु ह व्य मधुना घृतेन ॥३५॥

यजमानो वहति। हे होतः अपने से हिवयें यज्ञकाल में तू दे क्या क रता कि देवता थें। के पाय (हिव) मधुर्रस (घृत) करि के संमुक्षयन। देवताओं के द्युक्तं तानाह- वनस्पति (यूप) श्रामिता देवः अगिनः ये तीनों होता करि संमुज्यहिये हिव को भक्षण करें।।३४०।

स्द्यो जातो व्यमिमीत यज्ञम् रिनर्देवानो मभवत्यु रोगाः। श्रास्य होतुः प्रदिषयुतस्य बाचि स्वाहोक्तर्रे हविरदन्तु देवाः॥३६॥

देवा हिंव भक्षण करें। केसाहिव कि इस शिन के वाचि (वागिन्त्रियों) पलिक्षन भुख में) खाहा कार किर हित को केसाई सकािक होतुः (देवनाश्यों के बुलानेवाले) प्रदिशि (पूर्विद्शा में) करतस्य आह बनीयात्मा किर स्थित का। इस किस का कि जो शिन सद्य उत्पन द्वाए सन् यज्ञ को विशेष किर निर्माण करता हुआ और जो देवता औं का अग्रगामी (मुख्य) हुआ। ३६॥

अ०४ केतुं क्रएवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशासे समुख द्विरजायधाः॥३०॥ अग्निदेवत्या गायत्री मधुळ्न्दोहष्टानिरुक्ता। हे अग्ने तू उषत् (अग्निहोन्नव निरयजमानों) करिउत्यन्त हैं । केंसाहें तू कि अकेतु (अज्ञानी) अर्थ (मनुष्य) केंअर्थकेतु (ज्ञान) की करता अपेश्र से (विन सुवर्णके मनुष्यके अर्थ सुवर्णकरता। ३०० जी मूर्त स्पेब मवति प्रतीकं यह भी याति समद्रीपुष स्थे। अनीविद्धया तन्तु। जय त्वर्धं स त्वा वर्भणो महिमा पियर्तु॥ ३००

एवमिन सुताश्वरेक्णेयोधा युद्धोपकर्णिन च सूयने। भरहाज सुतपायुः संमाङ्गानि प्रत्युचं स्तोति त्रिष्ठु भिः। वर्म सूयते। जबिक वर्मी (कषची समदों (संग्रामीं) के उत्सङ्ग में जाता है तब प्रतीक (से नामुख) जीमून (मेष) का सा होता है। सह माद्यन्ति (तृप्रहोते हैं) योधा जिन्हों में नाः समदः (संग्रामाः। मेद का मुख विद्युत्तनियत्नुधाग्र शीं से जैसे असह्य है एवं हत्त्यश्वरथपदात्यस्त्र जालतू र्यमाद श्रीधकि सेनामुख असह्य होता है इत्यर्थः। अतः में कहिता हं कि हे वर्मिन् अक्षत श्रीर करित्र पानु शों को मारिके जय को प्राप्त हो। किं चबी ह वर्म की महिमा नुसे पालन करें। ३०॥

धन्वना गा धन्वनाजिं जियम धन्वना तीक्राः समदी जयम। धनुः पात्रीरपकामं क्रिणेति धन्वना सवीः प्र दिशो जयम॥३४॥

धनुः स्यते। धनुष करिके हम पृथ्वी जीतें। धनुष करि मार्ग जीतें। उग्र संग्रामीं की धनुष करिजीतें। धनुष श्रृज्ञीं के मनोर्यामावक रताहै। किं च धनुष करि सब प्रदिशाएँ जीतें॥ २४॥ वस्यन्ती वेदार्गनीगन्ति कर्णे त्रियहैं सखायं परिष स्वजाना। योषेव शिङ्के वित्ताधि धन्वन्त्याः द्यहें समने पार्यन्ती॥४०॥

ज्यास्यने। यह ज्या धनुष के अपर में विस्तारिता सती अव्यक्तशब् करती हैं। केसे कि जैसे कामिनी कामुक के रज्जनार्थ अव्यक्त क हती हैं ऐसे यह भी। केसी ज्या कि संग्राम से उतारती अर्थात् वि-जय करती। यह कोंन कि जोज्या आक्तष्टा सती योधा के कर्णप्रति अत्यर्थ आती हैं। केसी कि जैसे अन्य बोलने को इक् करता क र्णप्रति आता है। इसप्रियसखा (इष्ट्र-मित्रवाणस्य) को आलि कुन करती॥ ४०।

तेः आचर्नी समनेव योषां मातेव युत्रं विभृतामु पस्ये। अप पार्चनिध्यता छं संविद्याने आर्ती द्रोम विष्करनी अभित्रान्॥ ४१॥

धनुः कोरी स्त्येते। ने प्रसिद्ध शाली (धनुः कोरीयें) उत्सद्गः (मध्यभा ग) में थारण करें प्रर को इति प्रोषः। तत्र र ष्टान्तः जैसे माता चार् ण करती है पुत्र को जत्सदुः में। श्रीर प्रात्रुश्रों को ताडन करें। केसी शाल्यों कि शाती हैं धातुष्क प्रति तत्र र ष्टान्तः कि समान मन हैं जिनों के ते खियं जैसे कान्त को शाती हैं परस्पर संकेत करती हैं। प्राञ्च श्रीं प्रति र द्वार करती हैं। ४१॥

बहुनिं पिना बहुरस्य पुत्रिश्चिश्चाक्रेणोति समेना वृगत्य । इपुधिः सङ्गः पृतनाश्च सवीः पृष्ठे निन द्यो जयित प्रसूतः ॥४२॥ र्षुधिः स्प्ने।जो र्षुधिः (तूण) बहुतों (बाणें) का पालक है। क्यां कि वा णें को एवता है। इस र्षुधि के बहुत पुत्र † (बाण समूद पुत्र स्थानीय) † पुरुष्वहूत् हैं (पाल्यमान त्वात्। सो द्षुधिः संग्रामें। को जानि कर चिश्वा क्राणेति चिश्व यह प्राब्द करता॰ प्राब्दानु करण मेतत् तृण से निकलते हुए वाण में चिश्व यह प्राब्द होता है। और वोह द्षुधिः यानुष्क करि पीढि में हिंदू बंधा भी अनुज्ञातः सन् सब प्राञ्च सेना एं जीतता है। केसी प्राञ्च सेनाएं कि कि सङ्काः (सचनेतः संवध्यन्ते वा संकी यन्ते ॰ यो धा जिन्हों मे वे १ ॥ ४३।। रथे तिर्श्व न्वर्यति वाजिनोः पुरो यत्रे न्यत्र काम येते सुषा – रथि।। अपभी श्रेनां महिमानं यनायत मनेः पश्चाद

नुयह्नि र्यम्यः॥४३॥
इत्रधेन सार्थिरधेन र्यम्यःस्यन्ते।जगती द्यम्।प्रोभनसार्थि
जिस-जिस प्रदेशमें चाहता किमें यहां जाउंगातहा- तहां पुरे वर्तमानीं
वाजियों की प्राप्त करता है।केसा कि रथ में वेठा। तिसे स्तृति करता
हं द्तिशोषः। द्वानीं र्यमयः स्त्यन्ते। हे मनुष्यश्री अभीश्र्व्यां(र प्रमुखें) के महाभाग्य को तुम स्तृति करें। जे र्यिम्एं पिक्के में वर्तमान हुई मन (अश्वचित्त) को वश्रष्ति करती हैं॥४३॥

तीव्रान्धोषान्छएवते रुषेपाणयोग्या रथेभिः सह वाजयनाः। अवक्रामनाः प्रपेदेर्मित्रान्धिणनि पार्त्र १॥रनपव्ययनाः॥४४॥

अन्दाः स्यने। हर्षाः (आन्दाः)हायमें जिन्हें। के ते हपपाणयः (अन्द बराः) तीव्रघोषों (अय-जय इन शब्दों) को करते हैं। अन्वभी रयस हित चलते हुए तीव्रधोषों (हेषाशब्दों) को करते और श्रावु ओं की मा-पा करते हैं। कैसे अश्व कि पादा ग्रीं (खुरीं) से रिपुओं की अवक्रामना (दुकाराते-कंद्ते हैं॥४४॥

र्यवाहनरें ह्विरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वर्म। तना रथमुपं शामि सदेम विश्वाही वयह

सुमनस्यमानाः॥४५॥

शकटद्वारा रथः सूयते। इस (अन-श्वट) का रथ वाहन (रथकी वहता) नाम है †। तथा इस का हिवधीन नामहै। जहां (इस शकट

वहता) नाम है । तथा इस का हिवधीन नाम है । जहा (इस शकर वहता) नाम है । तथा इस का हिवधीन नाम है । जहा (इस शकर वहता) नाम है । तथा इस खायुध स्थापित हं नहां (शकर में) हम रथ को उपसादन करते हैं। केसे रथ कि सुख कर को। केसे हें हम कि स वहा शोमन मन जिन्हों केते ॥४१॥ खाइप हें सदेः पितरी वयोधाः हे खे शितः शक्तीवन्तो गभीराः। चित्र सेना इषुवला अपृधाः मनोवीरा उरवी जात माहाः॥४६॥ खागापान्ते।ति। ऐसे नर हमारे रथ के गोसार हो इतिशेषः। केसे कि खाइ संसदः (सुखजें में तेसे भले प्रकार सी हें हे ते। पितरः (रिक्षतारः। अन्न वा आयु को धारण करते। क खे शितः (कष्ट में सेवन करते वा दुः रव को प्राप्त होके भी स्वाम सेवन पराः। शाकीव नः (सामर्थ्यवान् वा आयुधवान्। गम्भीर बलाः और गन्नीर इसः। नानाविधा सेना जिन्हों की ते। वालों करि वस जिन्हों का अम् धाः। नानाविधा सेना जिन्हों की ते। वालों करि वस जिन्हों का अम् धाः। कितिनाद्वा वा उग्रशासना। सतोवीराः (अध्व मेधयाजिनः नः(सामर्थ्यवान् वा आयुधवान्।गम्भीर्वलाः शेर्गम्भीर्

म्र्राःयद्वा विद्यमानवलके प्रेर्काः। उखः (प्रयुज्ञ घनीरस्का अ व्रात साहाः (सूर्ससूहें को अभिभवते हें ते॥४६॥

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः प्रिवं नो द्यावापृथिबी अनेहमा। पूषा ने: पातु दुरिताहेता हथो रक्षा मानि नीन्अघष्टिंस ई्यात॥४०॥

जगनी लिङ्गोक्तदेवना । बाह्मएणः हमें रक्षाकरें। खीर पितर्रक्षाकरें। के से कि सोमसम्यादिनः वा सोमपानयोग्याखावाभूमी हमें रक्षा करें। केसी कि कल्याणकारिएयो। अपराध निवर्तके। किंच सूर्य हमें पापां से रक्षाकरे। एवं परोक्षेणो का प्रत्यक्षमाह हे ऋगवधः (सत्यको बढाते देवा। हमें रक्षा करें। को ई पापी हमारे ऐश्वर्य को न करें अर्था त् हम द्षवणानहीं 🖽 🗷

> सुपणे वस्ते मृगोग्क्षस्या इन्तो गोभिः संनद्भा पत ति प्रस्ता। यवा नरः सं च वि च द्रविन्त तवासमभ्य मिषवः शर्म यहसन् ॥४८॥

द्वाभ्यामिषुं स्ताति आद्या त्रिषुप् अन्यानुषुप्। जोवाण सुपर्ण(पिक्ष पिछ) को धार्ण करता है-शोभन पिछ जिस का वोह सुपर्ण (पक्षी) तिस का विकार्सोपर्ए (तत्र इत्वविनगमा भवन्तीति निरु १२ ५ यास्कोक्तेः सुपर्ण शब्द करि तिपछलेना-वाणपुछ में पिछ के आरोप्यमाणत सि। किंच इस वाणका दन्तः (फल) मुगः (रिपुशों को मार्ता। किंचजो वाण गोविकार (स्नायु) करिसंनद्वा (वद्या) त्रस्ता (धनुष्मना करित्रेरि तासती) पति (शञ्चवल प्रतिजाती है। श्रीर्जहां नर् (पेप्हार्) भले प्रक

र जाने और विविध प्रसरते हैं तहां (रए में) वाए हमें सुख देवें॥४०॥ क्रजीते परिवड्धि नोग्यमा भवतु नस्तन्ः। सोमो। ग्लाधिव्रवीतु नोग्दितिः शर्म यह्नतु॥४४॥

हे नरजीते (त्ररजुगामिनि) हे इषो हमारे विषे मत पतन करि। कें च हमारा प्रारीर पाषाण तुल्यहर हो। सोम हमको अधिक कहै। अदिति: (देवमाता) सुख देवे॥४४॥

शार्जङ्गिन्त सान्वेषां ज्यना २॥ उपिजिञ्चते। अश्वीज नि प्रचेत्सो श्वीनसम्मन्तुं चोद्य॥ ५०॥

अनुषुप्। कशास्त्र्यते। हे अश्वाजिन (अश्वचलार्ये और क्षिपियें हें जिस से बीह्) हे कशे तू संग्रामां में अश्वों को जय के अर्थ प्रेरिकेशें को कि प्रकृष्ट (प्र्र्) हें चेत (मन) जिन्हों के ते। हे कशे जिस तुरू किर अ श्वारा इन अश्वों के सानु (सानु तुल्य मां सोपचित अड़ों) को ताड़न करते जघनों (किटिभागों) को मारते हैं। अर्थात् तुर्ड्यारोहा जिसक रि अश्वों को वशकरते हें सो तू अश्वों की प्रेरि॥४०॥

अहिरिव भोगैः पर्यति बाहुं ज्यापा हेति परिवाधमा नः। हुसान्नो विश्वा व युनानि विद्वान्युमान्युमाछं सं परिपातु विश्वतः॥४१॥

सप्तिष्ठुभः। आद्या हस्त्रप्रः स्त्र्यते। हस्त में स्थित हनेहें हस्तप्त (से टक) यहा हस्तको प्राप्त हे हस्तप्त (प्रकाष्ट्र त्राण) पुमास मुक्ते सर्वतः परिपातु (रक्षाकरे। केसाह हस्तप्रकि सव ज्ञानों को ज्ञानता। तथा पुमान् (पुरत्वपुक्त-श्रर्। जो हस्तप्त भागों (स्वश्रारी एवपवों) करिक हस्तको वे

ष्टनकरता है। केसे कि अहिर वि जिसे सर्प भोगों करि खदेह-हस्ताद कें। को वेष्टन करता है। कैसा कि श्चु पेरित ज्यायाः हेति (वाएं) को नि वर्त करता खेटकपक्षे-प्रकोष्ठनाएपक्षे तुज्यायाहेति (प्रहार)कीनि वारण करता(ज्याघातस्य निवारकत्वात्॥४१॥

> वनस्पते वीडुङ्गो हि भूया अस्मत्सेखा प्रतर्णः सु वीरेः। गोभिः सनद्धोऽअसि वीउयस्वास्यामा ते जय नु जेलानि ॥४२॥

तिस्र ऋचो र्य देवता।हे वनस्ते (काष्ट्रमयर्थ ) तृहढाङ्गहो। केसा कि हमारा मित्रभूते। प्रतर्णः (संग्रामपार् को जाता। सुवीरः (शोभन रथीजहां। किं च हे रथ यतः तू गोविकारचर्मी सेवड्रहे अतः आत्मा को सम्भन करि। किंच तेरा स्थाता (रथी) जेतव्य रि पु धनां को जीते॥ ५२॥

दिवः पृथिव्याः पर्योज उर्द्भृतं वनस्पित् भ्यः पर्यार्भृत हैं सह : + अपामोज्यानं परि गोभिग्हतमिन्द्र्य बर्जे र्धे हिवषा रथं यज ॥४३॥

हे अध्वर्षी तू हिंव करिके रथको यजि। कैसे रथ कि खुलोक सेपृषि वी के सकाया से समन्तात् उद्धत की शोजः (तेजः। तथा हक्षेंसे स म्नात् शानीत बल को। तथा जलां के शोज्मान (तेज सारभूता के शर्यात् द्वावापृथिवी हस्तजल चारें के तेज करि निर्मित को। कि तथा किरिरोंं करि बेष्टित को नयहां गो के चर्म में बेष्टित विकास केवज्से हुए की जब कि इन्द्र ने रन के अर्थ बज्र की मारा तब इन

प्रारं की किंदिनता करि प्रतिहत चतुर्धा हुआ यूप स्पय रख ओर प्रार् ये चतुः खर्ड हैं तहा यूप ओर स्पय वित्रों ने गृहण किये रख और प्रारं नृषें। ने +। अथीत् ऐसे रख की यिन ॥४३॥

इन्द्रस्य वजी मरुतामनीकं मित्रस्य ग भी वर्रणस्य नाभिः। मेमां नी ह्यदीतिं जुषाणे देवं रथ प्रति ह व्या गृभाय॥१४॥

हे रथ हे देव सो त् हिवयं प्रति गृह करि केंसा हैं तू कि इन्द्र का वज् (क्नोंसन्तवात्।मरुतां का मुख्य (देवताओं के जय प्रापकत्वात्। मित्र (सूर्य) करिस्त्यमान।वरुण का माभि (हननसाधन †।हमार् इस हिव के दान की सेवमान॥४४॥

उपयासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्ता ते मनुतां विष्टितं जगत्। स दुन्दुभे स्जूरिन्द्रेण देवेर्द्र्राह्वीयोग्सपं सेध् पार्त्रन् ॥११॥

तिस्त सची दुन्दुभिदेवत्याः। हे दुन्दुभे सो तू पृथिषी और द्यां (अन्ति रिक्ष की) उपश्वासय (प्रब्दित करि। विविध स्थित जगत् (स्थावरजङ्ग-मादिक) बड़धा तुँदे जानें (यह कि दुन्दुभिनाद करता है। सो तूज़-त्यन्त दूर पात्र को निकालि। केमा हे तू कि इन्द्र और देवताओं क-रि प्रीतियुक्त॥४५॥

स्माकन्त्य बलमोजी न आधा निष्टिनिहि दुर्गावा धमानः। सपयोय दुन्दुमे दुछुना इत इन्द्रस्य मुष्टिर सि वीडयस्व॥४६॥ हे दुन्तुमे तू बल (प्रानुसेन्य) की आकृत्य (रुलाय-भागी-भागी हमारे सबमारे गये इत्यादि प्रब्द कराय। हमारे की तेज दे। पापों की निरा करते सन् निष्टिनिहि (प्राब्द करि। किंच हमारी सेना के सकापा से हुन्नु नीं (हुष्ट म्बानें। तिन दुष्ट मान सह प्रा प्रानुक्षें) की नापा करि। क्यों कि तू द न्यका मुष्टि (मुष्टियत् आङ्गभूत) है अतः हमलोगों को हट करि ॥ ५६० आमूर्ज यत्या वर्तयेमाः के तुमहुन्दु भिवी वदी ति। समर्थे पर्णा खर्निन नो नगे स्माकि मिन्द्र र्यायनी जयन्तु॥ ५०॥ के हन्द्र असः (प्रान्यसेना) को न समन्तात परिक्षेप करि। क्यों कि दन्द

हे द्न्द्र अमू: (प्राचुसेना) को तू समन्तात् परिक्षेप करि। क्यां कि दुन्दु मि: केतुमत् (प्रज्ञावत्) जैसे अत्यन्त बजे हे अतः हमारी सेना प्रत्यावर्ते य(जयको प्राप्त करिके लोटाय। किंच हमारे नर्(योधा) संचरे हें के से योधा कि अश्वकासा पतन जिन्हों का ते। किंच हमारे रथस्था यु इमें जयको प्राप्त हों॥ ५०॥ मिल्लामा पतन दिन्हों का ते। किंच हमारे एथस्था यु

ह्याग्नेयः कृषाग्रीवः सारखती मेषी बुनुःसोम्यः पो एाः प्यामः प्रितिपृष्ठो बाईस्पत्यः प्राल्पो वैष्टदेव ऐ न्द्रोग्रुणो मीरुतः कल्माषे ऐन्द्राग्नः संहिंहेनोग्धोरोमःस विवो बारुणः कृष्ण एकंशितिपात्येत्वः॥ ४०॥ विवास

अश्वमेथेश्रुतिरित्त हे त्वेवेतं ग्याहिशान्यावालभेतेतिशान १३: ४: १: ३: तयोरेकादिशान्योः पश्वस्त हेवताश्व किण्डिकाह्ये नोच्यन्ते तेनेमानि ब्रह्मणवाक्यानि द्व्यदेवता श्रितपादकानि न तु मन्त्राः। क्रष्णा ग्रीवा जिसकी बोह कृष्णा ग्रीवं पशु आग्नेपः (अग्निवेबत्यः) १: मेषी सार स्वती (सरस्वतीदेवताका) २: बस्तुः (पिङ्गलवर्णः पशुः) सोम देवत्यः ३:

श्यामः (क्रष्णवर्षः) पूषदेवत्यः ४ शिति (श्याम) पृष्ठ जिसका वीह शि तिपृष्ठः बृहस्पतिदेवत्यः ५ शित्यः (विचित्रवर्णः) विश्वदेवदेवत्यः ६ श्रुरुणः (रक्तः) इन्द्रदेवत्यः ७ कल्माषः (कर्वुरः) मरुद्देवत्यः च संहितः (हटाङ्गः) इन्द्राग्निदेवत्यः ५ श्रुथोरामः (श्रुथोदेशमंश्वेत) सवितः देव त्यः २० एकः शितिः (श्वेतपाद जिसका) वोह एक शितिपात् (एकपदमं श्वेत श्रान्यत्रकृष्णः) पेत्वः (पतनशील) वेगवान् पश्चः) वरुणं देवत्यः १९ एवमका (द्यानाः ।। १८॥

> अग्नयें भीकवते रोहिता जिर्मु द्वान्धोरी में। सार्विते योष्णो रज्ञतनां भी वेश्वदेवो पियां गी तूपरो मोरुतः कल्मार्थ आग्नेयः कृष्णो जः सार्विती मेषी बीरु णः पेत्वः॥१६॥

दितीयेका दिशानी पशुदेवानाह। रोहित (रक्त) अस्ति (तिलक जिस का सो अनुद्वान् (छकडे का बेल) अनीकवान् (अनीक-मुखवा सेन्य जिसका उस) अग्निके अर्थ १ अधो रामो (अधोभाग में खेत हो पश्च) सवित हे वंतो २ ३ रजत वर्णा नाभि जिन्हों की वे रजत ना मी दें। पूष देवत्यों ४ ५ पिषाङ्गे (पीते) तूपरो (श्वद्वार्ग्ह) विश्वदे-व देवत्यो ६ ७ कल्माष : (कर्बुरः) मरुहेवत्यः ६ क्वाहि (श्वामः) अजः (मेषः) अग्नि देवत्यः ६ मेषी सार्खती १० पेलः (वेगवान्) वरुणदेव त्यः ११ एव मेका द्वा। अश्वमेध में एक विंदाति यूप होते हें तहां अ गिष्ठ संज्ञक मध्यम यूप में हो पश्च होनें। एका द्वानियों (क्वाग्नीव पश्च अग्नि देवत्यः १ रोहितान्ति अनुद्वान् अग्नियः नीकवते १ )के बा वे जाते हें शेष विंशत यूपों में प्रत्येक यूप में प्रत्येक पश्च बांधते हैं पर्यं गायुवाये निवते एर्यन्तराया छा केपाल दुन्द्रीय विष्टुंभाय पञ्च दुणायुवाहि गाँथेका दशकपालों विष्टुंभयों विद्युंभयों प्यस्या वह स्पते ये पाङ्गीय विख्वायं शाक्कर्ण यालों मुवाव रेणाभ्यामानु छुभाभ्यामेक विर्धुंभाभ्यों विद्युंभाभ्यों विद्युंभाभ्यों प्यस्या वह स्पते ये पाङ्गीय विख्वायं शाक्कर्ण ये चुकः सिविव अभेषिल हाय वयस्वि र्देशायं रेवताय हा दशकपालः पाजापत्य श्व रुर्दि त्ये विष्युंपत्वे चुक्रम्न ये विश्वान्तराय हादेशकपालों ज्ञुमत्या अश्वाकपालः । ६०० दित्र सिंहितायां चतुर्थी ज्ञुवाकः ४

द्तिश्री श्रक्त यजुषि माध्यन्दिन शार्वीयायां वाजसने-यस्र हितायां दीर्घपाठे एको न विर्हेशोश्ध्यायः॥२४॥

अवाग्नि वं मीयस्य पशुप्रेडाशमनु हिशामावे शिर्निवंपतीत्युपक् म्य तदाहुर्दशह विषमन्यामिशि निवंपे हिति श्रुत्या दश ह विश्वावे शिसं सेशिः कियता तस्या देवता ह वीिष चाह । दमान्यिप बाह्मण्या-क्यानि न मन्त्राः॥ अगिन के अर्थ अश्वकपालः (आहकपालां में संस्क्र-त पुरोडाश किर्येहें) केसे अगिन कि गायत्री किर्र सुति किये के अर्थ विहत्तोमकिर सुति किये के अर्थ रथन्त्रसामकिर सुति किये के अर्थ श्रुत्के अर्थ एका दश कपाल पुरोडाश किर्ये हें केसे इन्द्र कि जगती छन्द क-रिस्तु श्वादश स्त्रामाम वेस्त्रसाम २ विश्वदेवा जो के अर्थ हादश क पहलः पुरोडाशः केसीं के कि जगती छन्दकरिस्तु । सञ्चशको मस्तु ।

विरूपसाम १३ मिवाबर एं के अर्थ पयकरि जित चरुः कैसें के अर्थि शनुष्य करि लु॰ एक विंशस्तोम ॰ वेराज साम ॰ ४॰ हुहस्पति के अधी च्या के कि पोंडुख़न्दर विणवस्तोम रशाक्तरसाम रथ सविताके श र्ध एक प्रकान प्रेखाया केसे कि उधिएक छन्द॰ त्रयस्त्रियास्तोम॰ रेंद्र मान है एवं छन्दः स्तोम सहितानि यह देवताओं को कहि कर चतुर् कंवलों की कहिता है। प्रजापित देवत्यश्चरः करिये हैं अवि प्णुपत्नी अदिति के अर्थ चरुरेव ए वेश्वानर् गुण्विशिष्ट अगिन के अर्घ हादशकपालः पुरोहाशः ४ अनुमति देवता के अर्घ अष्टा कपालः पुरोडाशः करिये हे १० दशहविषी विषेदिवता हवीं व्यपि अखमेंधो पयोगित्वा दुक्तानि समिद्दो अञ्चन्ना खमे धिको ध्याय द्रित कात्यायनीकेः अनुक्रमएयाम् अ०३ रव ०१९ ॥ ई०॥

> इति गिरियर्भाष्ये चतुर्थी भ्नुवाकः । श्रीवेदार्थ प्रदीयेन तमोहार्दे निवार यन् पुमार्थीऋतुरेदिया इमेपुनी युधिष्ठरः भ

श्री मच्छु त्र यजुर्वे दान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतृ च्या घ्रपादान्वय विश्वामित्र पुरुष्ठिप श्रीमञ्जय कि शोर देवबम्मीत्म रोक्सिएय न्ह पति गिरियसादेन रचिते श्री बेदार्थ प्रदीपे गिरिधरभाष्ये खिल प्रकर्णे अार्त्री आदि पुरोखायान्त वर्णनो नामेकोन विष्योगध्यायः॥२४॥

ममाप्तान्य सन्विशिष्टः

**जें प्**गन्तिः

+ सर्मम्तन्यतिक्रम्यस्यानमितिष्ठा

हरिः शोम् ओनमी यत्तपुरुषाय पञ्चात्मकंद्विरुपंच साधनेबेहरूप्कम् खानंब दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं पर्सुमः ३०

देवसिवत्हीवध्यायी पुरुषसेथी नाग्यणः पुरुषी ३° दह शी अ॰ १॰ देव सिवतः प्रसुव यूनं प्रसुव यूनपितं भगाय। दिसे गेन्ध्वः केनप्रः केने नः पुनातु वाचस्पतिकी चे नः स्वद्तु॥ १॥

तत्तिवतुर्वरेण्यं भर्गी देवस्य धीमहि। धियो यो ने: ज

विश्वानि देव सविनर्दु तिनानि पर्गसुव। यङ्गद्रं नन्न

विभक्तार्हं हवामहे वसीश्चित्रस्य राधसः। सवितारं नृचक्तसम्॥॥॥

र्वेनमोयाज्ञवल्कायं गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदाधेप्रदीप के। विर्वेपोग्ध्यायेप्रकथ्यन्तेपग्रवोनाविकात्रः

इतलतर् पुरुषमेधः। द्वावध्यायो नागयणः पुरुषोः पष्यत्। अतिष्ठा काम न ब्राह्मण गजन्य का पुरुष मेध संज्ञक यज्ञ होता है। चेत्र श्रुक्कद प्रामी में आरम्भ है। अत्र त्रयो विंशति ही क्षा होती हैं द्वादश्यपसद पब्ज मुत्या इति चत्वारिंश हिनों करि सिद्धि होता है। अत्र यूपेकाह शिमीहोतीहै एका द्या अग्नी यो मीयाः पश्च होते हें तिन्हों का अति श्व प वा मध्यमयूप में यथे छ नियो ज नहें में का॰ २१.१.६.एक वार लिये आज्य करि देव सवितरिति अति करचा से तीनि ३ आहति यें आ हक नीय में हो में ॥तव देव सवितः १९४७ तत्सवितुः ३ ३५ हे व्याख्या ते । १॥२॥विश्वानि देव हे गायच्ये सवित देवत्ये क्रमेण प्यावाश्व ३ मेश्रा तिथि ४ ह छे। हे देव सवितः सब पापों को दूर में चला। जो कल्पाण से हमारे अति आगमन करि ॥३॥ हम सविता देवता को बुलाते हैं के से को कि वास्यितुः नाना विध्यन के विभज्य दातार नरें के यथा यो यय द्रारार को ॥४॥

> बहाणे बाह्मणं क्षत्रायं राज्न्यं मुरुद्धो वेष्यं तपंसे शुद्रं नमसे नक्तरं नार्कायं वीर्हणं पाप्मने क्लीब मोक्रयायाः अयोगं कामाय पुष्यल्मतिकुष्टायं माग् धर्मा। ४॥

ब्रह्मणे ब्राह्मण्मिति हे कणिड के तपसो म् नुवाकश्व ब्राह्मण्ह्म तः परं पुरुष मेधकाः परावः आ अध्याय ममान्नेः। नतः प्रतियूप एक-एक एकाह्मिन को नियोग किर ब्राह्मण्हीनि अष्टचतारं प्रासंख्य पुरुषों प्रकामोद्यायोगसद्मित्यन्तों को अगिनष्ट यूपमंनि योगकरें इतर यूपों में एकाह्म-एकाह्म पुरुषों बर्णियानुरुधिन त्यादीनि को जोडे । ब्रह्मणे ब्राह्मण्म तव ब्रह्मणे जुष्टं नियुन्ज्मीति अगिनष्ठे ब्राह्मण्यमं नियुनिका एवमये सर्वेषां यूपे एव बन्धनम् चतुर्धन्तं देवतायदं द्वितीयानं पुरुषपदं बोबच्यम्। ब्रह्मा के अधिव

## सि-सुन्त-३०४५१३ वेदार्घप्रदीपेगिरिधर्माच्ये

य आक्षण की नियोग करता हूं र श्वाय राजन्यं (श्वियम्) र मर हो।
विष्यम् १ तपसे शूद्रम् ४ तमसे तस्करं (स्तेनम्) ५ नारकाय वीरह

लं (नष्टाग्निं शूरं वा) ६ पायने की बं (न पुंसकम्) र आक्रयाये अयो –

गूमयसो गन्तारम् ए कामाय पुंचलूं (यभिचारिणीम् ४ अतिकु –

ष्टाय मागधं (मगधदेशजं क्षित्रयायां वेश्यपुंसी जातं वा) १०॥ १॥

नवार्य सर्व गीतार्य शेलवं धरीय सभावतं निर्व

नुनायं स्तं गीतायं शेलूषं यमीय सभाचरं निर्-ष्ठीये भीमूलं नुमीयं रेमिं हसीय कारिमान्न्हा यं खीष्यं प्रमदे कुमारीपुत्रं मेथाये रथकारं येथी-य नक्षाणम्॥६॥

नुनाय सूनं(ब्राह्मएयं। क्षत्रियाञ्जातः सूतः)११ गीताय प्रील्षं(नर म्)१२ धर्माय सभाचरं(सभायां चरतीति तम्)१३ निरष्टाये भीमसं

भयकरम्)१४ नमीय रेमं(शब्दकर्तारं वाचादम्)१५ हसाय कारि-

करणविशिष्टम्)१६ न्यानन्सय स्वीष्तं(स्वियाः सरवायम्)१७ प्र

मदे कुमारीपुत्रं(कानीनम्)१५ मेथाये रसकारं(माहिष्येण करिएपं

जातम्)१४ धैयोय तक्षणं(सूत्रधारम्) २० ॥६॥

अर २ तपसे कीलालं मायाये क्मीर्र हं स्पाय माणकार हैं सुभे व्पर्ध प्राच्याया द् सुकार्र हेत्ये धनुकारं कर्मणे ज्याकारं दिखायं रज्जुसर्ज मृत्यवे मृग्युम नंकाय खनिनम्॥ ७॥

तपसे कीलालं (कुलालापत्यम्)२१ मायाये कर्मारं (लोहकारम्)२१ स्पायमणिकारं (राजकर्तारम्)२३ शुमे (शुभाय)वपं (वीजवप्तरम्)

विक्षुन्यान्य ३०१४-१६

२४ प्रारव्यां ये द्वकारं(वाणकर्नार्म्)२५ हेत्ये घनुःकारं (चापकारिल म् २६ कर्मणे ज्याकारं (प्रत्यञ्चनकर्तारम् )२० विष्टाय रज्जुसर्जी(रजेः स्रष्टारं निर्मातारम् २० मृत्यवे मुगयु (मृगयाहम्) २४ अन्तकाय सनि-नं(श्वनो नेतारम्)३०॥०॥

> नरीम्यः पोन्निष्ठमृश्नीकाभ्यो नेषादं पुरुषव्याष्ट्राय हु र्मदं गन्धवीपरोभ्यो वात्यं प्रयुग्भ्य उन्मेत्तर्धं सर्पदे वजनेभ्योश्वतिपद्मयेभ्यः किनुबमीर्यतायाः अपि तवं पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्यः कएट कीकारीम्॥ ण

नदीभ्यः पेञ्जिष्ठं(पुज्जिष्टोग्न्यजः)पुल्कसस्तद्पत्यम्)३१ ऋशीका-भ्योनेषादं (निषाद्पुत्रम्)३२ पुरुषच्या घ्राय हुमेद्मुनम् म्)३३ ग न्धर्वापरऐभ्यो ब्रात्यं(सावित्रीयतितम्)३४ प्रयुग्भ्यः उन्मत्तम् ३५ सर्पदेवजनेम्यः अप्रतिपदं(प्रतीपद्यते जातामीति प्रतिपत् अतथ विधं विकलमित्यर्थः ३६ अयेम्यः कितवं (द्यूतकारम्) ३० इयना ये अकितवमद्यतक्तम् ३५ पिशाचेभ्यः विदेलकारिए।(वंशा पाजकारिएगिम्) १४ यानुयाने भ्यः कएउकी कारीं (कएटकी कर्म तत्कारिएगिम्)४९॥७॥

> संघये जारं गेहायोपपतिमात्ये परिविनं निकृतिये प रिविविदानमराद्या गरिधिषु यति निष्ठति पेपासा रीछं संज्ञानीय स्मरकारीं प्रकामी स्वामी स्वा णियानुरुधं बलायोपदाम्॥४॥

संधये जारसुषपतिम् ४१ गेहाय उपपति (व्यभिचारिणम्)४२ लार्थि परिवित्तम् (जवे किनिष्ठे न्द्रस्)४३ निर्काले परिविविदानम् (लान्त्रे ज्येष्ठे जववन्तम्)४४ ल्याद्धे देव्ये एदिधिषुः पतिम् (ज्येष्ठा-पा पुत्रामन्द्रायाम्द्रा एदिधिषुः तत्यितम्)४५ निः क्रात्ये पेशास्कारीं (क्त्यक्तीम्)४६ संज्ञानाय समरकारीं (कामचीत्रिकरीम्)४० प्रकामोद्याय तत्मं ज्ञाय देवाय उपसीदतीत्युपस्त (समीपस्थितस्न म्)४० एकानिविष्ठे नियुनिक्त ॥ ॥ ल्याय दितीय यूपे ॥ वर्णाय श्रम् द्रिक्तिय यूपे ॥ वर्णाय श्रम् द्रिक्तिय वर्णाय श्रम् द्रिक्तिय स्थानित्यनुरुत् नम्)१ वलाय उपदाम् (उपददातीत्युप स्यक्त सुपायनदातारम्) २ ॥ ह्या प्रमायनदात्वारम् ।

वृत्मादेभ्यः बुद्धं प्रमुदे वामनं द्यार्भः सामध्रस्त्री यान्थमधर्माय बिधरंपवित्रीय भिष्ठं प्रज्ञानीय न-क्षत्रदर्भमाप्राक्षाये प्रक्रिनं सुपश्चित्रायो श्लिभिष्ठ-क्षिनं म्योदं ये प्रक्रविवाकम्॥१९॥

उत्सादेग्यः कुंब्र(वक्राङ्गम्) अप्रमुदे वामनं (हस्वाङ्गम्) अद्याग्धः स्व मं (सर्वदाजलिक्तन्तने नम्) अस्वद्याय अन्धं (ने नहीनम्) हे अध्योग्धः य विधरं (कर्णेन्द्रियहीनम्) अपिवनाय भिषजं (वेद्यम्) क प्रज्ञान्य नाय नक्षत्र दर्शे (नक्षत्राणि दर्शयित गणकम्) अस्य आशिक्षाये प्रश्निनं (प्रश्नवन्तम् अप्रक्रमादि प्रष्टार मित्यर्थः) १९ अपिक्षाये अभिप्रिमनम् १९ ॥ अप्रव ततीये यूपे अस्योद्ये प्रश्निव विवाकं कृतान्त्रस्थान्ये विवनिक्ति ब्रूते स् प्रश्नविवाकस्तम्) ९ ॥१९॥ अर्थे हित्तपं जवायास्त्रपं प्रश्ने गोपालं वीर्याण वियालं नेजेसे जपालिम राये की नाशं की ललाय स्राकारं भद्रायं गृह्प अंश्रेयेसे विन्धमाध्ये स्थाया सुकार्म् ॥११॥

अर्भम्यो हित्तपं(गजपालकम्)२ जवाय अश्वपं(तुरगपालकम्)
३ पुष्टेचे गोपालकम् ४ पीर्याय अविपालम् ५ तेजसे अजपालम्
€ द्गये कीनाशं(कर्षुकम्)कीनाशः कर्षुके यमे)३ कीलालाय
सुगकारं(मद्यक्तनम्)६ भद्राय ग्रह्रपंशिह पालकम्)४ श्रेयसे किन्
धं(वित्तं द्धातीति वित्तथस्तम् धनकर्तारम् १० शाध्यक्ष्याय अनु
सत्तारं(सार्थ्यनुसारिणम् ११ ॥१९॥

भाये सर्वाहारं प्रभाया अपनेयधं ब्रध्नस्य विष्टपीया भिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोका

य पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार्हें सर्वेम्यो लोकेम्य उपसेकार्मवं कार्ये बधायीपमन्यितारं

मेथाय वास पल्यूली प्रकामाय रजयित्रीम् ॥ १२॥

अय चतुर्थ पूपे। भाये दार्वाहारं (काष्ठानामाहर्तारम्) १ प्रभाये अग्न्येथम् (अग्निमेथयतीति तमग्नेर्वर्धकम् २ ज्रथ्नस्य विष्ठपाय स्र्यलोकाय) अभिषेक्तारम् ३ वर्षिष्ठाय नाकाय (उत्कृष्टस्व गोय) प्र-रिवेषणकर्तारम्) ४ देवलोकाय पेशितारम् (पेश्ववयवे विश्वती-ति पेशिता तम् अतिमाद्यवयवकर्तारम्) ५ मनुष्यलोकाय प्रक-रितारम् (कृ विक्षेपे विक्षेप्तारम् ६ सर्वेम्यो लोकेम्यः उपसेक्तार-मुपसेचनकर्तारम् ७ अवः अरत्ये वधाय उपमन्यतारस्पमन्य नकर्नारम् ए मेधाय बासः पल्यूलीम् (वाससा प्रकालनकर्नारम्) पल्यूल प्रक्षालनछे दनयोः) ४ प्रकामाय रजियवीं (वस्त्राणं रङ्गा-कारिर्णां नारीम्) १०॥१२॥

म्रतये लेनहरयं वेरहत्याय पिर्श्वनं विविन्धे क्ता-र्मोपद्रष्ट्रपायानुक्तारं बलायानुच्रं भून्ने परि-क्रुन्दं प्रयाप प्रयवादिन्मरिष्ट्या अस्व साद्ध्य-र्णाय लोकाय भागदुषं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवे ष्टार्म् ॥१३॥

भ्रतये स्नेनहृद्यं (स्नेनस्येव हृद्यं यस्य तम्) ११ ॥ ॥ ह्यय पञ्च मे यूपे। वेरहृत्याय पिश्नुनं (पर्हृत्तसूचकम्) १ विवित्तें क्षनां (प्रिनेहार्म) १ श्रीपद्र ष्ट्र्याय अनुक्षनां (प्रितेहार्मेवकम्) ३ बलाय अनुक्तां (सेवकम्) ४ भूमे परिक्षन्दम् (परितः क्तन्दित रेतः सिच्च ति तम्) ५ शियाय त्रियवादिनं (मधुरभाषिणम्) ६ अरिष्टें अञ्च सादम् (अञ्चारोहम्) १ स्वर्गाय लोकाय भागदुषम् (भागं दुग्धे भागदुषस्तन् विभागत्रस्म) ९ विष्ठिणय नाकाय परिवेष्ठारम् ६ १३॥ भागदुषस्तन् विभागत्रस्म) ९ विष्ठिणय नाकाय परिवेष्ठारम् ६ १३॥ भागदुषस्तन् विभागत्रस्म) ९ विष्ठिणय नाकाय परिवेष्ठारम् ६ १३॥

मन्यवे यसापं क्रीथीय निस्रं योगीय योक्तार्हें शोकीयाभिस्तीरं क्षेमीय विमोक्तारं मुक्तूलनिकूले भ्यस्तिष्ठिनं वर्षे मानस्कृतर्हें शीलीयाञ्जनीकारी निर्वहत्ये कोशकारीं यमायास्म्॥१४॥

मन्यवे अवसापमयस्तपं लोहतापकम् १० क्रोधाय निसर्(नित-रां सर्तारम्)११ ॥ अथ्य षष्ठे यूपे) योगाय योक्तारं योगकर्ता रम् १ प्रोकाय अभिम्तारं (संसुखमागळ्नम्)२ क्षेमाय विमेक्त रं (विमोन्चनक्षरम्)३ उत्कूलिनक्लेभ्यः त्रिष्ठिनम् (त्रिषु तिष्ठतीति विष्ठी तम् विद्यादिषु स्थितं शीलवन्तिस्त्यर्थः ४ वपुषेमानस्कतं पूजाया अभिमानस्य वा कर्तारम् सक् छान्दसः ५ प्रीलाय आस्त्र-नीकारीम् (अञ्जनविद्याक्तेनिम्)६ निर्चात्ये कोशकारीं (खङ्गाद्याव-रणं कोश्रस्तकारिणीं स्त्रियम् ० यमाय असूम् (न स्ते मा अस् ता-म् वन्ध्याम्) ७ ॥१४॥

> यमायं यमस्मर्थर्वभ्यो वितोका थ्रसंवत्सग्यं पर्यायि-गीं परिवत्सग्याविजातामिदावत्सग्यातीत्वेरीमिद्दत्स-गर्यातिष्ठाद्वरीं वृत्सग्य विजेजिंग्थ्रं संवत्सग्य पर्वि-क्रीमृभुभ्यो जिनसंधर्वं साध्येभ्यश्चमम्मम्॥१६॥

यमाय यमसं (युग्मप्रसिवतीम्) श्रिष्य विभिन्न विभिन्न स्वास्त्र प्रयोगिष्य पर्यायिए। म् (पर्यायोग्नु क्रमसहतीमनु क्रमज्ञा म्) श्रिष्य सप्तमे यूपे। परिवत्सग्य श्रविज्ञाताम् (अप्रसृत म्) श्रिष्ट स्वास्त्र श्रवीलगीमत्यनं कुल ग्राम् पुंश्वली कुल ग्रेत्वरी श्र इदासग्य श्रविष्ठ स्वास्त्र स्वास्त स्वास इत्यातस्क हरी स्वन्देवन्त्रनात् स्वी बेपे। श्री वत्सग्य विजर्जगं (शिष्टिल श्राग्म्) श्री स्वत्सग्य पलिक्तीं (श्वेतकेशाम्) श्री क्रम्यः श्रविन संधं (चर्म संवासग्य पलिक्तीं (श्वेतकेशाम्) श्री क्रम्यः श्रविन संधं (चर्म संवासग्य प्रति स्वास्य स्वास्त्र स

सरीम्यो भेवर्म प्रस्थावराम्यो हार्श वेषान्ताम्यो बेन्दं नेड्नलाम्यः शोर्थालं पार्य मार्गार्मवारायं केवर्तता-

र्थिम्य ख्रान्दं विषेभेग्यो मैनालध्यस्वनेम्यः पर्तिकं गु होम्यः किर्गत्रु सानुभ्यो जम्भेकं पर्वितेभ्यः किम्यू रुषम्॥१६॥

सरोभ्यो धेवरं केवर्तापत्यम् ए उपस्थावराभ्यः हाप्राम् (हाश्र हा-ने हातार्म् हाधो भीवरं वा ४ वेप्रान्ताभ्ये वेन्दं (विन्दे निषादा पत्यम् १९ नङ्गलाभ्यः धोष्कलं (मत्स्यजीविनम् श्रुष्कला मत्स्यास्ते जीवित तम्)११ ॥ अश्राष्ट्रमे यूपे। पाराय मार्गार्म् (मृगारेख्न्यं मार्गार्स्मम्)१ अवाराय केवतम् २ तीर्थभ्यः आन्दम् (अदि बन्धने अदित आन्द्रसं बन्धनकर्तार्म्)३ विषमेभ्यो मेनालम् अल् वार्णे मीनानलित वार्यित जालेर्सो मीनालक्तद्पत्यम् ) ४ मनेभ्यः पर्णकं (भिल्लम्)५ गुहाभ्यः किरातम् ६ सानुभ्यः जम्म कं (अभि नाष्ट्राने जम्भयतीति तम् हिंसकम्)१ पर्वतेभ्यः किम्पूरुषं कुत्सितनरम्) ए ॥१६॥

बीमसाये पोल्क्सं वर्णाय हिरण्यकारं नुलाये वा णिजं पश्चादोषायं ग्लाविनं विश्वेम्या भूतेम्यः सि ध्मलं भूत्ये जागर्णमभूत्यैखपनमात्ये जनवादिनं व्युद्धाः अपपगुल्भिटं सिठंशुरायं प्रक्षिदेम् ॥१९॥

बीभताये पोर्ल्बसं(पुल्कसापत्यम्) ४ वर्णाय हिर्णयकारं (स्वर्ण निष्पादकम्) १९ वुलाये वाणिजं (विणिगपत्यम्) ११ ॥ ॥ अप्रध नवमे पूर्प)। पश्चादोषाय ग्लाविनं (ग्ले) हर्षक्षये अहस्रम्) १९ विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिक्ष्मलं (सिक्ष्मारव्यरोगवन्तम्) २ भूत्ये जागर णं जागरूपकम्)३ अभूते खपनं(प्रायानुम्)४ आर्थे जनवादिनं जनान्वदति तम्)५ व्युद्धे अपगल्भम् ६ संप्राराय प्रक्रिदं(प्रकेदन कर्तारम् १ ॥१९॥

> श्रम्गजायं कितवं कृतायादिनवस्प् वेतिये कृष्यि ने ह्यापीयाधिकिल्पिनमास्कन्दायं समास्याएं मृत्यवे गोव्यक्रमन्तिकाय गोधातं शुधे यो गां विकृतनन् भिस् माण उप्तिष्ठति दुक्कृताय चर्काचार्य पाप्मने से-लगम्॥१८॥

अक्षराजाय कितवं (धूर्तम्) ः इताय आहिनवह प्रीम् (आहिनवो होषसं पप्रपित तथाभूतम्) ः वेताये किल्पनं (कल्पकम्) ९० द्वाप राय अधिकिल्पनम् (अधिकल्पना कर्तारम्) १० ॥ अथ्य द्वामे खूपे) आस्कन्हाय सभास्थाणुं (सभायां स्थिरम्) ९ मृत्यवे गोच्यकुं (गाः प्रीत गमन प्रीलम्) २ अन्तकाय गोघातं (गवां हन्तारम्) २ ६३ घे या गां विकृत्तंनं मिक्षमाण उपितष्ठित यः पुमान् गां विकृत्तनं छिन्ह नं मिक्षमाणा याचमानः उपितष्ठितं यं याचितारं ६३ घे हैये आ समेत ४ दु । इताय चर्काचार्य (चर्काणां गुरुम्) ५ पाप्मने सेलगं सीलगां दृष्ट स्तदपत्यम्) ई ॥ १०॥

> यतिश्वकायाः अर्तनं घोषाय मुषमन्त्राय बहु बादिनम् ननाय म्कर्र पान्दाया उम्बराघानं महसे बीणावादं कोषाय त्रावध्ममेवरस्यरायं पाह्यध्मं वनाय वन्यम् न्यती र राषाय दावषम् ॥१४॥

प्रतिश्वकाय अर्तनं (हुः खिनम्) श्वोषाय भवं (जल्यकम्) श्राण्य श्वास्त्र हुवादिनम् ४० अनन्ताय मूकं (वाग्विकलम्) १० प्राब्दाय आडम्बर्ग घातम् (आडम्बर्गाहिन तम् कोलाहलकर्तारम्) ११ (अपेथेकादशे यूपे) महसे बीणावादं (वीणावादनकर्तारम्) १० क्रोप्पाय त् णवध्य म् (तृणवं वाद्यविशेषं धमित तथा भूतम्) २० अवरस्पर्य प्रद्वमं प्रद्ववदकम्) ३ वनाय वनपं (वनपालकम्) ४० अन्यते। ग्राथाय वावपं (वनविह्यम्) ४०॥ १८६०॥

नुमीय पुंखल्थं हसाय कारीं यादे से पाबल्या ग्रीम एवं गणकमभिको पाकं तान्महसे वीएणवादं पीएण्डं तूराव्धमं तान्नुनायान्न्रायं तल्वम् ॥२०॥

नमीय पुंश्वलं (दुष्टं। नारीम्) है हसाय कारिं (करणशीलम्) श्यादेस शाबल्याम् (शाबलः कर्नुर्वणः तद्यत्यम्तां स्वियम्) श्रामएयं (ग्रामनेतारम्) श्रे गणकं (ज्योतिर्विदम्) १९ अभिको शकं (निन्दक्
म्) १९ तान् बीन्महसे जुरुं नियुनज्मीति एकादशे यूपे आलभते
॥ १ एवं प्रतियूप एकादश-एकादश नियुक्तां में जे अधिक (अविशिष्ट)
हैं तिन समाप्ति पर्यन्तों को दूसरे उद्धित यूपमें नियुक्त करें और ते
वीणाबाद पणि घ्रमित्यादीनि एच्ये कृष्णं पिङ्गाक्षमित्यन्ताः चतुईश्राहें ततः अधेतानष्टे। विरूपान् इत्यष्टे। और मागधादीनि
चतुरः एवं विद्वपति दूसरे यूपमें यूर्वीक्ता एकादश एवं सप्तिनं
शत् ३०। तानेवाह। वीणाबादम् पाणि घ्रं हस्ततालवादकम् तान् बीन् नृत्ताय आलभते ३ आनन्दाय तलवम् (वा गतिगन्धनयोः क

यनं हिंसातलं हस्तादितलं वाति वाद्यमुखं हिनत स तलवस्तम् वाद्यवाद्कम्)धः॥२०॥

अग्नये पीवानं पृथिये पीरमर्पिएं वापवे चार्छाल मनिरिक्षाय वर्धेशनिर्नि दिवे खेलितिर्हे सूर्यीय हर्ये सं नक्षेत्रभ्यः किर्मिरं चन्द्रमेसे किलासमन्हे खुक् पिदुनक्षर्धं रात्री क्षणं पिद्वाक्षम्॥२१॥

कानये पीवानं (स्यूलम्) १ पृथिवे पीरसिर्ण (पीरेनासनेन स पीत गाइति पीरसंपी तं पङ्गम्€ वायवे चाएडालं(चएडालकर्म णम्) अनारिक्षाय वंशनिर्तनम्(वंशेन नर्तनशीलम्) दिवे ख स्तिमलीमिशार्कं खल्वारिमत्यर्थः ४ सूर्याय हर्यक्षं (हरितनेत्रम्) १॰ नक्षेत्रम्यः किर्मिरं(कर्बुरवर्णम्)१९ चन्द्रमसे किलासं(सिध्म रोगवन्तम्)१२ अन्हे अस्तवर्णे पिङ्गाक्षम् ९३ एन्ये क्वष्णवर्णे पि द्भाक्तम् ६६ ॥ २१॥

अधेतान्छी विरूपानालम्ते गति हीर्ये चाति हसं चा तिस्थूलं चातिक्रशं चातित्रक्तं चातिक्र्यं चातिक् ल्वं चारिलोमशं च। असूरा अन्नाह्मणाके प्राजाप त्याः। माग्धः पुँचली कितवः क्रीबोध्यूदा अबोहा णास्ते प्राजापत्याः॥२२॥

द्ति सर्वं हितायं। दितीये एनुवाकः १ इति श्री शुक्त यजुषिमाध्यन्दिन प्रार्वीयायां बाजसने यस्ट हितायां दीर्घपाढे विं हें शोव्यायः ३०

ततः इन बस्यमान आर्टी विरूपें। पर्स्परविरुद्धपः पद्भारती की आलम्भ करें। तानाह। अतिदीर्घ (सन्वा) १ अति इस्व (की ना) २ अतिस्यूल ३ अति स्पा ४ अति खक्त १ अति क्षयाः ई अतिकुल्ब (रोमरहित) अतिलोमश (सर्वोङ्गव्यापिरोम) का ते आहे। ऋद्र ब्राह्मए चितिरिक्ता पश्च होते हैं केंद्र ते क्रांढी प्राजापत्या(प्रजा पितरेवना के हें 🕂 अन जाति नियम से पूर्वी में जाति का नियम नही है वीणा बादादय ऋतुर्देश अतिदीर्घादयो श्रेगे एवं द्वाविं प्रातिः शेयाः तथा मागधः १ पुंत्र्यली २ कितवः ३ स्त्रीवः ४ ये चारें भी भूद्रब्राह्मण व्यतिरिक्ताः प्रजापति देवताः पूर्वी सहित यिडुं शित हे ते सब दूसरे यूप में नियोज्याः ॥ ॥ संवा के नियोगाननार तिन नियुक्त पुरुषेः को सहस्वणीर्षा पुरुष द्ति ३१-१-१६ षोडपाचे अनुवाक करि इ क्षिणत उपविष्टो होत्वद्भिष्टोति (होत्वदिति प्रथमोत्तमयोि ह्वर्वे चनम् ऋगन्ताना प्रणवेन संधानं च।यथा।सहस्रशीषां पुरुषः -•्ङ्गुलो ३। पुरुष एवेव ६- • रोहितो ३म्। एवमभिष्टोति। ततः आल म्भन क्रमसे यथादेवत प्रोक्षणादि है। ब्राह्मणादि कों के पर्यान क-रणान्तर दृदं बुद्धणे रदं सत्राय दृत्येवं सबों का यथा स्वस्वदेवतो हेचा करि त्याग है। ततः सब ब्राह्मणादिकों को यूपों में खोलि करि उत्सर्जन करें (खोड़ें ‡। तनः एका दिशानी के पशुर्शों में संज्ञपना दि-प्रधान यागान्त वनस्पति याग करिके स्विष्टकत से पहिले अध्यर्थु शाल्य की संस्कार करि एकवार लिये आज्यको लेकर डोम् पुरुष देवताभ्यो ब्रह्मादिभ्यः शाहवनीय में होमें जोम् ब्रह्मऐस्वाहार क्ष

र अधार उत्तमाना स्मत र र्त्युपक्रम्य वे वे प्राक्षावत्या भवन्तीति १२६ २००० युतेः। इ साध्यमिक सार्एय यश्चरोंवत् होन्डे नाते हें इन्हेंगं का हिंसन नहीं है।

वाय खाहा २ मरुद्धाः ३ तयसे ४ तमसे ४ द्रत्यादि अध्याय पर्यन्त च तुर प्रीत्युत्तर शतसंख्या कों १०४ के अर्थ तितनी ही घृता हती हो मिके सिष्ठ क्रदादि उदवसानीयानः कर्म करि अन्तमं यजमान अयंते यो निः ३-१४ द्तिमंत्रेण त्यात्मा में अग्नियं आरापण करि अद्यास म्भृत द्ति ३१.१७-२२ षड्च अनुवाक से सूर्य को उपस्थित करि पीछे अनदेखते आरएय को जाके संन्यास करे (गाईपत्ये धरा रिणमनु प्रहत्या हवनीय अनर्रिणमात्मन्त्रानी समारोप्यार्एं ब्रजेरिति युग्ङ्वायनोक्तेः।यदि पुरुषमेधके अनन्तर् ग्राम वासेस् निह उद्वमानीयान्त मायमाहृती होम के अर्एय में अग्नी स मारोपण करि उत्तरनारायण से अर्क को उपस्थान करि देवयन न को आदीपन करिके घरकी चले घर में आ मन्यन करि अपिन को स्थापन करे श्रीर यथे छ पत्रों को करे। अयमिष पक्षो गिता। तत्युरुष मेथानन्तरं संन्यास एव॥२२॥

> इति गिरिधर्भाष्ये द्वितीयोश्नुबाकः श्रीवेदार्थ प्रदीपेन तमोहार्दे निवार्यन् युमार्थीश्वतुरेदेयाहिराजयुरुषः परः ३॰

श्री मच्छ् त्र यजुर्वे रान्तर्गतमाध्यन्दिनीय शाखाखेल व्याष्ट्रपार्वन्य य विश्वामित्र पुराधिप श्रीमज्जयिकशोरदेव वर्माज रोकिम लेयन यति गिरिप्रसादेन रचिते श्रीबेहार्थ प्रदीपे गिरिधरभाष्ये नरमेधि कार पश्चवर्णनो नाम विर्हेशोग्ध्यायः॥३०॥

अं शान्तः

र्गानाः

शान

हरिःश्रीम् डोंनमो यत्त पुरुषाय पञ्चात्मकं द्विरुपं च साधनेर्बेड स्पक्तम् स्वानंददायकं कृष्णं ब्रह्मस्पंपरं स्नुमः ३१

अय पुरुषु स्कानुवाक अयमः १

अ॰ २॰ सहस्रंप्रीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रंपात्। स भूमिर्धं सर्वतं स्यत्वात्यतिष्ठ ह्पाङ्गुल्तम्॥२॥ जीनमीयात्त वल्क्याय गिरिष्रसाद संज्ञेन श्री वेदार्थ प्रदीपके

नर्मेधोग्ध्याय एवएकत्रिंशोग्यमीर्यते ३१

का॰ २१ १ ११ नियुक्तीं ब्राह्मणमित्यादि पशुक्षीं की सहस्त शीर्बितिषेडिं शर्च कान्वाक कि ब्रह्म होत्वन् (दिः प्रथमा दिः उत्तमा इत्यादि उत्त प्रकार से) स्तृति केरे "नार्यण पुरुष हृष्टा जगद्दीज पुरुष देवत्याः बेहि विद्या प्रत्व द्या नुष्टुभः वोडशी विष्टुप्। ब्रह्मणे ब्राह्मणि त्याचाः पुरुषमेध रूप पर्मातमा के अवयव पूर्वाध्याय के अनमें कहे तिन्हें। का अवयवी पुरुष यहां स्तृति करिये हैं। अव्यक्त महरादि विलक्षण चेतन जो पुरुष-पुरुषान्त परः किंचिदित्यादि श्रुति खु (पुरुष से नहीं है परे को ई दत्यादि श्रुति में) प्रसिद्ध सर्व प्राणि स मिश्र स्त्य ब्रह्मा एडदेह विराजनामा है। केसा कि सहस्व शीर्षा । (असंख्यात है शिर जिस के ने स्व प्राणि के जे शिरहें ते सब तिस देह के अन्तः प्रातित्व से तिसी के हैं यह सहस्व शीर्षत्व है- एवममें पि। असंख्यात

प्रिते गृहकं सर्वावय वीपलक्षणम्।

हें नेन जिस के +। असंख्यात हैं पाद जिस के +। सो युरुष भूमि(ब्रह्मा-एडलोकरूपा वा पञ्चभूतें। को ब्याप्त हो दशाङ्गुलपरिमितदेश की अ ध्यतिष्ठन् । शतिक्रमण करि अवस्थितेहैं। दशानु लिमिस्युपलक्षणम् अर्थात् ब्रह्माएड से बाहिर भी सर्वतः व्याप्त हो अवस्थित यहा नाभिके सकाशमें दशादुल आत्रात्र में श्रां विद्यानम्य कार्य विद्यानम्य कार्य हो में पाया कि कतम आत्मेत्युपक्रम्य सी श्रं विद्यानम्य के जन्मे कि कर्म फल मी नियम्त कि अर्थ अन्तर्यामी नियम्त कि कि तदुक्तम् सरकं अष्ठ अन्तर्यामी नियम्त कि कि तदुक्तम् सरकं अष्ठ अर्थ अन्तर्यामा कार्य कि क्षेत्र स्वास्पर्ण स्युजा सरकाया समानं ग के अर्थ अन्तर्यामी नियन्त्त करिके तदुक्तम् सक्तं अष्ट • अध्या • हक्षं परिषर्वजाते। तयोर्न्यः पिष्यलं खाइत्यन अन्त्रन्यो श्लाभिना कप्राति द्ति ॥ स पुरुषोप्त देवता तथा च भुनिः १३:६:२:१:द्मेषे लोकाः पूर्यमेव पूरुवी योश्वं पवते सोश्स्या पुरि श्रोते तस्मान्पुरु व इति ॥१॥

पुरुष एवेद्रीं सर्वे यहूतं यच भाव्यम्। जुतामृत्तन स्येशानो यस्नैनातिरीहित॥२॥

जो यह वर्तमान जर्गत् सो सब पुरुष ही है और जो भूत जगत् सेोर् जो भविष्य जगत् बोह भी पुरुष ही है (जैसे दूस कल्प में वर्तमाना। कार्ष-वेहा। सब विगर पुरुष के शवयव हैं नैसे ही भूत भविष्य कल्यों के भी द्रष्टव्य हें चूति भावः। शेरि श्रमृतत्व (देवत्व) का स्वामी बोह पुरुष जिस से प्राणियों के भोग्य अन्न (फल-निमित्तभूत) करिश्र पनी कार्ण अवस्था को अतिकम्य परिष्टर्यमान जगद्वस्था

को बास होता है तिस से पुरुष है। अपर्यात् प्राणियों के कर्मफलभोग के अर्थ जगदवस्था स्वीकार से नहीं है तिस का यह वस्तुत्व ॥२॥ एतावीनस्य महिमातो ज्यायाँ ख्रु प्रेषः। पादी रस्य विश्वी भूतानि जिणादेस्यामृते दिवि॥३॥

श्वनीतानागतवर्तमानकाल सम्बद्ध यावत् जगत है एतावान् (सर्वी गि) इस पुरुष की महिमा (स्वकीयसामध्य विशेष विभूति) है न तु वास्तव स्वरूप है वास्तव तो पुरुष है और यह महिम्न (पुरुष) जगजाल से ज्यायान् (अतिश्रायेनाथिकः। एत दुभयं स्पष्टी कियंते - इस पुरुष के सब भूत (काल वयवर्ति प्राणिजात) पादः (चतुर्थोशः) इसका अविशिष्ठ (विपात्वरूप) अमृत (विनाशार हित) वोह दिवि (स्रोतनातमक - स्वप्रकाश स्वरूप) में अवतिष्ठे हैं इतिशेषः। यद्यपि सत्यं ज्ञानमननं ब्रह्मेत्याम्नात पर्ब्रह्म की इयता के अभाव से पाद चतुष्ठय निरूष एक करने को अश्वक्त तद्यपि यह जगत् ब्रह्म रूपा पेक्षा करि अल्य है द्रित विवक्ष तत्वात्याद त्वो पन्यासः॥ १॥

विपाद्धे उद्देत्युरुषः पादीः स्येहामवृत्युनः। नतो वि खुङ्ग्यकामत्सादानानदाने । अभि॥ ॥

जो यह त्रिपात्युरुष संसारस्पर्श रहित ब्रह्म रूप ऊर्धः उदेत् (इस शक्तानकार्य संसार से वहिर्भूत यहां के गुए होषों से अस्य छ उत्क र्ष करि स्थित हुआ। तिस का पाद (लेशजगद्रूष) इस माया मं फिरि उत्यन्त हुआ (स्टिष्ट संहार करि फिरि-फिरि आता है। फिरि साया में खा कर निरन्तर उदवतियेगादि रूप करि विविध हो ज्यास हुआ का क रिके कि साधानान शाने अभि अर्थात् अशनादि व्यवहारोपेत चतन प्राणिजात अशनरिहत अचेतनगिरिनचादिक ते अमिलस्य स यमेव विविध होके व्याप्त हुआ।।४॥

तती विराईजायत विराजी न्त्रिधि पूर्वाः। स जाती ना त्यंरिच्यत पृश्वाद्वमिमयो पुर्।॥५॥

विष्युङ् व्यत्क्रामिद्ति यदुक्तम् तदेव प्रपच्च्यते । तिस् आदिपुरु व से विगट् (ब्रह्माएडदेह) हुआ (विविधग्जें हे वस्तुएं जहां इति विगर् विरार् देह के ऊपर उसही देह की अधि करण करिके पुरुषः तिसदेहानि मानी एक एव पुमान् हुआ अर्थात् सर्ववेदान्त वेद्यः परमात्मा स्वमाया करि विराइदेह ब्रह्माएडस्प की स्टिज के नहां जीव स्त्य करि प्रविश्य त्र ब्रह्माएडाभिमानी देवता आत्मा (जीव) हुआ रे। किं च सी हुआ विगर् अपुरुष अतिरिक्त देवतिर्य इन्मनुष्यादि स्पहुआ पीछे (देवादि जीवभ व से जपर) भूमिको सजा रति शेषः श्रयः (भूमि स्डाने के शननार्) तिन जीवों के पुर्(पूरेहें सात धानुः तों से- पारीर) सजे ॥५॥

नस्मी यज्ञात्मेर्वुद्धतः सम्मृतं पृषद् ज्यम्। पृष्ठ् स्तार क्रे वायुव्यानार्एया ग्राम्यास्त्र ये ॥६॥ ८॥

तिस सर्व हत् (सब होमियं है जिस में तिस पुरुष मेध) यज्ञ से पृष्व ज्य (द्धिमिश्रित श्राज्य- द्थाज्यादिभीग्यजात) सम्यादित है पु रुष करि द्विष्रेषः।तथा वोह पुरुष वायु देवता काः निन(प्रसिद्ध) पशुःशीं को उत्पन्न करता हुआ। तिन किन्हे कि जे आरएयाः आर में द्व (एहरिएणदयः) श्रीर जेगाम्याः (गाव में द्वए गवान्वाद्यः) निन

प्रश्रों की किया॥६॥६॥

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत् कर्चः सामानि जिन्नरे। छन्दी धंस जिन्दे तस्माद्यजुक्तस्माद्यजायत्॥ १॥ तिस सर्वहुत यत्त से कर्चाएँ और सामाएँ उत्पन्न हुई। अभरगाय-व्यादीनि छन्दांसि उत्पन्न हुई तिस से यजु उत्पन्न हुआ (क्रायजुः साम और छन्दां विना यज्ञ नहीं सिद्धि होते॥ १॥ ४॥

तस्मादश्वा श्रजायन्त ये के चीभ्यादतः। गावी इज जिरे तस्मात्तरमञ्जाता श्रेजावयः॥ ए॥ २०॥

तिस यन से अश्व उत्पन्न हुए नथा जे कोई अश्व से अतिरिक्त गर् सेभाइपः श्रीर अश्वतराः उमयइना (ऊपर नीचें हाँन युक्ता) हें ने भी उत्पन्न हुए। तथा ह (स्फुटं) और तिस यज्ञ से भोएँ हुईं। किं च तिस यत्त से छेरी और मेडी हुईं(नहीं प्रश्वओं विनायज्ञ सि से होता। १०॥ १०॥

ने यसं बहिषि घोक्षस्य रूपं जातमेय नः। तेन देवा स्थयजन्त साथ्या स्टबंयस्य ये ॥४॥ ७॥

यज्ञ साथन भूत तिस पुरुष को पश्चत्व समस्कर यूप में बंधे को विहिं ओं से मानस यज्ञ में श्रोक्षणादि संस्कारों से संस्कार करते हुए। केसे को कि स्विधे से आगे हुए पुरुषत्व करि उत्पन्न को (एतज्ञ प्राग्ने केम न ततावि एड जायत विराजो श्लाधि पुरुष। इति। ति स उत्पन्न पश्चकरि देवा: पूजते (मानस याग करते) हुए कोंन ते देवा: इत्युवाह कि जे साध्याः (स्विष्ट साधनयोग्याः प्रजापति प्रभृत यः) और ने तदनुकूला चरषयः(मन्त्र दृष्टारः) ते सबभी यज ते हुए॥४॥७॥

यत्युरुषं व्यद्धः कित्या व्यकल्ययन् । मुर्वं किमस्या-सीत्वं बाह्र किमूरू पादाः उच्येते ॥१०॥ १२॥

प्रभोत्तर स्तेण ब्राह्मणदिस्थि वक्कं ब्रह्मवादिना प्रश्ना उच्यने।
प्रजायित के प्राणरूपा देवा जब कि पुरुष की व्यद्धुः (कालकरिज-स्पाद्यन् तब कितने प्रकारों करि विविध कल्पना करते हुए कि इस पुरुष का मुख क्यादें कीन बाहुएँ और कीन करते हैं कि च पाद भी कीन हैं।।१९॥ १२॥

ब्राह्मणेग्स्य मुर्वमासी द्वाह् राजन्यः कृतः। कुरू नदस्य यद्वेषयः पद्धार्थः श्रुद्धोग्सेजायत॥११॥१३

पूर्वीक्तप्रश्नोत्राखाह। ब्राह्मण(ब्रह्मजाति विशिष्ट पुरुष) द्स प्रजापति का मुखहुन्त्रा (अर्थोत् मुख से जत्यन्त । एजन्य (स्वियत्व जातिविशिष्ट) बाह्नकतः (बाहुत्व किर् निष्पादितः । तब द्सप्रजा पति के जे करू तब्रू प वैश्य सम्यन्त (करूतीं से जत्यादितः । तथा द्स के पेरीं किर श्रद्भत्वजातिमान् पुरुष उत्यन् हुन्ता ॥११॥ ॥१३॥

चुन्द्रमा मनेसी जातश्वक्षीः सूर्योः अजायत । योजा द्वायुर्श्व प्राणश्च मुखाद्दिन रजायत ॥१२॥१४॥

यथा तथ्यादिद्रव्याणि गवादयः पश्वः ऋगादिवेदाः ब्राह्मणा दयो मनुष्याश्च तस्मावुत्पन्ताः एवं चन्द्राद्यी देवा अपि तस्मा-देवोत्पन्ता इत्याह। मन के सकाश से चन्द्रमाहुस्या चक्षुकीं से स्यें क्रिंगा वायु भीर प्राए श्रोच से उत्पन्न क्रुण मुखसे अग्नि उत्पन्न क्रुण ॥१२॥ ॥१४॥

नाम्या आसीद्नारिक्ष श्रीक्षे श्रीः समवर्तन प्र

यया प्रजापतेर्मनः प्रभृतयश्चन्द्राहीनकल्प यन् तथान्ति शादिली कानित्याह नाभ्येति प्रजापति की नाभि के सकाश से अन्ति शिक्तुला शिर्मे थाः (स्वर्ग) उत्यन्त हुआ। धेरों से मूमि उत्यन्त हुई श्रोन से दि शाएं उत्यन्त हुई तथातिस(उक्त प्रकार) करि भूरादि लोकों को प्रजापति के सकाश से कल्पना करते हुए फल हानो त्सुकाः काला इतिशे षः ॥११॥ ॥१५॥

यत्युरुषेण ह्विषा देवा यज्ञमतन्त्रत। वसन्तीःस्यास-

जब कि (पूर्वीक्तं क्रम से) देव पारि में ही देवता उत्तर सृष्टि सिद्धार्थवा हा द्रम्य के अनुत्यन्त्रत्व किर मन से हिविष्ट किर संकल्प्य पुरुषाख्य हिविया से मानस यक्त की विस्तारते हुए नव इस यक्त का वसन्त कर नु आज्यत्व किर संकल्य करते हुए एवं ग्रीष्म इध्मत्वकीर संकल्य करते हुए एवं ग्रीष्म इध्मत्वकीर संकल्य करते हुए। पहिले दुरुष के स्वि सामान्य स्पत्व से संकल्प हे अनन्तर वसन्ता विकी का आज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का आज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का खाज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का खाज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का खाज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का खाज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का खाज्यादि विशेष स्पत्व किर संकल्प इति च सुष्ट्यम् "यहां कि का खाज्यादि विशेष स्पत्व किर समास्यासन् १४ यह कम अपिक्षितहें ॥१४ ॥६॥

पहिले १४ पुरुषण हिविष्णुक्तम् तव इस संकल्पित यः सातां गायज्ञादीनि झन्दांस परिधयः द्वाए ऐष्टिक शाहवनीय केः परिधि श्रीनर वेदिक तीनि शादित्य सातवा परिधि श्रीनिधि रूपहें विः सप्त ३+) श्रकांवंशति संख्याकाः समिधाएँ किई (हावशमहीने र करतुएँ येतीनों लोक यह आदित्य इकीसवां इकीसो सरु क्रात्य विव करि कल्पना किये वा तीनि सातगुने छन्दवर्ग समिधा गायज्ञादीनि सप्त १ अतिजगत्यादीनि सप्त १ क्रात्यादीनि सातां गायच्यादीनि इन्हांसि परिथयः द्वाए ऐ खिक आहवनीय के तीनि

सन्। ते ह नार्क महिमानेः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः

पूर्व प्रयन्वेनोक्त मर्थे संक्षिप्याह। देवाः (प्रजापति प्राण रूप्र) यज्ञ (यथोक्तमानसंकल्प) करियज्ञ (यज्ञस्वरूप प्रजापति) को पूजते द्वरा तिस पूजन से तिन(प्रसिद्ध) थर्मी (जगदूपविकारें। के थार्कों) प्रश में। (मुख्यभूतें) के। द्वार (एतावना सृष्टि प्रतिपादक सूक्त भागा थी सं गृहीतः) अथोपासनतकलानुवादकभागीर्थः संगृह्यते। यत्रि सविराट्याप्तिरूप) नाक (स्वर्ग) में पूर्विसाध्याः (पुराने विराद्याः

भिसाबकाः) देवाः तिष्ठं हं तिस वि एट प्राप्ति स्प्रस्वर्गे की ही ते महिमा नः (तिस के उपासक महात्मा)प्राप्त होते हं । सृष्टेः प्रवाह नित्यता ह श्रीयति तहुक्तम् सूर्याचन्द्रमसी धातायथा पूर्व मकल्पय दिति॥१६। इति पुरुष सूकानुवाकः प्रथमः॥१॥

न्प्रयोत्तर्नारायणो मन्नः

अ० २ जुड़ाः सम्भेतः पृथिवे रसीच विश्वकर्मणः समवर्ते तार्थे। तस्य तष्टी विद्धंद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देव त्वमाजन्मग्रे॥९७॥

का ॰ २१-१॰ १९॰ १८ चेथातवी (उद्वसानी येष्टिः) तिस के अन्त में अयंते योनिरित्यग्नि आत्मा में समारोहण करि तिस उष्माण की मुर्व में प्रवेश करिके अद्भाः सम्भृत इति षष्ट्रचेना तुवाकेन सूर्यको उपस्थित करि पीछे न देखते वन की जाकर ग्राम की न आवे अर्थान् वान प्रस्थ हो। यद्वा ग्राम में वास करने की दक्का कर्ता आणि हों। में अग्नी समारोपण करि अकीपस्थान के अनन्तर ग्राम में जाकरण हों। को करें। इतिस्वार्थः । अद्धाः सम्भृत इत्युत्तर नारायणेनादित्यमुपस्थान्येति १३-६-२-२० वर्कणिडका उत्तर्नारायणम्। उपान्त्ये हे अनुष्टुभो शेष्या प्राह्मिस् देवत्याः। पूर्वकृत्ये पुरुषमध्याजी आदित्यस्यं प्रान्धि स्त्रार्थः (जल) और पृथिवी के सकाश्र (प्रथिव्येषा ग्रहण् भूत्य क्रिक्सिक्स कर्मिक्स कर्मित्रार्थोति) से जोरस अग्र (पहिले) में हुआ अर्थात् भूतपञ्चक और काल के सवीं प्रति कारण होने से पुरुषमध्याजी के लिक्स श्रिरमें

पाँची मृत तुष्ट शीर काल ततः तुष्टें। से कीईक रसविशेष कलरूप उत्तमजन्म प्रस्तुहण। तिस र्स के रूप को थारण करता त्वछा आदि त्यं) प्रतिदिन उद्यकर्ता है। अग्र (पहिले) में तिस्मर्त्य (प्रवेषमेधया जी मनुष्य) का आजान (मुख्य) देवत्व है सूर्य रूप करिके। हिविधा दे वताहं कर्मदेवाः (अत्कष्टकर्मकरिदेवत्व को प्राप्ताः) श्रीर श्राजान देवाः (सृष्टि की आदि में उत्पन्नाः) ने कर्म देवाओं से श्रेष्ठ हें +॥१९॥

वेदाहमे तं पुरुषं महान्त्रमादित्यवर्णे तमसः पुरस्ताव तमेव विदित्वाति मृत्युमेनि नान्यः पन्या विद्यते व्य नाय॥१८॥

इस महाना (सर्वीत्कष्ठ) पुरुष सूर्यमण्डलस्थ की में जानता हूं इतिक्य वेवचनम् कैसे कि आदित्य वर्ण (आदित्य कासा वर्ण जिस का तिस ज पमान्तर अभाव से स्वोपम) तथा तम(अविद्या) से दूर (तमरहित)ति स आदित्यकी जानकर मृत्युकी अतिक्रामति (परं ब्रह्म की जाता है। अयन (आश्रय) के अर्थ अन्य पन्या नही विधे हैं (सूर्यमण्डलान्तः पुरुष को आत्म रूप जानना ही मुक्ति है।।१७॥

युजा पित्रश्चरित गर्भे अन्तर्जाय मनो बहुधा विजायते। तस्य योनि परिपर्यन्ति धीरास्तरिमन्ह तस्युर्भुवना नि विश्वागर्धग

जो सर्वोत्मा त्रजापित हृद्य के भीतर स्थितः सन् गर्भ मध्य में त्रक श करता है। अप जो उत्पद्यमानः नित्यः सन् ब्रुधा(कार्यकार्ण रूपकरि) विजायन (मायाकरि प्रपन्त्र रूपे ए उत्पन्न होता है। धीराः

(ज्ञस्विद्) तिस प्रजापित के पोनि (स्वरूप) को देखतेर अहं ज्ञहासि जानते) हैं। सब सुबन (भूतजात) तिस ही कारणात्मा ज्ञहा में स्थितहें। अर्थात् सब तदात्मक हैं॥ १४॥

यो देवेभ्यं आतपति यो देवानं पुरोहितः। पूर्वी यो देवेभ्यो जाते। नमी ह्वाय ब्राह्मय ॥२०॥

जो प्रजापित आदित्यस्प देवताओं के अर्थ प्रकाशे हैं और जो देव ताओं का पुरोहित (सबकार्यों में नीत) है और जो देवताओं के सका पा से प्रथम उत्पन्न है तस्मे आदित्यायनमः (तिस आदित्य के अर्थ नमस्कार) के से कि रुचः (दीप्यमान) के अर्थ तथा ब्रह्मये (ब्रह्मके अ पत्प ब्राह्मिका ब्रह्मावयव भूत के अर्थ ॥२०॥

रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदंबुवन् । यस्वैवं

देवाः (दीप्यमानाः प्राणाः) रूच (शोभन) ब्राह्म (ब्रह्म के अपत्य आ दित्य) को उत्पादन करते हुए बोह क्चन बोले। वोह क्या अत आह किजो ब्राह्मण हे आदित्य तुरे एवं (उक्त बिधिकरि) उत्पन्नजाने ति स ब्राह्मण के देवता वशी होते हैं अर्थात् आदित्योपासिता जगत्यु-ज्य होता है॥ १९॥

> श्रीश्रं ते लक्षीश्रं पत्नीवहो गुने पार्श्व नक्षेत्राणि रूपमुश्चिनो व्यक्तिम्। दुक्लिनेवाणामुं मेरद्वाण सर्वलोकं मेरद्वाणाश्रः॥

र्तिसर्हे हितायाहितीयो जुवाकः २

इति श्री शक्त यजुषिमाध्यन्दिन शाखीयायावाजसनेय-सर्हे हिताया दीर्घ पाढे एक निर्हे शोवध्यायः॥३१॥

इरिवरित्यं सुला प्रार्थयते। हे आहित्य श्री शीर लक्षी तेरी पिल हैं (जायास्थानीये लि हे प्रये) हैं। तिस किर सर्वे जनाश्रणीय हो ता हैं के ह श्री (श्रीयते न्वांश्री। श्रर्थात् सम्पत्। जिस किर लि विये (हे सिये) है ज नों किर वीह लक्ष्मी अर्थात् सीन्द्र्य। अही रात्रे तेरी पार्श्वस्थानी ये। नक्ष्म श्रीण (गगन में चलने बाले तारा) तेर रूप (तेरे तेज से भारें) हैं। अश्विनों। (द्यावा प्राय्येंगे ) तेरे व्यात (विकासित । मुखस्थानी ये) हैं। जो ई ह श्रा तिस तुरे याचना (कर्म फल को इक्ष्ण) करते वा अन्ते छा करते सन् इक्षा करता है। कि में वणीयं तत्राहे अमुं (परलोक) में (मम) इ षाण (परलोक समीचीन हो यह इक्षा अर्थात् अमोधे छत्व से इष्ट्र होता है। सर्व में (मम) इषाण (सर्वलोकात्म में हों उ यह इक्षा अर्थात् त् मुक्त हों ऊ। सर्व खिल्वदं असेति साम श्रुते: ॥ २२॥ इत्युक्तरना रायगोमन्त्रः॥

॥ समाप्रश्रायं पुरुष मेर्थः॥

इतिगिर्धर्भाष्येद्वितीयोश्नुवाकः २ श्रीवेदार्थे प्रदीपन तमो हार्देनिबार्यन् पुमार्थास्त्रतुरोवेया द्विराज पुरुषः परः ३१

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीय शाखाध्येत्रवाष्ट्रपादान्वयंवि श्वामित्रपुराधिय श्रीमज्ज्ञयिकशोर देव वर्मात्मज रेविकारोय नृपति गिरित्रसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिधरभाष्ये पुरुषमेथ प्रकारोपु रुष स्कानुवाक सूर्योपस्थान वर्णनो मांमेक विशेषोऽध्यायः ॥ ३१॥

र अश्वाने यापु तसी व्यविनो आविनो बावापृषिक्षी इमेही है सर्व मन्त्रकात मितिस्त्रने।

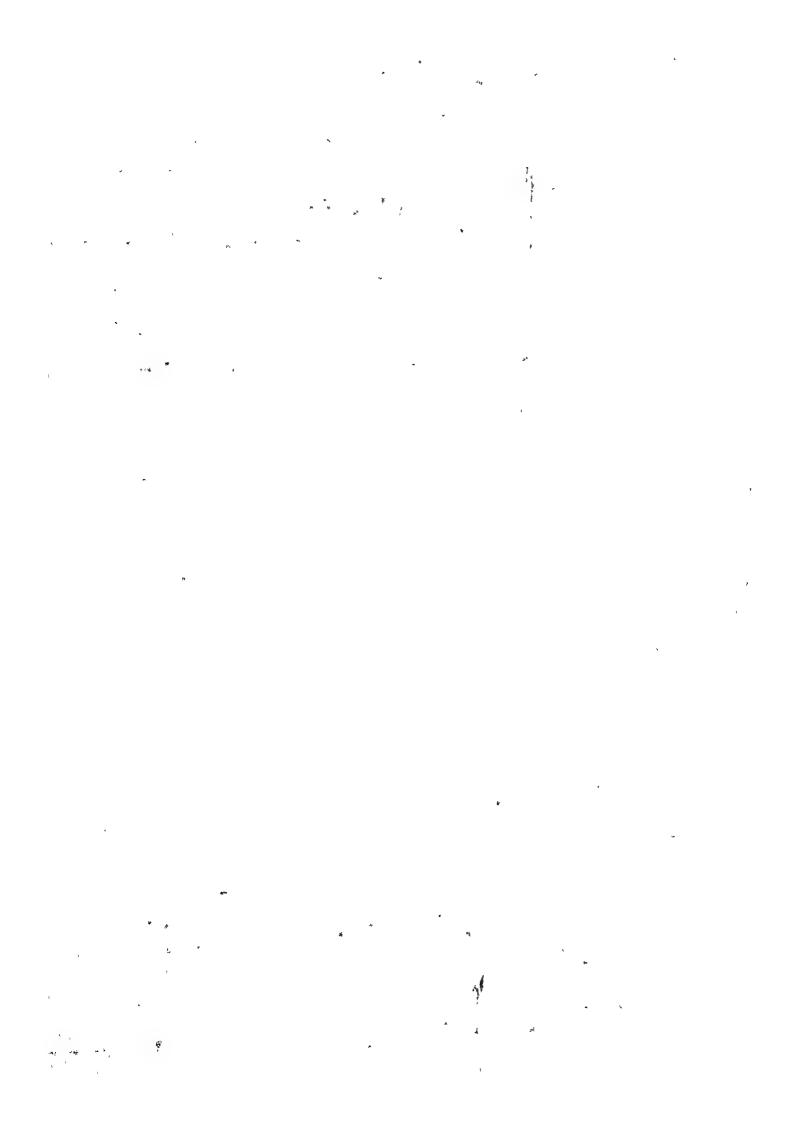

## प्रसिद्ध पत्र

विदित है। कि कि भाष्य मह ज़्न्य है इस हेतु विद्यानों के घर शि प्रष्टुं चने के अर्थ २ १ पृष्टा का खएड बांधा न्यांछा विर प्रथम ३) प्रति खएड का डाक मह सूल मगाने वाले की देंना होगा और उक्त भाष्य के ६ खर्ड होंगे विद्यानों को उचित है कि पुर्ण पुक्त की न्यां छावर प्रथम देवें आगें जो इक्का शुभ भवतु ।

## श्रीश्रक्तपनुषि

माध्यन्दिनीयाशाखीयावाजसंनयर्सर्रहिता श्रीव्याघ्रषादान्वयगिरित्रसादवमेरिचत श्रीवेदार्थप्रदीपारव्यगिरिधरभाष्यमहिता

खाएड ई

चिग्जीवगरुडध्वजेन लिखिता

वेशमेतिप्रसिद्धिगते गतिपाचीनेविश्वामित्रपुरीयनवलाख्यदुरीस्थ

व्याघ्रपाद् प्रकाशकाश्मयन्त्रालय

पिएत द्वारका नाथश्मेगोः धिकारान्युद्रिता संवत १४३० शका १७४५ ईन्झर १८७४ क्ते ० ६.

डॉनमोयज्ञपुरुषाय
अय सर्वमेथ मन्त्राःस्वयम्भुद्रह्मष्टशः
पञ्चात्मकंद्विरूपंच साथनेवेद्व रूपकम्
स्वानंद हायकं क्षणं व्रह्मरूपं परं स्तुमः ३२
तदेवाग्निस्तदं दित्यस्तद्वायुस्तदं चन्द्रमाः। तदेव कु कं तद्वह्म ता आयः स प्रजापितः ॥१॥ डॉनमोयाज्ञ वल्काय

गिरिप्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थ प्रदीपके सार्वमेधिकमन्त्रोति द्वीतिंशोध्यायईर्थते ३२

एक विशेषुरुषमन्त्रायकाः। अय सर्व मेध मन्त्रायन्यतं प्रवायुम्छे त्यस्मात्माक् ३२१५ स्वयम्भु ब्रह्म हृशः आत्मदेवत्याः सप्तमे इति आप्तीर्याम संज्ञिके सर्वहोमे विनियुक्ताः आप्तीर्यामः सप्तमहर्मव तीत्युपक्रम्य सर्व जुहोति - सर्वस्याप्त्रे सर्वस्यावरुद्धे इति श्रुतः १३ ७ १ १ ६ ॥ हे अन्तुषुमा। विज्ञानात्मा परेणात्मना विशिष्ठो गन्या-दिखीत त्रोतत्वेनो पास्पे । भिश्वीयते। अगिनः तहेव कारणहे (ब्रह्मेव) आदित्य वोहही हे वायुवोही हे तेसे ही चन्द्रमा। श्रुक्त प्रसिद्ध। ब्रह्म व्यानक्षण) ब्रह्मेव। प्रसिद्धाः जलानि प्रसिद्ध प्रजापति भी बोह ही ब्रह्महै॥१॥

सर्वे निमेषा जित्तरे विद्युतः पुरुषाद्धि। भैनेमुर्धे न तिर्यद्धं न मध्ये परिजयभत्॥२॥

सर्वेनिमेषा- बुटिकाषा घर्ष आदिक कालविशेष अश्विपुरुष के स काश्में उत्पन्न हुए। केसे पुरुष से कि विशेषेण प्रकाशमान। किंच कश्चिद्पि इस पुरुष की उपरिभाग में नहीं परिगृह्णाति गृहणकर्गा न इसे चारें दिशामें नपरि॰ मध्य देशमें भी नहीं गृहूण करता अथा त् यह प्रत्यसादिकों का विषय नहीं है + जग्भत्-ग्रहे। प्रतिर जुहे।

त्यादित्वेन रूपम्॥२॥
नतस्य प्रतिमाः अस्ति यस्य नाम महद्यपः। १हिर्
ण्यगर्भ दत्येषः॥३॥ नन-भः। अवदि-मः द्रवाशः।
द्विषदः गायत्री।तिस पुरुष का प्रतिमा (प्रतिमान जपमान) को देवस्तु
नहीं श्रत एव नाम (प्रसिद्ध) बडायश जिसका अर्थात् सर्वातिरिक्तयः
या है॥ हिर्ण्यगर्भ दत्येषोः सुवाकश्चतुर्कत्वः हिर्ण्यगर्भः यः प्रक्षितः यस्येमे य श्रात्मदाः इति २४: १०-१३:। मा मा हिंसी ज्विनिते शा है। हिर्एपगर्मइत्येषोः सुवाकस्तु वर्चः हिर्एपगर्मः यः म ने त्येका एषा १२,१९२। यस्मान्त जातः इन्द्रश्च समाविति छ १६१९ ह्यूची न्तुवाकः। एताः प्रतीकचीदिताः पूर्वे पितत्वा सदिमाने फिक्ताः बुल्यन्(जपे)च सर्वा अध्येयाः। एवं सर्वच ॥३॥

एषो हे देवः मिरिशोश्च सर्वोः पूर्वी ह जातः स य ग र्भेग्छनाः। स एव जानः स जिन्व्यमीएः प्रत्यक् ज नीस्तिष्ठति स्वेतीसुखः॥४॥

र्ये चतस्र स्विष्ट्रभः। यह प्रसिद्ध + देव सब दिशाओं की व्याप्त है। स्थि में तहें। हे मनुष्यकी यह प्रसिद्ध प्रथम उत्यन्त है। गर्भ के मध्यमें

बोह ही स्थित है। ओर वोह ही उत्पन्न है। ओर वोह ही उत्पत्यमा ए है। प्रत्य इति पदार्थ) को अञ्चन करता है। सर्वतः मुखा खुव यव जिस के (अचिन्त्य प्रक्तिहै॥४॥

यस्मीज्ञातं न पुरा किं चुनैव य आबभूव भुवनानि। विश्वा । प्रजापितिः प्रजयां सर्हर्गणस्त्रीणि ज्योती-थ्रिष सचते स षोड गी॥५॥

जिस में पहिले कुछ भीन हुआ और जो सब भूतजातों को समन्ता झावयामास। वोह षोडग्रावयवलिङ्ग प्रारीरी प्रजापति प्रजाकरि रममाण तीन ज्योतिसँ (सूर्यचन्द्र श्राम्नरूपी) सेवन करता है॥ श्र

येन द्योर्गा पृथिवी चे हरा येन स्न स्तितं येन ना के: । यो अन्तरिक्षे रुजसी विमानः करेंमे देवाय ह विषी विधेम॥६॥

जिस पुरुष ने द्यो उन्नूर्ण दृष्टि का देनेवाला किया इतिशेष:। और तिसने पृथिवी दृढ की (सबप्राणियों का धारण दृष्टि का ग्रह्ण और अन्तिष्यादन यह भूमि की दृढता है। जिसने आदित्यमण्डल की थाँमा और जिसने स्वर्गथांमा। जो अन्तिर्भ (नभ) मेंजल (दृष्टिरूप) का निर्माता। तिसे ह्योडि किस देवता के अर्थ इविदेते हैं। अर्थात् किसी के अर्थ नहीं ॥ ई॥

यं क्रन्दंसीम्ब्यवसा तस्तभाने ख्रभ्येक्षेतां मनसारे जमाने।यदाधि सर् उदिता विभाति करेंने देवार्य हविषा विधेम। आपी ह यहहतीर्थिश्चिकार्यः॥ बन्दसी(द्यावापृथिवीएँ) जिसपुरुष को मन कार साधुक्तन यह देख नीं हुई केसी हैं बन्दसी कि अवसा-हिविश्यण वृष्टिजन अनकिर प्राणिजात को योभती । शोभ मान हैं। सूर्यजिन द्यावा पृथिवी शेंसे उदित हो अधिक प्रकाशतावा शोभता है तिसे छोडि किस देवता के अर्थ हिव देते हैं।। आषी ह यह हती। २००२५ पश्चिदायः २००२६ हे प्रती कोके जयादा बध्ये ये ॥०॥

अरु २ वेनस्तर्यश्यितिहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकेनी डम्। तिस्मित्तिद्धं संच विचेति सर्वेदें स भातः श्री तश्च विभूः प्रजासु॥ ए॥

बेनः (विदित्तवेदान्तरहस्यः पण्डितः) तत् (ब्रह्म) की देरवता (जानता) है। केसे तत् को कि ग्रहा (रहः स्थान) में स्थापित हुई पामत् (नित्यानिस ब्रह्म विषे विश्व (कार्यजात) एकनी ड (एक ही है आश्रय जिस का अपर्यात अविभक्त मित्रों व कार्ण में व) होता है। तिस ब्रह्म में यह भूतजात संहार समय जाता और सर्ग काल में निकलता है। सोपरमात्मा प्रजाविषे औत और जीत (कर्ष्म तुन्तु में पट जेसे प्रार्श भावकि विश्वः कि विभः (कार्यकार एए स्पेण विविध होता है) सब बोह ही है। एग

य नहीं चेत्सनं नु विद्यानीन्ध्वे थाम विभेतं गुहास त्। बीणि प्रानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद् स प्रिनुः पितासन्॥४॥

गंधर्व (वेद्वाचाको विचार करनेवाला वेदान्तवेना) विद्वान् (परिडत

सित्र अमृत(शास्त्रत्) नत् (ब्रह्म) की प्रक्षष्टेन कहे गुरू विषे विद्यमानधा म (स्वरूप) विभूत (सर्गास्थिति प्रलय रूप से विभन्ना । किं च इस अमृत के तीनि पद (स्वरूप) गुहा विषे निहित हैं (तीनि पद सर्गास्थिति प्रलय वा ब वेद ३ काल वा बह्म अन्तर्यो मी विज्ञानातमा । किं च जो तीनि पदों को जानता है बोह पिता (परब्रह्म) ही होता है ॥ ४ ॥

स नो बर्स्नुर्जिनिता स विधाता धामीनि वेद सुवना नि विश्वी। यत्रे देवा अस्तिमानशानास्ति नी ये धा मन्त्रध्येर्यन्त ॥१०॥

वाह परमात्मा हमाए बन्धुवन्मान्य है उत्पन्न करने बाला खीर वाह थारण करनेवाला। वाह सब भूतजातां खीर खानां की जानता। श्रान्पादिक देवता गीसरे खान (स्वर्ग) में खेळ्या बंते हैं। केसे हैं देव ना कि अगृत (मोक्षप्रापकज्ञान) को जिस बूख विषे व्याप्त हुए। माव यह है कि बूख निष्ठज्ञान को प्राप्त हुए स्वर्ग में देवता मोदते हैं। १०० प्रीत्ये भूतानि प्रीत्ये लोकान्प्रीत्य सर्वा: प्रदिश्रो। दिश्राश्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानं मु-भि संविवेश ॥ १९॥

इहानीं सर्वभूतेषहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयीति ज्ञानवतः स बेभेधयाजिनी मुक्तिरुच्यते। किं च सर्वमेधयहोगि न ज्ञानं प्र-षानम् ब्रह्मज्ञानवते यजमानस्याग्निहोत्रादयोगि यज्ञाः सर्व मेथा एवेत्याह परीत्य भूतानीति कण्डिकाम्याम् ॥ एवं ज्ञानवान् सर्वमेधयाजी श्रात्मा(जीवरूप) करि च्यतः यज्ञाने श्रात्मा(अधिष्ठा तार् परमात्मा) की प्रवेषा करता अर्थात् ब्रह्मही होता है। क्या करिके कि सब भूतों की ब्रह्मत्वेन जानि। सब दिशा और विदिशाओं की तन्त्रूपा जानि के। प्रथमोत्यन्त्रा (वयीरूपावाचा) की उपस्थित हो। संसेव्य-अर्थात् यज्ञादिकरिके। अपिहि तस्मात्युरुषाद्भीव पूर्वमस्ज्य ते-विद्यान वाक् वेद्रूपा। ११॥

परि द्यावीपृथिवी सद्य द्वा परि होकान्यरि हिन्नाः परि स्वः। इरतस्य तन्तुं विनंतं विदृत्य तद्पप्रयन्तदे भवन्तदे।सीत्॥१२॥

सर्वमेधयाजी नत्(ब्रह्म) को देखना है ब्रह्म होना वास्तव्य से ब्रह्म हो हो। भाव यह है कि अज्ञान निष्टति वेखना और होना है। क्याक रिके कि द्यावाप्रधिवी सद्धः तहू पेए। जानि कर लोकों दिशाओं और खादित्य को तहू पे०। गुह्यं वस्तु पुनः - पुनः कथिनं चित्तमारोह तीति पुनक्तिः। का (यज्ञ) के तन्तु (कर्तव्यता) को जैसे प्रसारा नेसे सन्मान करि अर्थात् यज्ञ करिके १०२॥

सद्स्यतिमद्भुतं त्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। स्तिं मेथा मयासिष्धंस्वाही ॥१३॥

ब्त उत्तरमञ्जय मेथा याच्यते चतुर्थ्या श्रीर्याच्यते। प्रथमा गाप बी लिङ्गोक्तदेवता। श्रीन व्रव्यहान श्रीर मेथा को याचना करताहूं। कैसे श्रीन को कि यज्ञ गृह के पति श्रचिन्त्य शिक्त इन्द्र के मित्रधनमे धार्थि यों करि कामनीय॥१३॥

यां मेथां देवगणाः पितरं श्रोपास्ते। तथा माम्य मे

<sup>†</sup> मदेव स्नात्तदु तद्भवामिति श्रुतेः ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येतीति श्रुतेश्च ब्रह्मरूपस्य जीवत्याद्यान-निरुत्तिरेव ब्रह्माश्चिरित्यर्थः।

थयार्ने मेथाविनं कुरु स्वाही ॥ १४॥ अनुषुप्। हे अग्ने तिस मेथा से आज मुरे मेथावी (बुबियुक्त) करि स्वाहा सुहतमत्तु। तिस किस से कि जिस मेथा की देवता शीं के समू ह जीर पितर पूजते हैं। अर्थात देवपितमान्या बुद्धिहमार केहि॥१४॥ मेथा मे वर्रणा दरातु मेथाम्गिनः प्रजापितः। मेथा मिन्द्रेश वायुश्र मेथा याता हैदातु मे स्वाही ॥११॥ लिङ्गोक्त देवतानुष्टुप्।वरुण मेरे अर्थ मेथा देवे अग्नि और प्रजा पित मेरे॰ देवें इन्द्र अीर वायु मेधा को देवें याता मेरे॰ स्वाहा सु

हतमस्तु ॥ १५॥ रूदं मे बहा च क्षत्रं चोभे श्रियं मश्तुताम्।मियदेव देधनु श्रियमुनमां तस्ये ने खाहां "९€" र्ति सर्वे हितायां दिनीयो जुवाकः २

र्ति श्री युक्त यजुषि माध्यन्दिन शार्वीयायां वाजसने य सर्वेहितायां दीर्घ पाठे हानि हं द्यान ध्याय:॥३२॥

मन्त्रीत देवतानुष्टुप्। श्रीकामीः नयाश्रियं याचते। ब्राह्मणजाति क्ष वियजाति ये दोनों मेरी श्री को सेवन करें। देवता मेरे विषे उत्तमा श्री की स्थापन करें। प्रसिद्धा तुरु श्री के अर्थ सहत हो। श्री मेथेविन यज्ञा सिद्धेसे प्रार्थ्यते॥१६॥

> इतिश्रीमिर्धर्भाष्येद्वितीयेभ्नुवाकः २ श्रीवेदार्ध् प्रदीयेन तमोहार्द् निवरयन् पुमार्था श्वतुरेदियात्वयं ब्रह्मनाननः ३२

ज्ये हे.

षीमच्छुक्त यजुर्वेदान्तर्गतमध्यन्तियशाखाध्येतव्याष्ठ्रपादान्वयवि श्वामित्र पुराधिप श्रीमज्ज्ञयिकशोर् देव वर्म्मान्मज रेविकाणेय च पति गिरिशसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीये गिरिधर्भाष्ये गिरिष्ठ सादसर्वस्व मर्वमेधवर्णने नामद्वा विर्वश्री ध्याय । ॥ ३२॥

> हिर्श्वीम् वीनमीयत्त पुरुषाय पश्चात्मकं हिर्द्ध्वसाधनेर्वहरूपकम् स्वानन्द हायकं क्रषांब्रह्मरूपपांस्तुमः ३३ श्रम्याज्यसा हमामुरित्री श्रन्बंद्धमासीः श्रम्नयः पा वकाः। श्रितीचयः स्वात्रासी सुरुग्यवी वनुष्टिं वा यवी न सोमाः १।

जीनमी याज्ञ वल्काय गिरिष्रसाद संज्ञेन वयस्त्रिष्ठाः प्रदीपके सर्वमेधो ब्रह्मयज्ञारमान्नी भ्यापस्पिते स

सर्वमिथे गिनशेम संस्थे गिनशुसं त्रे प्रथमे इति अस्याजरास क्रात्याद्या महो अग्ने इत्यन्ताः सम्बग्ध महो गिनदेवत्याः पुरेरु ची भवनि । पुरेरुक्शब्देन स्गूपा ग्रहणमन्त्रा उच्यने न य जूरुषाः स्थापि पुरेरुगिति खुतेः। उक्थ्यमहावैश्व देवपाली वतहारियोजनेषु यजूरुपे ग्रहणमन्त्रे सत्यपि तं वा श्लपुरे रुकं गृहणमन्त्रे स्थापि स

निवर्त्यन्ते नीपयामादीनि॥ ॥ आधे हे ऐन्द्रवायवग्रहस्य पुरे रुचे। । वत्सप्रीहृष्टाग्नेयी विष्ठुप् आ वायवित्यस्याः १०९० स्थाने। इस यजमान के अग्न्ययः ऐसे हों केसे कि अजरासः (वाईक्पहीना) इमामरिवा घरें के रक्षकाः (अरिजाः वेरियों से जाए करनेवाले यहाद-मामरिवाद हमनीय ग्रक्षसें। से मारकाः। अर्चनीय धूमोपलिक्षताज्व-ला जिन्हें। की ते अर्चेह्रमाः। पावकाः (सोधकाः। श्वितीचयः (यजमा-न का उज्जलत्वबढाते। श्वावासः (क्षित्रफलप्रदाः। भरणकर्तारः। व-नर्षदः (बन-काष्ट में स्थितः। वायु-इव दीप्तारः। सोमा-इव य-जमानेष्टदाः॥ १॥

हर्यो धूमकेनवो वानजूना उप द्यवि। यनने व्य

गायनी विरूपहृष्टा इन्द्रवायू द्त्यस्याः अप्ट-स्थाने। अप्रनयः वृथक् (नानाप्रकारेण) स्वर्ग चलने को यत करते हैं। की हृणाः कि हरितवणीः। धूमके तवः (धूमणव ज्ञापवक जिन्हों का ते + वात-ज्ञाः (बात करि प्रसार जिन्हों का ते ॥ अप्रा वाये) इन्द्रवायूः इमे अअरः अरः अनयोः स्थाने एते हे उक्ते ॥२॥

यजी नी मित्रावर्रण यजी देवाँ शाम्बरतं हुहत्। अने यक्षि स्वं दर्मम्॥३॥

गायत्री गोतमहस्य मैत्रावरुणस्य पुरोरुक् अयं वामित्यस्याः अधि स्थाने। हे अपने हमारे मित्रावरुणा पिति। देवताओं की यित। बडे यक्त की यित। अपने गृह की पिति॥३॥ युस्वा हि देवहर्तमाँ २०० अञ्बागा अगने र्यारिवानि

आश्विनग्रहस्य पुरोहक् या वं। कप्रोत्यस्याः स्थाने ७.११ व्या-स्यानेयम् १३.३०॥४॥

दे विरूपे चरतः सर्थे अन्यान्या वत्समुपेधायये ते। हरिर्न्यस्यां भवति स्वधावाञ्चुको अन्यस्या दहशे सुवचीः॥५॥

स्व ग्रह पुरो रुक् कुत्सह ष्टा विषु प् तं प्रत्न खेत्यस्याः ७ ११ स्थाने वि एव्यहिन निर्नार प्रवृति हैं। की ह पो कि विविध स्पि जिन्हों के क्ष्रिण एकि श्रुक्तं अहः । कि कि लियाण प्रयोजने। अन्यात्यात्अन्या श्रीर अन्यात्म को अस्ति निर्मा प्रति पिलातीं) अर्थात् अन्यात्म को अस्ति निर्मा प्रति । श्रीर पिलातीं) अर्थात् अन्यात्म को ग्री सो माः॥१॥ वित्य को उप १। कि सो माः॥१॥ स्या (एविमें) हिरः (हिरितवण अगिन) अन्तवान् होता है । यन अक्त आदित्य श्रीभन तेजादीम ताहै। यहा है द्यावा पृथिवेश अगिन भूमो स्वयावान् रविदिव सुवर्वा हथ्यते॥ १॥

अयमिह प्रथमो थायि धात्मिहीता यजिष्ठो अपध रेष्ठीष्येः। यमप्रवानो भूगवो विरुक्चुवेनेषु विवं विम्वं विशेविषा ॥ ६॥

मन्थिग्रहपुरीरुक् अयं वेन इत्यस्याः अर्ह स्थाने। व्याख्याता २ १५ ॥ ६॥

<sup>🕈</sup> श्रन्हि सूर्व देवायमगिन होत्रम्।

बीर्ल श्वा बी सहस्रीएयिनं बिर्धशक्त देवा नवे चासपर्यन्। ओक्षेन्ध्रुतेर्स्तरणन्बिर्द्धित्रात्री रं न्युसादयन्त॥॥

विश्वामित्रहरू तिष्टुप् विश्वदेव देवतस्याग्रयणग्रहस्य पुरेरुक्ये देवास इति १ १६ स्थाने। त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्वाणि (त्रिंशत् क्री र नव हेवाः यथा १२ १६ एते वस्वादिगणा देवा अग्नि की परिचरते हैं। यहा गमोक्ता देवाः नवेवाङ्कास्त्रिवृद्धाः स्युर्देवानां दशकों गेणेः ते ब्रह्मविष्णुरु द्राणां शक्तीनां वर्ण मेदत इति ते च १३३ १३३ १३३ एतावन्तो भवन्ति। कथं परिचर्नि तदाह ते घृत करि अग्नि की सीच ते अस्मे (इस अग्नि के अर्थ) वहिं। आद्यादन करते अनन्तर मेव हो ता को वर्ण करिके हो वक्ष में विद्याति हैं। घृत सेचनवहिं। स्तर्णहो त्वर्ण मेवाग्नि परिचर्पितभावः ॥०॥

मूर्धाने दिवाश्तर्ति प्रेषिच्या वेश्वान्रमृतः आ जात-मुग्निम् । कुविष्ठें सम्बाजुनिष्ठें जनीनामासन्ता पाने जनयन्त देवाः॥ ७॥

प्रकृतिवदेव धुवग्रहपुर्गेरुक्। व्याखाता ७:२४:॥७॥ श्रुगिनर्श्वनाणि जङ्गनद्रविणस्युर्विषम्ययो।समिद्रः सुक श्राह्नतः॥४॥

गायवी भरहाजहष्टा ऐन्हाग्नग्रहपुरोरुक् इन्द्राग्नी श्यागतमित्य स्याः अवश्रामा अग्नि पापों को अत्यन्त नापा करता है। किसंसे कि विविधा पूजा करि। कैसा अग्नि कि हविर्सक्षणधन के इन्हा करताः दीप्पायुद्धानिमन्त्रितः।४॥

विश्वेभिः सोम्यं मधन्द्रन्द्रेण वायुनी। पिबी मि वस्य धार्मभिः॥१९॥

गायनी मेधातियिह छा वै खदेव गृह पुरो रुक् औ मास ऋषेणीय स्याः ७ ३३ स्थाने। हे अग्ने विश्वेदेवाओं इन्द्र और वायु सहितसी ममय मधु को पी। केंसा है तू कि मिन के नामें किर स्तृत इति योषः +॥१०॥

> आ यदिषे नुपतिं तेज आन्ट शुचि रेतो निषि क्तं चोर्भीके। अगिनः शर्धमनवद्यं युवानथंखा यं जनयत्स्वयंच ॥११॥

† त्यानेवरुणे सापसे पत्नं मित्रो भवसिट्स देअ विष्युप्शक्तिमुत्पराश्ररदृष्टा मरुत्वतीयग्रह् पुरोक् इन्द्र मरुत्व इत्य स्याः अध्याने। जब कि तेज का हेतुभूत हिव नुपति (यजमान के पालक अग्नि) को व्याप्त होता है अर्थात् जब अग्नि में हिंद हो मिये है तब अग्नि रेत (जगहीजभूतजल) को द्यों के समीप अनिर् क्त में उत्पन्न करता है और मेघरूपेण पुरः हृष्टि हारा करि करता है। केसा तेज कि वृष्टि के अर्थ देवतो हे या करि शानि में हत। श्विच सम्बद्ध संस्कृत किसा रेत कि याई (बलहेतभत) अनवस्य (निर्देषित्र (मन्त्र संस्कृत। किसा रेत कि पाई (बलहेतु भूत) अनवय (निर्देषिप शस्य। युवतुल्य(परिपक्करम् । हद। स्वाध्य (चिन्तनीय । सवसृष्टिके चाहते हैं। अर्थात् हिंव करि तर्पित अगिन अष्टमास करि जलकी निष्पादन करिके वर्षीमें वर्षताहै। व्यवहितपदी मन्त्र:॥११॥ अर्ने शर्ध महते सीभगाय तर्व द्यानान्युन्यानि

सन्तु। सं जीस्पत्य रें सुयममा कृ ए प्राच्न प्राम्मी -

विश्वप् अवद्दिता विश्ववाग्रहण हितीय मरुत्वतीय पुरेरुक् मरुत्वनं हप्भमित्यस्याः अद्दिष्याने। हे अग्ने तू बल को प्रकट करि किस लिये कि बड़े सोभाग्य(लोकस्थिति) के अर्थ। तेरं उद्यहो ते सुम्न (हिवर्लक्षण अन्न वायपा) उत्कृष्ठ हों। किं च जास्यत्य(जा-यापत्य पत्नीयजमानरूपा) को सुयम (जितेन्द्रिय मन्योन्या बहु गा) करि। किं च पाचुत्व को एका करते औं तेजवानों को पराभव दे ॥१२० त्वार्थ हि मन्द्रतममर्क प्रोक्ते चित्र महे महि नः श्रो-ष्यंग्ने। इन्द्रं न त्वा प्रावसा देवता वायं प्रणानित रार्थसा नृतमा:॥१३॥

निषुभरहाज हुए। माहेन्द्र ग्रह पुरोरक् इन्हो नुविह त्यस्याः अ ३४ स्थाने। हे अपने हम तुसे वरण करते हूँ केसे तुसे कि अतिग म्भीर किन्हें। से कि अर्क शोकेः (अर्क वत् ही प्र मन्त्रों अविस्नुत ब्रह्मच यं करियथोक्त अधीतों से। क्यों कि हमारे सोच को त् सुमता हैं। किं च मृतमाः (मनुष्य श्रेष्ठाः) तुस देवता को हिवस्त्य अन्त्र करि पूर् ण करते हैं। केसे तुसे कि बल करि इन्द्र नेसे और वायु असेस्थिन न को॥ १३॥

ते श्रमे साहत शियासः सन्तु स्रयः यन्तारे ये मुघवानी जनानामूबीन्स्यन्त गोनाम्॥१४॥ दे हहत्यो आहित्य गृह पुरोरुची आद्या वसिष्ठहरू। अन्या प्रक एवह छा कराचन स्तरी रिस करा चन प्रयुद्ध सीत्यनयोः च २ २ २ २ स्थाने। हे स्वाहुत (सृष्टु हू यते) हे अगने जनों के मध्य में जनाः गोज्यों सम्बन्धि सुग्ध दक्षियत सहित अन्त्रविशेषपुरी छात्राविकों को देते हैं। ते पिछिताः तेरे प्यारे हों। के से हें ते कि निग्रहीतेन्द्रियाः। धनवनाः॥१४ श्रुधि श्रुत्कर्ण विन्हि मिदे वेरे गेन स्याविभिः। अगन्सि स्वालु बहिषि मित्रोः अर्युमा प्रीत्यो बी गो अप्रान्स्य स्वालु

है अन्तर्ण नेवना जी सहित तू पत्त को सुनि। केसे देवता जी किवन्दिजी में है विषों की वहाने तिन्हें। किए। साथ चलने वालों। कि च मित्र अ
पिमा और पातर्यावाणः। प्रातः काल हिव को प्राप्त होते हैं ने- प्रातः स
वन में जिन्हें। की हिवः प्राप्त है ॥१४॥

विश्वेषामितिर्यशियांना विश्वेषामितियमानुषाणाम्। श्रागिनदेवानामव श्राहणामः सुमुद्धीको भवतु जातवेदाः॥१६॥

निष्टु बोातमह छादित्य ग्रह द्धिश्रयणे विनियुक्ता यत्रो देवानामित्य स्याः चन्त्र-स्याने। अपिन ऐसा हो केसा कि सब देवता की के मध्य में ज दितिः (नहीं हे खण्डन जिसका-अदीन) केसे देवता औं कि यत्राही। तथा सब मनुष्यों के प्रज्य देवता औं के हिवर्लक्षण अन को परिच रण करता। सुमूडीकः (शोभन सुख जिससे। जात वेदाः॥१६॥

महोग्यानः समिधानस्य शर्मएयनागा मित्रे बर्रो। स्वस्तये। श्रेष्ठे स्थाम सवितुः सवीमित् तहेवानामवी

बस्य स्वासिविद्यः विश्वसम्बद्धाः

## न्यया वृत्तीमहे॥१०॥

लुशोधानाकदृष्टा त्रिष्टुप् सावित्रग्रह पुरोरुक् वाममद्येत्यस्याः र रूस्याने। देवताओं के तिस हिवर्लक्षणा अन्त्रको हम संस्करते हें। क सित कि सूर्य की आज्ञा में +। केंसी आज्ञा कि श्रेष्ट (अन्यदेवता-ओं की आज्ञा से सूर्य आज्ञा उत्कृष्टा। केंसे हम कि अग्नि मित्र ब-रुण के आश्रय में अपराधरहिता। केंसे अग्नि कि पूज्य हीप्यमान के ॥१९॥ अग्नि लुतां ज्ञं ययममहः समाप्तः॥॥

अ॰ २ आपश्चित्पिष्यु स्तर्यो न गावो नक्षन्तृतं जीरुतारेस्त 'इन्द्र। याहि बार्युर्न नियुनी नोग्अख्य त्वर्धे हिथी। भिर्देषेसे वि वाजीन्॥१०॥

इन्द्रस्तु दुक्यो हितीयमहर्भवित तस्येन्द्राग्रहा भवन्येन्द्रः पुरेरु-चः सर्वमेन्द्रमसदिति सर्वमेश्रे श्रुतिः १३००१ १४। ततः इन्द्रस्तुतं ते उक्थ्यसस्य सर्वमेश्रस्य हितीयेग्हित सापिष्ठिदित्यादि इमंग तग्द्रत्यना हादश करचः तं प्रत्वथा अयं वेनः महा इन्द्रः कदा चनस्तरिः कदा चन प्रय-बसीति पच्च प्रतीकोक्ताः एवं सप्तद् प्रोन्द्र देवत्याः रोन्द्रवायवादिस् विवान्तानां ग्रहाणां ग्रहणमन्त्राः॥ ॥विसिष्ठ हृष्टा विषु प्रोन्द्रवाय-वस्य प्ररोहक् आ वायो इत्यस्याः ००० स्थाने। हे इन्द्रः क्रित्वजेरे यज्ञको व्याप्त होतेहं। आपः चित् (निग्राभ्याक्त्या जलभी सोम को वय-तीहं। तच हृष्टानाः स्तर्यो गावो न(जेसे सोम सवन कराने वाली वेट क्या वाणी सोमको बटाती हें तेसे जलभी। अत एव त् हमारे अभिमु स्वाप्त हो कि जसे वायु अपने नियु ले। अतिसं सुख आना है। क्यां कि तू बुद्धिओं वा कमी करि अनों को विविध हेता है अत एव आगमन करि॥१८॥

गाव उपावतावतं मही यत्तस्य र्प्सुदा। जुमा कर्ण

हिरएययां ॥ १४ ॥

तिस्री गायच्यः आधा पुरुमीदाजमीददृष्टा रेन्द्रवायवस्य द्वितीया पुरेरुक् दृन्द्रवायू दृत्यस्याः ॰ ॰ स्थाने। गाव उच्यन्ते हेगोश्री अव तिक्ष्म चात्वालरूप) के समीय में प्राप्तहोश्री (हानार्थम् चात्वाला-नरेण गवां संचरोगिता को हेतुरागमने तबाह मही (महत्यो खावा-पृथिव्यो ) यज्ञ की रूपहेनेवाली हों (शोभाकरें इति तुम आखें। किं च तुम्हरे होंनां कार्णे हिरणमयो अत एव हानार्थ आखें। दत्य-र्थः ॥१४॥

यव्य स्र उद्ते नागा मित्रे अर्थमा। सुवाति स

विता भगः॥२०॥

विसिष्ठहरू। मैनावरुणपुरंगरक् अयं वामित्यस्याः १०४० स्थाने। आज सूर्य उदिते सित मिन अर्थमा सिता और भग जो प्रेरता है सो कर्म करें द्ति शेषः। नहीं है अपराध जिसका वेह अनागा र ति चतुर्णा विशेषणम्॥ २०॥

शा सुते सिञ्चत शियुर्धे रोहस्योर्भिश्रियम्। रुसा हथीत हथुभम्।तं प्रव्रथायं वेतः॥२१॥

सुनीति हशिवन पुरोर्क् या वामित्यम्याः अ११ स्थाने। एक (नदी) हवभ (वर्षितार् सोम) को पुष्ट कर्ती हैं †। तिस सोम के

<sup>+</sup> नदीसमीपे हि समीत्यते।

अभिषुत होंने में समन्तात् साँ ची चमसों में इति शेषः वरिवजः प्रति वचन मेतत् । केसे द्वषम कि प्रथिवी के आश्रय की ने। सर्वतः शोभाजि सकी तिसें॥ तं प्रविधाः अयंवेनः हे प्रती को के सुक्र मन्यिनोः प्रक्र ते अ११.१६ पुरेहची॥११॥

ज्यातिष्ठनं परि विश्वेग्ज्ञभूषि ज्ञियो वसानश्चरित स्वरीचिः। महत्तहृष्णेग्ज्ञस्र रस्य नामा विश्वक्रपेग्ज्ञ मृतीनि तस्यो॥२२॥

विश्वामित्रहश्चाप्रयणपुरोरुक् ये हेवास इत्यस्याः १०१६ स्थाने।
इन्द्रस्य दृष्टिकर्मीन्यते। विश्वेदेवाः समनात्स्थित इन्द्रको परिरक्षतः
वनः। सो इन्द्र सर्वतः चलता है। केसा है कि श्रियो वसानः (देवता को की ही शिक्ष शाह्य हम करता) स्वरोचिः (अपनन्याधीन ही शिः। कि चिक् स्वरूपः (विश्वको निरूपण करता इन्द्र) जिस कारण जलों को आ-रियतवान वृष्णः (इन्द्र) का वोह असिद्धनाम वासवो वृत्वहा इत्याहि। केसे वृष्ण कि अमुर (आणवान-सावधान-अज्ञावान) का ॥२२॥

य वी महे मन्देमानायान्थसो न्वी विश्वानं एवं विश्वानं विश्वानु वे । इन्द्रेस्य यस्य सुमंखर्ठं सहो महि श्रवी नुम्मां च रो हेसी सपर्यतः॥२३॥

सुचीकदृष्टा त्रिषुप् ध्रुवग्रहपुरोरुक् मूर्थानमित्यस्याः ७ १४ स्थान। हे ऋत्विजो तुम विश्वानर (सबयजमान जिसकेतिस) के अर्थपूजा करो कैसे कि बडेके अर्थ। तुम्हारे हिक्स् अनकिर मोदमानके। विश्वम् (स बिखापि वासव होता है जिस से तिस के। कि च द्यावा प्रथिवी जिसब न्द्र की इन पहार्थों से पूजा करते हैं किन्हें। से कि शोभन यज्ञ जल बड़ा यश और बन। अर्थात् जिस की द्यावाभूमी मरवादिकों सेमान ता करते हैं तिसे पूजी। १२३॥

बुहिन्दिस्म एषां भूरि प्रासं पृथुः स्वरः। येषामिन्द्रो

विष्रोकत्था गायवी ऐन्द्रानपुरेहक् ब्न्द्राग्नी इत्य स्याः अदश् स्थाने। युवा(समर्थ) इन्द्र जिन यजमानों का सखा हे इन्हें। का इन्द्रम् हानेव होताहै। प्रास्त(प्रास्त्र) भूरि (बहुत) स्वरुः (खड़ा) पृथुः (विष्राल। य ज्ञबहुल्य मात्रास्यत श्रद्रत्यर्थः॥ २४॥

इन्द्रेहि मत्यन्थंसो विश्वेभिः सोम्पर्वभिः। महाश उन्निष्टिरोजसा॥२५॥

मधुछन्दे। दृष्ट्रा गायदी वेखदेवपुरोहक श्रोमास इत्यस्याः १०२१ स्थाने। हे दन्द्र शागमन करि श्राके हिवर्लक्षण श्रन्त श्रोरसो मांशुश्रों करि तन्न हो। केसा हे तृ कि तेज करि श्रेष्ठ । श्रिमयष्ट्य १२१० इन्द्री वृद्धमं वृणो छर्धनीतिः प्र मायिना मिनाब र्षणीतिः। श्रह्न्यु ६ समुप्राथावने श्राविधेना श्र-कृणो द्वास्याणीम्॥ १६॥

विश्वामित्रहृष्टा त्रिष्टुप् प्रथममरुल्तीयपुरोरुक् इन्द्र मरुत्व इत्यस्याः ७१३५ स्याने॥ इन्द्र इत्र (देत्य)को युद्ध के अर्थ टकता दुआ। मायावी देत्यों का मारता है। व्यंसमहन् (सुष्ट को मारता है) तिसे कहाँ कि वनों में अर्थात् वनस्थों को मारता है। रामा- मं बेना आविः अक्रणेत (यजमान स्तृति करते हे यह देवताओं में जकर करता है। केसा है इन्द्र कि पार्धनीतिः (चतुरङ्ग बल में नीतिः जिस की। वर्ष नीतिः (नाना रूपधारी। उपाधक (बोरों का हाहक ॥ २६॥ कुत्तस्विन्द्र माहिनः सन्त्रेक्षी यासि सत्यते किं तेन द्त्या। सम्प्रेक्ष से समग्णः श्रुभाने वेचिस्तन्त्री हरिवो यत्ते : अस्म। महाँ २॥ द्रन्द्रोय लोजेसा कहा चन सरी-रिस कहा चन प्रयुक्ति॥ २०॥

गुगल्यहरा त्रिषु प् सप्रास्त्रमरुत्वतीयपुरोरुक् मरुत्वन्तिमत्यस्याः कः ३६ स्थाने। इन्द्रं प्रति मरुद्दाक्यम्। हे इन्द्र हे सत्येत (श्रुतिस्मृतिस स्वानार तों के पते) तू एक (असहाय) हो कर कहां जाता है तेरे गमन में क्या प्रयोजन है। केसा है तू किमाहिनः (पूज्य वा उत्सववान्। किं क्या पत्या यह लोगों से (एकाकित्वात्। हे हरिवः इन्द्र हमेंसे उसएका कि गमन कारण को कहि क्यां कि हम तेरे हें इस हेतु कहि + ॥ तिस्तः प्रती के को का का का कि हम तेरे हें इस हेतु कहि + ॥ तिस्तः प्रती को काः तत्र महाँ इन्द्र इत्यस्याः अध्य महिन्द्र ग्रहणे विनियोगः न्वहित्य स्याः अध्य स्थाः अध्य स्थाः विनियोगः विनियोगः॥ रूण का तत्ते पर्न्द्रायवेः यनन्ताभि यग्कं गोमन्तं तिर्वः वा तिर्वः वा तिर्वः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रामे वा त्रिकः वा वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा वा त्रिकः वा वा त्रिकः वा त्रिकः वा वा वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा त्रिकः वा वा त्रिकः वा त्रि

शा तर्न रहन्त्रायवेः पननाभि यरक्रवे गोर्मन्तं तिते-त्सान्। सक्कत्वं ये पुरुषुषां महीथं सहस्रधारां बृह्तीं दुर्दुक्षन्॥ १०॥

शक्तिसुत्ते गोरीवितिहरू। त्रिष्टुप् आदित्यग्रहस्य दक्षिश्रयगे बिनियो-महस्त्रो देवानामित्यस्याः प्रस्थाने। हे इन्द्र मनुष्य तेरा वीहकर्म पूजतहा कि जे मनुष्यसेमस्य अन्न की सर्वतः हिंसा करने (सुवाने) चाहते हैं किसे अन्न कि गोमन्त (निग्राभ्या लक्षणों दक युक्त । की। किं च जे मनुष्य मूं मिकी दुहते ते भी तेग क्मसुत करते हैं। किसी भूमि कि सक्षत्वम् (एक वार ही सवती हिरण्यथान्यादि देतीहैं) पुरु पुना (बहुत पुना हैं) सहस्रषा-ग्राह्म संवती हिरण्यथान्यादि देतीहैं) पुरु पुना (बहुत पुना हैं) सहस्रषा-ग्राह्म संवती हिरण्यथान्यादि देतीहैं) पुरु पुना (बहुत पुना हैं) सहस्रषा-ग्राह्म संवती हिरण्यथान्यादि देतीहें) पुरु पुना (बहुत पुना हैं) सहस्रषा-ग्राह्म संवती हिरण्यथान्यादि देतीहें) पुरु पुना (बहुत पुना हैं) सहस्रषा-ग्राह्म संवती हिरण्यथान्यादि देतीहें) सुन्य के वित्र सोमाभिषव करते से सुनि करते हैं नहीं कोई अन्य दुर्बुहि॥२०॥

र्मा ते थियं प्रमेरे मही मही मस्य स्ता वे थिषणा यने आन्ते। तर्मत्सवे चे प्रस्वे चे सासहिमिन्द्रे देवासः श्वेसामदन्तर्मु॥२४॥

कुत्सहशा जगती साविच पुरोरुक् वामम द्येत्यस्याः च ई स्थाने। हे इन्द्र इस अपनी थी (वृद्धि- स्तृति वा कर्म) को तेरे अर्थ समर्पण करता हूं। तुरु केसे कि यूज्य के। केसी बुद्धि कि बड़ी जिस से इस यजमान की थिषणा (बुद्धि वावाक्) क्रियमाण स्तोज में तुरे च्याप्त करती हैं। किं च देवता ति स इन्द्र को स्तृति करते हैं। कहां स्तृति करते हैं कि उत्सव (अभ्युद्य) श्री-र प्रसव (ग्रुवी खनु झावा युज्ञादिरूप जत्सव) में। केसे इन्द्र कि बल करि श्रुक्षों के अभि भवितार को॥ २४॥ इन्द्र स्तृत्सं ज्ञां हितीयमहः समाप्तम्॥ अ० ३ विश्वाह ब्रुहत्यि बनु सोम्यं मधायुर्व धं धन्न पता विश्वाह तम्। वातं ज्ञां योग्जी भिरक्षित त्यनी क्रजाः प्रेपोष प्र रुधा विश्वाह ति।।३०॥

<sup>+</sup> सर्वेपंदाची पृथिवीत उत्पद्यनी।

स्थ तृतीयमहः सूर्यस्तुत् तथा च श्रुतिः १६.७.१ ५ सूर्यस्तु दुक्यस्तीयमहर्भवित तस्य सोर्या ग्रहा भविन सीर्यः पुरोक्चः सर्वर्धं सीर्यः
मसदिति। चतुर्देश पुरोक्चित्तसः प्रतीकोक्ताः एवं सप्तद्श क्रुचः
सूर्यस्तुत्संत्रे उक्थ्यसंस्थ सर्वमेधस्य तृतीयश्होन ॥ ऐन्द्रवायवादिसाविवान्तानां ग्रहाणां पूर्वीक्तक्रमेण ग्रहणमन्त्रा वीथ्याः ॥ विभाउत्तेपेहष्टा जगती ऐन्द्रवायवपुरोक्क् । विविधराजमान सूर्य सोम्यासो
मरूप हवि)को पिये केसे सोभ्य कि बडे मधुरस्वादु को। जो सूर्य श्रातमा करि प्रजा पालन करता शोर पृष्टि करता बहुधा शोभे हे। क्रिसाहेकि परापति (यजमान) में अरविष्डित शायुस्थापन करता। वात करिके प्रेरित (वात करि प्रेरित रिव मण्डल भ्रमता हे इति प्रसिद्धः ॥३॥।
उद्गुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। हुशे विश्वाय सूर्यम्॥३१॥

तिसः अस्क एवं हृष्टाः आद्या ऐन्द्रवायवस्य हितीया पुरोरुक्। व्याख्याः मा ७ ४९ ॥३१॥

येनी पावक चक्षेसा भुर्एयनं जना २॥ अप्नु । संब व

गायवी मेवावरणपुरोरक्। सर्वमधे पस्याकार्णागिनश्चीयते तब्र्यमात्मानं सम्याख मुक्तिमाञ्जीत तस्त्र शास्ये ते। हेपावक (की धक्त) जिस दश्न करि तू भुणपुन्त (भुरण्यु-क्षित्रयाती पिस् सह श्रात्मा त्मा कर्ता है तिस् को देखता है। अर्थीत् सर्वमेध पाजि भुरण्युपक्षित्र स्वय आत्मा को करिकं स्वर्ग जाते को जिस दर्शन करि देखतां है। तिसी द र्शन करि हम सुरएयें को हे बहुए (सूर्य) देखि ॥ ३२॥

देव्यावश्वर्यूश्यागत् हं र्घेन स्पित्वा। मधा यत्त-

113311

आश्विनपुरोरुक् गायबी। हे हेब्ये। अश्वियो अश्विनो तुम रथकार आ क्षों के हे रथ कि सूर्य की सी कान्ति जिस की। आके मधुर हिवि।सोमपुरो डाशह्य्यादि।करियन को बहु हिवि करों। तं प्रतथा १९२९ अयं वेनः १९६९ चित्रं देवानाम् १९४२ तिस्तः प्रतीकोक्ताः आद्ये हे स्वक्त मन्यि पुरोरुचे। तृतीयाग्रयणस्य।।३३॥

खा न इडोभिर्विद्धे सुशक्ति विश्वानेरः सिवता दे-व एतु । अपि यथा युवानो मत्स्या नो विश्वं जर्ग दभिषित्वे मेनीया॥३४॥

यद्यं कच वृत्रहन्तुद्गा श्रमि स्र्य। सर्वे तिस्त्र

## ते बर्रा॥३५॥

श्रुतकक्षमुतकक्षदृष्टा गायवी ऐन्द्राग्नपुरोरुक्। हे इवहन् एवि जिनत अन्धकार के नाशक । हे सूर्य हे इन्द्र (ऐ ऋर्य युक्त) आज ज हा कहीं तू उदय होता है सो सब तेरे वश में है इति शेषः यद्वाजो कुछ प्राणिजात उदय होता सो सव तेरे वश् में है अर्थात् सवों का त्रेरक तूही है। ३५॥

तर्गिविश्वदेशीतो ज्योतिष्वदेसि स्याविश्वमामा सि रोचनम् ॥३५॥३६

प्रस्करवदृष्टा गायवी वैश्वदेवपुरोरुक्। हे सूर्य तृ तेज का कर्ता है और विश्व को त्रकाशता अर्थात् अग्नि विद्युन्तक्षत्र ग्रहताएके में तरा ही तेज है। केसे विश्व कि रीप्यमान को तेरे प्रकाश करि इ तिभावः। कैसा हे तू कि तरिएः (अतिक्रमण करता नभोवर्त्भमें। विश्वका दर्शनीय ॥३६॥

नत्स्यस्य देवत्वं नन्महित्वं मुध्या कर्नोवितन्धे सं जभार। युदेद्युक्त हरितः सुधस्थादा द्रात्री वासस्त नुते सिमस्मै॥३७॥

कुत्सह है है विषुभी मरुत्वतीययोः पुरोरुचे। सूर्य का वोह दे बतानुभाव और वोह महाभाग्य ऐऋर्य है वोह क्यां कि कर्तीः (ई म्बर्कार्यश्रेष्ठ जगदूप के मध्य में विस्तारित अं मुजाल को संह रता है अर्थात् नहीं को ई एता हुए। अंखुजाल के असारने वा संह र्ने की समर्थ है। किं च जब ही हरित वर्ण रिश्मिशों की अपने में

<sup>†</sup> हुने मेथे रिपी ध्यान्त हानवे वासवी गिरा विति कीशह

आरोपण करता सथस्य (सह तिष्ठे हें अंश्वजाल जहां तिस व्याममण्डल) में अर्थात् सन्ध्या काल में पीतवर्ण अंश्वओं की जबकि व्योममण्डल में अपने में योजना है। अनन्तर ही रात्री सर्व वस्तु की तम में आछा दन करती है। ३०॥

तिन्मवस्य वर्रणस्याभिचक्ते सूर्यो स्तं कृणुते द्याह्म स्थे। अनुन्तमन्यद्वप्रीदस्य पार्जः कृष्णमन्यद्वरितः स स्मेरिना॥३०॥

सूर्य द्युलीक के उत्सङ्ग में मित्र शेरि वरुण के तिस रूप की कर ताहे कि जिस रूप से ज़नों की देखता अर्थात् मित्ररूप करिसु कृतिओं पर असुगृह और वरुण रूप करि हु: कृतिओं का निगृहकर ता । इस सूर्य का एक रूप अनन्त (काल शेरि देश करि परिखेद्य) रूप व (अक्करीष्यमानविज्ञानयनानन्द ब्रह्मेव) हैं। अन्यत् (दूसरा) कृष्ण हैं। तलक्षण रूप) हरित दिशाएँ वा इन्द्रियें धारण करती हैं। इन्द्रियया ह्या देतरूप एक शेरि दूसरा युद्ध चेतन्य अद्देत रूप ये दो रूप सूर्य के सगुण निर्गुण हैं अर्थात् ब्रह्म सूर्य ही है। ३०॥

बएमहा शाःश्रीम स्य बडीदित्य महा शाःश्रीमः मह-रंत स्ता महिमा पनस्पते द्वा देव महा शाःश्रीमा १५० जमदीन हुए हे बहतीस्ता बहत्यो। आद्या माहेन्द्रपुरो हक्। हे स्र्य प्रोरे हैं क्यों मंजगत्की वह (सत्य) तू महान् (श्रेष्ठ) है। हे आदित्य हा हान करता है अंखुओं की। सत्य तू श्रेष्ठ है। किंच तु इ बडे निय की महिमा लोकों करि लुति करिये हैं। हे हेव श्रद्धा (सत्य) तू बडा है। युम रुक्तिग्दग्यी॥३४॥

बर्स्य श्रवंसा महाराण्यंसि स्वा देव महाराज्यं सि। मुन्हा देवानामसुर्युः पुरेहितो विभु ज्योतिरदे भ्यम्॥४०॥

आदित्यग्रह प्रथमग्रह एग्म्। हे सूर्य सत्य श्रव (धनवायपा) करिकेतू महान् है। हे देव सत्य त् महत्व करि देवताओं के मध्य में श्रेष्ठहें। के साहे तृकि असुर्य : (श्राणिहित:) पुरोहित: (अग्र में स्थापित- सव कार्यो में पूज्य क्यों कि सब देवताओं की पूजा का सूर्यार्घ दानान्तर ही अधिकार्से। व्यायक अनुपहिंस्य तेज तू ही है। ४०॥

त्रायना- इव स्य विश्वदिन्द्रस्य भक्षतः वस्ति जाते जनमानु अजिसा प्रति मागं न दीधिम ॥४१॥

न्मेथहृष्टा हृहती। आदित्यस्य पुनग्रहणम्। सूर्यको आश्रयन्त (र्ष्मीएं) ही इन्द्र के सब धनों (हृष्टिथान्यनिष्यन्यादिकेंं) को विभाग किर प्राणियों को देती अर्थात् इन्द्र दत्ता हृष्टि को भूमि में विभाग करती हैं। किं च हम तिन्ह ही धनों करि उत्यद्यमान पुत्र में तेज सिहत्थारण करते हैं। केंसे के जेसे अपने भाग को पुत्रादिकों में बार्ण करें हैं ॥ ४१॥

> शाद्या देवा उदिता स्यस्य निर्हेह्सः पिष्टता निर्व व्यात्। तन्त्री मित्री वर्रणे मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी अत स्रो:॥४२॥

कुत्सहष्टा विष्टुप् द्वादित्यग्रव्ययो विनियोगः ।हेरेवाः (रूपयः)

हमें पापों से बुडाओं शीर दुर्यशों से पृथक् करें। कहां कि आज के दि न सूर्य उदय में हमें शुद्ध करें। किं च मिच वरुण शदितिः सिन्धुः प्र थिवी और द्योः हमें यूजें अर्थात् अङ्गीकरें॥४१॥

> अ। क्षणोन् रजसा वर्तमाना निवेशयन्त्रमतं मत्यैः च। हिर्ण्ययेन सिवता रधेना देवो याति सुवनानि पत्रयम् ॥४३॥

शाद्गिरसो हिरएय स्तृपदृष्टा त्रिष्टुप् सावित्र पुरोरुक्। सविता देव ता हिरएमय रथ किर आता है। क्या करने कि क्रष्णा रज रात्रिलक्ष ए सहित पुनर्भमाए करने अमृत (देवादिक) और मर्त्य (मनुष्यादिक) की अपने-अपने त्रदेश में स्थापन करने भुवनों की देखने कि कीन भला और कीन वुए करने यह विचारने ११४३॥ ततीयं स्थिरनु दुक्य महः समाप्तम्॥

अ॰ ४॰ त्रवाहने सुत्र्या बहिरेषामा विष्यतीव बीरिटः इयाते। विष्णामकोरुषसः पूर्वह्तो वायुः पूषा स्व स्वये नियुत्वीन्॥४४॥

अय चतुर्थमहः विश्वदेवस्तृत् तथा च श्रुतिः १३. ७. १. ई. वे श्वदेववचतुर्थमहर्भविति विश्वदेवा ग्रहा भविना वेश्वदेव्यः पु रोरुच इति। वेश्वदेवस्तृति चतुर्थि गित्त एका द्या पुरोरुचः षट् प्रतीकोक्ताः इति सम्नद्या ऐन्द्र वायवादि साविनान्त ग्रहा एं पु रोरुचो ग्रहणमन्ताः ॥ वसिष्ठहृष्टा निष्ठृष् ऐन्द्र वायव पुरो रुक्। इन यजमानां के कल्याणार्थ अन्तरिक्ष में वर्तमान वायु शोर पूषा आते हैं। केसा वायु कि निषु संसा अर्थों वाला। किस सा मय कि एवि और दिवस के प्रथमाह्वान आग्निहोत्र होग समय में हिन् न के पूर्वाह्वान में एवि आता है एवि में वायु वायु सखल करि अग्नि जानना एवि होग के अग्निदेवत्यत्व से। तत्र हश्चानः जैसे विशं पती (हो एजा) मनुष्यां के गण में आते हें नहत् ते भी तिन्हें। के कल्या एण्ये आते हें। इन किन्हें। कि जिन्हें। की बहिए शोभन प्रस्तरण प्रस्तियें हें ॥४४॥ इन्द्रवायू हहसातें मित्राग्निं यूषणं भगम्। आदित्यान्मार्सनं गणम् ॥४४॥

मेधातिबिद्धष्टे हे गायज्यो जाद्या ऐन्द्रवायवस्य पुनर्ग्रहणे हिती या मैत्रा वरुणग्रहणे । इन्द्रवायू वहस्पति मित्र अग्नि पूषा भग जादित्यों मरुत्सम्बन्धिगण इन्हें को अह्यान कर्ताहूं ॥४५॥ वरुणः प्राविता भुवनिम्त्रो विश्वाभि स्तिभिः। कर्रतां

नः सुराधेसः॥४६॥

वरुण ओर मिन सब रक्षणप्रकारों से प्रकर्षण रक्षक हों। किंच हमें शोभन धनवान् करें ॥ ४६॥

अधि न इन्हें मां विष्णे सजात्यानाम्। इता मर्रती अधिना। तं प्रत्वयायं वेनो य देवास्यका न द्रा भिर्विश्वेभिः सोम्य मधोमास्यविणिधृतः॥४०॥

कावसुत कुसीदिदृष्टा गायत्र्याश्विनपुरोरुक्। हे एन्द्र हे विष्णो हे मरुतः हे अश्विनी हमारे इन सजातीयों के मध्य तुम आजी। अब प्रतीकोक्ताः तं प्रतथा ० १२ श्वकगृहे अयं वेनः ० १६ मन्दि गृहे ये देवासः ७.१४ आग्रयणस्य आन स्डाभिः ३३ ३४ श्रव स्य विश्वेभिः सोम्यं मधु ३३.१० रोन्द्राग्नस्य छोमास्खर्षाणी धृतः ७ ३३ वे खदेवस्य ग्रहणे ॥४९॥

म्यान द्र वर्ण मित्र देवाः शर्धः प्रयन्त मार्रतात विष्णे। उभा नासत्या रुद्रोग्संध गनाः पूषा भगः सरे

स्वती जुषना॥४८॥

प्रतिस्वहष्टा विष्टुप् मरुत्वतीयपुरोस्क्। हे अपने हे इन्द्र हेक्स हे मित्र हे देवताओं हे मरुद्रणः सीर हे विष्णो तुम वल देवी। एवं म त्यक्षमुक्ता पॅरोक्षणमाह होना नासत्याः (अश्विनी) रुद्रः अध ।आ मानाः (देवपत्यः) पूषा भग शोर सर्स्वती सेवन करें हिवयें॥४८॥

इन्द्रानी मित्रावरुणादिति स्तः पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वताशास्त्रपः। दुवे विष्णुं पूषणं जलाएसति भग नु शहें सर्वे सिवतार्म्तये ॥ रेक्श

काष्पपोवत्सार्द्ृष्टा जगती सशस्त्र मरुत्ततीयपुरेरक्। इन्स्मि मित्रावरुगों। अदिति स्वः (आदित्य) पृथिवी चुलोक मरुतः पर्वतों स यः विष्णु पूषा ब्रह्मणस्पित भग शंस (स्तुत्य)सविताः इन्हें क्षित्र र सा के अर्थ वुलाता हूं ॥४४॥

असमे हदा मेहना पर्वतासे। तुब्हत्ये भरहूती सुजाबी। यः पार्वसेते सुब्ते धायि पुत्र इन्द्रज्येष्ठा अस्मा शाड श्रवन्तु देवाः ॥४०॥

पन्च विषुभः आखा प्रगायदृष्ठा माहेन्द्रपुरोरुक्। जोनर् शंसा

(श्रह्मां) की करता है स्तीनों की श्रक्षिण जपता है पज्र श्वाति तथनः) सन् देता है हिवियं तिसे और हम यजमानों को देवाः र् सा करें। केसे देवा कि हम यजमानों के विर्वे धन के सेकारः। रुष्ट्राः (रुलानेवाले श्रानु औं को। पर्वतासः (उत्सववन्तः। हनासुर्वध केश्र र्घ संग्राम में बुलाये एकम तथः। इन्द्र है ज्येष्ठ जिन्हें। का ते। ऐसे दे वा रक्षा करें। १५०॥

अर्वाञ्चा अवता यजना आ वो हार्दि भयम नो व्यययम्। नार्धं नो देवा निजुरो हकस्य नार्धं कर्तादवपदी यजनाः॥४१॥

गार्त्समहो कूर्मेद्दशहित्यस्य प्रथमा पुँरोरुक्। हे यजनाः (यजनंत नाय तेनायष्ट्याः) हेनाः आज तुम हमारे अभिमुख होखी। न्वें।िक में भयमान तुम्हें मन किर बुलाता हूं।िकं च हे यजनाओ हमें हक से रक्षा करें। करि क्या से रक्षा करो। के से कूप हक कि निजुर (हिंस क)से। सीटीयों किर उतर ते हें तिस कूप से ॥५१॥

विश्वे श्रद्ध मुरुतो विश्वे श्र्वती विश्वे भवन्त्व ग्नयः स मिद्धाः। विश्वे नो देवा अवसार्गमन्तु विश्वे मस्तु द्रवि एं। वाजी श्रद्मे॥ ४२॥

लुशोधानाबहृष्टादित्यपुनर्ग्रह्णे। व्याख्याता १८-३१-॥५२॥ विश्वे देवाः शृणुतमर्छं हवं मे ये ज्ञनारिक्षे यः उ-पृ द्यवि ष्ट। ये ज्ञिगिनिज्ञह्या उत्त वा यजना आसद्य-स्मिन्बर्हिषि मादयश्वम्॥५३॥ सुहोबहशाहित्य गृहस्य द्वा श्रयणे विनियुक्ता। हे विश्वेदेवाशोजे नुम अन्तरिक्ष में स्थित हैं। शोर जे स्वर्ग स्थीप में शोर जे विन्ह्रमुन् खाः शोर जे यजवा ते सव नुम मेरे शाह्वान को सुनें। शोर सुनिवे बहिशों। पर बेंकि तक्ष हो शो॥ ४३॥

> देवेभ्यो हि प्रद्यमं यत्तियेभ्यो मृत्त्व हें सुविसं भागमु नमम्। शादिहामान हें सवित् क्र्रिणु वे न्यूचीना जीवि ता मार्च वेभ्यः॥५४॥

वामदेवहृष्टा जगती सावित्र ग्रहस्य पुरे रुक् । हे सिवतः निश्वय उ दय समय में यित्र यार्ह देवताओं के अर्थ तूजनम भाग (अग्निहोत्र रूप) की प्रेरता (आज्ञादेता) है। केंसे भाग कि अमृतप्रद की। उदय के अन्तन्तर ही रिश्मसमूह को प्रसार ता है। किरिमनुष्यों के अर्थ जीवन हेतु कमी की विस्तारता । केंसे कमी अन्तिनी रिश्मसमूहानु गता १। अर्थ न् सीकि वैदिक व्यवहार का प्रवर्तियता तृ है। १४४। इति वेश्व देवसुब नुर्थमहः समाप्तः। । समाप्ती । यं सर्व मेथः।।

अयानारभ्याधीतं मन्त्रगणं आदित्ययात्तवल्क्यदृष्टम्

अ १ प्र वायुमको हह्ती मनीषा हह हैयि विश्ववीर्हे र युप्राम्। द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कविः क्विमि यक्षमि प्रयज्यो॥ ५५॥

अय पञ्चर्यापञ्चर्यात्योर्याचीत्वयो नुवाकाः पुरो रूचे। ना रभ्याथीताः त्रोत कर्मण्यविनियुक्ताः ब्रह्मः यज्ञाही आदित्ययात् वल्कारृष्टाः पितमेथपर्यन्तम्। पञ्चर्याञ्चरः देच पती को केः

। स्पेरियान नरमें ब्रांगिनी कर्मसु प्रवते।

एवं सप्त ब्राकः पुरेरुगाणः॥ करिन्वहृष्टा त्रिष्टुप् वायुद्वत्या।
हे प्रयज्यो (प्रकर्षण यजितः अधर्यो) वडी बुद्धि करिके आभिमुखे-न त् षायु को प्रकर्षण यजिन चाहता है। केसा है तू कि ज्ञानी। केसे वायु कि महाधन। विश्ववार (सव के वर्णीय वा सर्वव्यापक। यजमा-न के अर्थ देंने योग्य अन करि रख को पूर्ने वाले। दीप्यमान नि-यमंन वाले। नियुत्सं ज्ञक अश्वों करि चलते। क्वान्नदर्शन। अर्था-त् ईहृष्ण वायु को यजि॥ ४५॥

ब्रन्द्रवायूर्यमे सुता उप प्रयोभिरागतम्। इन्द्रवो व-सुप्रान्तिहि॥५६॥

च्याख्याता ॐ प्रशादहै॥

मिन्हें हुने यूतरेशं नरेणं च रिशादसम्। धिर्यष्ट्र-

दे मधुछन्दे। हुछ गायत्रे आद्या लिङ्गोक्तदेवत्या। मित्र शोरव रुण को आहान करता हूं। केसेको कि प्रतदक्ष (सदाचार को धन पुत्रादि करि बदाता। रिप्रादस (दुष्टें। को नाप्रकरता। केसें। को कि घुताची (घुतहो मते हें जहां तिस) धिप (कर्म) को साधन करते॥ ५०॥

रस्रा युवाकेवः सुना नासत्या द्क्क बहिषः। आयोतर्धे रुद्रवर्तनी गतं प्रत्यथायं वेनः॥५०॥

आश्वनी। हयोरश्विनोरेकस्य दस दति नामापरस्य नासत्यद्र ति। हे दस्तो(दर्शनीयो) हे नासत्यो(सत्यवादिनो) तुम आशोक्यें कि अपभियुत हें सोमा इति शेषः। केंसे सोम कि युवाकवः (तुम्हेंब हते यह कि हमें पीवें यह दुछा करते यहा श्रीन में मिश्री होते हैं वृक्त हैं बर्हियें जहां ते। कैसे ही तुम कि रुद्रव हमनशीली। तंत्रल था ७ १२ अयं वेन: ७ १६ एते है प्रतीकी के ॥ ५०॥

विद्यदी सरमा रूग्णमद्रेमिहि पार्थः पूर्व्य हें संध्या कः। अग्रं नयत्सुपद्यक्षराणमञ्जा रवं प्रथमा जानती गीत्॥ १६॥

कुशिक हष्टा विष्यु इन्द्रदेवत्या। पहिली सरमा (त्रयीलक्षणावा एगि। यज्ञ को प्रतिपादन करती है। केसी सरमा कि सुपदी (शोभनप व सुन्निङ्ग्नहें जिसमें) अकारादिक अक्षरें के प्रान्द की ज्ञापन करती। जो कि तिस सरमा को अखर्यु जाने ते। पायः (सामलक्षण अन्त को। क्या करे क्यें। कि वेदें। के अभिज्ञ का सामकएडन को अ थिकार नहीं। केसे पाय कि संगाभिषव गावें करि श्रभिषुत। महत् उपाञ्चन्त योमेन्द्रवायव पात्रां में पूर्व गृहीत। संहेव हवनार्थ चलते। पजमान की मुख्यत शाप्त करने वाले को (यज्ञ करि यजमानमु ख्य होता है "एव मधियर्न मन्त्री व्याख्यातः। बहुचाना तु संवा+ दस्क्रिमिदम् ऋक्स॰म॰३.३.३१ अ॰३.२६। तत्र पितिरसुरैर्दे व गोयने अपहते इन्द्रेण देवश्वनी तद्वीत्ये प्रेरिता तदभिष्ठायेण वा रन्यायते।सर्मा (देवश्वनी) इन्द्र करि गवान्वेषण के अर्थ प्रहिता सती जब कि गिरि के द्वार को प्राप्त हुई तब इन्द्र ने हिव (अन्न)की क्या किया कि तिस के अर्थ दिया। फिरि शोभनपाद्युक्ता बोह सर मा अनपद्रत गीओं के पालको प्राप्तहर्द । प्रथम गोसों के रम्भाने

को जानकर् सामने गई। कैसा अन्त कि बडा। पूर्व (पूर्व प्रेषणका -ल में तेरी अजा अन्तादिनी करूं गा यह अतिज्ञात। सध्यक् (इतरें। सिहत भोज्य ॥ ५४॥

> नृहि स्पश्चमिवंदन्नस्यम्साद्वेश्वान्गत्युर्एनार्यः ग्नेः। एमेनमव्धन्नमृता अमर्त्य वेश्वान्रं क्षेत्रिज्ञ त्याय देवाः॥ई०॥

विश्वामित्रहष्टा त्रिष्ठु ह्वेश्वानरी। देवाः वेश्वानर् (अपिन) सेल न्य स्पश् (दूत) ओर पुर एतार् (सवकार्यो में पुर, सर) की नहीं प्राप्तह ए। आईम् (अय) अमृता (देवा) इस वेश्वानर् की वटाते। केसे कि अपिन अमरणक्षमी की यजमान की क्षेत्र प्राप्ति के अर्थ॥ ६०॥

जुगा विष्निना मुधं इन्द्राग्नी ह्वामहे। ता नी मृ

भरहाजहरा ऐन्हानी गायत्री। हम इन्हानी को आह्वान करते हें केसे इन्हानी कि उद्गूर्णक्ले। हिंसकों को नाश करते। वे इन्हानी हमें ईहश भयानक संग्राम बा कर्म में सुख देवें॥ ६१॥ उपस्मि गायता नर्ः पर्वमानायेन्द्रवे। अभि देवाँश॥ उद्यक्षते॥ ६२॥

देवल्हण सितहणा वा सीम देवत्या गायत्री। हेनरः सिति जः) इस सीमके अर्थ उपगान अझातृशास्त्र को अनुसरणकरिवा ली-लोबें। कोकरे। कैसरोम कि पवमान (दशापवित्रकरिदोणकलपा की चलते। संमुख देवताओं के यजने की दूछा करते के अ र्घ॥ई२॥

यं त्वंहिहत्ये मधवन्त्रवर्धन्य शाम्बरे हरिबो ये गिवें थे। ये त्वा नूनमनुमदेनि विद्याः पिवेन्द्र सोम्हें सर्गाणो मुरुद्धिः॥६३॥

विश्वामित्रहश्रद्धा दे त्रिष्ठुभी इन्द्रदेवत्यास्तिसः। हे मयवन् जे
महतोगण देवाः इत्रहन्त रूप कर्म में तुमे जहिवीरयांवेत्यादि ब
चनां से बटाते हुए। हे हरिवः (हरिनामकाश्वयुक्त) शम्बर सम्बन्धि
युद्ध में जे तुमे वटाते हुए। श्रीर जे महतः पणि असुर करि हरी हु
ईगो के दृष्ट (प्रत्याहरण) युद्ध में तुमे बटाते हुए। शार जे विशाः में
धाविनः महतः) निश्चय तुमे उत्कर्ष देते वा तृप्त करते हैं। हे इन्द्र ति
न महतां करि गण सहित हो सोम का पान करि (आतः तेः महत्व तीयादि यह को पी। ६३॥

जिनिष्ठा उगः सहसे तुग्यं मन्द्र खोजिष्ठो बहुलामि-मानः। अविधिन्तिन्द्रेम्रतिश्चदर्च माता यद्वीरं द्धनद

निष्ठा ॥ई४॥

गोरीवितिहरा। हे इन्द्र त्वल के अर्थ उत्यन्त हुआहे। केसे वलकि वेगवान्। केसा हे त् कि उत्करा स्तृत्य। अत्यन्त ओजस्वी। वलाभि मानः (सबजगत् मेरी विस्ति यह भूषिष्ठाभिमनः। यहां रचवध में ईहण इन्द्र को मरुतः भी बढाते हुए स्तृतिसहायों करि च्तिरोषः। ओर इन्द्र सोभाग्य गर्भकालीन को यह कहिने हें कि अदिति माता धनिष्ठान्या वीर इन्द्र को गर्भ में धारण करती हुई ॥ई४॥ खा तू ने इन्द्र वृत्रहन्त्रस्माकं मुधं मार्गहि। महानम्ही भिक्तिभिः ॥६५॥

वामदेवहृष्टा गाँपती। हे ब्रुत्रह्म् (आवर्क पापों के नाशक) हे इन्ह्रत्त्र हमारे प्रति क्षिप्र आ और आके हमारे देव यजन देश की प्राप्त हो। केसा है तू कि बड़ी रक्षाओं करि महान् (जो दूसरों को रक्षा करता है बोह महान् कहलाता है ॥ ई॥॥

त्वमिन्द्र प्रतृतिष्ठमि विश्वी असि स्यथे:। अप्रास्तिहा जीनता विश्वतूरीसे त्वं तूर्य तरुष्युतः ।।६६॥

नुमेध हरे हे ऐन्द्री पथ्या वहती सती नहत्यो। प्रक्राश है हिंसाजिन्हों की जहां वा पात्र वा संग्राम तिन प्रतृतिर्ति को में हे इन्द्र त्सवण कुमेनाकों को आभिभवता है। किंच यतः सब रिप्रकों को मारता है ततः प्रतृक्षों की मारि। केंसा है त् कि अपास्तिहा प्रांसा रहितो । दुर्श का बन्ता। जिनता (स्वपक्ष प्रशंसोत्यादकः। ईई।।

अनं ते शुष्मं तुर्यन्तमीयतुः शोणी शिशुं न मात रा। विश्वारते स्पृष्टीः अययन्त मन्यवे वृत्रं यहिन्द्र तूर्विस्। र्

हे र्न्स्शोणि (द्यावाप्रथिवीस्थालीक जिरे बल की अनुगमन कर ते ब इत मानते हैं। कैसे बल कि शतु ओं के हिंसक की। अनुगमने दृशानाः जैसे माता पिता वालक की अनुगमन कर ते हैं यस्य वलाद् द्यावा पृथिव्याव प्यविभीतामिति निरु १० १० पास्कः। तेदेव प्र पञ्चयति सब शतु सेनाएं तेरे की थ से खिन्ता हो गीहें अर्थात् तेरे कोध दर्शन से उद्दिग्न हें युक्त मेतत् क्यों कि युद्ध में इन्द्र तू देवासु रें करि अबध्य वृत्र को मार्ता हुआ। है ।।

युक्तो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्याक्षे भवता मृह्य नो। आ बोःबीची सुमतिर्वेवत्याद् हें होश्विद्या विर बोबिन्त्यासेत्॥ ईण

कुत्सहष्टा विष्टुप्।व्याखाता ५.४.॥६५॥

अद्येभिः सवितः पायुभिष्टु हैं शिवेभिर्द्य परिपाहि नो गर्यम्।हिरेण्यजिह्नः सुविताय नर्यसे रक्षामावि नी अयुर्वाहेंस देशात ॥६४॥

मरहाज हष्टा जगती सवितृ देवत्या। हे सवितः (सव के अत्यन्त करने वाले) पालनों किर हमारे गय (घरवाधन) की तू आज सर्वतः पालि। कैसे पालनों कि अनुपहिंसिनों। शानों। केसा है तू कि हिर एयजिह्न (हिएए वत् अचलाजिह्ना जिसकी अस्त्यवाक् वा हित रमणीया ज्वाला जिस की १। किंच नवंतर सुखके अर्थ हमें रक्षा किर। किंच कोई अध्यं स (याञ्च) हमारे ऊपर समर्थ न हो । ६६ ॥ पञ्चमः पुरो रुग्गणः समानः अ० ६ प्र वीर्या अचयो हिंद्र वामध्य प्रमिन्ध मनाः सुता-संः। वह वायो नियुती याह्यका पिवा सुतस्यान्यं सो म-राय॥ ७०॥

स्या ७०॥ पच दश ऋचः हे प्रतीकोक्ते एवं सप्तदशकः पुरे एकां समूहः। व सिष्ठ हृष्टा विष्ठुप् वायुदेवत्याः। हे प्रतीयजमानी तुम्हारे होमाः चू-क्रिए । केसे होमाः कि प्रवीर्थ (ज्ञानोद्धवा ऋत्विज जिन्हों के।

रिद्राएं कम्मादियादि हिन निरु•२:१३: वास्कोक्ते: निर्मलाः। अध्य नेताओं ( अहिविविशेषों) करि सुताः मधु निया-म्या रूपजल) वन्तः । एवं पूर्वार्धे पत्नी यजमानी सम्वोध्य वायुमाह है वायो (सर्वत्र चलनेवाले) नियुत संज्ञ अश्वों को तू देवयजन को प्राप्त करिके सोमाभि मुखवा सोम प्राप्ति की आ। श्लीर आकर मद ( तृष्ति वा मनता) के अर्थ अभिषुत सोम के अंप्र को पी ॥००॥ गाव उपवितावृतं मही युज्ञस्य रृप्सुद्री । युभा कार्णि हिरएययो॥०२॥

व्याख्याता ३३-१४:॥७१॥

कार्ययोग्जानेषु कत्वा दक्षस्य दुगुणे। रिपार्ट्सा सथस्य जा॥ १३॥

वसहणा गायत्री मेत्रावरुणी। हे रिशाव्सी (शत्र्पक्षियतारे) मित्रा वरुणे। यजमान के सथस्य (देवमनुष्यों के सह सोमपानस्यान) में तु म आश्री। केसे यजमान कि काव्ययो : (तुमक्कान्तदर्शनों ज्ञानसमुच्च यकार्यों) के हित समन्तात जन्म में सोमपानार्थ आविर्भूत देव यजन भूमि और यज्ञ गृह में यज्ञ कर्म करि हस्स (जलाह बान् यजमान केय ज्ञ को वढावो द्रायर्थ:॥१९॥

> दैन्यावधर्युग्आगत् हें र्थेम् सूर्यत्वचा। मध्वी युज्ञ हें समञ्जाये।तं प्रत्वयायं वेतः॥१३॥

व्याखाता ३३-३३ । तं प्रत्वया अरेश अयं वेनः अर्हः। इति हे प्र तीकोक्ते॥ ७३॥

तिरुश्चीना वितेता रिषमरेषाम्धः स्विदासी ३ दुपरि

खिल्मी ३त्। रेतोधा श्रासन्महिमान श्रासन्ख्या अवस्तात्प्रयंतिः प्रस्तात्॥ १४॥

पर्मेशी प्रजापित हुशा विषुप् भाव वृत्ती देवत्या भावे खु पदा चेखु हु तः स्थितो भाववृत्तः पर्मात्मा सोग्स्या देवता। श्राग्यए। गृहे विनि योगः क्रमपाठाल्लभ्यते ततोश्धियत्तं तावद्याख्यायने। आधवनी-यादुनेता निग्राम्यास्वासिञ्चित ताः पवित्रे यजमानस्तनो यहम हणमा ध्रुवादिति का॰ ४ थ १७ कात्यायने नोक्तम् नदिभित्रायेएण च्यते। इन प्यमान सोमों की रिष्मएँ ऋजीयादिक ल्कनियाम क दशापवित्र लक्षणः तिर्येङ एव बिलारिन हें उद्गाता शें करि र्ति शेषः। तिस दशापवित्र के नीचे द्रशा शीर् अपर दुःशा। कि च तहां एके परार्था ग्रहचमसाथव नीयद्रोणकलक्षार्यः रेतरजग दुत्पनिवीजसोम)को खारण करते हैं तेरे तोधा(सोमाधार भूता) हैं + तया परे परार्थाः सोमरसस्या नहां आधेय होके महिमान (जे कि क्षा) हैं। आधाराधेयभाव करि यह सब यज्ञात्मा ही स्थित हैं इन्या परे पहां च स्था (अन्त नद्रूप) अवत्वात (होम से पहिले निचे के) रहा। अयितः (अयत्ववान् होमानन्तर लक्ष्य फलकः सन्) पर्वा त्र्या के एक सुषुमण्ययो रिष्टम निर्म्थान। विस्ततः सन् कि यु सुर्वो के एक सुषुमण्ययो रिष्टम निर्म्थान। विस्ततः सन् कि यु सुर्वो के एक सुषुमण्ययो रिष्टम निरम्थान। विस्ततः सन् कि विक्र में निचे स्वत् हर्द शेर अपर स्वतः हर्द (स्वितिविव्य के। विक्र वेह रिष्टम रेन (विश्ववीज उरके) की धारण करने हा रिहर्द भा शेर शेर शेर शेर परिम ए महात्याथ्यायका हैं (विश्वप्रकाश

<sup>†</sup> ब्रह्मिर्थणं ब्रह्महिदितिस्तृतेःभगवृत्ती ०२४ १ १ मो २४ १ भ सूर्यस्तु हवा रहे एषि वृष्टिविनिर्माम येनेयाः सर्वाः प्रजा विभर्तीति खुते ।।

नेन। किंच स्वधारअन्निन्यादकः) वोहही रिष्म अवरः (भूम्यभि मुरबः)प्रयतिः (प्रयत्नं से ऊर्धमुखः सन्) पर्स्तात् (परः अत्क्रष्टः दर्श नमान करि देवताओं की तृत्रि देनेवाली है। तथो कं छन्दे। यथुती क्रान्दो ग्योपनिषत् ५ १-६) असी वाः आदित्यो देवमधित्युपक्रम्य म वे वेवा अञ्चलिन पिवन्येत देवामृतं ह्या तृप्यनीति॥ श्रयाध्यात्मपक्षे व्याख्या।नासहासीहिति संप्रचे ध्यात्मप्रतिपा द्वे स्क्रे अष्ट॰ ॰ ॰ १ ॰ मएड ०१ ॰ १ १ वहूचा द्मामृचं पठिना तव नासदासीदिति निर्क्तसमक्तप्रपद्धां प्रलपावस्थामनूद्य विश्व वीज मविद्योक्ता।कामस्तद्ग्रेसमवर्ततेति पादेन च काम उक्तः। म नसो रेतः प्रथमं यहासीदितिपादेन पुण्या पुण्यात्मकं कर्मोक्तम्। ए बमविद्या कामकर्माणि स्षिहेत् न्युक्तातेषां स्वकार्य जनने शेष्ट्रय माह तिरश्चीन इति। इन अविद्याकामकर्मी का रिष्म जैसे कार्य वर्ग वियदादि विस्तृतः सन् तिर्वक् अवस्थितः मध्य मस्थितः हुन शीर नीचे और जपर अर्थात सूर्य रिमवत युगषत्सर्व व्यापी दृश्या। नेदब विभज्यने रेतोथा इति। स्रष्ट कार्य वर्ग में कोईक रेतोथा (बी जभूत कर्म के कर्तार् और भीकार् दूसरे महिमानः (महान्त-वियुला वियदादयः भोग्झा द्वागायं माया में इत्यर सव जगन् को सजि और आप अवेषा करि भोक्ताभाग्य रूपेण विभाग कर ता हुआ। तिन भोतृभोग्यों के मध्य में स्वधा (अन्त्र) भोग्य प्रपञ्च शयस्तात् (निकृष्ट) हुआ प्रयतिः(भोक्ता) पर्त्तात् (उत्हृष्टः) अ र्षात् भोक् प्रपन्नाधीन भोग्यप्रपन्न किया॥ ७४॥

आ रोहंसीः अपृण्वा संमिह्नातं यहेनमप्सीः अ धार्यन्। सोः अध्राय परिणीयते कविरत्यो न बा जैसातये चेनेंदितः॥७५॥

तमेव वैश्वानराख्यं मोक्तारं परमात्मानं स्तोति। विश्वामित्रस्त्रा जगती भाववृत्तदेवत्या विश्वानरदेवत्याः जब कि अरणी से जत्यनमात्रद् स वैश्वानरको कर्मवन्त पजमानाः कर्म में स्थापन करते हुए तब वोह द्यावाभूमी को सर्वतः प्रताहुआ। न केवल द्यावापृथिवी किंतु मह-त्रभूत) स्वः (अन्तरिक्ष) को स्यात्मा करि प्रताहुआ। अर्थात ने लोक्य को जारणत्मा करि प्रति किया। गाईपत्यादीनां लोकत्वं शु-त्योक्तम्। अयं वे लोको गाईपत्यो द्योगहचनीय इति। उक्तार्थमेवि-द्योगित स इति वोह अगिन याग के अर्थ सर्वतः अति अणीत श्यानी-प्रीयादि धिष्यादिकों में प्रकर्षण प्राप्तकिया है। नयने हु स्वन्तः अन्त त्योन वाजसात्ये (जेसे अश्व अन्त्रसाभके अर्थ सर्वतः प्राप्तकिरिक्षे वोसे एजा अश्ववान् भोगजात को प्राप्तहेता तहत् विष्ठ श्रम्मिको सेवमा न ब्रम्लोकान्तभोगीं को इति भावः। कैसा श्रमिन कि सर्वज्ञ। सन्त्रके अर्थ हित अर्थीत सर्वभोगसम्यादकः॥ १९॥

व्यथिनिवृद्यस्नम्। या मन्दाना चिदा गिरा। श्राद्ध

विस्पष्टशामां व तत्ते वत्या (इन्द्रागिन देवत्या) गायत्री। जे इन्द्रा ग्नी आद्भूषों (आधोषो) चित्र(लेकिकवाबस्तो में। से भी) आते हैं। वे उक्यो गिग् (स्तोचात्मिका स्तृति) करि परिचर्ण करिये हैं य जमानीं करि इति प्रेषः। कैसे हैं वे कि वृत्र (आवर्कपापी) के अति ज्ञा येन हन्ना । स्वभाव में मोदमानी॥ १६॥

उपं नः सूनवो गिरंः श्रुएवनव्मृतस्य ये। सुमृडी का भवन्तु नः॥७७॥

सुहोन्दृष्टा वैश्वदेवी गायत्री। जे मरणहीन प्रजापित के युत्र (विश्वदेवा) हैं ते हमारी गिरा समीप आकर सुने ओर सुनिके हमारे शोभन सुख करने हारे हैं। 19911

ब्रह्मीण में मृत्यः शर्वं सुतासः खर्म र्पर्ति अर्थतो में अदिः। आश्रासते प्रतिर्घयन्युक्येमा हरी वहत् सा नो अस्त ॥ १८॥

तिस्रसिष्टुभः हे इन्द्रमरुत्संवादे इद्रमरुहेवत्ये आद्येश्गस्यह हे। इन्द्रेग मरुतः सहचएनाह हे मरुतः ब्रह्माणि (मन्ववाक्यात्म क स्तृति वचन वा आज्योदि हविषे) मेए सम्तृत हें चोदनावाको ग्म्यादि देवान्तर्सम्बन्धेन प्रतीयमानान्यिय सर्वदेवता प्राण्णात्मनः मुरु इन्द्र के ही तेहें इति भाव। मननयुक्ता स्तृतियें भी मेरी सुखोत्पादिका हैं। तथा अभिषुतासोमा मेरे अर्थही हैं इस हे तु यक्त में चलना चाहिये इतिभावः। किंच मुरु करि प्रकर्षण कि या अदि (वज्) जाते ही सक्य (बेमे) प्रतिनहीं प्रतिहत होता किंसा बजू कि श्रञ्जुलों को सुखाता अत एव चलने में राक्ष्य विक्रींका उपस्व नहीं है। केंबल हवि आदिक ही मेरे मजानना। अपि तु यज्ञमान अर्थना करते हैं जिन उक्य प्राह्मों से बोह स्तीवशस्त्रभी सुने चाहते हैं। किंच हमारे ये हरी घोडे यज्ञाभिसुख सुने न्ना प्रकरते हें खत एव हमें शीघ्र चलना योग्य हे इतिभावः। यहा-योन्तरम्। ब्रह्माणि मतयः सुताः सोमाः प्रहृतः अद्रिः(सोमाभि षवग्रवा) श्रुष्यः (सुखक्षः) एतत्सर्व मम प्रां (सुखं) अर्पयति (ज प्रमयति) समानमन्यत्॥ ७०॥

अनुनुमा ते मयवन्त्रकिर्नु न त्वावी शाम्असि देवा विद्यानः। न जायमानो नश्ते न जातो पानि करि व्या कृशिह प्रेष्ट्य॥७४॥

एबिमन्द्रेणोक्ता मरुतः प्रत्याहुः। आ इति स्मर्ण (हमजानते हैं कि) हे मयवन् (धनवन् हन्द्र) तेर किसी किर नहीं नाशित महाभा-ग्य इति शेषः। नु (निश्वय) नहीं कोई भी तुम्से महाभाग्यनाश इति शेषः। नहीं केवल तेरा ऐश्वर्यमात्र किंतु सर्वज्ञत्वमपीत्याह तेरे सहश विद्वान् देवता नहीं है। किंत् हे प्रवृद्ध (पुराण पुरुष) जिन् न कमीं इत्र वधादिकों को तृ करता है तिन कमीं की वर्तमान और भूत देवमनुष्यों में नहीं करता है। और न करेगा उत्यस्य-मान इति शेषः। अर्थात् तीनों काल में तेरे सहशा नहीं है इस हेतु तू यज्ञेशाहें । ॥ १४॥

निर्देश भवनेषु ज्येष्टं यती जन्न ज्यास्तेषन्ताः। सद्यो जन्मनो निरिणाति पानुनन् यं विष्ये मर न्यूमाः।। देशा

आधर्वणो हह दिवह या माहेन्द्री त्रिष्टुष् । भुवनों (भूतजातें) में

त कराने १ अ०२ १ १ १६ म० १ अ० २३ सु १६ एकस्य निनी बिम्न १ स्नामे वास है या आकाएन मनीया आहं ह्यू १ या महतो निर्देशो नाति च्यव्मिन्द्र स्दीश एका ॥१०॥ इदानी मिन्द्र

बोह ही ज्येष (श्रेष्ठ) होने हार सर्वोक्त ए ब्रह्मही या कि निस ज्ये ह से जक्क ए एन्द्र इसा। केसा कि लेबनुम्गाः (तेजोधनः) कार्य ह-ष्ट्रा कारण महत्वं कल्पते। किंच जो इन्द्र जायमान एव तत्क्रण राष्ट्र को भारता है। किंच सब देवता जिस इन्द्र को अनुत्र अक-रते हैं। केसे सब देवता कि रक्षक हैं॥ ७०॥

दमा उ लो पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या ममे। पावक

मेथातियिहरे आदित्यदेवत्ये दे बहत्यो। हे पुरुवसो (बहुधना-दित्य जे मेरी ये गिरः (श्रास्त्रस्पा वाचाएँ तुसे बटा वें। किंच विद्यं सः (तेरे स्वरूपाभिज्ञा उद्गातारः) स्तोमो (स्तोवें) वहिष्यवमानादि। करि तुसे स्तृति करते हुए। केसे विद्यंसः कि पावकवर्णाः (अपिन-तुस्यतेजसः ब्रह्मवर्चसवनाः) अत एव अचयः (अद्वागमा) अ-र्थात् स्तोत्र प्रस्तु गिरः तुसे स्तृति करती हें। १००॥

यस्यायं विश्व आर्थी हासः प्रोवधिषा अरिः।ति रश्चिद्धे रूपामे पवीर्वि तुम्येत्सोध्अज्यते र् यिः॥ परे॥

हे आदित्य यह सर्वोग्पि आर्थः (वर्णात्रमविहिनकर्मानुष्ठाता) होकर दासमत सर्वदारक्षणीयः शेवधिषाः (निधिरक्षक कृपणः) नेरा शत्रु। किंच एवंविध कृपण अर्थ (धनस्वामी वा वेण्यः) विषेत्र-नार्भूत (भूमिगर्तादिक में निक्षिन्नोगिपे) तिस का घननिचयः तेरे अर्थ ही व्यक्त होता है अर्थात् क्रपण का घन तेरे अर्थ अपयुक्त है पक्षहर एगदि करि नतु क्रपण भोग के अर्थ होता है। कैस अर्थ कि रुशमः (धनापहर्ता) अपियादितिरस्कार करि आत्माही के हिंसक विषे पवीरवान् आयुधवान् इन्द्र है। यनि करि अतिय ल से गुन्नमिप धन को छीनि कर धर्मिष्ठ के अर्थ देताहै इति भाव:॥र्थ्या

अयर्ध सहस्वमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र-इव प विये। सत्यः सोग्वस्य महिमा गृणे पावी युक्तेषु वित्रराज्ये ॥ ५३॥

मेधातिथि ह ष्टादित्य देवत्या सतोबुहती। यह अपदित्य रूप इन्द्र उस थिवत अथित (व्यापक) दुःआ। केंसा यह कि सहस्र संख्या क ऋषि यों (अतीन्द्रयार्थद्शियों) करि बल से युक्त किया रे। किं च आदि त्य की वोह महिमा सत्य (अवितय) ओर्बल सत्य है। यत्तों विषे वित्रों के एज्य (सोत्रप्रास्त्रसंघ) में स्तृति करता हूं तिस महिमान -को इतिप्रोषः। अर्थान् स्तोत्रशस्त्रीं के संघ में परन करि सो यह क्य स्तृति करिये है। पर्ग

अर्बोभिः सवितः पायुभिष्टु रे शिवेभिरद्य परिष हि नो गयम्। हिर्णयजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षामा किनेिञ्जघप्रिंस इपान ॥ ०४॥

व्याखाता ३३ ६४ ॥ ८४॥ बहुः पुरोहगाणः समानः॥ आ नो यूजं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मिश · 5.40 . . . झनाः पवित्रं अपि श्रीणानो व्यर्ध स्को श्रेष

## मिने गण्या

द्ती भ्याय समास्यनं चयोदश क्रचः प्रतीकोक्ताश्च तस्रश्चेति ऐन्द्र वायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां ग्रहणमन्त्राः पूर्ववत् ॥ जमहिन्हष्टा वायुदेवत्या । वृहत्य श्राद्या नव द्वादणी च दश्मयेकादशीचयोद्श्यः स् तो वृहत्यः। हे वायो हमारे यज्ञ को श्रागमन करि केसे यज्ञ कि छुलोक व्यापि अर्थात् करिव ग्यजमान वेदुष्य श्रीर दिश्णासम्पन्नत्वसिर्का में भी श्रूयमाण को। श्रागम्य किं फलमतश्चाह कि पाच मध्यस्य दशाप विच के उपर में होत्चमस करि विविच्यमान यह सुद्द (त्रस्जीयकल्क र हित ) सोम (रसात्मा) त्वदीयभागत्व करि मुम्से संस्कृत है ॥ च्रा॥

द्न्द्रवायू संसंहणां सुहवेह हेवामहे। यथा नः सर्वे द्-जनी न्मीवः संगमे सुमना असंत् ॥ एई॥

नापस दृष्टेन्द्रवायवी। इस यज्ञ में हम इन्द्रवायू को बुलाते हैं। केसे इन्द्रवायू कि भले प्रकार देखते। प्रोमना ह्वानी। तेसे बुलाते हैं कि जैसे इमा-रे सर्व एव जनाः (प्रज्ञपोजादि) ऐसे ही केसे कि व्याधि रहित संगम (धनप्र-विवासमागम) में सुमनाः (शोमनिवताः वा जहार शीर वक्ता ॥ एई॥

सर्विगित्वा स मर्न्यः पाश्रमे देवतातये।यो नूनं मिवावर्रक-

जमहिनहृष्ट मेवावरूण । निश्चय जो मनुष्य शिमनलाभ श्रीर इष्ट्रा स्ति (हिन के एन) के अर्थ मिवावरूण को सेवन करता है। बीह मनुष्य इस हेतु (सेवनरूप)करियमनियम प्रगिव युक्तहोगाई किरोहे वेह कि देवतातिः वेषता के कर्म- यक्ताके अर्थ समृद्धिवान (यक्तक्रमतिक्षमथनारयः हो) का न्त होता है। सत्य वचन वा सत्य युक्त होता है। १००॥ आयां तुमुपेभूषतं मधीः पिवतमित्रना। दुग्धं पयो वृष्णा जेन्यावस् मानी मर्धिष्टमार्गतम् ॥ ५०॥

विसिष्ठहरू श्विदेवत्या। हे अश्विनो तुम यज्ञ प्रति आछो। श्रीर आ के यज्ञ को अलं करें। मधुर सोम को पिछो। किंच हे यज्ञफलके सींचनेवालेखो हे जेन्यावस् (जेतव्य वा जित समन्तात घन जिन्हें। करि ताहशो वश्री धनें।) तुम वृष्ट्युदक दुग्ध को अन्तरिक्ष में दुहा-श्री। किंच हमें हिंसा न करें। किं बहुना तुम आछो। आदरार्थ पुनर्व चनम्॥ पण।

> त्रेतु ब्रह्मण्मितिः प्रदेखेतु स्नृतो। अल्ली वीर् न-र्य प्रितिरोधसं देवा युनं नयन्तु नः॥ष्टि॥

कर्णवहण वैश्वदेवी। ब्रह्म (वेद) का पित (हिर्ण्यगर्भ) हमारे यज्ञ की प्रकर्षण आवे। तथा देवी (देवतात्मा) स्तृता (प्रियसत्यस्व रूपातिस् की वाणी व्यक्ति) यज्ञ की प्रकर्ण कि च यञ्च्या देवा हमारे यज्ञ की कर्णवे। के से प्रज्ञ कि वीर (प्रावृद्धों के विशेषेण उन्मूलियतार) की। मनुष्यों के अर्थ हित की। पङ्किराधस की (इन्द्र का पुरी डाप्रा ह्यी धीनाः पृष्णक्षकरमाः सर्स्वती के अर्थ दिधिमवा वरुण की प्रयस्या यह हितः पङ्कि हैं दिनारांष्णस प्रातः सवन दिनार्ष्मस माध्यन्ति न सवन सक्तवार्षस तृतीय सवन यह नार्ष्मसंकि हैं वीणि सवनानि प्रस्पव स्थाः प्रत्र्वस्थः प्रत्र्वस्थः यह सवन पङ्किः दन पङ्कि को करिस् मृद्धि जिस की वा पङ्किराँ साधियें हैं जहां निस को। ब्रह्मणस्त्यादवः ऐसे

यज्ञ की हम लोगों से करावें श्री सर्वार्थः॥ ८४॥

चन्द्रमा श्रुप्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। र्यि पिश-गी वहलं पुरुस्पृहर्धे हिरिरेति किनेक्सत्॥ ४०॥

स्वास्यस्त वितह ष्टाइतिपरिणामवादिन्थेन्द्री। आहुते ही मद्रव्यस्य परिणामी द्युपर्जन्यपृथिवी पुरुषयोषात्मकपञ्चाग्निक्रमेण परि पाकः इति तु पञ्चम्यामा हुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति श्रुत्योक्तः तं वल्त्येषा ऋक्। अधियद्यं तावद्र्यः। चन्द्रमा देवतात्यें। का आल्हाद करता) लतास्य सोम अभिषुतः सन् जल (वसती व ती निग्राभ्यादिजलोंके) मध्य में रसस्य करि स्थित अग्नि मे हुतः सन् सुपर्ण (गरु डाहाति वा साधुपतन) हो के दिव में प्रीष्ट्र चलता है। हिरतवर्ण सोमही दिव में गया पर्जन्य स्प को घारण करि उदक्त सानद्वार से धान्यमाव को प्राप्त होता अर्थात् ब्रीहि आदि अन्स्य प्रहेश होता है। केसा धान्य कि पिशंग (परिपाक करि पीतवर्ण) होता है। वहुल (असंख्यान-चतुर्विध भूतग्रामजीवन पर्याप्त । पुरुस्पृह (बहुत्त ताजस्थान्य को इक्का करते तिसस्प) होता है। केसा हि कि कनि कित्र (पर्जन्यस्प अत्यर्थ गर्जता। । धिः।

देवं हैवं बोरवंसे हेवं-हैवम्भिष्टेये। देवं-हैवर्रं हुवेम् वाजसातये गृणान्ती हेव्या थिया॥ ४९॥

मनुहस्य वेश्वदेषी। देवं-देवं + (जितने देवता तिन तुम्हें पालन के अर्थ हम बुलाते हें। अभिलिबतफलप्राप्ति के अर्थ देव-देवं हम्बुक्त अर्थ देव-देवं हम्बुक्त अर्थ देव-देवं हम्बुक्त अर्थ देव-देवं हम्बुक्त अर्थ देवं-देवं हम्बुक्त के स्वाप देवतायाया

त्म्यानु संधानपरा) बुद्धि करि सुति करते वा खरादि सोष्टवकरि दिण्य भाना सुति करि सुति करते ॥ ४१॥

दिवि पृष्टोः अंगेचतानिर्वेशान्गे बहन्। स्मयी वृधान ओजमा चनीहितो ज्योतिषा बाधते त-मे: ॥४२॥

इन्द्रसुतमेधहृष्टा वैश्वानरी। जो अग्नि घुलोक में पृष्ठः (सिक्तः) आदिलात्माकरि स्थितः सन् प्रकाशे है। केसा अग्नि कि सबन रें का हित। बडा। कि च वोह अग्नि खप्रकाश करि लोकानु गृह के अर्थ ग्रिजनिततम को निवर्त कर्ता है। केसा कि प्रथिवीस्था मन्युं करिहये हिव से वर्धमान अत एव ओजसो चनोहितः खो प्रथिपाकक्षम तेज करि अन्त के अर्थ हित अर्थात् अन्तिनिष्पाद का अर्थ।

इन्द्रंग्नीःश्रपादियं पूर्वागीत्पह्न तीभ्यः। हिली शि रो जिह्नया वार्वद्श्वरिद्धात्पद्धाः न्यं क्रमीत्। ध्र्यः सहोत्रहण इन्द्राग्निदेवत्या प्रवित्हिका। हे इन्द्रंग्नी यह स्वयं पाद्द् रिहता उषापाद्युक्ता सोती हुई प्रजा के अर्थ प्रथम भाविनी सती आती है आर वोह तिस प्रजा के शिरो हित्बी (निद्रात्याजन करि प्रे रियची वा आप अशिरस्कासती) प्राणियों की वागन्द्रिय करिश्वद् कराती हुई प्रसरती है। एवं चरती हुई उषा एकदिन (अहो स्व) करि विश्वतस्त्वाक पदों (गमनसाधनभूत मुहतें) को निर्वाद्ध में कमती है। यहा वाक्यक्षेर्थः। इन्द्रं (प्राण) अग्नि (पुरुष) है इन्द्रानी तुम्हार एतकर्म जी पादरहिता (गद्यात्मिकाचयीलस्णायह काणी) प्रथमभाविनी सती आता है पादयुक्तों रामायणमारतिहरूं कात्मक वाल्मीकि व्यासादि वाणीके सकाया से विद्वाच : प्राथम्य श्रु त्योक्तम् तती बहीव प्रथम सञ्यतित एवं प्रथमजाया वाणी का अ विक्ततत्व निर्णय करि मानुष्या वाणी का विक्ततत्व कहिता है हिली शिर शित प्राधान्यात् आख्यातपद मुच्यते अभ्याज गां दर्छे म शुक्तां गां दर्छेनाभ्याजेत्येवं लेशिक्वा वाणी पदप्रयोगित्यमा भाव से शिरः स्थानीय आख्यातपद को हिला (छोडिके) विद्युषः (विद्वानीकी) वागिन्द्रिय करि अतिक्वानी सती चरित प्रकार्णा होती है । एवं चरनी वोह त्रिंशत्य हैं ले मुख्य पर्यन्त त्रिंशद्यु हों पद्याब्द अदुन्तवाची है मूलाधार से ले मुख्य पर्यन्त त्रिंशद्यु हों।

> देवासो हि ब्या मनेवे समन्यको विश्वे साकर् सर्वा यः। ते नीर्ण्यद्य तेर्ण्यप् तुचे तुःनो भवन्तु विश्वे विदेः॥४४॥

मनुहृष्ठा वैश्वदेवी। ते प्रसिद्धा विश्व देवाः एकी हुए। आत (वर्तमा नकाल में) हमारे की धन प्रापकाः हैं। पुनः भविष्यत्काल में हमारे तुचें। १ (प्रवादिकों) के अर्थ धनप्रापकाः हैंग केंसे हें ते कि मुरु मनु नामक मुनि (मन्बद्धिं के अर्थ समन्यवः (एकमत्य को अक्षाक्ष को समन्यवः (एकमत्य को अर्थ को धयुक्ता स्वात्यः (दानसहिताः अर्थात् हानारः ॥ ४४॥

रेती वामान माम निर्म ०१० र

अपायमद्भिश्वासी रशिस्त्रहां थे चु न्याभेवत्। दे वास्तं इन्ह्रे स्रख्यायं यामे दे बृहे द्वामी महे हाए। अंश नृमेथह हे हे महत्त्व हुए विशिष्टेन्ह्र देवाये। हे बृह द्वामी (बडी दीक्षि श्रींवाले) हे महत्त्व एं (महत्त हें गए) जिसके वोह् ) हे इन्द्र देवाः (वसु हुए दित्याः) तेरे सख्य (में त्री) के अर्थ ये मिरे के से कि इन्द्र हमको स खिभाव के अर्थ वहए करें इस अभिप्राय से अपने को संयत करते हुए सो तू अभिशायों (श्रा तु प्रयुक्ता पवादें) को निवर्त करता है । बे (पी हैं) दुन्ती (अन्त्रवान् वायशस्त्री) सर्वतः धनवान होता है। के सा है तू कि अश्र सिहा (निन्दित असुरों का मार्ने हारा। इन्द्रः (ऐष्व यवान्। भाव यह है कि जो दु यह ना अभिशायना शक्य स्त्री स्त्री ते जस्वी वह भृत्य से व्य है तिस के सख्य को अन्य भी यत्न करते हैं यह युक्त है। ४५॥

प्र व इन्द्रीय बहुते मरुतो ब्रह्मार्चत। बुवर्ठ हैन ति बुवहा शतके बुवेजेण शतपर्विणा॥ ४६॥

हे मरुतः अपने खामी इन्द्र के अर्थ तुम ब्रह्म (वेद सामरूप स्ती-व) को अकर्षण उच्चारण करो। केसे इन्द्र कि बडे। ततो वृबहा (व वे असुर वापापी का मारने हारा। किस करि कि अपने आयुध प्रा-त हैं वर्ष (धाराएँ वायुन्थियें) जिस की तिस वजू से। केसा वृबहा कि प्रतक्रतु (बहु कर्मा वा बहु प्रज्ञ ॥ ४६॥

अस्पेरिन्द्री वावधे वृष्पर्य प्रावो मदे सुतस्य वि

वियो। इमा उ लायस्यायमयह सहस्रमूर्धक षु एः। 1150011

इतिसर्हे हिताया सन्नमा भ्नुवाकः इतिश्री सक्तयज्िपमाध्यन्दिन शाखीयायां वाजसने यसर्वे हिताया दीर्घ पाठे त्रयस्त्रिर्देशोवध्यायः॥३३॥

मेथातिथि हृष्टा माहेन्द्री। इन्द्र इस ही यज्ञमान के वृष्ण्य (वीय) आर् शव (बल) की बढ़ाता है। कहां में कि अभि युत सोम के विष्णु (सर्वश्र रीर्वापक मद में से यहा विष्णे (यज्ञ में अभिषुत के इतिसम्बर्भः 📜 श्रयात् संमपान करि मन इन्द्र यजमान कं महात्म्य शीर् बलकी बढाता है। कि च इन्द्र के तिस (उक्त) यञ्चन (वीर्योदिवर्धन स्पमिह मान) को रूस काल में भी मनुष्य आनुयूर्व्या स्तृति करते हैं त बद्दशन्तः जेसे पूर्वऋषिस्तुति करते हुए ऐसे अब भी मनुष्य स्तु ति करते हें इत्यर्थः ॥इमा उत्बा-यस्या यस्-अयं सहस्रम् । ३३ पर-ण्यु-अर्ध्वक **षु गाः ११-४२-गताः प्रती कोक्ताः**॥४७॥

> द्तिभाष्येसप्तमोग्नुवाकः १ श्रीवेदायं प्रदीपेन तमोहार्दे निवारयन् पुमायोश्चतुरीदेयात्स्येव्रह्मसनातनः ३३

भीमन्यु क्तयजुर्वेदानार्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्येत्या प्रपादान्वयवि मामिन युग्धिपित श्रीमज्जयिकशोर देव बर्मात्मज रीकि एय तुप् तिगिरिष्रसादेन रचिते श्रीबेदार्थपदीपेगिरिधरभाष्ये खिलपकरऐएसव मेथादिब्रह्मयज्ञारम्मान्तवरंगनानाम वयस्त्रिक्षंशोध्यायः॥३३॥

हरि:श्रीम् **जानमायन्यपुरुषाय** पन्तात्मकं दिरुपंच साधने बेहरूपकम्

स्वानंद रायकं क्षणं) ब्रह्मरूपेपरं सुमः३४

यज्जायता दूरमुहिति हैवं तदु सुप्तस्य तथेवैति। दूरगमं ज्यातिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु॥१॥

> **जिनमीयाज्ञवल्काय** गिरि प्रसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके चतुर्चिष्रोत्यमध्यायोज्ञह्मयज्ञार्थर्थने ३४

अनार्भ्याधीतोध्यायः आपित् मेधात् आहित्य याज्ञवल्कदृष्टा मंत्रा पारे विनि पुक्ताः॥ षड्चिस्त्रिष्टुमो मनोदेवत्याः शिव संक ल्पष्ट छाः। ऋषिर्वद्ति। नन्ममनः शिव संकल्प मस्तु - शिवः कल्प णकारी-थर्मविषयः। संकल्पजिसका तसा हो अर्घात् मेरे मनमें सदा धर्म ही हो न कदाचित्पाप हो। बोह क्या कि जो मन जागूत् पुरुष का दूरको चलता अर्थात् चक्षुगद्यपेक्षा करि दूरगामीहै। श्रीर जो देव (विज्ञानात्मा- श्रात्मग्राहक १। श्रीर जो मन से ते हुन ए पुरुष का जिसे गया तेसे ही फिरि श्राता (स्वायकाल में सुष्त्रा वस्थाविषे फिरि श्राजाता है। श्रीर जो द्रंगमम् (द्रचलता श्र्या त श्राति श्रागतवर्तमान विश्वक्र व्यवहित पदार्थी का ग्राह- का श्रीर जो मन ज्योतिश्री (श्रकाशको-श्रोत्रादीन्द्रियों) का एकही श्रीर जी देव (विज्ञानात्मा-शात्मग्राहक 🕇। श्रीर जी मन सीते हु-

ज्योति(प्रकाशक-प्रवर्तक प्रवर्तिन ही श्रीप्राचीन्द्रियें स्वविषय में प्रवर्ते हैं। आत्मा मन करि संयुक्त होता है मन इन्द्रियों से इन्द्रिय अर्थे से इस न्यायाकि से मनः सम्बन्धमन्तरातिन्हें। की अप्रवृत्ति है। ता हुआ मेरा मन प्रान्तसंकल्प हो।। १॥

> यन कर्माएयपुसी मनीषिणी युत्रे कुएवनि विद्धे षु थाराः। यदं पूर्वे पुक्षमुन्तः प्रजानां तन्मे मनिःशि वसंकल्पमस्तु॥२॥

मेथावि लोग यक्त में जिस मन से कर्मों को कर्ते हैं †। किन्हों में कि विद्धां यक्त सम्बन्धि हिव एदि पदार्थों के क्रान् ) में। के से मेथावि नः कि अपसः (कर्मवन्तः सदाकर्मनिष्ठः। तथा धीराः (थीमन्तः। शोर नो मन अपूर्व (इन्द्रियों से प्रथम वा आत्मरूप। शोर जो यज्ञने की प्रकार में श्रिक्त की प्रकार के भीतर में श्रिक्त की प्रकार के भीतर में श्रिक्त की ताह प्रामेश मन शिव संकल्प हो।।३॥

यत्र्ज्ञानेमुत चेतो यृतिश्च यज्योतिर्नर्मतं प्रजा सं । यस्मान्त्रश्चरते किं चुन कर्म क्रियते तन्मे मनेः शिवसंकल्यमस्॥३॥

जोमन प्रकर्षण ज्ञान जनक शोर जो सामान्य विशेषज्ञान जनक शोर जो धेर्यरूप। शोर जो जनों के मीनर में वर्त मान द्वार पर ज्योतिः (सबद्रन्द्र-यों का प्रकाशक। शोर जो श्रमरण थिमें श्रात्मरूप जिस से करतमें जिस मन विना कोई भी कर्म नहीं करते हैं श्रयीत सब कर्म में श्रा-णिशों के मन की पूर्व प्रवृत्ति हैं। ताहशा मेरा भारण

<sup>‡</sup> इतरेन्द्रियाणि बहि:छानि मनस्वन्तरिन्द्रियमियर्थः।

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिंगृहीतम् मृतेन सर्व म्।येन यक्तस्तायते स्प्तहीता तन्मे मनेः शिव-संकल्पमस्तु॥॥॥

जिस मन करि यह सब परिगृहीत (सर्वतः ज्ञात) है। यह कि भूत वर्तमान भविष्यत् कालसम्बन्धि वस्तु अर्थात् विकाल सम्बद्धव स्तु में मन प्रवर्ते हैं श्रोत्रादिक तो प्रत्यक्ष ही गृहण करतं हैं किसे जिस कि अमृत (प्रात्वतः मुक्तिपर्यन्त अर्थात् श्रोत्तादिक नाषा हो ते हें परंतु मन अनम्बर है। श्रीर जिस करि यज्ञ (अग्निष्टोमादि) विस्तारिये हैं। केसा यज्ञ कि सन्न होता (देवताश्रों के आह्वाताः होता १ त्रप्रास्ता र ब्राह्मणान्ह रेसी र पोता ४ नेष्टा ५ शाग्नी अ ६ अखावाक भी है। ताहण भाषा

> यस्मिन्हृनः साम् यर्ज्ञ्छ्षि यस्मिन्यतिष्ठिता स्थनः भाविवाराः। यस्मिश्चित्तर्धे सर्वमाते प्रजानां तन्मे मनः शिवसेकस्यमस्तु॥५॥

निस मन में मुचाएँ प्रतिष्ठिता है जिस में सामाएँ प्रतिष्ठिता जिस में यज्ञिष प्रतिष्ठिता हैं †। तत्र हष्टान्तः। जैसे रथचक की ना भि के मध्य में आरा प्रतिष्ठित हैं तहत् छन्दजाल मन में। किंच प्रजा ओं का सर्व (सर्वपदार्थ विषयि) चित्र (ज्ञान) जिस मनमें ओत प्रोत (परजेंसे) निहित हैं †। ताहण मेरा मन प्रान्तव्या। पार हो॥ ५॥

सुषार्थिरश्रानिव यनमनुष्यान्त्रनीयते भीत्रं

-अतिष्ठोमसप्त्रहोतारो भवनि।

<sup>🕇</sup> मनः ख्रास्ये एव ज्ञानीत्यत्तिर्मनीवैयाग्रेज्ञानाभावः।

में यागिकं चनाणीयोगित न मनसः किं चनाश्रीयोग्सीति

भिवोजिनं-द्व। हुत्यतिष्ठं यद्जिरं अविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु॥६॥ जो मन मनुष्यों को द्यर् उघर से अन्यर्थलाताहै (मनः प्रेरिता ही प्राणिवोर्ते हें मनुष्यग्रहण प्राणिमान का उपलक्षक है। तत्र हर्थान्तः। जैसे शोभन सार्थि कशा करि अन्वों को लाता है। दितीयो ह्यानाः जैसे शोभनसार्थी रिम्हों करि अन्वों को लाता है। द्रयनुषद्भः। उपमाद्यम् प्रथमायां नयनम् द्वितीयायां नियम

नम् नैसे मन प्रवर्ते और नियछे है नरीं को इत्यर्थः। और जोमन हस्य में स्थित है (हस्य में ही मन उपलिभये हैं। और जो मनश्र

जर् जर्रहित-बाल्य योवनस्थाविरों में मनके तिस अवस्थात

मै। शीर जो मन वेगवत् +। ताहशा ०॥६॥

पितुं नु स्रोषं महो धर्माणं तिवंषीम्। यस्य वितो स्योजसा वृत्रं विपर्वमुर्द्यत्॥॥

श्यात्य दृष्टा उथिएक् शन्त्रतुति। तिस बल के धारियतार् शनको लुति करता दूं। तिस किसे कि जिस शन्त के बल करि नितः(निस्था-न-इन्द्र) वृत्र(देल्प) को वि पर्व (विगतसम्बन्धन) करि के विविधम-देन करता हुआ अर्थात् इन्द्रने वृत्र शन्त्र वल ही से मारा॥ ७॥ श्वास्त्र तमते लं मन्त्रामे शं चे नम्किथ। कले

अन्विद्नुमते तं मन्यासे शं च नस्क्रिश कत्वे स्थाय नो हिनु म ए आयू छवि तारिषः ॥०॥

चत्रकोः नुषुभः वयोर्नुमतिर्देवता। इत् निपातोः नर्यकः। हे अ नुमते तृष्मारे कहे को बोधन करि। और हमारा सुख ही करि। पु नः हमारे कतु (संकल्प) और दक्ष (तत्समृद्धि के अर्थ) अर्थात् सं कल्पसिद्धि के अर्थ हमें प्राप्त करि हमारी अवस्थाएँ बढायान अनु नो धानुं मतिर्युत्तं देवेषुं मन्यताम्। अग्निबं हव्यवाहेना भवतं राश्ववं मयः॥४॥

अनुमति आज हमारे यज्ञ की यज्ञिय देवताओं में आजा देवे के र हवियों का वोढा अगिन यज्ञ को यश किंच हवियें देनेवालेय जमान के अर्थ अनुमत्यानी सुखरूपो हों वें ॥४॥

सिनीवालि पृथुं छुके या देवानामसि स्वसा। जुषस्व हव्यमाहुतं क्रां देवि दिदिष्टि नः॥१०॥

दे गृत्समहरष्टे आद्यासिनीवाली देवता।हे सिनीवालि हे प्रयुष्टु के (पृथुकेषाभारे वा महास्तुते वा पृथुकामे) जो तू देवता शों की भ गिनी (बहनि)है सो नू अद्भित हच्य को ग्रहण करि और हे देवि ह मारे अर्थ प्रजा को दे॥१०॥

अप २ पर्च नद्याः सरस्तिनीमिययन्ति सस्तीतसः। सरस्ति तु पेच्च या सो देशे भवत्सरित् ॥११॥

सर्खतीनदीदेवत्या।जे इषद्वत्याद्याःयांच नदिएँ सर्खतीको जाती हें कैसी कि समान हैं प्रवाह जिन्हें। के ते। सो सरस्वती ही पञ्चर्य देश में मदी दुई (पांचीं अपने नामीं की छोडि सरस्वती ही हुई॥११॥

तमाने प्रथमोः अद्भित् अधिर्देशे देशनाम्म वः शिवः सर्वा। तब व्रते कवयो विस्नापसीः

जीयन मरुवी भाजहस्यः॥१२॥

चनस्व आग्नेयः द्वे जगत्ये। आङ्गिर्सो हिरएयस्पृष्टिष्ठे अन्ये वि षु बनुषुमी भारतीदेवअवा देववानश्च हृष्टे । हे अग्ने तू देवताशीं का आद्यो मित्रभूतः तूही हुजा। केसा है तू कि अङ्गिराः (अङ्गोका रस वा पजमानों के अर्थ सुख। ऋषि (हृष्टा। देव (द्योतमान। शिवक ल्याए। किंच तेरे व्रत (वर्तमानकर्म) में मरुतः ऐसे हुए। केसे कि कान्तदर्शिनः। विद्यनापसः (विद्तिकर्माएः। भाजहृष्ट्यः (शोभ-मान शायुथ जिन्हों के ते ॥ १२॥

तं नी अने तर्व देव पायुभि मेघोनी रक्ष तन्तु श्र वन्ध । जाता तोकस्य तनेषे गर्वामस्यनिमेष्ठ रक्षमाण्यास्त्र व वते ॥ १३॥

रक्षणार्थी मन्त्रः। हे अग्ने हे देव (धोतमान) हे स्तृत्य तेरे कर्म में ब र्नमान धनवानें। (यजमानें) को पालि। हमारे श्रीरें को पालि। किन्हें। करि कि अपने पालनें। से क्यें। कि तू सावधान पालनक रते सन् पुत्र पीत्र श्रीर गीशों का रक्षक है। १३॥

उत्तानायामवंभग् चिकित्वान्त्यः प्रवीता वृषे एं जजान। अरुषस्त्रो रुप्रदस्य पाज र्डीयासु-वी व्युने जनिष्ट॥१४॥

जो इडा (पृथिवी) का पुत्र अग्नि वयुने (प्रज्ञान) कर्तव्यमें) अज निष्ठः (दुःशा। कैसा कि अरुषसुपः (सिहंसक है ज्वालोछ्रायजि सका वोह। इस सम्निका दीप्त बल उत्ताना (अर्णी) में अवाची न हर। चिकित्वान् (अरिए। बल को जानता। ब्याबल इति चेत् जो अरिए। कामिता सती सेक्तार् अगिन को नत्काल बत्पन करती है सो अगिन उत्पन्त हुआ। १४॥

ज्जायात्वा पुदे वयं नामा पृथिच्या अधि। जानवेदो निधीमह्मग्ने हचाय बोदवे॥१४॥

हे जातवेदः (जातप्रज्ञान) हे अपने पृथिवी के स्थान देवयजना -स्य में ओर पृथिवी की नाभि उत्तर वेदी के मध्य में हिंब वहा ने के लिये हम तुमे स्थापन करते हैं ॥१५॥

प्रमन्महे पावसानाये श्रूषमाद्भूषं गिर्वस्थिश्या द्वित्स्वत्। सुवृक्तिभे स्तुवत् अरेगिम् । याचीमा

के नरे विश्वताय॥१६॥

चतत्त्र एन्द्र स्त्रिष्ठ मः हे नाया हुए। हम इन्द्र के अर्थ स्ताम विवृ रादिक को प्रमन्म हे (जानते हें। केसे स्ताम कि बल हेतु। ओ र अ कि (मन्त्र) अर्चीम (उच्चारण करते हें।) अङ्गिरस्वत् (अङ्गिरां ओ ने जेसे स्ताम जाना ओ रमन्त्र पढ़ा तहत् । केसे इन्द्र कि श्वसानः वलिमलयमाण) के अर्थ। युनः केसे कि गिर्वण से (गिरा) स्तु ति करि सम्भजवातां है आत्मा की अभिलिषतरान से स्तात्यों के अर्थ वा गिर्य करि इसे देवता भजते हैं तिस के अर्थ। युनः के से कि श्रोभना स्तृति ओं करि स्तृति करता है तिस के अर्थ यजमा नी को इतिशेषः ने पुनः केसे कि क्रिंग्याय (वेदमय वास्तृति योग्य के अर्थ। युनः केसे कि नरस्त्य के अर्थ। युनः केसे कि

के तदुक्तम् लमङ्ग प्रवाहं शिषो देवः श्विष्ठमत्यमिति ६०३७ ।

विश्वताय (शेरिद्रानवलादिलक्यात्यातिके अर्थ ॥ १६॥ त्र वी महे महि नमी भरधमाङ्गुष्युर्ध शवसानाय साम। येना नः पूर्व पितरः पद्ता अर्चन्ते। अत्र क्रिसो गा अविन्द्नु॥ १९॥

बड़े बल को अभिलषमाण इन्द्र के अर्थ बढ़े अन्त्र को तुम स मपण करे। मुनियां का पुत्रादिकों प्रति वचन है। आड़्य सोम आधाष के अर्थ दित साम उच्चारण करे। क्यों कि हमारे पूर्व पि तरः अड़िर्सः जिस अन्त्र और साम करि अर्चन करते गाः (स् यिकरणें को प्राप्त हुए वोह ही सामा का लोक है वोह साम उच्चा रण करें। केसे अड़िर्सः कि पट्जाः (आत्मस्वरूप को जानते ॥९०॥ है

दुइनि ता सोम्पासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दब ति प्रयोथंसि । तितिक्षने अभिष्रितं जनानामि न्द्र तदा कश्चन हि प्रकेतः॥१०॥

हे भारती देवश्रवा देववातश्र हुछे।हे द्न्द्र तेरे सकाश्र से कोई भी लोकान्तरः त्रकेनः(त्रक्रष्टोज्ञानविश्रोषः)समनात् यतः हो

ता है अतः सखायः (ब्राह्मणः) तुरे द्वा करते हें अथ जे ब्राह्मणः श्रुश्रवार्थसः (अनूचानाः) ते + । केसे ब्राह्मणः कि सोम सम्पादिनः । द्वनीति कथं ज्ञातम् नवाह यतः ते सोम को अभि षव करते हें । और हवियों की धारणकरते हैं । किं च जनो के अ भिद्यासि (दुवेचन) को सहते अथीत् मनोवाकायसंयताः का निपराः हैं ॥१८॥ न ते दूरे पर्मा चिद्रजा थर्या तु प्रयोहि हरिबा हरिभ्याम्। स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अपनी ॥१४॥

हे हिर्वान् हटसे हर तुम्सेक्त के अर्थ समिध्यमान अगि में ये प्रातः सवनादीनि किये हें और ग्रावाणः अभिषव कर्म में जोडे हें इस हेतु हरी अर्थोकिर के आगमन करि। ननु खर्ग से अतिदूर में कैसे मेराजाना यह नहां कहता है कि द्रदेप्रास्यस्थान तुमें दू र नहीं हें अर्थात् अति दूरभी तेरे निकट हैं इस हेतु आ ॥१४॥ अषाद युन्सु प्रतनासु पिष्ठि ख्रिक्ष मृद्यां बुजनेस्य गोपाम् । मर्षुजाछं सुक्षिति है सुश्रवसं जयनं ला मनुमदेम सोम॥२०॥

चनसः सोमदेवत्यास्त्रिष्टुभः गोतमहृष्टाः हे सोम सुरु जयना (उत्क विणवर्तमान) को शनुमदेम (शनुसरण करते हम हृष्ट हों वें। केसे तुरे कि युद्धोंमें शनमिभूत को। पुनः केसे कि सेना आंके प्रतिपाल यितार। दिविको सम्भजन करते। जलों को सम्भजन करते। बल के रक्षक। संग्रामां के जेनार। सुनिवास। शोभनकीर्तिवाले को ॥२०। श०३ सोमी धेनुई सोमा अर्वनामा श्रुई सोमी वीरं केमें एयं दहाति। साब्न्यं विद्युष्ट समेथं पिनुष्ठवणां यो हहाश्रह्समा १२॥

जी यजमान इस सीम के शर्थ हिन्देताहै तिस के शर्थ यह सीम धेनु देताहै। श्रीर शीघ्र अश्वको सोम देताहै। श्रीर वीर्पुत्र) की सीम है ना है। कैसा पुन कि कर्म में साधु। गृह में साधु। यज्ञ में साधु। पित्राज्ञाकारी (विनीत॥२१॥

त्विममा ओषधीः साम विश्वास्त्वम्पो श्रिजनयस्त्व गाः। त्वमाननन्योवन्तिरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि नमी ववर्ष॥२२॥

हेसोम तू ये सब श्रोषधीएँ जल गोएँ उत्पन्न करता हुआ। तू विस्तीर्ण अन्तरिक्ष को विस्तारताहुआश्रीर तू तेज (श्रादित्यात्मा) करि अन्धकार को दूर करता है श्रयीत् सर्वीत्मा तू है॥२२॥

देवेन नो मनसा देव साम गयो भागि सहसावन्त-मियुध्य। मा त्वातन्दीशिषे वीर्युस्योभये पः प्रिनि कित्सा गविष्टो॥२३॥

हे देव सीम बलवन् देवसम्बन्धि मन सहित धन के भाग की ह मारे अर्थ हे। एवं एन प्रवृत्त तुरे कोई मत वाँधी। कुतस्व मेवमुच्य-सः वृति चेत् यतः तू वीरकर्मका ईश्वरहे। किंच गविष्टी (स्वेभीषणा विषयमूता में) होनों लोक प्राप्त्रयिचिकित्सा करिए भयलोक प्रति बन्धक विद्रको निवर्तकरि। देवमनको प्राप्त हो लब्धयना खोरूप्र रोगा सत्कर्मकरते जैसे खर्ग को जावें तेसे करि इति वाक्यार्थः। १३० श्रुष्टे। व्यायत्ककुर्मः पृथिव्यास्त्री धन्त्र योजना स् प्र सिन्धून्। हिर्ण्याक्षः सविता देव आगाह धु ह लो हासुष वायोणि॥ १४॥

चनसः सावित्रयः शाङ्गिर्सोहिर्एयसूपदृष्टाः दिनीया जगती

† काणःश्रीसद्धः ति द्वराणे गव्यति ति हुगुणितो योजनः

तिष्टुभोऽन्याः। बोह सिवना देव आंवे। क्या करने कि हविदेनेवालेय-जमान के अर्थवरणीय (तों को देने वा स्थापन करने। के सा किहिर एयाक्षः (हिरण्यकी सी कान्तियुक्त नेत्र जिस के वा अमृत दृष्टि। वो ह कोंन कि जो सिवता पृथिवी सम्बन्धिनी आंधे क्लुभः (दि शाएँ) प्रकाश करता हुआ। श्रीर जो तीनि धन्च (लोकों) को प्रका । श्रीर जो योजन गव्यूनि को शादि । अध्व (मार्ग) परिमाण विश्रो पों को प्रका श्रीर जो सप्तसिन्धु श्रों गङ्गादि सप्तनदी श्रों) को प्रका । उपलक्षण-मेनत सर्वजगत्यका शकः सविता रत्वां को देने शावे॥ २४॥

हिर्एयपाणिः सिवना विचर्षिण्युमे द्यावीपृथिवी ग्यान्तरीयते। अपामीवां बाधते वेति सूर्यम्भि कृषो न रजसा द्यामृणोति॥ २५॥

सिवता(प्रसिवता) स्र्यः होनो द्यावापृथिवी छों के मध्य में जबिक आता है तब अन्यकार्लक्षणरोग को निवर्त करता है। अध्यज ब कि अस्तमय समय में जाता है तब अन्यकार्लक्षणकरि धुलो क को अभिव्याप्त करता है। केसा स्र्य कि हिर्ण्यपाणि। कताक त प्रत्यवेक्षक॥२१॥

> हिर्एयहस्तोश्असुरः सुनीयः सुमृडीकः स्ववी या त्वर्वाङ्। अपसेधन्यसी यानुधानानस्वाहेवः त्र तिरोषं गृणानः॥१६॥

जो देव (रवि) राह्में से स्वान्धानी (असुखकारें) को अपगमन कराते सन् उदय होता है वोह देव हमारे अभिमुखआवे। कैसादेव कि हिरएय हमाः हिरएय हानार्थ हाथ में जिस के वा रूपेए। असुरः (प्राणंको हेता। सुनीयः (कल्याणसुति। साधुसुरवियत। धनवान्। प्र प्रतिहोष (प्रतिजन होष-श्रुति स्मृति विहितधर्म पराड्युरवें। के जित ने होष तिन) को उचारण करता उप भोगार्थ को इत्यभिष्ठायः॥ १६॥ ये ते पन्याः सवितः पूर्व्यासी श्रेणवः सुकृता सन्धाः क्षे। तेभिनीं श्रिष्ट पृथिभिः सुगेभी रक्षां च ने।

अधि च बुहि देव॥२७॥

हे देव हे सवितः पन्थाः (मार्गाः) अन्तरिक्ष में साधुक्तताः (धात्रा) वर्तहै। केसे हें ते कि पूर्वकालों में हुए। रेणुरहित। तिन मार्गा किर हमें अब्रा-प्रकिर इतिप्रोषः। पुनः चलता हमें रक्षा किर श्रीर आधिबृहि अङ्गीक रिके किह कि ये मेरे वाहमारा जोहित वोह उपदेशकिर यहा अधिक किह कि ये महा यात्रिक हातार हैं। केसे मार्गा कि सुगमनें। अर्थी तू अन्त पान प्रभूतों किर ॥ २०॥

ज्मा विवतमित्रिमामा नः शर्म यहतम्। भाविद्रि

याभिं स्वतिभिं:॥२ण॥

शाश्विन्य सिसः एका गायवी प्रस्कण्वहृष्टा। हे अश्विनी तुमहोनी हमारे अर्थे अविदीर्ण (अ स्विण्डिता) पालनी सहित प्रामे (सुखबा प्रार्ण) को देखो। और दिये सुख की पालन करे क्यूर्थः॥२०॥

अर्यस्तीमित्रना वार्चम्से इतं नो ह सावृषणा मनीषाम्। अद्यूत्ये वस् निह्नये वां वृथे च नो भवतं वार्जसाती॥२४॥ हे निष्टुभो कुसहष्टे। हे अश्विमा हे च्यांनीयो हे सेकारी तुम हमारी वाणी को कर्मवती करें। तथा हमारे मन की च्छा की कर्म वती करें। अर्थात मन वाणी से यज्ञ करें तैसे करें। वेंगो कि हम तु-में बुलाते हें किस निमिन्न कि अद्यूत्य(सन्मार्गा गत +) अन्न केरा नार्थ। किंच वाजसानि (यज्ञ में) हमारी दृद्धि के अर्थ हो छो। ॥२४॥ द्युभिर्कु भिः परिपातम् स्मानि छेभिर्श्विना सो भ-गेभिः। तन्त्री मिनो वर्रणे मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी म् उत्र द्योः॥३०॥

हे अश्विनो दिवसें। और ग्रियों करि हमलोगें। को सर्वतः रक्षा करें। किन्हें। से कि सेम्गों श्रामनधनों) अनुपहिंसितों से अर्था त् अरवण्डितधनों से हमें रक्षाकरें। किंच मिच वहणः अदिति सिन्धु और छो ये हमारे उस तुम से किये पालन को पूजन करें अर्थात् मानें। ३०॥

अ॰ ४ आ क्रषोन रर्जमा वर्तमानो निवेश्यन्त्रमृतं मर्त्य च।हिर्एययेन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पर्यन् ॥३१॥

ब्याख्याता ३३-४३-॥३९॥

शा राचि पार्थिवर्ठ रजीः पितुरं प्रायि धामितः। दिवः सदाध्रं सिबृह्ती वितिष्ठसम्बा खेषं वर्तिने तमः॥३२॥

भरद्वाजपुनी कत्रयपादृष्टा एनिदेवत्या पथ्यावृहती।हे ग्नि जिस

तुर करि पार्थिवं रजः (पृथिवीसम्बन्धिलोकः) पितुः (मध्यमलोकः) के स्थानें। सहित समन्तात् प्रति है। ओर जो तृ द्युलोक के स्थानें। की महती सती व्याप्त होती है। तिस तेरा तम आवर्ति तथापि अवर्ति है केसा तम कि त्वेष (महाप्राग्भार ॥३२॥

उषस्ति च निर्मा स्थापनि वाजिनीवति। येने तोकं च

उषो देवत्या गोतमहृष्टा पुरोष्णिक्।हे उषः हे वाजिनीवति(अन-वति) हमारे अर्थ वोह (प्रसिद्ध) आश्चर्यकारि महनीयधन वे किजि-स यन करि हम पुत्र शोर पोत्र (सब्संगानवर्ग) को पुष्ठ करें ॥३३॥

हम युत्र शीर पेत्रिं स्वसंनानवर्ग) को युष्ठ करं ॥३२॥ प्रातर्गिन प्रातिर्द्ध हवामहे प्रातिमित्रावरुण प्रात रिवनो। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्ध हेवम॥३४॥

सन्नर्चे विस्षष्ट ष्ट्रं आद्या जगती बहु देवत्या। हम प्रातः रेपुनः पुनः चून देवताओं को बुलाने हें दित प्रतेकं सम्बध्यते। किन्हें कि अनि को स्नु भिनाबक्तों। अधिने। भग पूषाः बहु स्पति सोमः शोरकः दक्तो। १४॥

प्रातिनं भगमुग्रें हुवेम वयं पुत्रमित्यो विध्ती। आश्रिद्धं मन्यमानस्तुरिश्चद्राजी चिद्धं भग म-स्तीत्याहे॥३५॥

यच्च भगदेवत्यास्त्रिष्टुमः।हम तिस भग(आदित्य)को बुलाते हैं।कै से की कि प्रातः जयनशील।उग्र (उत्कृष्ट वा उन्नू र्ण्टान। अदितिके युत्र। तिस किसे कि जो जगत का धारियता। श्रीर जो श्राध्नियत्। नहीं
तृप्त होता वासमन्तात् तृप्त होता वा अतृप्त वुसुक्षितः वरिस्रों वापि) जि सभग की भजता है अर्थात् उद्यकों द्त्याह क्या करने कि स्वार्थे सिद्धि के अर्थ पूजने वोह ही सूर्योद्य में भिक्षादि करिकिंचित पाता है ततः उदय को वाञ्छा करता है। तुर्श्त्रातुर) भी जिस भग की भज ता है उदय को दिवस में तिस के सुखोदय से रेगी की रात्रि कष्ट सेजा ती है यहा तुरेयमः वोह भी मारण के अर्थ दिनों को गिनता है। राजा भी जिस भग को भजता है इत्याह तिस के उदय में ही राजों की व्यव हारदर्शन करि सर्वेष्ट सिद्धि है। ३४॥

भग प्रणेत्भी सत्येगधो भगेमा थियमुद्वा द्दनः। भग प्र नी जनय गोभिरश्वेभीग प्र नृभिन्द्वनाःस्य-म॥३६॥

ते भगः हे प्रणेतः (प्रकर्षण्यन को प्राप्त करता है) हे भगः हे सत्यर् यः (अविनन्दा धन जिसका बोहः) हे भगः त्र्यनको हेते सन् हमार्र (रे) इस धी (प्रज्ञावाकर्म) को ऊंची (चा) चला जेसे स्क्षार्थी को देखें तेसे करि इति भावः। किंच हे भगः हमें गो और अश्वों करिबदा। हे भग हम मनुष्यां (प्रज्ञादिकों) करि मनुष्यवन्त प्रकर्षण हों ॥ ३६॥ खुते हानीं भगवन्तः स्यामोतः प्रित्विष्ठ ते मध्येश्य न्ह्रीम्। जुते। हिता मयवन्त्रमूर्यस्य व्यं देवानी थेसुम् तो स्योम॥ ६७॥

हे मधवन् (धनवन्रवे) शोर्भी हम ऐसे भगवन्त(धनवन्तवाज्ञान

े शाद्रार्थं पुनः सम्बोध

वन्ते। हों और सूर्य के अस्तमय में भगा। और मध्यदिन में भगा। और सूर्य के उदय में भगा। किं वहुना सर्व दा हमारी धनवता हो द्रायर्थ।। किं च देवनाओं की कल्याण बुद्धि में हम हों अर्थात् देवता हमोरे में शोभना अनुग्रह बिषया वुद्धि धारणकरें ॥३०॥

> भग एव भगवाँ २॥ अस्तु देवासेन व्यं भगवनाःस्य -म। तं त्वा भग सर्व इच्जीहबीति स नी भग पुरएता भवेह ॥३०॥

हे देवताओं भग ही भगवान्(धनवान्) हो (फिरिक्या अदाताधनी दे वताओं करि इतिभावः। तिस भगदत्त धन करि हम भगवन्त हों। ए वं देवानुत्वाध्य भगमाह हे भग सब ही मनुष्य तिस (प्रसिद्ध) तुर्के इष्ट्रसिद्धि के अर्थ अत्यन्त शाह्मन करता है हे भग सो तू इस हमारे कर्म में अग्रयायी हो अर्थात् अग्रेसर होके सब कार्यो को साधि॥३०। समेध्रर योषसी नमन दिख्का वेव स्वचेये प्दार्थ। अर्वीचीनं वसुविदं भगे नो र्थमिवास्त्री वाजिन

श्रावहन्तु ॥३६॥

यातः काल के अधिष्ठातारदेवता अध्वर् के अर्थ प्रही होते हैं के से कि द्धिकावा(अस्) जैसे अग्न्याथान के अर्थ प्रचि पद की। ने देवाः भग (आदित्य) को हमारे अभिमुख आगमन करावें के से मा ग कि वसु (धन) लाभ होता है जिस से तिसे। पुनः के से कि जैसे वाजिनः (वेगवन्त वा अन्तवन्त) घोडे रथ को चलाते हैं॥ ३५॥ अश्वीवती गी मतीर्न उषासे वीर्वतीः सदमुक्त भ ब्राः। घुतं दुहोना विश्वतः प्रपीता यूपं पात खरित भिः सही नः॥४०॥

उमेहे ब्राचिष्ट्रप् उमा एँ महाकाल हमारे अज्ञान लक्षणपार की खुडावे। केसी उपारं कि अञ्चवतीय ग्रोमती एँ वीरवती एँ क ल्याणक्याः जल की शर्तीएँ सर्वतः धर्मार्थकामें। की बढाती एँ। एवं परेक्षं प्राथ्ये प्रत्यक्षमाह हे उपाठी तुम खित्रें शिक्षित्रा

श्रु भ्रं युष्नतव वृते व्यं न रिष्येम कर्ण चन। स्तोतार्स्त

हे पोष्यो गायवीतिषुभी आद्या सहोवहण हितीयात्रजिष्य हथा हे पूषन् तरे कर्म में वतमाना हम करापि विनाशनहों। वि च इस कर्म में तरे खुनिकर्तारः हों॥४१॥

प्यस्पद्धः परिपति वचस्या कामेन क्रतोश्यम्यान दुर्कम्। सनी गस्बुरुथे खन्द्राग्रा थिये-थियर्डं सीयधानि अपूषा॥४२॥

के पूषा अर्क देव को सर्वतः याप्त होता है कैसा कि वाञ्चितवेशे क्रवचन करि अभिमुखी किया। कैसा अर्क कि सब मार्गी कास्ता मी। वोह पूषा हमारे अर्थ शोकनाश करने हारे साधनों को देवे कैसे शोकनाश करने हारे साधन कि चन्द्रागाः आल्हादक है अग्र जिन्हों की निन साधनों के करने में आल्हादहोता है। युनः पूषा सब कर्मी को प्रकर्षण सिंह करावे ॥ ४२॥ त्रीणि परा विचेत्रमे विष्णुगीपा अरोभ्यः। अतो धर्माणि यार्यन् ॥४३॥

विष्णच्यो गापच्यो मेथातिथिहरे ध्यार्क्तचो रेकवाक्यम्।जीवि-ष्णु (यज्ञ) तीनि पदों (ऋग्निबाध्वादित्याखों) के वाप्रहुआ। के 🕂 सा विष्णु कि जगतका रक्षक अहिंस्य। क्या करने कि इन तीनि पदों घर्मो (पुएयां-कर्मा)की धार्ण कराने॥४३॥

तिह्यासा विपन्यवी जागृवार्थसः समिन्धते।विश्ली-

र्यत्पर्मं पद्म् ॥४४॥

तिस विष्णु (यस्) का जो पर्मपद (ब्रह्मलक्षण) वोह ब्राह्मणलोगप्र का भूते (उपास ते) हैं। के से बा । कि विगत है संसार व्यवहार जिन्हें से (निकामाः जागरण्यीलाः स्वत्रमताः ज्ञान कर्म में समुज्ञयक रने होर्॥४४॥

घृतवती भुवनानामभित्रियोवी पृथी मधुद्धे सुवे श्मा। द्यावापृथिवी वर्रणस्य धर्मिण विकिभितें ।

ऋजरे भूरिरेतसा॥४५॥

आयाम्बिसाएम्यां महतं विशेष्ण हथेनीक्तम् भरहाजह प्रान्ताती द्यावापृथिवी देवत्या। द्यावापृथिव्योवरूण (आहित्य) कीय रणपाकि करि हटी हैं अर्थात् वरणने अपनी पाकि से हरी करीं। कैसी हैं ने कि युनवती एं (उदक्वतीएं। भूतजाती की शात्रयणीयें। उद्यों (वसीणें। पृथियों। पृथुनं । उदक की बुहनेहारीए। मुस्पाएं। जरारहिते। भूरिरेतसी वद्भारेतवालिए स-ब भूतां के रेत तिन्हीं से ही उत्पन्तहोते हैं॥ ४५॥

ये नेः सपत्ना अप ते भवन्तिन्द्राग्निभ्यामवेबाधामहे तान्। वसवी रुद्रा सादित्या उपिर्स्पृत्री मीग्रं चेतरि मधिराजमंक्रन्॥४६॥

विषुचिह्यदृष्टा लिङ्गोक्तदेवता। जे हमारे श्राचु ते अप (अपगतवी यी-निरुद्यमा पर्भव हैं।यतः हमतिन शबुरों की इन्द्राग्निबल करिनापा करें। किंच आठे वसु एका दश रुद्र दादशक्षादित्य ये मुरे एसा करें।केसाकि उच्चानिस्थत। उक्तष्टाज्ञातार। अधिपति। ईत्र्यर॥ ४६॥ ।

आ नीसत्या विभिरेकाद्शेरिह देवेभियातं मध्ये यमिश्वना। प्रायुक्तारिष्ठं नी रपार्छसि मुक्तार्हें से

धंतं देषो भवतर्रं स्चास्वागरणा

हिरायस्पहरा जगती अश्विदेवत्या। हे नासत्या हे अश्विना वि गुण एकारशों (नयस्त्रिंशत्संख्याक) देवें। सहित मध्येय (सामपान) प्रति शासी। किंच आयु बढाओ। पापें की नाश करें। दीर्भाग्य को नाश करो। संयुक्ती होछो। अछी वसब इत्यादिना त्रयित्व शहेवा गणिताः॥४०॥

एष व स्तामी मरुत इयं गीमीन्स्यस्य मानस्य का रे। एषा यासीष्ट तन्त्र क्यां विद्यामेषं वुजनं जी

रहानुम्॥४८॥

अगस्य हुष्टा मारुती विषुप्। हे मरुतः कारोः (यनमानका) यह सो म और यह गीः सत्याक्षीर वियावाणी) तुम्हारे अर्थ बर्ते हैं इति प्राषः। केंस्यजमान कि मान्स्ये (में मेरा दूस्वस्वामिसम्बन्ध-

इमाबेच गानमन, रहाजाविति ॰ शत ०१४ थ. थ. ६ ग्रुते:

को दारण करता है ति सबीत राग) की यद्दा मुँसे हारण करता इसे वं शाचु छों के प्रत्यय को स्थापन कराता तिसकी। वा मन्दार (कार्स वृक्षितिस) तुल्य अर्थात् काम पूर्व की। मान्य (मानाई) की। किंच हे मरुतः तुम अन्त्रनिमित्त किर आईंगे किस लिये कि हमारे वाल्य योवन स्थाविर अवस्था सम्बन्धिनी देही की स्थित्यर्थ (हमारे झा रीर हटी करने के लिये इतिभावः। किंच अन्त छोर बलको हमप्राप्त हों के से अन्त बलकि जीवित दात (अन्त छोर बलको प्राप्त हों इति प्रार्थना॥ ४०।

> सहस्तीमाः महर्छन्दम आवृतः सहप्रमा ऋषयः। सप्त देव्याः। पूर्वेषां पन्यामनुदृश्य यीर्ग अन्वालेन भिरे रथ्याः न रश्मीन्॥४४॥

क्रिविस्षिप्तिपादिका विष्ठुप् प्राजापत्यो यज्ञहृष्ट्या देवाः सप्त क्रि प्यः देव (प्रजापित) के ये (प्रजापित प्राण्णि भानिनः सप्त क्रिक्यः भरहाजः क्रथ्यः गोतमः स्विः विस्ता विश्वामित्रः जमहिनिः संज्ञाः †। अन्वालेभिरे (स्रष्टवन्नः स्रष्टियज्ञ के। इतिशेषः। क्या करिके कि स्वध्नन कल्पोत्यन्ते अवस्तिनाधिकारों केमार्गी को देखि अर्थात् पूर्व कल्पोत्यन्त स्रष्यिं। करिजेसे स्रजागया तेसे सः जते हुए (स्र्याचन्द्रमसी धाना यथापूर्व मकल्पयहित्युक्तेः। केसिक कि जेसे रथ्यः (रथेमें साधु) इष्ट्रेश प्राप्त्र्यर्थे पहिले रिष्टम्झें। प्र-प्रहों) को आल्भते (स्पर्शक्ता वास्रजना है) तेसे ने मी सृष्टि य जकी स्रजते हुए। केसे स्रष्यः कि स्नोमस्रहिनाः। गायव्यादि छ-च्हें। करि सहिताः। आवृत् (कर्म) सहिताः। श्रहासत्यप्रधान कर्मी के अनु प्रातारः । प्रभा सहिताः (शब्दप्रमाण परोक्ष्णातत्पराः।थीराः (धीमन्तः॥४४॥

शायुष्यं वर्चस्युरं गुयस्योष्यमोद्गिदम्। दूदर्रं हिर्

तिस्तः उचिष्क् शक्करी तिष्टु मः दक्षदृष्टाः। हिर्ण्यस्तुति। यह हिर्ण्य ज य के अर्थ मुरु विषे तिष्टे। केसा कि आयु के अर्थ हित तेज के अर्थ हित केज के अर्थ हित विषे उद्वित् (यन वा स्वर्ग का प्रकाशक) व चेस्वत्। अन्त्रसंयुक्त। ५०॥

भार हरें न तद्रश्ली असि न पिशानास्तरिन देवानामोर्जः प्रथ-मज असे तत्र यो विभाने राक्षायण है हिर्ण्यहें स देवेषु कण्ते देघिमायुःसमनुष्येषु कण्ते दीर्घमायुः स्थरण

ग्रासलोग और पिषाचलीग तिस हिर्ण्यको नहीं हिंसाकरस कते ब्यों कि यह हिर्ण्य प्रथमोत्यन देवताओं का तेज ही है। अत एव जी हिर्ण्य की द्यापण (अलंकार्त्व) किर्थारण कर ताहें वेह देवलोकमें बहुत कालतक वसता है और बोह मनुष्य लेक में अपनी आयु की दीर्घ करता है (मनुष्यायु को अतिक्रम्य जीवता है। १९१।

> यदाविश्वन्दाक्षाय्णा हिर्ण्यर्थं शानानीकाय सुम न्स्यमानाः। नन्मग्नाविश्वामि श्वत्रारित्यायुं-कान्त्ररदेष्टिर्ययासम् ॥५२॥

राक्षायणाः (दक्षवंश्रीत्यना ब्राह्मणाः) जिस हिर्ण्यको श्रातानी

क (बहुत सेन्यां वाले) एजा के अर्थ वांधते हुए। के से स्थाय एए हि. सुमनस्प्रमानाः (मृन में श्रीमनध्यान करते श्रोमन मन करते बोह्र हिरएय अपने में वांधता हूँ किस लिये कि शृत श्रारहजी बने के अर्धे। जिस प्रकार हिरएय बन्धनाख्य करि में दीर्घ जीवी और जरह छि जिस को ब्याप्त वा जरा प्राप्त श्रारीर ही जे ते से वांधता हूं ॥ ५२॥

युत नोगहिर्वुध्यः शृणेत्वज एकपान्यथिवी सं मुद्रः। विश्वे देवा ऋगावधी हवाना स्तुता मन्त्राः

कविपास्ता श्रवन्तु॥१३॥

मरिजमहण निषुप्। श्रीर श्रिहिंदुभ्यः (रुद्रविशेषः) सुने ह्या-रे वचनों की द्तिशेषः श्रज एकपात् (रुद्रवाप्राणः) सुने श्रीर्ष् थिवी सुने श्रीर समुद्र सुने श्रीर विश्वे देवा सुने। श्रीर सुनि के ते श्रहिर्बुभ्याद्यः हम की पालन करें कैसेहें ते किन्छत (सत्यवा यज्ञा के बटाने हारे। मन्त्रीं करि स्तुताः। कविश्वालाः (मेथाविशेंक रि यूजिताः। ४३॥

द्मा गिर् शादित्येम्या घृतस्तः सनाष्ट्राजम्या जु ह्या जुहोमि। शुणोतुं मित्राग्यर्थमा भगो नस्तुविज्ञान्ते वर्रणो हक्षाग्यर्थाः॥५॥

गार्तमरोक्रमंद्रषा आदित्यदेवत्या त्रिष्टुप्। इसवाणी जुद्र(स्तुका) करि आदित्यों के अर्थ होमता हूं (स्तुतिलक्षणावाणी वृद्धिरूपासु चा करि आदित्यों के अर्थ समर्पण करता हूं। केसी वाणी कि घृत-स्त्रः (धृत प्रसारिणी वा घृतहोमसह चरिता। केसे आदित्यों कि चिर- र महिष्डुक् प्रजापत

काल दीय्यमानां के अर्थ। वोह सुचाह्यमाना हमारी वाणी सुने कोंन कि मिन अर्थमा और भग। नुक्जातः (त्वष्टा वा वात । ब

ग्रीर सुन्न रंभिता सम्मदी च देवी ॥५६॥ ना जगती। सन्न महमपः (प्राणाः) त्वक् चश्चः श्रः श्राण मनी बुद्धिलक्षणः) चरीर में व्यवस्थित हैं ते ही ह श्राण मनी बुद्धिलक्षणः) चरीर में व्यवस्थित हैं ते ही ह सोते हुए मनुष्य के सोक (श्राता) को त्रान्न होते हैं। केसे हैं सातें। कि श्रापः (व्यान्न होते हैं देह को। तहां तिन मह बीखों की लोक गर्मा ना वस्था में देवी (दीप्यमानी) त्रागरण करते हैं। वित श्रापः (महीनिं जाती हैं जिन्हें। में। तथा वितदातारी ॥६६॥ उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते हें न्तु मुक्तः मह

चा॰ शार्ख्यकाये हो।क्यां कि हम देवता शों की चाहने हारे मुने याचना करते हैं अतः आगमनकरि। तेरे आने के समीपमें महतः आवं । कैसे महतः कि सुदानवः (श्रोभनदातारः। हेर्द्र

त्भी सहगमन के अर्थ प्रकर्षण शीघ्र हो॥५६॥
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मनं वहत्युक्यम्।यस्मिनिन्द्रो वर्रणो मिन्नोग्अर्थमा देवा ओकार्थस चिक्रिरे॥१॥
ब्रह्मणस्पति निश्चय उक्य्य(शस्त्रयोग्य मन्त्रको प्रकर्षण जनार्गा है कि जिस मन्त्र में इन्द्रः वरुए। सिन्नः अर्थमा शीर्य-

न्यदेवाः निवासीं को करते हुए। श्रयीत सर्वदेवाधारभूत श्र-

जहां एस्पते तमस्य युन्ता स्कस्य बाधि तनयं च जिन्द । विश्वं तद्भद्रं यदवेनि देवा बृहद्वं दे म विद्धे सुवीरः। य रुमा विश्वा विश्वकर्मा यो ने: पितान्तपते अवस्य नो देहि॥५७॥ इतिसर्धे हितायारे षष्टो अनुवाकः ६

इति श्री शुक्तयज्ञिषमाध्यन्दिन पार्वीयायां वाज सनय सर्वेहितायां हीर्घपाठेचतुर्स्विर्णाः ध्यायः॥३४॥

हे ब्रह्मण्यते यतः तू इस जगत का नियना है अतः प्रार्थना है कि मेरी कही स्तृति की बोयन करि। अपर मेरे तनयों (अपर्यो) की प्रीत कि । देवाः जिस भद्र (कल्याण) की पालन करते हैं वीह सब भद्र हमारे की हो इति प्रोषः। किं च सुवीराः (कल्याण-पुत्राः) हो कर हम यत्र में हहत् (महत्) बोलें (देवो-भोगो इत्या-दि उच्चारण करें । अथ चतस्रः किएडकाः प्रतीकोक्ताः यहमा विश्वा सुवनानि जुह्नत् १००१० विश्वकर्मा विमनाः १००१ है यो

नः पिता १०-२० श्रन्नपते ग्नस्य नो देहि ११ ५२ प्ति।ता ब्रह्म यत्ते अधेयाः ॥५५॥

इति भाष्ये पष्टो श्नुवाकः ६ श्रीवेदार्थे प्रदीपेन तमोहार्देनिवाखन् पुमार्थाश्चतुरोदेयात्स्वयं ब्रह्मसनातनः ३४

श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीय प्राख्यध्येतृब्याष्ठ्रपादा-च्चय विश्वामित्र पुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देववर्मात्मजरी-विभ्रणेय चपति गिरिप्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपेगिस्थिर-माध्ये खिलप्रकर्णे ज्ञस्यस्तवर्णनी नाम चतुस्त्रि हें शोभ्या-यः ॥३४॥ ॥समाप्तीर्थं ब्रह्मयागः॥ ॥ ॥

> द्रिःशोम् जीनमीयज्ञपुरुषाय पञ्चात्मकंदिरुपंच साधनेर्वद्गरूपकम् स्वानंददायकंक्षणं ब्रह्मरूपंणंरत्नुमः १४ श्रथ्यायस्य पितरो देवता शादित्या ऋषयो देवाबा

अ १ अपेती यन प्राची म्मा देवपीयवः। अस्य लो कः सुनावतः॥ द्युभिरहोभिर्क्तिभिष्ट्रीक्तं यमो दे दात्ववसानम्स्रे॥१॥ + अ-तः। अवद्य-स्रो। इवारा जीनमीयाज्ञवल्क्याप गिरित्रसाद संक्षेन श्री वेदार्थप्रदीपके

पञ्चित्रं प्रोध्यमध्यायः पितृमेथार्थक्यते ३५

त्रयस्त्रिर्दे शैष्याये सर्वमेधसम्बन्धिनः कियतो मन्द्रानुनका प्रवायु मकेत्यारभ्य ३३,४५ अनारभ्याधीतान्मचानुक्ताचतुर्स्विशेर ध्याये नानेव समायोदानीं पञ्चत्रिशेश्याये पित्मेधसम्बन्धि नो मन्त्रा उच्यन्ते स च पित्रमेधो मृतस्य वर्षास्पर्णे भवति वर्ष रमृतो हु विषमवर्षेषु भवति एकतार्कनसचे चित्रांदो दशे चाग्री ष्मे प्रारंदि माघे भवति॥पित्मेध करनेहारे द्विन करि कुम्भ में अस्थिसंचय करिये हैं। ओर मृतक के जितने अमात्य युत्र पी व हैं तितने कुम्म कमीदिन में लाइयें हैं छीर कुम्भों से अधि क छत्र हैं। नतः अएए में कुम्भ विषे किये अस्थितं वयन की ग्रा मसमीप में लाकर शया में कुम्म को स्थापन करि वस्त्र के एक देश से वेष्ट्रन करि लोहमय बाजों के बाजते जीर वीए। के बाजते में मृतक के पुत्र योन उत्तरीयों श्रीर वीजनाओं से शस्य कुम्भको बीजने हुए तीनि-तीनि प्रस्किएएएँ फिरें। कीर्य काचार्यस्त्रियें। की भी फिर्ना कहिते हैं। ग्रिन के पूर्व मध्यअपर भागों में तिसदि न विषे बद्धत अन्तदान करते सोर्नाचते गाते बजाते ओर्अस्थि कुम्भ के अर्थ अन्त को उपहर्ते हैं। फिरि उपप्रात अस्थिकुम्भस हिताः पूर्वीत कुम्भों शीर इदीं केलेकर ग्राम से दक्षिण दिशा की बा-हिर चलते हैं अध्ययं यजमानामात्या । प्रम्यानान कर्ग करते जैसे र्बि उस्य ही तेसी राचि में अगर्म्भ करना तहां वन में चलिके ग्राम सेमार्ग से सौर अश्वत्य तिल्वक हरिद्र सूर्जक विभीतक क्षेयान्त-क कीविहारादिकों से दूर में अन्यवृक्षग्रह्मादिवृत वा जघर वाज

द्वप्रवण दक्षिणप्रवण वा सम में वा सुख्वतारि रम्य में वन वा उ दक से पूर्वभाग वा उत्तरभाग में वर्तमान गर्तेवान् वीरण तणवान षदेश में इम्झानार्थे हिन्नीण युरुष्यमाणक्षेत्र की मान करते हैं। येत्वां दिपुर्वं समचतुर्त्वं कृता क्र्णामध्येषु प्रद्भवः ससमा थितित यजुः परिशिष्ट ७००२ श्रुत्वाक्तविधि करि वोह चतुरस्त्र अ नर् श्रीर् पश्चिम से पृथु(विद्याल) होता है। नव साधन प्रकार्। पूर्व दक्षिणपार्श्वी से नी ध्यङ्गल अपने वयो एशांश करि अङ्गलचतु र्थ भाग सहित पुरुषप्रमाणमध्य में न्यून करियें हें पश्चिमीनर्पा र्श्वी से नितने पुरुषप्रमाण से अधिक नथा हि- पुरुषमात्र क्षेत्र की अक्राया पाची करिके तिस के प्रान्तों में श्राङ्कार रिव सार्थोष्ट्रा द्शा कुलहीना पुरुषद्वयत्रमाएग उभयतः पाशा रज्जु की मध्यमदेशमे सॅलक्षणाकरिके पूर्वा श्रुङ्कां से तिस की पाश छोडि मध्यलक्षण करि दक्षिण से चलाय देक्षिण कोण साधियेहे नतः साधीष्टादशा दुःलाधिका पुरुषद्वपप्रमाणा रज्जु उभयतः पाशा को मध्यलक्षणपु-ना करिके शङ्कुशों के पापा छोडिमध्यलक्ष्मण करि उत्तरतः चलाय उत्तरकोण साधिये है इति। नतः पूर्वादिकोएीं में पालाश शमीबा रण अप्रमय चारि श्टूड एँ रिवयें हैं। इस कमें करनेहारों के निक र में कोई यजमानपुरुष तृणपूलक जंबाकरिके धार्ण करे। क र्मसमाप्ति में यर की आकर तिसे घर में ऊँची कीरे प्रजावृद्धि के अ र्थ। इत्यादि वोध्यम् ॥कात्यायनः २१:३:३२ अप्राहिक्तिएयनान प्यादिन कीई हुई रज्जुसे तिस क्षेत्र को समन्तात् अप्रदक्षिण

विष्टित करि अपेता यन्त्वित मन्त्रण क्षेत्रमध्य पतित तृणपणि दिकों को पलाप्राशारवा करि क्षेत्र से बाहर निकाले इतिस्त्रार्था अस्याध्यायस्य पितरो देवता आदित्या ऋषयो देवा वा आद्या गायत्री पण्यः परायेद्रव्य को व्यवहार करने हार् असुरलोगा निकलजावें। केसे पण्यः कि असुम्नाः (असुरक्कराः। तथा देव पीयवः (देवताओं के देव करने हारे। किमिति असुराणं अपगमें। केसे पजमान कि सोमाभिषव करने होरका ॥ द्युभिरहोमिति कि क्षेत्र यजमान के अर्थ अवसान (स्थान) है। केसे पजमान कि सोमाभिषव करने होरका ॥ द्युभिरहोमिति क्षेत्र यजमान के अर्थ अवसान (स्थान) है। केस पजनान के स्थान होरका ॥ द्युभिरहोमिति स्थान कि द्युशें। (अतुराणे कि कि क्षेत्र अवसान (स्थान) है। केस पजनान के अर्थ अवसान (स्थान) है। केस प्यान कि द्युशें। (अर्थान इस यजमान के अर्थ अवसान (स्थान इस यजमान देवे।। १॥

स्विता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिछतु।त

का २१ २५ फिरिज़ध्वर्यु तिस पलाशाशाखा को दक्षिणमा-हो निकालि परिश्रितों से वेष्टन किर तिस क्षेत्र के दक्षिणतः वा उत्तरतः है ६ बेलों किर हल को जोड़े तिस युज्यमान में युङ्के ति सम्येष्य सिवतित मन्त्र को जपे "गापत्री। हे यजमान सूर्य तेरे श्रीरों के अर्थ पृथिवी में स्थान को इक् करे (सिवता की आजावि ना कोईभी है गने को समर्थ नहीं होता। दितीयं वाक्यमाह तिस स विता किर दिये क्षेत्र के संस्कारार्थ अनुडाह: युक्ता हो वें॥१॥ वायुः पुनानु सिवता पुनात्वरनेभीजसास्यस्य वर्चसा। विसुच्यनामुस्तियाः॥३॥+

का १२१ ४ १ २ अध्ये सर्वतः वेष्टित रज्जुको अनुलक्षीक रिके वायुः युनात्विति प्रतिमन्त्रं पादेन-पादेन सीताएँ (हलाई) ्राहर्तं सीता उत्तरं सिता अप्रदक्षिण उत्तरं से लाकर पहिले उत्तरं सि ही के सिता विद्या प्राण्य के सिता के अनुदाहः) सीरसे छूटे ॥३॥

त्र में संवीषिध बोवे ॥अनुषुप् व्याख्याता १२-०४-॥४॥
सविता ने प्रिशिश मानुरुप्याक्यात्वपतु। नर्भे
पृथिवि प्रां भव॥५॥
का०२१-४-५-तिस पुरुषमात्र सेत्र के मध्य में मृतक के सिष्यों

+ वा-तु। स्मास-तु। द्रान्त्र-सा।उगस्-सा।वर-।वि-याः। स्ना।

‡ सापाणिकम् मरक्सं भाष्ये वैहार्षे प्रकाशे मः १ ज्यक्ष्य् म्

की गिश करें और यह कर्म स्र्योदय काल में कर्तव्य है । सिवर देवत्या गायत्री।हे यजमान सूर्य तेरे शरीरें (श्रास्थियें) कीमाता (पृथिवी) की उपस्थ गोदी) में स्थापन करें। हे पृथि तिस सविता करि स्थापन किये पजमान के अर्थ सुखरूपा हो॥५॥

युजापीतो त्वा देवतायामुपीदके लोके निद्धाम्यसी।

ऋषं नः शोश्चच्घम्॥६॥

उष्णिक् प्रनापतिदेवत्या अस्थिनिवापे एव विनियुक्ता। असा विति नाम ग्रहणम् अनुदानत्वादामन्त्रितम्। हे देवदन उद क समीवर्तिस्थान में प्रजापित देवता विषे तुरे स्थापन करता हूं। बो ह प्रजापित हमारे पाप की अत्यर्थ रहे यहा हमारे से निकालि हमारे शतु को हहें माई॥

परं मृत्योग्छनु परेहि पन्या यस्तेग्अन्य इतेरो देवयानात्। चक्षकाते शएवते ते ब्रवीमि मा ने: प्रजार्थ रीरियो मोत वीरान् ॥७॥

का॰ २१ ४ ७ विस्तिए की चलिकर चुपके से कुम्भ की डालि कर लेटि!यह कोई विश्र भेजाहे तिस के कुम्भ को डालिकर लीट ते में यजमान वा अध्ये जेंपे "मृत्यु देवत्या त्रिष्टु प् संक सुकदृष्टा। हे मृत्यो पराङ्युर्व होके पर (अन्य) पन्या केअनु गमन करि। तमेव दर्शयति जो किनेरा पन्या देवपान मार्ग मे दूतर (तुह्न) अन्य (पितृयानाखा) है। किं च चक्ष्यान् का नी) अपोर सुनने हारा तैरा कुछ एक कहिता है (आदरार्ध क्व

<sup>+</sup> मथा कुर्घतीयम्युत्पादिति १३, ७३,३,३,३ते।।

नम् नहि तस्यादृष्टमश्रुतं वास्तिषष्ट्रभर्थे चतुर्थे विषा हे मृत्यो हमारी प्रजा (संतित वंशा पर्म्यरा) को मत हिंसा क रि शोर हमारे वीरों (प्रतों) की मत हिंसि ॥ ॥

यं बातः यहिं हि ते घृणिः यं ते भवन्विष्टकाः। शं ते भवन्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभिन्द्र-**श्वन्॥**णा

का॰ २१.४ ए प्रांवात इति हो मन्त्रीं करितिन मध्य में न्युप्तन्त्र स्थिशों को पयाङ्ग (जो अस्थि जिस अङ्ग का तिस अस्थि सै तिस अङ्गाको कल्पना करि प्राक्शिर पुरुषाकृति करिके ति स के मध्य में पादमात्री इष्टका की चुप के से रखें ॥ हे ऋचा वतु ष्टु बहत्यो विश्वदेवदेवते।हे यजमान वायु तेरा सुखरूप हो।हि (पुनः)वृिगः (सूर्यिकर्णः) तेग् सुभद्रष्टका मध्य में शीर् प्रतिहि शा तीनि-तीनि डाली हुई तेरी सु॰हों। स्रोर समिएं तेरे सु॰हों। ओर पृथिवी में हुए अग्निएं तुरे सर्वतः न तपावें॥ण॥

कल्पन्तां ने दिशासुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्यं म वन्तु सिन्धवः। अनिरिक्तर्रे शिवं तुभ्यं कल्पना ने दिशाः सर्वीः॥४॥

दिशाएँ नेरे अर्धक्रुप्ता होवें। जल नेरे अर्ध फल्याएकारिकीएँ होंवें। अोर सिंघुएँ (समुद्र वा निहएँ) कल्या । अन्तरिक्ष आका शानेरे अर्थ कल्याएं कारिहो।सब दिशाएँ तेरे अर्थ क्रुता हो। आ दरांचे कार्ल्यांचे वायुनर्वचनम् ॥४॥

सर्वायः। अत्र जहीं मीः शिवा ये असंन्छिवान्वय मुत्तरेमाभि वाजीन्॥१०॥

का॰ २२ ४ २२ गर्त वा पूर्व वर्जित हाषी (जुती) हुई दिशासे मृहा लेकर तिस से विश का मुखिमत क्षित्रय का उरोमित वैश्य का ज स्तिमत स्वीका भगमित शृद् का जानुमित वा सवीं का जानुमित ऊँचा रमशान की करि शेवल शीर कुशाशों में शास्त्रादि तिसके दक्षिणतः हो गर्त खोदि दूधजल में सम्पूरि प्रमणान के उत्तर में सा त॰ गर्ती की खोदि दक्षिणोत्तरीं की जल करि पूरि उत्तर् गर्ती में छाधर्यु यजमान अमान्य तीनि पाषाणां को डालि कर अप्रमन्त तीरिति मन्त्र करि तिस गर्त के ऊपर चलते हैं। विश्व देवदेवत्या विष्यु सुचीकहरा। हे मिन्छो। यह पाषाणवती नरी चलतीहें इसहेत् तुम उतर्ने के अर्थ प्रयत होन्तो। उठो (अभिमुखहोन्ते) प्रकर्षेण ति स नदी की तेरे। किमिति क्यों कि इस प्रदेश में जे अशिवाः (अशा) न्ताः दुष्टा राक्षसादयः हैं निन्हें हम परित्याग करते हैं निन्हें कैत्य गने में सुख करों वाजों (अन्न विशेषों) को हम प्राप्त करवें गे १९॥ अपाधमप किल्वंष्मपं क्रत्यामपो रपः। अपाम र्गा त्वम्समद्ये दुः घट्यार्धं सुव ॥११॥

का॰२१.४.२२ ते अमात्या यज्ञोषवीतिनः होके जल का उपस्प श्री करि हाथ में लिये अपामार्ग करि अपने प्रारीर को शोधें के चित् अपामार्गवीजों से उद्दर्शन करें।।लिङ्गोक्तानुष्टुप् श्रनःशेष- दृश तुः स्त्रप्रनाशनी। हे अपामार्ग तू हमारे सकाश से अध(मान-सपाप) को दूर चलाय। ओर किल्विष (कीर्ति भेदककायकपाप) को दूर च॰। कृत्या (परकृत अभिचार) को दूर। और रपः (वाचिक पाप) को दू॰। और दुः स्वप्न से उठे असुरवरूप फल को हम से दूरि चलाय॥ १२॥

मुमित्रिया न आप शोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्त-

का॰ २१.४.२४ सुमितिया इति मन्त्रेण स्नान करिके न्तनवर्तां को धारण किये अन्द्राहमिति मन्त्रेण वृषपुद्ध को स्पर्ध कि रि उद्दयमिति मन्त्रेण यजमानामात्या ग्राम को आते हैं यद्ध पि यहां सुमित्रिया इस मन्त्र से स्नान कहा तथापि सुमित्रिया इतिजल अन्तिलि करिलेके दुर्मित्रिया इति शानु को सीन्त्रे का॰१४ ५ ५५५ द्वयं विधेयम्। दुर्मित्रिया हिष्म इति यामस्य देष्यः स्यानां दिशं परासिम्बनेनेव तं पराभावयतीति १३ ए ४ ५ अतेः ॥व्याख्याता ६ २२ ॥१२॥

अनुद्वाहं मृन्वारं मामहे सीर्मेयथं स्वस्तरें।स न

अनुषुप् अनुडुद्देवत्या उत्तरोर्धर्चः प्रत्यक्षकतः ततः सर्वना-म्नोर्थ्याहारेण सामर्थ्यम्।हमस्विति (अविनाष्ट्र) के अधि अ नड्डाह को स्पर्शकरते हें के से कि सुर्मी के अपत्य को।हे अनडु न् सो तू हमारा दुःखनाषाक हो। किं च तू विहर देवताओं का वीदा। तत्र दृष्टान्तः जैसै इन्द्र देवताओं के अर्थ तार्क है॥१३॥ उद्द्यं तमेस्पिर्सृः पर्यन्त उनेरम्। देवं देवता सूर्युमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्॥१४॥

उद्दयं तिमति ग्राम की आते हैं। व्याख्याता २०७२९ ॥१४॥

द्मं जीवेभ्येः परिधिं देधामि भेषां जु गादपरोः अर्थमेतम्। शतं जीवन्तु शारदेः पुरुचीर्नार्मः त्यं देथतां पर्वतेन॥१४॥

का॰२१-४-२५- स्वनिवासग्राम छोर प्रमण्ञान के मध्य में वडामा-री मृदा का देला अध्वर्ष ही रखें "मृत्यु देवत्या मनुष्यदेवत्या निष्ठु प्र संकसुकहष्टा । जीवें। (विद्यमान जन्तु छों) के अर्थ परिधि (मर्यादा) को स्थापन करता हूं कथिमित चेत् कि इनजीवें। के मध्य में अपर्(को ई) क्षिप्र (वेदोक्त आयु से बरें) इस अर्थ (पित्र लोक गमनकार्य को उद्देश करि) नजांवे । ये जीवाः श्रातवषीयुषः हों केसे श्रातवर्षायुषः कि युरूचीः (द्यानाध्यनयागानुकूलाः। किंच पर्वत (लोष्ट रहेले) करिही मृत्यु को अन्तर्हित करें ये जीवाः॥१॥

र वाधस्व दुक्नाम्॥१६॥

का • २१ · ४ · २६ · कज़लादि करि नेवों को ऑजि तेल से पेरों को चु परि ओपासन करने आवसच्याग्नि को दर्भी से परिस्तरण क रि बारण वृक्ष के अवयवों से चारि ४ परिधिओं को चारों दिया में चुप के से गरिब वारण सुवा कारि एका आहति हो २ ऋचा ज़ीं भी होमें। खेरिसनः प्रेनस्थेव नस्येवाहारेण निर्मनीयला हिति हिरिस्वामिनः कर्नुर्वोपासने होम स्तस्येकदेश निर्मनिम ति कर्काद्यः॥ व्याखाना १४०३० ॥ १६॥

भाषुष्मानग्ने ह्विषां वृधानां घृतप्रतीकां घृत मीनिरेधि। घृतं पीत्वा मधु चारु गर्व्यं पितेवं पु वमुभिरेक्षतादिमान्खाहो॥१७॥

अग्निदेवत्या विष्ठुब् वैरवानसहस्रा। हे अग्ने तू ऐसा हो केस कि आयुष्मान् (चिरंजीवी। तथा हवियों कार् बृद्ध। तथा गृत मुख जिसका। घृत उत्पतिस्थान जिस का (उत्तरवेद्याथारणा-भिप्रायमेतन्। सो तू गो सम्बन्धि घृत को पीकर इन जीवें को समन्तात् रक्षाकरि। तव हस्रान्तः जैसे पिता पुत्र को रक्षा क रता है। केसा घृत कि मधुर चारु (सुगन्धि) स्वाहा (सहतम-स्तु॥ १०॥

परीमे गामनेषत् पर्यगिनमहषत। देवेषेकत्। श्रवा अवः क द्रमार्था आदिष्ठविति॥१८॥

का॰ २२ ४ २ ३ अश्वर्य यजमानामात्यों का परिहा (रक्षण) संज्ञक मन्त्र परीमे ग्रामिति कहें ॥ इन्द्र देवत्यानुष्ठुप् भरद्वा-जात्मजिशिरिम्बिड्ड छा। ये जीवलोग गो (अनुङ्गाह) की प रिणीतवन्तः (अनुडुत्युक्कालमनाभित्रायम्। अपेर ये जीवलो ग अग्नि को परिहृतवन्तः (यस्मिन्नग्नावेनत्कर्म क्रतं नं परि नहः (अद्वारेणेपासनं निरस्यतीत्येतद्भित्रायम्। ये देवाः (कर्म में प्रकाश करते ऋ तिजः) तिन्हों में श्रवः (दक्षिणाल क्षणा अन) करते हुए। अतः इन कर्मी से झतझत्य हुए इन जी-वों को कोन तिरस्कार करने को समर्थ होगा (अ श्वचप्रतिक्रि-या ये हुए इति भावः॥ १८॥

क्र्यादेम्गिनं प्रहिणोमि दूरं यम्ग्ज्यं गछतु रिप्रवाहः। द्देवायमितरो जातवैदा देवेभ्यो ह्यं वहतु प्रजान्॥१४॥

का॰ २१-४-२० आदुतिहोम के अनन्तर जहां द्वता तिस की पासन के एक देश को निर्मे नेत का ही उपासन इस पक्षमें सब को निर्मे कव्यादिमत्पर्थन ॥ अगिनदेवत्या निष्टुप्। जिन् स करि पुरुष जलता है तिस क्रव्याद अगिन को अपुनरागम न के अर्थ दूर पहुंचाता हूं वोह गया हुआ क्रव्यादागिन प्रमु के राज्य प्रति जांवे केसा कि रिप्रवाहः (पाप का नाश कर् ने हारा ॥ का॰ २१-४-४-४- इहें वायमिति यजमान जये ॥ यह कव्यादागिन से इतर (अन्य) जात वेदाः (जातः प्रकानोः गिन्) इस घर में देवताओं के अर्थ हित को प्राप्त करें क्या करिके कि अपने अधिकार को जानिकर ॥ ॥ इति पितृ मेधः समाप्तः ॥ उपधानासन्दी वृषम अजीर्णयवों को तिस के दिसरागत्व क रि देवे जो इछा होतो सुवर्णादि भी देवे ॥ १४ ॥

वहं वृपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्य निहितां न्यराके। मेदेसः कुल्पा उप तान्त्वेवन्तु सत्यारा

षामाणिषः संनेमन्ताथं स्वाही ॥२०॥
जातवेदोदेवत्या त्रिष्ठुप्। अस्या विनियोगः श्रोत स्त्रे नास्तिग्रुह्यस्त्रें स्ति तथा हि पार्स्कर्०२३ मध्यमाष्टका गोपशु करि
करिये हे तिस्थेतु की वपा को होमे वह वपामिति मन्त्रेण॥हेजातवेदः (जात है धन जिस से)पितरों के अर्थ त् वपा धेतुसम्बन्धिनी चर्मविशेष) को प्राप्तकरि । पराक्रान्त (द्र्भी) जिस देश में स्थापितां इनिषतरों को त् जानता है तहां प्राप्त करि इत्यर्थः। निसवपा
से निकले मेद्धातुविशेष) की कुल्याः (निदयें) तिन पिनरों प्रति
उपस्रवें (प्रसरें। किं च इन देनेहारों के आशिषः (मनोर्षाः) सत्याः
अवितषाः) प्रद्वीहों। स्वाहा (सुद्वतमस्तु। स्वाहितिक्रियनं यजुः॥२०।

स्योना पृथिवि नो भवानुक्तरा निवेशनी। यहानः

शर्म स्त्रथाः ॥ अपं नः शोक्षेचद्घम् ॥ २१॥ पृथिविदेवत्या गायत्री मेथातिथि दृष्टा। अस्या अपि श्रोते विनियोगः । तथा हि पार् स्वारं नास्ति स्वारं प्रस्तररोहणे श्रायंने विनियोगः। तथा हि पार् स्वरं भर्माना पृथिविनो भवेति दक्षिण करवर करि पूर्वे में शिर् करिके श्रायन करें ॥ हे पृथिवि तहमारी सुखस्त्रा हो। कैसी हो तू कि अनुस्तर (नहीं हैं चोर कार्ट दुरवदायि जिस में। नथा निवेशनी (साधु प्रतिष्ठाना। तथा सप्रथाः (सर्वतः विस्तार सहिता। विच हमारे अर्थ शर्म (शर्ण) हे ॥ अतः परं यजुः तिहिनियोगी गृह्यस्त्रे सम्बन्धिमर्णनिमितं स्ताने जलापनादने तथा हि पार्स्कर १ २२ स्थालानीमितं स्ताने जलापनादने तथा हि पार्स्कर १ २२ स्थालानीमितं स्ताने जलापनादा नः शोष्युचि

यमिति। यह जल हमारे पाय की अत्यन्त दहें ॥२१॥
अस्मान्त्रमधि जाते। मित्र त्वद्यं जीयता पुने।।
असे। स्वर्गायं लोकायः स्वाही॥२२॥
इतिसर्धे हितायां द्वितीयो नुवाकः २
इतिश्री स्वर्णे यज्ञिषमाध्यन्दिनशाखी यायां वाजसने
यस्थे हितायां दीर्घे पारे पञ्चितिरंशोः ध्यायः ३५
का १२५ १९१९ मानितक की यान प्रतिप्रति के अपने में नाम में प

का • २५ % ३ ॰ साग्निक की पात्र प्रतिपति के अन्त में दाह से पू व पुत्र वा भाग वा अन्य बाह्मण आज्याहृति की होमें ॥ अग्नि दे वत्यागायत्री अनिरुक्ता । हे अग्ने तू दस यजमान से आयान का ल में अधि उत्पन्त है । इस हेतु यह यजमान तुरु से उत्पन्त हो। असा विति विशेषनाम वचनः तथा हि देवदन स्वर्गलोक की प्राप्यर्थ तुरु से उत्पन्त हो (तेरा वंषा ही हो इति भावः। स्वाहा सुहुत मस्तु॥ २२॥ वृति श्री गिरिधर भाष्ये द्विती योऽनुवाकः २

श्रीवदार्थत्रदीपेन नमोहांर्दिनवार्यन् प्रमार्थाञ्चतुरोदेयाद्वयाधीशोगराधरः ३४ श्रीम च्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशारवाध्यतृच्याध्रपादान्वयवि श्रामित्र पुराधिप श्रीमज्जयिकशोर देववर्म्मात्मजरोक्तिणेयन्तुपति गिरिष्ठसादेन रचिते श्री वेदार्थप्रदीपे गिरिधरमाध्येपितमेथ वर्णनो नामपञ्च निर्हेशोग्ध्यायः॥३५॥॥श्राहितोग्नुवाक्तंरव्या॥३५॥ द्तिसवीनुक्रमणिभाष्येगिरिप्रसादरचिते चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थोधतण्यः॥॥ श्रामिनस्यासितेपक्षेण्यावायां वुधवासरेणग्रहनेत्राङ्कः भूवर्षे रिवल्यमचाः समागमन् ॥ अतःपरं पच्चित्रस्थापेः श्रुक्तमन्त्राभविष्यन्ति॥

| ख्रय संक्षेपतः रिबल्यमन्त्राएं। सूचीपत्रम् |       |                         |              |       |                       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-------|-----------------------|
| पृष्टा                                     | पद्भि |                         | पृष्ठा       | पङ्कि | विषय                  |
| ६०३                                        | €     | अपनुक्तमचाभ्यायः        |              |       | अयं सर्वमेधः          |
| प्त <b>र्व</b> ८                           | १६    | सागिनकोग्धाय:           | 6006         | É     | श्राप्तीर्यामः        |
| _                                          |       | सीजामिएकारध             | ायः १००६     | 90    | अग्निष्टृत्           |
| £ 38                                       | 8     | ऐन्द्र पशीः प्रयानाना व | त्रेषाः १०१४ | C     | इन्द्रस्तुत्          |
| <b>१३</b> ६                                | 9-    | ऐन्द्रपशोऽनुयाजभेव      | T: 8020      | 592   | स्र्यस्नुत्           |
| म् ४०                                      | 72    | वायोधसे पद्गी प्रयाजी   | , ,          |       | विष्वदेवस्तुत्        |
| १४५                                        | 7     | वायोधसे प्रशावनु यान    | त्रिपध       |       | ब्रह्मयुत्तः          |
|                                            |       | आम्बमिधिकोग्ध           | पायः १०३०    | १६    | त्रवायुमञ्जेत्यनुवाक। |
| 1                                          | 592   | ञात्रीसंज्ञा अञ्चल्तुत  | यः १०३६      | १६    | प्रवीर्येत्यनुवाकः    |
| भ्र                                        | ध     | श्यात्री स्तुतिस्त्याः  |              | 20    | शान इत्यनुवाकः        |
| Ac .                                       |       | प्राप्री संज्ञाः        | I. (         | - 1   | यञ्जायतः              |
| ई २                                        |       | अगिनस्तुनिः सङ्काम      | 1 1          | ` 1   | <b>फ्वनयः</b>         |
|                                            | 7     | नुतिस्                  | ¥ 60 €0      | - 1   | सोमी घेनुम्           |
| 98                                         | 1     | द्वावेका दिशानेया       | १•६४ १       | - 1   | •                     |
|                                            |       |                         |              | 1     | प्रो <b>क्रष्</b> रिन |
|                                            |       | हाव्यायोपुरुषर          |              | 1     | [पंनाव                |
| 1                                          | 1     | तिममन्त्राः             | 5005         | 2     | न तत्                 |
| E ?                                        |       | रुषमेथकाः पश्चानः       | ₹00€         | E f   | पेत्मेथमन्त्राः       |
| R E                                        | पु    | रष स्कानुवाकः           |              |       | इति स्चीपत्रम्        |
| 6                                          |       | त्तर्भारायली मन्त्राः   |              |       | A Burney              |

वित्रामित्रपुरीयनवल हुर्गस्य व्याप्रयादशका शंकाश्मयन्त्रालये मुद्रितम् विक्रमाब्दाः १४२४ शकाब्दाः १०४४ चेत्रक्रणा०भृरावार् ज्ञेम् शानिः ३

## हरि छोम्

## अंममा यञ्च पुरुषाय

पञ्चात्मकं दिस्तं च साधनेर्बद्धस्तकम् खानन्दरायकं क्रषां ब्रह्मसं परं स्तुमः ३६

त्राद्यां पन्नाध्यां प्रान्य थीं वेसदेवः श्रार्थः प्रान्य थीं वेसदेवः श्रार्थः त्रानं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः योतं प्रपद्ये । बागोर्जः सहोजो मार्थ प्राणपानी ॥२॥ दथ्यङ्जायर्वणं नता नासत्ये चपुरं दरम् वेदे प्रचित्रध्यायेः स्वत्रभाष्यं तमे। म्यहम्

पञ्चाभ्यायी अर्थावण के पुत्र द्थीच ने देखी (दथ्य इस्वा म्झार्थावेण एतर्ह स्कामतं यज्ञिवद्ं चकारेति १४ १ १ १ २० स्त्रुते ) उग्रस्थे त्याग्नि को मन्त्र १४ १० १ अग्निहें ह्रद्ये ने त्यादि अध्यायसमाप्ति पर्यन्त आश्वमधिक हें १४ १० १३ तिन दोनों को छोडि के एका १६ ७ १० १ प्रवायीचरण की छादि और अन्तमं अन्व वाचिमिति अध्याय करि प्रान्ति कर्ण करना स्वाध्याय मन्त्र पाद अवर्थ मन्त्रीं की आदि में दूस अध्याय के दर्शन से १ अत एवोक्तम् का अनुक्रम १४ १ १

## डोंनमीयाज्ञवल्काय गिरिप्रसादसंज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपके अथ्यायःशानिपाठार्थःषद्विर्देशोध्यंसमीर्यते ३६०

राध्यायो विश्वदेवदेवत्यः। पद्म यज् र्रंषि लिङ्गोक्तदेवत्यानि। तरमू पावाचाको में प्रपद्मे (प्रवेशकरताः प्रारण जाता हं । यजुस्स म न को प्रः। प्राणस्त्य साम को प्रः। चक्ष्य इन्द्रिय खीर स्रोनेन्द्रियको प्रः(वागादिकों का ग्रहण सप्तद्शावयवोपलक्षण है अर्थात्सप्त दशावयव प्रजापति के लिङ्ग को प्रः भाव यह है कि नयीविद्याशी-र लिङ्ग श्रारि को प्रवेश हुए प्रवर्ग्य नही नाश करे। तथा वागि-न्द्रिय शीज (मान सबल धाष्ट्रपे) शीर पुनः शोजोग्रहण से श्री र वल है शीर प्राणपानी (उद्यासनित्वासवास्त्र) ऐते एकी भूताः सन्तः सुस्विषे वर्त हैं। अतो गि प्रवर्ग्य हम लोगों को न मारे इतिभावः॥१०

यन्में छिद्रं चक्षेषो हदयस्य मनसो वातितृसां वृहस्पतिर्में तहंथातु। यां नी भवतु भुवनस्य यस्पतिः। २
बृहस्पतिदेवत्या पद्भिः। प्रवर्ग्याचरण करि इति योषः। मेरीचक्ष रिन्द्रिय का जो छिद्र (अवरवण्डन) हुआ। हदय वा वृद्धि का जो छिद्र हुआ। मन का वा जो अतितृण्ण (अतिहिंसन। प्रवर्ग्याच रण करि जो चक्ष्य वृद्धि मन का व्याकुलत्व हुआ बृहस्पति। दे वगुरु) मेरे तिस छिद्र शोर अतिनृण्ण को दथानु (संद्धानु-छिद्र को निवर्तकरें। भूनजात का जो अधिपति प्रवर्ग्यरूपी यन्नः सो हमारे को सुखरूप हो। अर्थात् वृहस्पति करि छिद्रापाकर्ण से अवर्य कल्याण रूप हो॥२॥

भूर्भवः स्वः गत्संवितुर्वरेष्यं भगी देवस्य धीमहिः धियो यो नः प्रचीदयात्॥३॥ १ स-स्वः अश्वन-स्वरं क्या निश्चन आर्भुवद्ती सदावृधः सर्वा । क्या प्राचिष्ठया वृता॥४॥ कर्त्वा सत्यो मदीनां मर्ठहिष्ठो मत्सदन्धेसः । हुदा चिदा रूजे वस् ॥६॥ अभी षुणः सर्वीनामविता जीरिवृष्णम्। प्रातं संवास्यतिभिः॥६॥

भूभविः खः बीणियज्ञैर्धेषि नत्सवितुः कया नः कत्त्वा अभीषु णः एताश्वतस्त सची व्याख्याताः ३ ३५ ३५ ३५ ३५ ४५ अभि षुण इति इस बहचा में पातं भवास्यूतिभिः यह वज्जवचन है पहिले जतये यह पाढ्या। जितिभिः (अवनों के हेतु औं से)पा त (असरव्य) रूप है॥ ३॥४॥५॥६॥

क्या तं ने ऊत्याभि प्रमन्द्से द्वषन्। क्या स्तो

इन्द्रदेवत्या गायत्री अनिरुक्तेन्द्रपद्दीना। हे वृषन् (सेक्कः इन्द्र क्ष्मिकः किस जित (तर्पण-हिवदीन) करि हमलोगों को सर्वतः त्रप्तः । क्षीर किस जित करि सुति करनेवाले यजमानों के अर्थ आहरण करता है धनरेने की इति शेषः तिन होनों करित्रेस

दि-स्ते जादी मह मोदे स्तुती गती

हम करते हें इति भावः॥७॥ इन्द्रे। विश्वस्य राजित। यां ने। न्यस्तु द्विपदे यां च

तुष्यदे ॥ ए॥

हिपदा विराद। जगत का इन्द्र (परमेश्वर महावीर वा आदित्य) राजित (प्रका थे। वा ईश्वर है। सी हमारे हिपदों (युत्रादिकों) कासु रव रूप हो और चतुष्यदों (गवादिकों) का सुखरूप हो॥ ए॥

यं नी मिन्नः यं वर्रणः यं नी भवत्वर्यमा। यं न

इन्द्रो बृह्स्यितः शं नो विष्णुरुरुक्तमः॥४॥ हे अनुषुभो। महावीर् के प्रसाद से मित्र (मर्क्तो में स्तेह एव-ता है) देव हमारा सुरवरूप हो। वरुण(अङ्गी करता है भक्तको) सुरव । अर्थमा (चलता है भक्त प्रति) हमा । वृन्द्र (देवेप्रा) हमा । बृहस्यित (देवगुरु-वेदों का पालक) सुरव । विस्ती ए है पादन्यास

जिस का वीह विष्णु (स्वात) हमारा ।॥ ४॥

शं नो वातः पवता थं शं नेस्तपतु स्यीः। शं नः किन कदद्वः पर्जन्योः अभिवर्षतु ॥१०॥

वायु हमारा सुरवकारी (अपरुष श्रीर अव्याधिजनक) वहे। सूर्य (बेरणाकरता है जनों को अपने-अपने व्यापार में) सुरवरू प (अरहन श्रीर मेषजरूप) हमारे की किरिणें प्रसीरे । पर्जन्य (प् रताहे जल को वा पहिले उत्पन्न होता हे जल रूस किर्ण जन्ये प्रोहे वः) हमारा सुरवकर (काप्रानिक्षार रहित श्री तेसें) सर्वतः सिचे। केसा कि किन क्रद त् (अत्यन्त प्राब्द करता ॥१०॥ अहानि यां भवन्तु नः यार्ठ राजीः प्रतिधीयताम् यां ने इन्द्राग्नी भवताभवीभिः यां न इन्द्रावर्र-एए रातहेच्या। यां ने इन्द्रायुषएए वाजेसाता या मिन्द्रासोमी सुविताय यां योः॥११॥†

हिपबागायती। दिन हमारे सुरबस्य हों रात्रीः सुरबस्याः हमारे वि षे प्रति स्थापन करें महावीर इति शेषः ॥ शंन इन्द्राग्नी विष्ठुप्। इन्द्राग्नी पालनों करिके हमारे सुरबस्य होवें। हिवस्त हो इन्द्रा बरुएं। हमा। अन्न के दान निमित्तभूत में इन्द्रपूष संज्ञो देवें। हमा। इन्द्रसोमे। देवें। सुरब शिक्सर्थम् कि सुविताय (साधुग्न सन वा साधु प्रसव के अर्थ। तथा शं (रोगों के शमन के अर्थ। यो। भयों के प्रयक्तरए के अर्थ। अर्थात् रोग और भय की निवर्त करि सुरबस्से। हों॥ ११॥

यां नो देवीर्भिष्टयां आपी भवन्तु प्रातये। यां यो

र्भिस्वन्तु नः॥१२॥

गायती। ही प्यमाना जल हमारे श्रभिषेक वा श्रभीष्ट शेर पान के अर्थ मुख्यू हों (हमारे स्त्रान शेर पान में जल मुख्य त्री होतें। जल रोगों का प्रमन शेर भयों का प्रयक्त राए श्र-भिसतें अर्थात् भय रोगनाप्रा करें॥१२॥

स्योना पृथिवि नो भवानृक्ष्ण निवेशनी।यहा नः शर्म सुत्रथाः॥१३॥ ज्यापो हि शा मयोभुवस्ता न ऊर्जिद्धातन।यहे रणाय चक्षेसे॥१४॥ यो वेः शिवतेमो रसस्तस्य भाजयतेह नेः।उपा तीरिव मातरः॥१४॥ तस्माग्अरं गमाम वे। यस्य क्षयाय जिन्वेय। आपी जनयेथा च नः॥१६॥

स्योना पृथिवि।व्यास्त्रिता ३५-२१-॥ अपापोहिष्ठा। तृची व्या स्यानः ११-५९-५२-॥१३॥१४॥१५॥१६॥

अ २ धोः प्रानिर्न्तिरक्षिं प्रानिः पृथिवी प्रानि रापः प्रानिर्वधयः प्रानिः।वनस्पतेयः प्रानिः निर्विश्वे देवाः प्रानिर्वद्य प्रानिः सर्वे धे प्रानिः प्रानिरेव प्रानिः सामा प्रानिरेधि॥ २०॥

यजूर्धि संदृशि जीव्या समित्यनानि क॰१६ । युलोकस्पाजी प्रान्ति और अन्ति रिक्षस्पा जो प्रान्ति भूलोकस्पा जो प्रान्ति जलस्पा जो प्रान्ति औषधिरूपा जो प्रान्ति वृक्षस्पा जो प्रान्ति नित सर्वदेवस्पा जो प्रान्ति ब्रह्म (त्रयीलक्ष्णण व) परं तिस्। स्पा जो प्रान्ति सर्वजगद्र्या जो प्रान्ति सक्ष में ही जो प्रान्ति बोह् प्रान्ति सुरू प्रति हो । अर्थात् महावी र प्रसाद से सब प्रांन्तिस्प मुरूपति हो । यहा दिवि अन्ति हम पृथिवि द्त्यादिकों में जो पा नि वोह सुरू प्रति हों । ॥९७॥

हुते हिंदं मा मित्रस्यं मा चक्षेषा सर्वाणि भूता-नि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षेषा सर्वाणि

<sup>🛨</sup> सप्रम्यर्थ प्रत्ममा ब्रिभक्तिव्यत्वयः।

मूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥१०। हतं (ह विदारे विदीर्ण जराजर्जरिते प्रश्रारे) हे महावीर मुके तृ हटी करि यदा हते (विदीर्ण कर्म विषे) मुके हटी (अकिंद्र कर्म) करियदा समुख्यित्व और सेक्तल से हित शब्द करि महावीर है हे हे ते (महावीर) मुके हटी करि। कथं दार्क्ष तदाहु सब प्राणी मुके मिज की आंख से देखें न बेरी की हिष्ट से अथात सबीं का प्यारा हो के वि में भी सब भूतों को मित्र की आंख से देखें (सबमेरे प्यारे हों। मित्रचक्तुः शान्त होती है मित्र किसी को नहीं मारता अंगर मित्र की कोई नहीं मारता एवं परस्पर अदोह करि सबों को न मारते मित्र की आंख से हर की सबों को न मारते मित्र की आंख से हर की सबों को न मारते मित्र की आंख से हर की सबों के स्थार की की की है नहीं मारता एवं परस्पर अदोह करि सबों को न मारते मित्र की आंख से हम देखते हैं।। १०।।

हने हर्दे मा। ज्योति संहिशी जीव्यास् ज्योति संहिशी

हे हते (बीर) मुने हटी किर्+। हे महावीर तेरे संदर्शन विषे में ज्ये। क् (चिर) जीऊँ। पुनरुक्ति रादरार्था ॥१५॥

नमस्ते हर्रसे शोचिषे नमस्तेः अस्त्वर्चिषे। ख-न्यास्तेः अस्मत्तेषन्तु हेतर्यः पावकोः अस्मभ्यं हैं शिवो भवगरः॥

व्याखाना १७-११-॥२०॥

नमस्तेश्यस् विद्युते नमस्ते स्तनिवन्ने।नमस्ते भगवन्तस्तु यतः स्तृः समीहसे॥२९॥

दे अनुषुभी। दे भगवन् (महावीर्) तुरु विद्युद्र्य के अर्थ नम

स्कार् हो तेरे तिस गर्जितरूप के अर्थ नम शिवस कारण में म्बर्ग जाने के लिये तू चेष्टा करता है इस हेतु तेरे अर्थ नमस्कारहोण्या यती-यतः समीहमें तता नोश्यमयं कुरु। या नेः कुरु प्रजाभ्या अर्थ नः प्रमुख्यः ॥ १२॥

हे महावीर जिसकारण-जिसकारण दुश्चरित से त्रमारे विषं अ-प करने के लिये चेष्ठा करता है तिसकारण-तिसकारण से हमें अभय करि। किं च हमारी प्रजा के अर्थ सुख करि और हमारे प-सुओं के अर्थ अभय करि॥२२॥

सुमित्रिया न आप शोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तरंभे सन्तु योशस्मान्द्रिष्टि यं च व्यं द्विष्मः ॥२३॥

यजुः। च्याखानम् ६-२२-॥२३॥

तच्च से देविहतं पुरस्तो छु क सुच्चेरत्। पश्येम श्रार्दः श्रातं जीवेम श्रार्दः श्रात हे श्रापुयाम श्रार्दः श्रातं वर्षवाम श्रार्दः श्रातमहीनाः स्याम श्रार्दः श्रातं भ्येश्व श्रार्दः श्रातान् ॥२४॥ द्रित सर्वेहितामा हित्तीयो नुवाकः २

इति श्री श्रक्तयनुषिमाध्यन्दिन प्राखीयायां बाजसने यसर्वे हितायां दीर्घपाठे षट् त्रिवें शोःध्यायः। ३६॥

सूर्य देवया (अक्षरातीत) पुर अधिएक छन्द्रका। रून मन्त्रों करि जी महावीर हमलेगों ने स्तुति किया बोह चक्ष्यः (जगत के नेत्रभू त अधित्य रूप की) यूर्व की दिशा में उद्य करता है। कैसा बोह कि वेबहित (देवताओं करि स्थापित वा हेवताओं का व्यारा) श्रुक्त पा पासंस्र ए वा शोचिष्मत्र तिस के प्रसाद से प्रात १०० पारद + (वर्ष) हम देखें पातवर्ष पर्यन्त हम अव्याहत चक्ष्य रिन्द्रिया हों वें। प्रात प्राद स्पष्ट श्रोजेन्द्रिया हों वें। पत अपराधीन जीवना हों वें। पात प्रारद स्पष्ट श्रोजेन्द्रिया हों वें। पात प्रारद अस्विति वागिन्द्रिया हों वें। पात प्रारद किसी केमी अगाडी हैन्य न करें। ओर पात प्रारद के ऊपर भी बहुत काल त-क पश्येमेत्यादि योज्यम्॥२४॥

द्तिभाष्ये द्वितीयोध्नुवाकः श्रिवेदार्थे प्रदीपेन तमो हार्दे निवारपन् पुमार्थोश्चतुरोदेयाद्विश्वदेवाध्येपःस्वयम् श्रि

च्छुक्तयजुर्वेदान गितमाध्यन्दिनीय शारवाध्येत् व्याघ्रयादा विचामित्रपुराधिपति श्रीमज्जयिकशोर् देव वर्मात्मज री-मणेय नृपतिगिरिष्ठसादेन रचिते श्रीवेदार्थ प्रदीपेगिरिथर्भाष्ट्र कियायां शानितपार वर्णनो नाम विद्विष्ठशोण्ध्यायः ॥३६॥

हिरशोम् गेनमोयनपुरुषाय पञ्चात्मकं दिरूपंच साधने बेहरूपकम् स्वानंद दायकं कृष्णं ब्रह्मरूपंपरं स्तुमः १०० प्र०१ देवस्य त्वा सवितुः बेस् वेश्विनोर्बाह्मस्या पूर्वो ह

+ द्-म्। अर्गांशा-सि। ई ०१९१

युक्तने मने उन युक्तने थियो विद्या विदेश बृह् ने विपश्चितः । वि होत्री दंध वयुनाविदंक इन्महा देवस्य सिवतुः परिष्ठुतिः स्वाही॥३॥ जो नमी याज्ञ बल्काप गिरिष्ठसाद संज्ञेन श्रीवेदार्थप्रदीपंके ॥ जम्यादिरोहिणानोध्यंसम्बद्धिशोनिरूपंत ३०

का॰ २६ १९३ उदुम्बरतस्त्या वा विकङ्क नतस्त्या हरन प्रमाण अभि को देवस्य त्वा नारिरसीति मन्त्र से ले वाम हरन में निसे करिके दक्षिणहर्त्त से स्पर्श करि युक्तते मन इति मन्त्र को ज पे ॥ देवस्य त्वा प्रा- बृ॰ सावित्रम्। आददे • अभि देवत्यं दे-ज ॰ हे अभे सविता देवता की आज्ञा में स्थित अध्वनी कुमारें को बाहुकों पूषा के हाथों से तुमे ग्रहण करता हूं सोर तू नारि (स्त्री-नाम्त्री) है ॥ युक्तते मनः। व्याख्याता ४ १४ ।॥ १॥ २॥

देवी द्यावाष्ट्रियवी म्रावस्य वामद्य शिरो राध्यास देवयजेने पृथिव्याः। म्रावायं त्वा म्रावस्यं त्वा पृथिको ॥३॥ १ हे-वाः। अश्म-को र्रेगार्ग

का॰ २६ १ १ ४ छ छ ध्वर्युः देवीति मन्त्रकरि विद्या मृत्या इकी लेवे पिएडविति पाणि छों से ग्रहण करे हक्षिणः सामितिति लभ्यते १ इति स्वार्थः ॥देवीति यजुः। मखायेति या-पं ०। देवी- शिष्णे जा-गा॰ द्यावापृथिवी देवतम्। हे देवी (हीप्पमाने) द्यावा पृथिवी वे देवयजनस्थान में मख (यज्ञ) का

प्रिर् राध्यासम् १ साअनः सिद्धं कर्ता हूं। महावीरा यत्ति शिरः। क्या कि कि तुंम द्यावा पृथिवीश्रों (दिवा प्राजल पृथिव्यंशाम् द) की लेके इत्यर्थः। एवं द्यावा पृथिवीश्रों (दिवा पृथिवीश्राम् हे मृत् मखं (यत्त) के शर्ष तुरे गृहण करता हूं। एवं सामान्ये नो क्वा विशेषमा ह मख्यत्रों के शिर (महावीर) के शर्थ तुरे गृहण करता हूं दृति श्रेषः। तिस मृत्यगृद की उत्तरस्थापित क्रषण जिन पर स्थापन करे ॥३॥ देव्यों वस्त्रों भूतस्य प्रथम् जा मखस्य वो व्यश्चित्री राध्यासं देव्यजने पृथिव्याः। मखायं त्वा मखस्य त्वा श्रीका स्थासं देव्यजने पृथिव्याः। मखायं त्वा मखस्य त्वा श्रीका स्थासं देव्यजने पृथिव्याः। मखायं त्वा मखस्य त्वा श्रीका स्थासं त्वा श्रीका स्थासं देव्यजने पृथिव्याः। मखायं त्वा मखस्य त्वा श्रीका स्थासं त्वा श्रीका स्थासं स्यासं स्थासं स

का॰ २६-१-५ ६ हे व्यो-इिक्शि। उपदी क्रतो मृत्संच्यः वल्ये-कः तिस की वपा तिस के मध्यस्य लोष्ठ को लेके क्रक्णानिन पर् मृत्यिएंड से उत्तर में चुपके से स्थापन करें । ऐव्यो ॰ यजुः। मख-य ॰ या- पं ॰। देव्यो - शिथों शांधी पंक्तिः। हे देव्यो (दीव्यमानाः) वन्त्रः (उपजिहिकाः) तुम्हें लेके पृथिवी के देव ॰ करता हूं। के सी हो तुम कि भूत (प्राणिजात) की प्रथमजाः (प्रथमोत्यनाः पृ थिवी जन्तु औं की प्रथमजा तिस सम्बन्ध से वन्त्रः भी प्रथम जा कहियें हें ॥४॥

द्यत्यग्रंश्वासीन्मखस्य तेश्च शिरो राध्यासं हे व्यन्नेने पृथिव्याः। मर्वायं त्वा म्र्वस्य त्वा शिक्षे । १ ॥ १ का॰ १६ ॰ १ ॰ ९ द्यत्यग्रं इति वराहोत्वातसृदा को ले चुपके से हा बागिन पर वल्मीकवपा के उत्तर में स्थापन करे ॥ इपतिति

<sup>+</sup>द्-व्याः। अशम-वी । प्रशाक्षा

चयती हवाः इयमपे प्रथियास श्रदेशमाचीत्यादिवगह उन्जयानिति १४ १ २ १ १२ त्रुते:

क्याची अ। मरवायेति या-पं । इय-शिष्णे । ब्रा-गा वराहिबहे तमहेवत्यं। हे पृथिवि भवती आदि (वराहोदरणसमय) में इयती (प्रादेशमाबी +) थी तुरे पृथिवि के देवयजनस्थान में • - कर ता हूं ॥ मरवायेति व्याखातम् ॥ ५॥

इन्द्रस्थानं स्थ म्रावस्य बोश्हा प्रारी राध्यासं देव्यनंने पृथिव्याः। म्रावायं त्वा म्रावस्य त्वा पृथिशे। म्रावयं ता म्रावस्य त्वा प्रीक्शे। म्रावयं त्वा म्रावस्य त्वा प्रीक्शे॥६)।

का॰ २६-९-ए-प्ताकों (रोहिषताणें) को इन्द्रस्थत्यादिशी थेंग्रि त्यन्त ले चुपके से क्रथणितन पर वग्रहिवहत के उत्तर में स्थापन करें ॥ इन्द्रस्य-शीर्थणे आदार देवत्यम् ऋक्षिष्टुप्।हे प्रतीकाओं तु म इन्द्र का ओज (तेजरूप) हो तुम्हें लेकर पृथिवी के देव यजन में पत्त का शिर (महावीर) के अर्थ गुम्हें गुहण करता हूं ॥ का॰ २६-१-४-मखायेति पय लेकर चुपके से क्रब्ण जिन परस्थ-पन करें ॥ या-पं॰ पयो देवत्यम्।हे पय मख के अर्थ मखिएर के अर्थ तुम्रे ग्रहण करता हूं ॥ का॰ २६-१-१९ चुपके में गवेधुका भी गुहण करियें हूं ॥ का॰ २६-१-१९ मखायेति सम्भृत सम्भा-रों की हाथ से स्पर्श करें ॥ या-पं॰ सम्भार देवत्यम्। हे सम्भार-श्री मख श्रीर मखिरार के अर्थ तुम्हें स्पर्श करता हूं ॥ ६॥ त्रेतु ब्रह्णस्पतिः प्रदेवोतु सूनृती। अर्छ्न वीरं नर्थ

पङ्किर्थिसं देवा युर्न नयन्तु नः। म्रावाय त्वा म्रव

स्य त्वा श्रीकेर्र मखाय त्वा मखस्य त्वा शिकेरिर

त्रेतु अ मरबस्य प अश्वस्य ४ महजवेला १ ॰ यमाय ला ने देव स्ता - अर्चिर्सि १९ घर्मदेवत्यानि (यो घर्मः स आदित्यो य एष नपित ॥का॰२६-१-१२-अध्ये प्रति प्रस्था वाद्यः कृष्णजिनको समन्तात् लेकर् प्रेत्विति जयंते हुए अन्नः प्रात्य से उत्तर् में परिवृ त (पञ्चारत्विमितः समचतुरसः त्राग्हारः सिकते। पकीर्णः पूर्व मेव किये सप्तभूसंस्कारसंस्कृतः छाये द्वरा प्रदेशा प्रतिजाव ॥वृहती। व्याखाता ३३ - एस ।। का ०२६ - १० १३ - १४ - अध्वयुं क्रष्णा जिनस्थां -ही सम्भानें की मरवायेति परिवृत में स्थापन कोरे कैसे परिवृत्त कि उन्लिखित जलसिक्त (ये दोसंस्कार पञ्चसंस्कारीं से ऋथिकहें) खेंगेर् सिकता युक्त प्राग्हार में इति स्वार्थः॥ हे सम्भारी मख के अर्थ तुम्हें स्थापन करता हूं ॥का ०२६ रि.१५५ मरवायेति गवध का अजापय पृथक् करिके वल्मीक वपादि तीनि सम्भारीं के रि मृत्यिएडकी मिश्रित करें।।हे सम्भार्श्री तुन्हें मरवके अर्थ मृ त्पिएड करि संयुक्त कर्ता (मिलता) हूं ॥ का ॰ २६ ॰ १९६ महावी र्पर्याप्त चुपके से मुदा लेकर मखायेति मन्त्रेण महाबीर करे कैसा कि प्रादेशोच्च गर्तवना मेरवलायुत मध्य में संकुचित मेख सा के ऊपर तीनि अ्दुल ऊंचा इति स्वार्थः । हे महावीर मख और तिस के शिर के अर्थ तुरे करता हूं।। अ।

मरवस्य प्रिरोरिसः मरवायं त्वा मुखस्य त्वा शिक्षे मखस्य शिरों असे। मखायं त्वा मुखस्यं ता शिष्टीं। मखाय ता मखस्य ता शीक्षी। मखायं ता मखस्य त्वा शीक्रों। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिक्षों ॥ ८॥

यजुः। का॰ २६ १९ १९ वामकरस्य निष्यन्त महावीर को मखस्य थार द्रित स्पर्श करें "मखस्य शिरो असिया-गा "हे महावीर तूम ख का शिर है। का॰ १६ र १४ दूतर हो महावीरों को प्रतिमन्त्रे वैसे ही करे शीर स्पर्श करे। मखाय-दूसरे महावीर को करता हं। मखस्य निष्यन को स्पर्श करता हं। मरवाय नीसरे महा-वीर को करता हं। मरवस्येति निष्यन्त्र की स्पर्ध करें +। मरवका पिए हे मरव के अर्थ तुरें मरव के पिए के अर्थ तुरें स्पर्ध करता हं। का॰ १६ • १ • २२ • गवेधुका ओं से तीनों महावीरों की रगड के र सचिक्कण करें मरवायेति प्रतिमन्त्र से एक-एक को।। मरवंशी-र मख के शिर के अर्थ तुर्ने गवेधुकाओं करि ऋक्श करताहूं॥ एवमित्रिमी मन्त्री॥६॥

अर्यस्य त्वा वृष्णः पाक्रा धूपमामि देव्यर्जने पृ यिव्याः। मुखाये त्वा मुखस्य त्वा श्रीशो। अश्वस्य त्वा वृष्णेः पाका धूपयामि देवयर्जने पृथिव्याः मरवाय त्वा मखस्य त्वा शिष्टें। अश्वस्य त्वा वृष्टाः शक्रा ध्पयामि देव्यनने प्रथिबाः। मरवायं त्वा म्रावस्य त्वा शुविशे।मुखायं त्वा मुखस्य त्वा श्रीविशि मखाय

स्पर्म म मखस्य-मरबाय-होना प्र

त्वा म्रवस्य त्वा श्रीक्षी। म्रवायं त्वा म्रवस्यं त्वा श्रीक्षी॥ स्॥ +

का॰ रई र १२३ : हिस्णािंग किर हिम्न अत्रप्तपुरिष से तीनी मन्त्रीं किर तीनी महावीरों की धूपे एक-एक धूपने में सात-सात अत्र लेएड ग्रहण करें । अत्रस्य ॰ प्रा-बु ० हे महावीर पृथिवि के हेवयं ज न स्थान में मख शीर मखिएर के अर्थ सेका अत्र के पुरीध करित के धूपन करता इं । एवं इतरमन्त्रीं से इतर होनी की का ॰ २६ ॰ १० २४ म खायेति तीनी मन्त्रीं से तीनी महावीरों को िक्वन रीहिणीं सहित उखा वत् अपे (पकार्वे । मख और मखिएर के अर्थ तुरे निर्देह कर ता इं । एवं इतरी ॥ ४ ॥

म्खर्य त्वा साथवे त्वा सुक्षित्ये त्वा म्यवायं त्वा म्खर्य त्वा युगिर्धा । मुखाय त्वा म्यवस्य त्वा युगिर्धा । म्यवाय त्वा मुखर्य त्वा युगिर्धा ॥१०॥+

का॰ २६ १ १ १५ पक महावीरों को अपाका दिव उद्धार करें (निका ले तीनि मन्त्रों में "मरजंव त्वा तिस्त्रों हैं- वृ । मरजंव प्रथमम् । इस्रों। लोक मरुः तत्र सत्यमेव न तु के दिल्यम्। सत्यमादित्यः । हे महावीर चरुज् (सत्य शादित्य) के अर्थ तुमे उद्घपन करता हं इति ग्रेषः तथा च श्रुतिः १६ १२ २२ स उद्घपेत्युजंव तेत्यमें। वे लो क कर्जुः सत्य हे खुजुः सत्यमेष प एव तपत्येष उप्रथमः प्रवर्गस्त देतमें वेतन्त्री एगति तस्मा हा हर्जवे त्वेति। अथ दितीयम् साधवे स्वा। साक्षु (बायु) की प्रीति के अर्थ तुमे उद्घप । तथा च श्रुतिः

त का-व्याः। का । म-विशेष्ट्रा का-व्याः। इश्यम-विशिष्ट्रश्यक-व्याः। त्रश्य म-विशेष्ट्रा शार्थः। ते बर-ताः। काश्याः सा-त्या। र्शः सु-त्या। उश्यम-विशिष्ट्रश्यः। १९॥

१४.१.२.२३ साधवे लेत्ययर्ड सायुर्योऽयं पवतः राष हीमा ला-कान्सिद्धो अनुवत अएष उ हितीयः प्रवर्ग्यस्त देनमेवैतसीएण ति तस्मादाह साघवे त्वेति॥ अथ तृतीयम् सुक्षित्ये त्वा। सुतरं क्षियनि निवसन्ति सर्वभूतानि यस्यां मुक्षितिः(भूमिः) तथा च श्रुतिः १४ १ १ २ १४ सुक्षित्ये लेत्ययं वे लोकः सुक्षितिरस्मि-न्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्यथो गिनंवें सुक्षितिर्गिनहोबा समं लोके सर्वाणि भूतानि क्षियत्येष उ तृतीयः प्रवर्ग्यस्तदेत मेवेनत्त्रीएगति तस्मादाह सुक्षित्ये त्वेति॥ का॰ १६ १ १६ छ-जापय करि तीनों महावीरों को सींचे मखाय त्वेति प्रति म न्न से "मरव और मरविशार के अर्थ अजापय करि तुके सीच ता हूं "एवमितरें। हो ॥१०॥ इतिमहावीर्सम्भर्एं। समान्नम् " अप २ यमायं ता मुखायं ता सूर्यस्य ता नपते। दे-वस्ता सविता मधानकु पृथिव्याः स्थरपुरी स्पाहि। अर्चिरेसि शोचिरेसि नपीऽसि॥१२॥+ का॰ २६ २ १२ प्रचरेति ज्ञह्मा में आज्ञा पाया अध्यर्थ बेहि कर् यमायत्वेति तीनि मन्त्रें। करि प्रचर्णीय महावीर् को ती निवार जोक्ष्मण करें ।। दे दे-ब्र॰ तृतीया दे-ज॰। ममयति धन यस्ति। सर्वमिति यम (आदित्य) तिस की प्रीति के अर्थ तुँसै प्रीक्षण करता हूं तथा च श्रुतिः १४ १ १ ३ ४ सत्रीक्षति यमाय त्वेत्येष वे यमो य एष तपत्येष हीदर्रं सर्व यमयत्येते नेद्र्हें सर्वे यतमेष उ प्रवर्ग्यसादेतमे वेतन्त्री एएति तस्मा सह यमाय

<sup>+</sup> य-त्वा अशम-त्वा इशम् से।उश्हे- कु। स्०।पृ-हि। लश्य-सि।आ। ११

न्वेति॥ मरवाय ता। मस्व(यज्ञ-सूर्येरूप प्रवर्ग) की प्रीति केश-ये तुमे प्रोक्षण करता है। तथा च श्रुतिः १४ १ २ १ ५ एवं वे म खो य एष तपत्येप उ प्रवर्ग्य सादे तमेवेतत्प्री एगति तस्मादाह मखास्य त्विति ।। सूर्यस्य त्वा तप्से। तपतीति तथः (नेजः) सूर्य तेज रूप प्रवार्य के अर्थ तुरे प्रोक्ष तथा च श्रुतिः १४ ९ ३ ६ ग्य वे सूर्यो य एष तपत्येष उ प्रवर्ग्यस्तदेव मेवे तत्प्री गाति नस्मा साह स्यस्य त्वा तपसः इति॥का॰२६-२-२॰ होता करि अपज नित ये प्रथयन्तीति मन्त्रयार करते में आज्य की विधि से सं स्कार् करि तिस आज्य से अचरएगेय महावीर की देवस्वेति मन्त्र करि लेपे। चुपेरे ।। या-पं । सिवता देव : सर्वजगदूप मधुर आज्य कैरि हे महाबीर तुमें लेपे (चुपरे) तथाच श्रुति: १४-१-३-१३ सर्वे वा र इदं मधु यदिदं किं च तदेनमनेन सर्वेग समन की नि॥ का॰ २ई॰ २॰ २१ • रजन का प्रातमान (प्रातरिक्तका मितर्जन) रवर्मे सिकतान्तर उपग्रहन करे॥या-ध्र॰ †।हे रजत संस्पृश अपद्रव के अर्थ स्पर्धा करने होरे गस्सा में तू महावीर को रक्षा करि। एसमों में उर्इए देवता यज्ञरक्षार्थ अग्नि के अपत्य र-जत की राक्षमां के घात के लिये रखते हुए श्रीर पृथिवी भी म हाबीरपाक में अग्नि सें डर्ग ततः यह न जले दूसहेतु रजत ख र में अनहित किया यह श्रीत में कथा है तथा च श्रुतिः १४-१-३ १४ देवा अबिभयुर्यहै न इममधस्ताद्रका थंसि नाष्ट्रा न ह न्युरित्यानेविष् एतदेती पदिरएयं नाष्ट्राणार्थं रक्षसामपहत्यान

द्ति तथा १४-१-१-१४- क्षयो पृथिन्यु ह बाः एतस्याद्विभयां कार् यद्वे मायं तत्तः सुस्वानो न हि छं स्यादिति तदेवास्यान्एत दन्तर्द्धाति रजत मिति॥ का ० २६-१-१-४- होता करि सर्वे सीद्दे ति ११-१०- पढते सध्वर्यु अचिर्सीति मन्त्र से दिग्रणित मुझ्जित्वार्वा को गार्हपत्य में प्रदीपन करि रवर में चारें दिशाओं प्रति करि तिन मुझों में संस्कृताज्य पूर्ण प्रचर्णीय महावीर को स्थापन करि ॥या-वि ० १हे महावीर तू अर्चि (चन्द्रक्कान्ति रूप)है श्रोचिः (स्रिनेतेजरूप)है तपः (स्र्यंतपरूप)है तथा च स्रुतिः १४-१-१०-एष वै यमी य एष तपित सर्वे वा गतदेष तदेनमे वैतन्त्री एति। स्मृतेस्त्र भगव त्री०१५-१२-१यदादित्य गतं नेजो जगद्वा-स्योत्वि वस्त्रे स्थान्त्र मान्त्रे प्रचान्त्रे निवान्त्री स्थाने विवान स्थाने स्थाने स्थाने विवान स्थाने स्थाने विवान स्थाने स्थाने स्थाने विवान स्थाने स्थाने

अनाधृष्टा पुरत्नादग्नेगिधिपत्य अनाधिमें दाः पुत्रवे ती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्य अना में दाः सुषदा पृथादेवस्य सिवतुगिधिपत्य चर्सामें दाः आश्रीत रत्तातो धातुगिधिपत्ये ग्यस्योचे मे दाः विश्वति रूपरिष्टाहृह्स्यतेगिधिपत्यः खोजी मे दाः विश्वास्यो मा नाष्ट्राभ्यस्यादि मनोरश्वासि॥१२॥ ।

का॰ २६ २ १ १ महाबीर के जपर अदुः शाहु लि रखते यजमान की अध्यर्ध अनाधृष्टिति मचों की पढें "सप्तृष्टिबी देवत्वानि य जमानस्याशी: १ १ १ ४ १ पज् थं वि २ अचि मा ० १ श्विति जी त् पूर्वदिशा में राक्षसीं करि अनाथिता अनि के साधिपत्य में

रिअ-दाः।अगपु-सा।इगयु-सा।उग्या-दाः। म्रगवि-सः।स्गि।वि-हि।आगम-

होती मेरे अर्थ आयु दे। अग्नि मे बास्याग्अधिपति वरोतीति १४-१-३-१ अ. शुने: ॥ जो तू दक्षिण दिशा में इन्द्र के आधिपत्यमें होती पुत्रधुना सो भरे अमे पुत्रादिका प्रजाहे। दुन्द्रमेवास्या अधि पति करोति नाष्ट्रा-रणर्डं रक्षमामपहत्या र इति १४ १ २ ३ २० ख्रुते : जो त् पश्चिमदिशा में सुसदा है सविता देवता के आधिपत्य में होती मेरे अर्थ ने बेन्द्रिय की है। देव मेवास्य सवितारमधिपतिं करोतीति १४ १ ३ २१ श्रु ते: n हे पृथिवी जीत् उत्तर दिया में ब्रह्म के आधिपत्प में होती अपासु ति(आत्रावन करते हें ऋतिज जिस में वोह यक्तिय उत्तरदेश) हैं सो तू मेरे अर्थ धन की पुष्टि दे। यातार्मवास्याः अधिपतिं क रोतीति १४-१-३:२२-श्रुते:॥जो तू उपि प्रदेश में बृहस्पति के शाधि पत्प में होती सो तू मेरे अर्थे बलदे। बृहस्पति मे वास्पा । अधिपति करें। तीति १४ १ २ २२ २३ श्रुते शका १२६ ३ ७ विश्वान्यो मेति महावीर से दक्षिण मूमि में यजमान मन्त्र पहते अपने करकी उत्तानस्था-पन करें ॥या - चृ०। हे महावीर दक्षिए भूमे सब नाश करने वा-ली। लोकप्रसिद्ध बिशा चादिकों) से हमलोगों की रक्षा करि। सर्वाभ्यो गोपायति १४: १:३:२४: श्रुते:॥का • २६:३: ७: मनौर्श्वे ति महाबीर से उत्तर में यजमान ऋपने प्रादेश की स्थापन करे। दे-पंशह घमोत्तर भूमे तू मनुराजा की बहने के शर्घ असाधी बी।है। असा ह बार द्यं भ्ता मनुसुवाहेति १४ १ ३ २५ सु ते:॥१२॥

स्वाहो मुरुद्धिः परिश्रीयस्य दिवः स्थ्रस्प्रश्रास्याहि।

मधु मधु मधु ॥१३॥ +सा-साजािद-हिम-धार्गारमा का॰ २६ : ३ ४ : १॰ : धृष्टियों से गाहंपत्य के भस्म और अङ्गारों की महाबीर् के परितः उालि कर जागग्रें उदगग्रें बयोद्या विक-दुन प्राकतों से महावीर को वृष्टन करें (अङ्गारी के अपर शकती कां उलि। तिसकेमध्यही शकलें खाहा मरुद्धिरिति मन्त्र करिया-हो रखें योषों को चुपके में एवं प्रतिदिशं तीनि-तीनि स्थितीं में खिथक त्रयोरशको दक्षिए में स्थापन करें ॥महीनों के नेर्ह होने से तरह शकलों से स्थापन हैं- त्रयोदश वे मासाः संब त्सरस्य संवत्सर् एष य एष नपत्येष उ प्रवग्ये इति १४ १ ३ २० श्रुते:।या-पं॰ घर्मदे॰। हे धर्म तू स्वाहाकार है (हवि के शाधार त्वसे) सूर्य रूप है (एव ने खाहाकारो य एव तपत्येष ज प्रवर्ग इति १४ १ ३ २६ श्रुतेः) अतः त् मरुते (हमस्त्र प्रजान्त्रो)से प रि श्रीयस्व (सेव्यस्व) अयोत् महतः तुरै शाश्रय हो। विद्यो वे मरुती विशेवतत्सचं परिष्ठिहित तदिदं क्षचसुभयती विशाप रि वृत्विमिति १४-१-३-२७-श्रुतिः॥का०२६-३-१०-दिवःसध्सर् या दृति यातरिक्तकामित सुवर्णं करि महाबीर की आद्धादन करें। है-ज॰ सुवर्ण देवत्या। हे शतमान धुलोक सम्बन्धिस्य प्रीकरनेवालीं (देवताओं) को रक्षा करि। देवा गक्षसीं से डिर क रि महावीर की रक्षा के अर्थ खर्ण को स्वापन करते द्वार यह सु ति में क्यां है देवा अविभयुरित्यादिकामी १४-१-३-२४-भका क्ष ४-२ हाष्णाजिन से किये (बनाये) तीनि दएड (डांडी) यु

क तीन बीजनाओं से अग्निको रीपन के अर्थ बीजे मधु मधुम-षु र्ति ॥ चीणि पज्रेषि प्राण्टेवत्यानि १-३ है-उभमधुर्ससाम्या ष्याणो मधु उच्यते भधु मधु मधु (प्राण् उदान ब्यान) तीनों म-हाबीर् में स्थापन करता हूं द्त्यर्थः। तथा च श्रुतिः १४-१-३-३०-अथ धवित्रेराभूनोति मधु मिधितिगित्रः पाणे वे मधु प्राण् मे-वारिमन्त्रेतद्द्धाति वीणि भवन्ति चयो वे प्राण्णः प्राण् उदानोव्य-नस्ताने वारिमन्त्रेतद्द्धाति॥१३॥

अवकाशमन्त्राः

गर्भी देवानी यिता मेतीना पितः प्रजानीम्। सं देवो देवेन सविवा गत सर्धं स्प्रीण राचते॥१४॥ का॰।२६ ४ ११ वीजनार्शो से वीजन समय में उत्तरं देववत प्र रिक्रमणं प्रागकतं चेदिहतीनि परिक्रमा करिशोर इत्र्यावृत्तिको सक त् करिके गर्भोदेवानामित्यादि नमस्तः अस्तु मा मा दिई सीरित्य न्त अवकाश्रसंत्रक मन्त्रों से यजमान सहित ऋतिजलोग महा वीर को उपस्थान करें। धर्म देवत्या अवकाश्रमन्त्रा मा मा हिईसी रित्यन्ताः। आधा ऋवां पिक्काः अथ मन्त्रार्थः। देव दीप्यमानः महावीर भिवता देवता सहित संगत होता है। और जो धर्म सूर्य स

हित एकी भूतः सन् भले प्रकार दीपे है तिसे हम स्तृति करते हैं इ-ति प्रेषः। केसा कि देवें। दीप्यमानों-रिश्म खें। वा सब दृष्यमानें। का गर्भ (गृहीता) है। एष वे गर्भी देवानां यएष नपायषही दुई सर्व ई संगुम्हात्येतेनेद्ई सर्वे गुभीतमेष उपवर्ण द्रित १४ १ १ ४ २ श्रुतिः। नथा मतीश्रों (बुद्धिश्रों)कापिता (पालक-प्रवर्तक) प्रजाश्रीं का पति (पालक) है ॥ १४॥

सम्गिनर्गिनना गत सं देवेन सिव्या सर्वे स्थिएणो चिष्ठु। खाह्य सम्गिनस्तपंसा गत संदेवेन सिव्या स र्वे स्थिएएर्क्स्चन ॥१५॥ †

समिति: सा-वि॰ खाहे ति यजुः वामिलित्वात् ब्रा-अ॰। जी॰
अमि(धर्म) सित सहित एकी होता है देव एवं देवः सिता देवता सि हित संगत होता है और जो सूर्य सिहत सं रोचे हैं। अवरं खाहाकारं करोति परंग देवता मसावेव बन्धुरिति १४ १ १ ४ ६ स्त्रुतः। स्वाहा सि हित अग्नि(धर्म) तप (सूर्यतेज) किर संगत होता है और सिवता देव ता किर संगत होता है सूर्य सिहत सब को भले अकार अकारण कर ता है तिसे हम सुति करते हैं इति श्रेषः। १९५०

धृती दिवी विमोति तर्पसस्य थ्रिक्यां धृती देवी देवाना मर्मर्त्यस्त पोजाः। वार्चम्समे नियंछ देवास्व म् ॥ १६॥ अर्धवृहती। वोह देव (धर्म) हमलोगी में वान्तार्यक्ती स्थापन क रे केसी वान्वा कि देव युवा (देवता खें। को मिश्रित करने हारीतिस) की अर्थात् देवसमूह की श्राह्मान करने हारे यज्ञ की समाप्त करें। (यज्ञी वे वाग्यज्ञमस्मम्यं प्रयञ्च येन देवान्त्री एए मे त्ये वे तहा है ति १४०१० श्रुतेः। वोही कोंन कि जो देव प्रथिवी में शोभे हैं। कैसा कि घुलोक का थारियता। श्रीर तप (रिश्मजाल) का धार-

यिता। और वेबताओं का धार्यिता। मनुष्यधर्मरहितः (अजरा

<sup>†</sup>स-ष्टाजा स्वा-तार्गा १६॥

मर्ः।तप्रशादित्यों से उत्पन्नः॥१६॥

अपेश्यं गोपामनिपद्यमानुमा च परो च पृथिभि स्रिन्नम्। स सुधीचीः स विषूचीर्वसान् आवेरी वर्ति भुवनेश्वन्तः॥१९॥

विष्टु ब्दीर्घ तमो हृष्टा। वेदि पर्म भुवनो (तीनो लोकों) के मध्यमें व्यवस्थियत पुनः-पुनः आवंते हैं। केसा कि स्रधीचीः (दिष्ट्रकों) वार्ष्यकों का आछादन करता। विष्ट्रचीः (दिष्टाओं वार्ष्यकों) की आछादन करता। स्रधीचीश्र होष्विष्ट्रचीश्र दिष्टे। वस्तेः घो रप्पीनिति १४ १९ ४ १९ श्रुतिः। एकः स्रण्यदः यादपूरणः। वोद्द कोन कि जिस आदित्यस्य को में देखता हूं केसे की कि गोपायना। निपद्यमान (अनिर्द्र में चलते भी नहीं गिरते) को। पुनः देवमांगी कि आते शोर कोते की गरें।

विश्वासं अवा पने विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्यते सर्वस्य वचसस्पते। देवश्वन्तं देव धर्म देवे। देवान्याह्यत् शाबीरतं वं। देववीतये। मधु शा ध्वीर्मा मधु माधूचीभ्याम्॥१०॥†

ज्यानुः। इ॰सा-उ॰। ऋ॰ आसुरी छ॰। लु॰ आसुरीपं॰। हे सबप्रिय बीक्षां के स्वामिन् सर्वे प्राणि गतमन के अधि पते सर्वे प्राणि वच-न के पालक सर्व जयीलक्षण वचन के प्रवतक है देव श्रुत (देव-प्रसिद्ध) हे देव (दीष्यमान) है धर्म देव हू देवता क्षों की रक्षा करि। एवं धर्म सम्प्रार्थ्या श्विना वाह है श्रिक्षनी इस यज्ञ में देव तर्पण

रेवि-ते। व्यानिहि। द्वाया-यो। उन्म-स् वर नार्टा

के अर्थ अनन्तर्धमें तुम्हें तुम्न करें (तुम्हारी तृम्नि से सव देवता तृम्न होते हें इति भावः क्यां कि जिन तुम्हारे अर्थ दथ्यद्कार्थकण ने मधु संज्ञक व्राह्मण को कहा दथ्यद्क ह वाः आभ्यामाध्य विणे मधुनाम ब्राह्मण सुवाचित १४ १ ४ १३ भ्रुते । केसें के अर्थ कि माध्वीभ्या (मधु ब्राह्मण की जानते तिन्हों के अर्थ। तथा माधू ची भ्यां (मधु ब्राह्मण की पूजते तिन्हों के अर्थ। १८॥ माधू ची भ्यां (मधु ब्राह्मण की पूजते तिन्हों के अर्थ। १८॥

हुदे ला मनसे ला दिवे ला स्यीय ला। अधीर अधर दिवि देवेष घेहि॥१४॥

परेषित्रक्। हे बर्म हृद्यसास्थ्य के अर्थ तुरे लुति करते हें दृति शेषः मन की श्रुद्धि के अर्थ तुरे लु॰ स्वर्गप्राप्ति के अ॰ (हृद्य को शोधि मन को निर्मल करिक स्वर्ग को हमारे को लेजाकर सूर्य को गुप्त करि दृति भावः। किंच कर्ध (सावधान) हो कर हमारे यज्ञ को शुलोक में वर्तमान देवता औं विषे स्थापन करि॰ यज्ञ के जो ने में यजमान भी जाता है दृति भावः॥१४॥

पिता नी गिता नी बोधि नमें ते शस्तु मा मी हि ईसी:। त्वष्ट्रेमन्तत्त्वा सपेम पुत्रान्प श्रून्मिये धेहि कृताम्समासु धेह्यि शिह्य हैं सहपत्या श्रून् यासम्॥२०॥ + भि-सी। अश्रव-म्यूर्ण श्रू

त्रागायत्री वा सामी दृशहे महावीर तू हमारा पिता (पालक) है पिता ऐसे हमें बौधन करि सर्वधा तेरे अर्थ नमस्कार हो सुके मत जी-ति॥ ॥महावीरोषस्थानं समाप्तम्॥ ॥का॰ १६ ४० १३०

महाबीर को देखती अपनीतिशारोवस्त्रा धर्म को देखती पत्नी को अध्यु परवावे ॥ ऋचां विषु प घमदेवत्या पत्याशीः।हे धर्म हम में युन के अर्थ तुने स्पर्श करती हैं। कैसी हैं हम कि त्वष्टमन्तः (रेतके अधिकारी त्वष्टा तिसं सहिता । अतः पुत्रों शी र पश्चत्रीं को मेरे विषे स्थापन करि प्रजा(उत्तरोत्तरवंपावृद्धि) हमारे विषे स्थापन करि। किं च पति (भर्तार) सहित में अनुपहि सिता हों के अधीत् भर्तिमती चिर्जीक । बुषां वे प्रवर्गी योषा पत्नी मिथुन मेवेतत्यजननं क्रियतः दूति १४ १ १ ४ १६ स्रुते । ॥२०॥

अहं: केतुना जुषताछं सुज्यातिज्यीतिषा स्वाहं। रात्रिः केतुना जुषतार्थः सुज्यातिज्योतिषा स्वा

स्राधिका में अन्हा अा रान्हा स्वार्वा

इति सर्वे हितायाहितीयेष्नुवाकः २

इति श्री सुक्त यजुषि माध्यन्दिनीयायां वाजसनेय स्हेंहितायां दीर्घ पाढे सप्ति विश्वीश्ध्यायः॥३०॥

का १२६:४:१४ : उपस्थान जेपेर गान की समाप्ति में रेहिए हव नि सुचा करि अहः केतुनिति स्क्षिण रैक्षिण पुरोडापासर्वहुत को होमें। धर्म देवत्ये यजुवी सामानुषु भी। केतु (प्राज्ञा वा कर्म) सहित दिन की जुषताम् रीहिए होम करि प्रीति हों कैसादिन कि स्वकीयतेज करि शोभन ज्योति जिस की बोह विशिष्टतेज स्क स्वाहा (यह हवि: सुहुत हो। रोहति स्वर्ध यजमानी पार्था ती रीहिली अञ्चादित्या सहाराचे वा इसी लोकी वा चश्चषी वा शिरः प्रवायी रेहिएंगे चक्षुषी तत्र द्धातीत्यादि रेहिए प्र प्रांसा खुती १४-२-१-५-त्रेयाणका॰ २६-४-१५- सायंकालीन प्र-वर्ग्य में रात्रिरित मन्त्रेण दानें। प्रवर्ग्यों को यथाकाल हो में ॥ केतु सहिता रात्रिः प्रीयताम् ज्योति करि सुज्योरितिन्युक्तम् ॥२२॥

द्तिभाष्येहितीयोग्नुवाकः २

श्रीवेदार्थं प्रदीपन तमोहार्द् निवार्यन् "
पुमार्थाश्चानुरोदेयान्यहावीरोमखाथिएः ३०

श्रीमन्खुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनी प्रास्वाध्येतृ व्याप्रपादान्व य विश्वामित्र पुराक्षिप श्रीमज्जय किशोर देववर्मात्मज रेकिन ऐय नृपति गिरि प्रसादेन रचिते श्री वेदार्थ प्रदीपे गिरिधर भाष्ये श्रुकियायामस्यादानादि रेहिएहोमानाः सप्तिविर श्रीस्थाय अर्थ

हिरःश्रीम् यंज्ञात्मकं हिरूपंच साधेनेर्बहरूपकम् ॥ रवानन्ददायकं क्रषां ब्रह्मरूपंपं स्तुमः३० श्र० १० देवस्य त्वा सिवतुः प्रस्ते ग्रह्मानीबाह्म्यां पूषां। हस्ताभ्याम्। शाह्देगदित्ये रास्तासि ॥ १॥ में योनमोयाज्ञवल्काय गिरिप्रसादसंक्षेत्र श्रीवेदार्थ प्रदीष के ॥ श्रश्नाविषाग्यमध्यायो महावीरःसमीयते३०

<sup>†</sup> दे-म्।श्राराज्या-सि। स्रारा

का॰ १६ ५ १ १ अखर्ष देवस्य त्वित रज्जुसंदान को लेकर गाई प त्य के पीछे चलता दूड ग्हरीति तीनों वाक्यों किर घमें दुघा गो के बुलावे शोर असावेहीति नाम किर तीनिवार ऊँचे स्वर से टेरें ॥ हे वस्य ता पा-बु॰ आददे रज्जुवेवत्यं प्रा-गा॰ वा पा-अ॰। हेर्ज़ी सिवता चेवता की आज्ञा में वर्तमान आश्वनी कुमारों के बाहुओं प्र षा के हाथों से तुमे ग्रहण करता हूं क्यें। कि तू अदिति (देव माता) की रसना (मेखला) है।। १॥

इड् ग्रह्मित् ग्रहि सर्ख्तेयहि । असावेद्यस् वेद्य

अ॰दे- बु॰ इ॰ उ॰दे-पं॰ गीर्दवत्याः।हे दुडे(मानवि) आगमन-करि॥हे अदिते(देवमातः) आशाहे सर्खित(बाणी) आ॰॥इडा हि गीरिहितिर्हि गीः सर्खती हि गीरिति १४०२ १०७ सुतेः॥ ती-नो नामों से ऊँचें टेरे।दे-बु॰।असी(धवित) आशावं बिः॥२॥

सदित्ये रास्त्रीसीन्द्राएयाः उच्छा बः। पूषासि यमी-य दीस्त्रा।३॥+ + अ-षः।अगप्-सिःइन्छ-षाउन्धरः

का ॰ २६ ५ ६ अर्ड हुई गो को अदित्या इति मन्त्रण पाप्रकार बाधि तिस पाप्रा को लम्भ में बाधिकर पूषासीति वत्स को छोड़े। या-त्रिश हे रज्जुपाप्रा तू अदिति की रसना है इन्द्राणी का उछली ष प्रिरोवेश्वन) है अर्थात् इस पाप्रा करि इन्द्रपत्नी उछ्णीय करती है तमेवेन मेतल रोतीति १४ २ १ ५ प्युते : ॥ वत्स को छोडे। पूषािक दै-अ वत्सो देवता। हे वसातू पूषा (वायु) है जैसे वायु वृष्टि आप्या-

<sup>+</sup> इ-हि। अ। जा-हि। द्रास-हि।उ। अ-हि। अर। तः । आ। १।

यन करता है तेसे त् प्रस्व करि पय आप्यायन करि इतिमादः अयं वे पूषा योग्यं पवत गाव ही दर्र सर्वे पुष्यत्येष उ प्रवृत्ये इति १४ २ १ १ ४ भो को रज्जु करि पिछले पादबाँ विश्व (सोमना दे) कर वत्स को पुष्यक् करे ॥ दे-पं वत्सो देवता। हे वत्स घर्म के अर्थ पय दे अर्थात शेष पय छोडि सव मत पीवे॥ ३॥ अपिय यो पिन्च स्व सर स्वत्ये पिन्च स्व मत पीवे॥ ३॥ स्व। स्वाहेन्द्रे वत्स्वाहेन्द्रे वत्स्वाहेन्द्

का॰१६१५५ पिन्वन्पात्र(रोहनी) में प्रतिमन्त्र गें। को दुहे ॥ अ उ॰ या-गा॰वादे-ति॰ इ॰ या-उ॰ दे-ज॰ वा लिङ्गाका देवताः। हे पय अश्विनी कुमारों के अर्थ संप्रव हो शेंगर सरस्वति के अर्थ सं॰ अश्विनी वा॰ एतद्यक्तस्य प्रिरः प्रत्यक्षतं ता वे बेतत्वीएए-तीति श्वितः १४ १९२ १३ सरस्वती (वाएए) करि इन्द्रके अर्थ य क्षिरि अश्विनी कुमारों से जोडा गया इसहेतु तिन्हें के अर्थक्ष-र इति भावः॥ का ०॥२६ ४ ६ दहने से गिरे पयविन्दु शों को अ-भिमन्त्रित करें। स्वाहेन्द्रवन्मिलित्वा त् या-ज॰ विश्व यो देवता। जो दह्ममान स्कन्त वोह सुद्धतहो शोर इन्द्रसंयुक्त हो॥४॥

यस्त स्तनः प्रश्नयो यो मयोभूयो रह्मधा वसु विद्यः सुद्रतः। यन विद्या पुष्पस्थिययोगि सर् स्वति तिमह धातवे कः। उर्वन्तरिक्षमन्वीमः शा

का॰ २६-४-७-यस्तर इति गो के सतों को स्पूर्ण करें ॥वाग्देव त्या त्रिषु प् दीर्घत मोह छ। हि सरस्वति तिस सन को इस स्थान

<sup>+</sup> श्र-स्वाध्यक्ति-स्वाद्रवाद्-स्वाउवस्वा-त्। त्रर्गात्रावाधाः +स्न-कः। श्रवकाउ-सि।द्वाधाः

में पानार्थ किर अर्थात् मेरेपान के लिये हे। तिस किसे कि जी में रा स्तन (जे से) सोता ही है (अन्ये रतुप मुक्तत्वात् - यस्ते स्वनी निहितो यहायामिति १४-२-१-१५ श्रुर श्रुतेः। श्रीर जी स्तन सुख प्राप्त करता है सब भूतों को। श्रीर जी रमणीय धनों का धार्यिता। श्रीर जी धन की विन्दित वा वेति। श्रीर जी प्रोमन दाता (श्रीस्की ई धनवान् धन देने को नही समर्थ है परन्तु तेरा स्तनधनवान् श्रीर दाता यह श्रीरों से श्राधिक्य है। किंच जिस स्तन की मेरे पीने के श्रि ब इत्यर्थः ॥का ०२६ ५ ५-११ होता किर उपद्रवेति मन्च पढते उर्वित मन्च किर अध्वर्यु गोसमीय से गाहेपत्य प्रति जावें ॥प्रा-ग विश्राल अन्तरिक्ष को अनुसर्ण किरके जाता हूं ॥५॥

गापतं छन्दे। सि त्रेषुमं छन्दे। सि द्यावाप्रियवी भ्यां त्वापरिएक्काम्यन्तरिक्षेणोपयछामि। इन्द्रा श्विना मधनः सार्यस्य धर्म पात वसवी यजे-त वार। स्वाहा स्परिय रुपमये वृष्टिवनये॥ ६० १

का॰ २६ ५ १२ गायत्रमिति मन्त्रों से परीशासी को ग्रहण करे। य जुर्गायत्र्यी वार्दे-त्रि॰ परीशासी देको। हे परीशास त् गायत्री छन्द स्पृष्टे ॥ त्रिष्टुम्छन्दरूप है। इति द्वितीयम् ॥ का॰ २६ ११ १४ • तिन परीशा सी से द्यावापृथि भ्यामिति महाबीर को लेवे। या – ज॰ सा गा॰ वा महावीरो देवता। हे महावीर द्यावा पृथिवी छो। करिके तुने परिग्रहण करता हूं (परीशासयोद्यावा सूमी अध्यान महावीरे

<sup>†</sup> गा-सि। व्यनिस। इन द्या-मि। उन अ-मि। करन दू-ना। त्रनम-र। आने स्या-य। द्नाई॥

चादित्योश्यम्तः तथा च श्रुतिः १४-१-१-१६ द्रमे वे बाबा पृथि वीपरीशासावादित्यः प्रवर्ग्योरम् तदादित्यमाभ्या द्यावापृ धिवीभ्य परि गृह्णातीति॥का॰ २६ ५ १५ परीशासें करि गृहीत महाबीर को ऊँचा करिके मूज के वने वेद से संमार्जन करि उपयमनि खुक्करि के अनिरिक्षेणोपयछामीति तिसे ग्रहण करे।।या-वृशहे धर्म अन्तरिक्ष (आकापा वा उदर) करि तुरे निग्रहण करता हूं। उपय मन्यन्तरिक्षेणोद्रत्वेन च स्त्यते तथा च श्रुतिः १४-२-१-१७-अन्तरिक्ष बा अवयमन्यन्तरिक्षेण ही इर्ड सर्व सुपय नमयो। उद्रं वा उपयमन्युद्रेण ही वर्धं सर्वमनाख्युपयतं तस्माद्य हान्तरिक्षेगोपयछामीति॥का॰२६ ५ १६ अजादुम्ध करिचु पके से महावीर को सीचिके सीएाज्वाला में इन्द्राश्विनेति मन्द्रेए गो का पय सीचै ॥ ल्॰दे- वृ ॰॰ सा ॰ आची गा ॰॰ र्यु शासु-अ विश्वदेवदेवत्यानि मिलित्वाद्या-गा॰वा।हे र्न्द्र हे अश्विनोहे वसवः(वासियतारः) तुम मधु (मधुर-पय) के यमें (र्स) की पान करो। कैसे मधु कि सार्घ (मधुमिसका - भुमरा जैसे कित्विज-लोगतिनी करिकिये)का। किंच हे इन्द्रादयः वाट् (वषद्वारक रि)स्वाहा (सुबुद्धत) सार्थ मधु की सूर्य की रिश्म (कर्ण) के आ र्थ नुम देखी (वषर् क्रतर्धे हतमेवतस्येतद्ववतीति श्रुते:१४.२. १ २० केंसी रिष्म कि वृष्टिदेनेहारि के अर्थ (जो रिष्म वृष्टि देती है तिस के अर्थ मधु देखी। तथा च श्रुतिः १४ र २ १ २१ स्प्रेस्य हवा ग्राकी रिष्मर्वृष्ठिवनिर्नाम येने माः सर्वाः प्रजावि

अर्ति तमेचेतव्याणातीति॥६॥

समुद्रायं ला वार्ताय खाहा सिर्गयं त्वा वार्ताय खाहा। श्रानाश्रुच्यायं त्वा वार्तायं स्वाहा प्रतिश्रुच्या यं त्वा वार्ताय खाहा। श्रावस्यवे त्वा वार्ताय खा होशिमिदायं त्वा वार्ताय खाहा॥ ॥ ॥ ।

का॰ २६ ६ १ प्रेनु ब्रह्मणस्पनिरिति होता करि उच्चार्ण करते शाहवनी प्रति चलता शध्यपुं समुद्रायेत्यादीनि वातनामांको स्वर् करि जपे "हाह्य यज्ञरींब वातनामदेवत्यानि १ २ ५ ५ ७ ४·या-पं•३·६·या-जि•४·या-ज•७·११·१२·सा-उ०१० त्राची गा गहें यमें वात के अधे तुने स्वाहा(हो मता हूं) केसे वात किस मुद्र (उत्पन्न होते हें सर्वभूत जिस से तिस) के अर्थ। अयं वे स मुद्रो योग्यं प्रवतः एतस्मोद्वेसमुद्रात्सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति तस्मारएवेनं जुहोतीति १४-२-२-२ सुते:॥१॥सिर् र (साय चलते हैं सिद्धि के अर्थ सर्वभूत जिस में तिस) वात के श र्थ हे धर्म तुरे होमता हूं। अयं वे सिर्गे योः यं पवतः एतसा द्वे सरिरात्मर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सहरतः इति १४ २ २ २ ३ श्रु तैः॥ २॥ अनाधुष्य (नहीं पराभव करने की पाक्य तिस) के शर्थ। अप्रतिशृष्य (नहीं प्रतियुद्ध की प्राक्य तिस) के अथे। बाताये लु-क्तम्।अयं वा र अनाधृष्यो र प्रतिधृष्यो यो रपं पवत र इति १४.२. २ ४ श्रुते:॥३॥४॥ अवस्यु (अवनशील) के अर्थ। अश्रिमिद (क्रिश्रानिवर्तक) के अर्थ। अन्य दुक्तम्। अयं वा म्अवस्य रशिमा

<sup>+</sup>स-हा।ऋगर्गाय-हा।उग्नरगल्याया

ही यो यं पवत इति १४ - २ - ३ - ५ - मुते : ॥५॥६॥७॥ र्न्स्य स्वा वस्यते रुद्रवते साहेन्द्राय त्वादित्य वंत स्वाहेन्द्राय लाभिमातिष्ट्रे स्वाहा। सिव्चे त्वै न्यासुमते बार्जमते खाही। बहस्पतेथे ता विष्वदेव्यावते दवाही॥ ए॥ †

वसुषान् रुद्रवान् दुन्द्र(बात) के अर्थ हे धर्म तुने होमता हूं। अयं षा : दुन्द्रो यो : यं पवत = द्ति १४-२-२-६- श्रुते: ॥ । आहित्ययुक्त इन्द्र(वात)के अर्थ स्वाहा।॥=॥ स्वभिमातिसों (श्रवुसों)के इन्ता बात के अशस्यको बार अभिमातिरिति १४ २ २ २ ० श्रुते ॥४० सविता (चेष्टियता) वात के शकेसे के कि ऋसुमान् विसुमान् बा जवान् आङ्गिर्स सुधन्वा के तीन युत्र तिन्हो करियुक्त। अय वे सविता योश्यं यवतः इति ॥१०॥ बृहस्यति (वडों केपित) तिस बात के अर्थ। अयं बृहस्पतियोग्यं पवतः इति १४ वः वः वः १० सु ते:॥११॥८॥

यमाय त्वाङ्गि रस्वते पितृमते स्वाहा ।स्वाहा घ मीयं स्वाही घुमेः पित्रे ॥४॥+

यम (वायु) के अर्थ हे धर्म तु॰। अयं वे यमो योग्यं पवत उद्ति १४ २ २ १९ श्रुतेः। वेसे यम कि अद्गिरः पित्युक्त ॥१२॥ बात नामानि समान्नानि॥ ॥का॰ २६ ६ २ स्वाहा यमायेति उप यमनी खुक् करि खुक्ख युत को घर्म में सिंचे॥ धर्म देवत्या दै-पं शबर्भ के अर्थ स्वाहा (एत दाज्यसुद्धत हो ॥ का ०२६ व ३

<sup>+</sup> म्-हाकाश्वासामार्गस्या-वाउगामा

अपस्व्यबान्द्रिएणस्यः स्वहिति मन्त्र को स्वेरण जिए कर् स्व्येन जल को स्पर्ण करिके यमहस्तारितकम्यात्राव्य धर्मस्य यजित्वाह ॥ यमे देवत्या दे-त्रि शस्त्राहा धर्मः पित्रर्थ हो॥४॥

विन्धा आशा दक्षिणसिंद्र चान्द्रवानयां द्विहास्वा-

का॰ २६ ६ ६ ४ वषट् हाते सित धर्म की होमं ॥ शिष्मि हेवत्यानुषु-प्। इस यक्त में हिस्तिएतः स्थिती ग्ध्वेषु सब दिशाओं और सब हे-बताओं की पूजता हुशा (इसिएतः स्थितो ह्याहतीर्जुहोति। इसहे-तु से कहिता है कि है शिक्षिनी वषद्वार के अनन्तर मधुर खाद्य-में की तुम पीओ।।१०॥

दिवि थी दुमं यज्ञमिमं युक्तं दिवि थीः।स्वाह्यान

का॰ २६ १६ ११ महावीर की तीनि चार ऊँचा कैपांचे एक वार दिव धा इति मन्त्रिण दो वार चुपके से "धर्मदेवत्यं सा- उ॰ श्रासु-उ॰ वा। हे महावीर इस मेरे पक्त को तू द्युलोक में स्थापन करि (पुन-रुक्तिरुद्दरार्थां "का॰ २६ ६ ६ ६ शनुवषद स्वाहेति मन्त्रेण धर्मकी है-में "या- ज॰ यच्च हित ज्यानि के शर्थ सुद्धत हो पनुष्टां के सकाशांसे हमारा सुख हो ॥११॥

अधिना युर्म पात्रहें हाई निमहेर्दिवाभिरुतिभिः।
तन्त्रापिए नम्। द्यावापृथिवीस्थीम्॥१२॥

का॰ १६/६/७ ब्रह्मा पर्म की अभिमन्त्रण करें। स्वराडु शिक्

<sup>+</sup>दि-षामकास्वानम् द्रेनार्शा

अश्विनावादित्ये। द्यावापृथिक्ये। च बेबताः। हे अश्विनो तुम अ वनों कित्वे धर्म को पिन्नो केंसे अवनों कि प्रातः सार्यकालीपल सितान्नों से प्रविध्वेकालः स एव पतः। केंसे धर्म कि हस्यप्रियः। एवं धर्म पीने के अर्थ अश्विनो को प्रार्थना किर तिन्हों की सहाय के अर्थ स्प्रीदिकों को नमस्कार करता है। तन्त्र (कालचक्र) में निर्नार चलते सूर्य के अर्थ नमस्कार हो। एष वे तन्त्रायीय एष तयत्येष हीमा लोकां स्तन्त्र मिवानु संचर्नीति १४-१-१-१२ शुन्ते। द्यावा पृथिवी छों। होनों लोकों। तिन्हों के अधिष्ठात्तक्षों) के अर्थ नमः॥१२॥

अपोतामुश्विनी धर्ममनु द्यावीपृथिवी श्रिमहैं सा ताम्। इहिव एतयः सन्तु ॥१३॥

का॰ २६ र र पजमान धर्म को श्रामिन्त्रत करें ॥ कतु बुष्णि क् शिष्यदेवत्याः। श्रिष्यनी धर्म को विये द्यावा पृथिवी भला कि या यह जाने सतएव अष्ट्यादिकों के प्रसाद से हमारे घर मंस्थित त हमारें धन हों (इहिवरातयः सन्वितीहेव नो धनानि सन्बिते वेतदाहिति १४ २ २ २ २ ६ श्रुतेः॥ १३॥

र्षे विन्तस्तोर्जे विन्तस्त ब्रह्मेले विन्तस्त श्रमार्थे विन्तस्त द्यावीष्ट्रियीभ्यां विन्तस्त । अमीसि सुभ मी मैन्यसेमे नुम्णानं धार्य ब्रह्मे धार्य क्षत्रं था रष विशे धार्य ॥ १४॥

70 रई ई ध में प्रिन्वस्वेति शतितप्र यर्भ को शिभान्त एक

<sup>+</sup> र्-खाःश्रःकं-खःर्वब्द्याउगस्-खाराग्या-सार्वात्रगाध-माश्रान्या

四

Ë

रेगश्रक रूक दे-पक उक मुक्टिनिक ल्का या-ब्रुविमिल्ला न् बरगायची घमेदेवत्या। हे पिन्वमान (अतित्र अधे वृश्विके शर्ष पिन्दर्व (प्रष्ट्रही) अन्त के अर्थ पिन्वस्व (शन्त की वडा)बा हाएं के अर्थ पिन्व क्वियों के अर्थ पि चावापृथिवीओं के अर्थ पि॰ जाह्मणक्षत्रीचाबापृथिवी तृप्त किर्म । का ०२६-६-१०। धर्मासीति र्शानी दिशा प्रति उत्क्रमण करे॥या-गा॰धर्महे। है धर्म हे सुधर्म (साधु थरएएशील) तू धर्म (सब जगत का धार-ए।) है अर्थात् आहुति परिएगमद्वारा करि सव को थर्ता है॥ का॰ २६ ६ ११ अमेन्यसम् द्ति महावीर को खर्पे स्थापनक रे "रबर देवत्यं यजुः। हे धर्म अमेनिः (अकुध्यन्) सन् हमारे वि षें धनों को स्थापन करि (अजुध्यन्त्रो धनानि धार्येति १४ २ २ ३॰ श्रुतिः ब्रह्म शत्र शीर विषा को स्थापन करि (विप्रादिकीं) की हमारे वश करि॥१४॥

स्वाही पूष्णे प्रार्से स्वाहा ग्रावेभ्यः स्वाही प्रतिर वेग्यः। स्वाहा पित्भ्यं ऊर्धवर्हिभ्या यर्मपावभ्यः साहा द्यावीपृथिवीभ्याछ स्वाहा विश्वेभ्यो देवे

उद्या १५॥+

का • २६ • ६ • १२ • यमें में निर्न्तर लिप्त करि विकड्न त पाकलें। से धर्माज्य को होमें स्वाहा पूष्ण ज्ति प्रतिमन्त्रम् ॥ सप्तलि द्वोक्त देवतानि १.३ या-उ०१ है-पं०४ आसु-गा० ४ ६ या-अ या-पं । प्रारसे † (सेहकरनेहारे) पूषा (प्राणक् प्रवायु) के अर्थ सु

<sup>+</sup> स्वा-सेश्त्रशस्ता-भ्यः। दूश उश्वास्ता-म्। त्रशस्ता-भ्यः। त्राशाश्या

हुत हो। अवर् हें स्वाहाकारं करोति परं देवतामिति १४-२-२-३२ श्वनेरादे। स्वाहाकार् स्ततो देवतापदानि। अयं वे पूषा यो व्यंपव न गए ही दर्ह सर्व पुष्पत्येष उ प्राणः प्राणमेवा सिन्ने तह्थाती ति १४ २ २ २ २२ अति । । ग्रावीं (विषय ग्रहण श्रीलीं प्राणीं) के अर्थः स्वाहा। प्राणा वे गावाणः प्राणानेवासिन्नेतह्थातीति १४.२ २ ३३:११२॥ प्रतिरवें १ प्रान्द करते छो वा प्रति रमतें हैं जिन्हें पाक र तिन प्राणीं) के अर्थ स्वाहा। प्राणा वे प्रतिस्वाः प्राणान्ही दर्छे स र्वे प्रतिरतिमिति १४ : २ : २ : ३४ : श्रुति : ॥ ३॥ का ॰ २६ : ६ : १४ : चतुर्थे शकल को अहुतमेव उदीची को देखता वेदि के दक्षिणभा ग मैशानिच्याबर्हि में प्रवेश करें "पितरें के अर्घ स्वाहा केंसे पिनरें उर्धबर्हिन्धें। प्रागग्र दहिएँ जिन्हें। की तिन सोम पीने हारों) के अर्थ तथा धर्म पीनेहारों के अर्थ ॥४॥ द्यावापृथि वी-शों (प्राणेदानों) के अर्थ साहा। प्राणेदानी वे द्यावापृथिवी प्राणोहाना वे वास्मिन्ने तह्भातीति १४ : २ : २ : भ्रुति : ॥ ५ ॥ व म्बे देवाओं (प्राणों) के अर्थ साहा। प्राणा वे विन्धे देवाः प्राणा-नेवास्मिन्नेतस्थातीति १४ २ २ २ ३ मुनि: ॥६॥१५॥+

> स्वाही रुद्राये रुद्रहूतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्यो तिः। शहः केतुनी जुषताछ सुज्योतिज्योति षा स्वाही। गत्रिः केतुनी जुषताछ सुज्योतिज्यो तिषा स्वाही। मधु हुत्रमिन्द्रतमे श्रुग्नावृष्या से ते देव धर्म नसस्ते श्रुस्तु मा मा हिर्देसी भाषा

र्म ला-पे।अगस्त-तिः। दूधअ-हारउशर्म-हा।स्वाम्-सी।लुग्धर्

का॰ २६-६-१५ मूलागाविध यर्मवृताम्यक्त सप्तम प्राकल की इ-क्षिण की खोडी देखता प्रतिप्रस्थाता के अर्थ देवे ॥ रहीं + स्ती कि न्यों) से खुत रुद्र के अर्थ सुद्रुत हो॥ ।॥ एवं सप्त युजुवां मध्ये च नुर्य सप्तमयोर्विनियोग उक्तः शेषेः पञ्चपाकले गज्य होयः॥ का॰ २६ ६ १७ स्वाहा समिति धर्म सम्बन्धि घृत की उपयम्नि में सींचे-पहिले खुक्ख को यर्म में सीचा अब यर्मस्य को खुचि में उाले गपयो देवत्यम् प्रा-गा॰या-ञा॰वा। ज्योतिः (यमस्थ-घृत) ज्योति (उपयमनी स्थयृत) करि संगत हो स्वाहा (सुद्गतमल्)। ज्योतिवी इतरसिन्ययो भवति ज्योतिरितरस्यां ते होतदुभे ज्यो-तिषी संगद्धे ते र्ति १४ : २ : ४० : श्रुते : पयो देवता ॥का • १६ : ६ १प जनररी हिए। को संज्योतिषा ज्योति एतन्मन्चकमे के श्रमन्त रहोमें ॥ अहः केतुना। व्याखाते यजुषी ३७ २१ ।। का ॰ २६ ६ २० उपयमनी में शानीत घर्माज्य को शिनहोच्होम प्रकारेण सम न्त्रक होमि के वाजिनवत् उपहवप्रार्थनपूर्वक होता अध्युं प ह्या प्रस्ताता प्रतित्रस्याता शाग्नी श्र. यजमान भस्ताकरें ॥ धर्मदेवत्यम् आर्चावृशअगिनेभंमधुर्(धर्माज्य) हमलोगों नें होमा वैसे शानि कि र्न्द्रतम(वीर्यवत्तम) में (मधुद्गतमिन्द्रियवत्तमे गनावित्येवेतदाहिति १४ २ २ ४ ४ अते। हे यम हे देव तेरे हुन शेषकी हम भक्षण करते हैं तेरे अर्थ नमस्कार ही हमें हिंसा न करि (अपना परित्राण प्रार्थना करिये हैं ॥१६॥ अभीमं महिमा दिवं विश्री बभूव सप्तथी।। उत

अवसा पृथिबी छं सहसी दस्व महा २॥ श्रिम रो-चस्व देव्वीनये।विध्ममने अक्षं मियेध्य सज प्रपासन दर्शनम्॥ २०॥ +

का॰ २६ र ६ २५ प्रचरणीय महावीर की अभीममिति समन्त्रक आ सन्दी में करें इतरां को चुपके से ततः शानितपादः गगायती वृ हत्यो मध्ये वसानहीने अभीमम् गायत्री सर्हरीहरू बह ती यहा वसान जयोपेताति शकरी अग्नि देवत्या एके वजरक्तर ग्रयं वा।हे अग्ने तेरी महिमा इस दिवि को अभि होती है। केंसी महिमा कि विष: (विषोष्णा पूरता है सब की- मेथावी। बिरता र-सहित। श्रीर श्रव(धनवायश्र) करि पृष्टिवी की श्रिभवतीत्पनु षद्भः॥सर्वसीद्स्वेति व्याखातेकादशेध्याये पर्विशीकरिड-का ११-३६ तन शोचस्वेति पारे । नशेचस्वेति अर्थ एक एव ॥२०। या ने धर्म दिव्या अग्या गायच्या थ्र हेविथाने। सा तुः आप्यायतां निष्यायतां तस्ये ते साहा। या ने यमोन्नरिक्षे सुग्या त्रिष्टभ्याग्नीधे।सात् म् आप्यायता निष्ट्रायता तस्ये ते स्वाहा। याते यमे पृथिव्याधं सुग्या जगत्याधं सदस्या। सात् म्आप्यायतां निष्यायतां तस्ये ते स्वाही॥१६॥ का॰ २६-अ-४- अध्वर्षे आज्य की संस्कार करि चतुगृहीत करि के तिस से होमें अग्नीधा धियमाण तीनि पालांका विकीं में ती नों मन्त्रों से तीसरे की वैढि करि धर्मदेवत्यानि वीिए १ ३

<sup>†</sup> अगर्भ अभीमम् सर्वसीर्खः अनवसानतात्।।१७॥ † या-हा। अगर्ग उगारण।

वरक्षेत्री दू बजु गहे धर्म जो तेरी सु में हुई ही ति जो गायती छन्द में मिवष्टा जो हिविधान (यत्तगृह) में मिवष्टा सो नेरी रीत्रि बटो हट होडों। तिस तेरी ही ति और तेरे अर्थ सहन हो ॥१॥ हे ध में जो तेरी दी कि अन्तरिक्ष में जिष्ठु प छन्द में और अगनी भ सदन में मिवष्टा सो तेरी होते पूर्ववन्॥ २॥ जो तेरी हे धर्म पृथि-वी में ही कि जगती छन्द में प्रविष्टा सद (यत्तगृह) में स्थिता सो तेरी हत्युक्तम्॥ ३॥१०॥

भारता धर्मणा वयमनुक्रामाम सुविताय नक्षरे ॥१४०

का ०२६ ७ ६ होम के अनन्तर सध्वर्षु पत्नी की आगे करि शाला में निकर्ते ॥ उपरिष्टा हु हती धर्म देवत्या। हे धर्म हम तु-में अपनु चलते हें तू ब्रह्म के प्रारीर की पालि। कि मर्थमनुग-मनम् कि क्षत्रिय (देव-सूर्य) के पर्म (उक्तष्ट) पालने के अर्थ (एतंबे देवं क्षत्रं य एवं तपतीति १४ १ १ ४ स्तुते । किंच वि प्राः (यज्ञ) की धार्णानिमिन करि हम तुने अनु चलते हें (य-ज्ञों वे विज्यत्तस्य लारिष्टेंचे इति १४ ३ १ १ ४ स्तुते । ॥ किमर्थ-म् कि नृतन सु प्रसूत कर्म की सिद्यार्थ ॥ १६॥

चतुः सितानीभित्ररेतस्य स्वयाः स नी विश्वा युः स्वयाः स नः स्वीयुः स्वयाः । अपर्वे योग् अप्रस्रोग्न्य क्रिस्य सिश्चम॥२०॥

का ०२ई ७ १४ प्रवृन्तनीय महाधीर की उत्तर्वेदि में स्थापन

करेशमहाबुह्ती पर्मदेवत्या बोह् यमे हमारा सर्वायुः (पूर्णियुः प्रदः) हो (पुनरुक्तिरादराष्ट्री। केसा बोह् कि चतुः स्रक्तिः (चारें कोण दियूपा जिस के-एव वे चतुः स्रक्तिर्य एव नपति दिश्री हो तस्य स्रक्तय इति १४-१-३-१९-श्रुतेः। तथा नरत (सत्य वा यन्त्र) का नाभि (बन्धनस्यान । स्विक्तारः। जगत की आयु का दाता। श्रीर सर्वतः प्रथयिना। हे यमे तेरे प्रसाद करि हमली के हेव निकलजांवे इति श्रेषः (वीतराग्र हो इतिभावः। श्रीर हमारे से ह्व (चलन - जन्ममर्णलक्षणः) निकलजांवे। हम अन्यव्रत (मसुष्य कर्म के सकाश्रा भिन्नवृत जगदनुग्रहरू प परमात्मा) को सेवन करते हें (परमात्मा की सायुज्य को प्राप्त होते हें इति भावः (अन्यहा - एतस्य वृत मन्यन्म नु-व्याणामिति १४-३-१-१६-श्रुते:॥३०॥

चर्मेतने पुरीषं तेन वर्धस्य चा च प्यायस्य। बर्धिषीमहि च व्यमा च प्यासिषीमहि॥२१॥

का॰ २६ ॰ ३२ गर्नेयुक्त पात्रों को हुग्ध से पूरण करें शीर्नेपा त्र सप्त हैं (३महावीर २पिन्चने १उपयमित १ खुवः। अनु छुप् यमि हे वत्या। हे यमि यह पय तरा पुरीष (पूरण करने हारा अन्त्र) हैं (अन्त्र वे पुरीष मन्त्र मे वास्मिन्त्र तह शातीति १४ • १ • ३ • २३ • अते ।। तिस (पय) करि हृद्ध हो और पूर्ण हो तेरे प्रसादसे हम वर्धिषी महि आप्यासिषी महि चित व्याख्या तम् २ • १४ • ॥ २१ ॥

## स्विकद्हवा हरिर्म्हान्मित्रों न देशीतः। सर्वे स्वीतः। देशीतः। सर्वे

का॰ १६ ॰ ० १२ साम्गानानन्तर उत्सादन देश में अचिक्र द दिति तीनि वार परिता जनसेक करिके वश्यमाणकरे । परोधिए क् यम देवत्या। धर्मः सूर्यात्मना स्तूपते। आहुतिहारेण वृष्टि कर्ता य में अवुज्यमानः सन् युनः पुनः पुष्ट करता हुआ। केसा कि हरिनवर्ण वार्सों का हर्ता (एवं वे वृषा हरिये एवं तपत्ये य अ अवग्ये वृति १४ १ २ १ २ ६ अतिः। महान् (अभावस्थाम-न ऐसे दर्शनीय अत एवं सूर्य नुस्य अकाशे है जल का धर्ता निधि सुरेवां का वृति शेषः। २॥

सुमित्रिया न आप शोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्मे सन्तु योगस्मान्द्रेष्टि यं से व्यं हि

व्याः॥२३॥

का॰२६ं ७ ३० सपत्नीकाः ऋत्वियजमानाः चाताल में मार्जन कर्ते हैं । पत्या अपि मन्त्रपादः ॥ व्याख्यात ६ २२ ॥ २३॥

उद्दयं तमस्यात् खः प्रयन्त उत्तरम्। देवं हे-व्या सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ २४॥ का॰ २६ • ७ • ३८ • ऐशानी दिशा प्रति यजमान चलता है॥व्या-खाता २० • २२ • ॥३४॥

एथे। स्येथिषामहिं समिदंसि नेजे। सि नेजे।

मियं धेहि॥३५॥४ ए-हि।ल्रनस-हि।इं०॥३५॥

का॰ २६ ॰ ३६ चजमान पिछे को नहस्तता ह्यान देशसे हो। रिकरि एथो। सीति मन्त्रण एक समिध लेके समिदसीति मन्त्र ण आह्वनीय में रखें ॥ मन्त्रहर्य व्याख्यातम् २० १३ ॥ २४॥

> पावनी धावापृथिकी साव सन्त सिर्धां वि तस्थिरे। तावन्तमिन्द्र ने गृहमूर्जी गृह्णास्य

सिते मिये एह्याम्यक्तितम् ॥२६॥

का॰ २६ ० ५४ संपित्र शिन्होत्राह्यणों में दिधियमें ग्र-हण करें । बाद्यी उक्षिक स्थियमें देवत्या इन्द्रेक्त्या च है इन्द्र अन्त सहित अनुपक्षीण तेरे ग्रह नितने परिमाण को में ग्रहण करता हूं और मुरू विषे अनुपक्षीण जैसे हो तेसे ग्र हण करता हूं रतेरे ग्रहण करि मुरू में यज्ञक्ष्य नहां इत्यर्थः। नितना कितना कि द्यावापृथिवी जितनी और सम समुद्रा जितने परिमाण देश में विषेण स्थित हैं नितने महनर द्धि। धर्म को गृहण करता हूं इत्यर्थः॥ १६॥

मिय त्यदिन्द्रियं बूहन्मिय दक्षो सिय कर्तुः। श्रमिस्त्रश्रमिवराजित विराजा ज्योतिया सह

त्रह्मणा तेजसा सह॥३०॥

का॰ २६ ॰ १५५ हतशेष द्धियमें को प्रजमान ऋत्विजसी पहन भक्षण करें "पञ्चपदापद्भिर्यजमानाशी विक्रमा द्धि यमें देवत्या नेति महीधर अवदा वोह (प्रसिद्ध) इन्द्रिय (विक्र

हुत शिष

भस्ग

मुक्त में विराजि। दक्ष (संकल्पिसिह्न) मुक्त में वि । क्रातु (सत्तं कल्प) मुक्त । विराज (अगत्प्रसिद्ध) ज्योति (मेजज्यादित्याख्य) सहित और ब्रह्म (वयीलक्षण्) नेज सहित यम मुक्त । केस प्रमे कि विश्वक तीनि हैं दीप्तिए जिस की बोह । या ते पर्म दिया श्वीत्यष्टा हथी कारिक का शालाक मन्त्र में कह गया। १९०१

पयसो रेत आर्थत तस्य होहं मणीमह्युनरा मुनरा थं समाम्। लिषेः संबुक् क्राले दक्षस्य ते सुषुगा-स्य ते सुषुमगारिन हुतः। इन्द्रपीतस्य प्रजापति-मक्षितस्य मधुमत उपहृत उपहृतस्य मक्षयामि॥२०॥१

इतिसर्वे हितायां नृतीयोः नुवाकः ३

इति श्री श्रक्त यजुषि मार्थ्यान्द्रनीयायां वाज सनेय सर्वेहिनायां दीर्घपारे शाबिरेशोग्ध्यायः॥३०॥

यम देवत्या गायच्यनवसाना। दिध्यम्भद्याः एव विनियु ता। पय का रेत (वीर्य मार जगदुत्य निवीज) जो आहरण किया दिध्यम् स्पृ तिस के दोह (प्रपूर्ण) की हम उत्तरो तर इस वर्ष में व्याप्त हों (सर्वदा हम यायजू का हों इत्यर्थः ।। का॰ १६ ॰ १५६ महावृतीय दिवस में विष इति मन्त्रेण्डु । तर्रोष दिध्यमें को भक्षण करना ।। दिध्यमें देवत्यं यजुः । हे विषः संवृक् (कान्ति के स्वीकर नेहारे) हे सुषुम्णः (शोभ-नसुरवहातः) हे दिध्यमें में उपहच किये सन् तरा अंशा वा दिस महाण करता है । केसा तेश कि संकल्य का सिदिएका।

तथा शोभन सुखभूत। अग्नि में होमाहुआ। इन्ड् करि भ क्षित। अजापति करि मक्षित। मधुर्स्वादोपेत । उपहृत (क्रती-पहच । एवं विथ तेरे अंश को हे द्यियमें में भक्षण करता हू इत्यर्थः । समान्ना घमेनि कतेव्यता॥३०॥

इति भाष्ये तृतीयो : नुवाकः ३ श्रीवेदाय भदी पेन तमोहादें निवारपन् पुमायीखनुरादेयानमहाबीरामस्वयारः १

श्रीमञ्जूक यजुर्वेदानागत माध्यन्दिनी शाखाय्येत् व्याघ्रपास्-न्वय विन्धामित्रपुराधिप श्रीमञ्जयिकं प्रोर देव वस्मात्मज रो-किम्एय नृपतिगिरिप्रसादेन रचिते श्रीवेदार्ध प्रदीपैगिरिधर-भाष्ये भुक्तियायां महाबीर निरूपणे ग्राविर्देशो ग्र्यायः॥३०॥

> हरिः श्रीम् जोनमा यज्ञ पुरुषाय पच्चात्मकं हिरूपंच साथने बेंहरूपकम् स्वानन्द रायकं क्रबंग ब्रह्मस्पं परंस्तुमः ३६० स्वाहं प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः। पृथिचे स्वा

हाग्नेष साहानारिसाय स्वाही वार्यव साही। दि वे खाहा स्योय खाहा॥१॥+

**डोनमोयाज्ञवल्काय** 

गिरित्रसादसंदीनोपान्यैः ध्यापे प्रदीपके द्यीते संहिता भाष्ये सुक्ते धर्मादि निष्क्रतिः ३४०

न सक-भ्यानी गप्र-हा।इनाम-हा।उन सर गरा-हास्त्र गहि-हान्यानस्त्रा हैनाई

दिग्धः खाही चुन्द्राय खाहा नक्षेत्रेभ्यः खाहा-द्राः खाहा वर्रणाय खाहा। नाभ्ये खाहा पूना-य खाही॥२॥+

दिग्भ्यः चन्द्रायः नक्षत्रेभ्यः शह्यः वरुणायः नामिदेवताः शोधकदेवताः॥२ः

बाचे स्वाही प्राणाय स्वाही प्राणाय स्वाही।च्हीं वे स्वाही चक्षेषे स्वाही श्रीत्रीय स्वाही श्रीत्रीयस्व हो॥३॥†

बागिधिष्टातः एवमग्रेगि। प्रालेन्द्रियाधिष्टातः (प्रालग्दीनांहि

<sup>+</sup>रि-हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन हार्विन स्मान्य । स्वान्तिन हार्विन स्मान्य । स्वान्तिन हार्विन स्वान्तिन हार्विन स्वान्तिन हार्विन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वान्तिन स्वान्तिन स्वान्तिन स्वान्तिन स्वानितिन स्वानिन

लान्मन्त्रावृतिः। चक्षुतिस के शिधिष्ठात्। श्रीव के अधिष्ठा तृ ।॥३॥

मनसः काममाकृति चाचः सत्यमशीय।पुत्र नाथं रूपमन्त्रस्य रसो यशः श्रीः श्रीयतां मिय स्वाहां ॥४॥

द्वितीयः पूर्णेद्वितमन्त्रः। अनुषुच्यजमानाशि श्रीदेवत्या। में मन के शिमलाष भीर शाकूति (प्रयत्न) को प्राप्त हों उ शोर वाणी सत्य को प्राप्त होवै। मेरे विषे यह सब तिष्ठे पशुसन्ब-न्धिनी जोभा अन्त का स्वाबुख यश (कीर्ति) क्षेत्र लक्ष्मी॥४॥

त्रजापतिः सम्भियमीणः सम्बाट सम्धृती वैश्व देवः सर्रसन्त्री युमेः प्रवृक्तस्तेन उद्यत शास्त्रि-नः पर्यस्यानीयमाने पोष्णो विष्यन्द्रमाने मा-रुतः क्रष्टन्। मेवः शरित संताष्यमाने ब्युब्ये द्वियमीण आग्नेयो ह्यमानी बाखुनः॥५॥

का॰ २६.७.५० · सम्भियमाणाद्यवस्या (महाबीर्भेद)मे प्रजा पतये खाहात्याद्या पया काल अहितियें होमियें हें "नद्यवा मन्त्री दशीयति सम्भियमाए महावीर जब कि फरें दूरे ग व प्रायिश्वनहोम में प्रजापित देवता है- प्रजापतये खाँहति प्रायिचना इति होमियें हैं इत्यर्थ (प्रजापति: समित्रयमा-णो यथाकालं प्रायिक्षत्तदेषतेत्युक्तत्वात् अनुक्रम् ०४ रः। हे ४ ६ यजुषी॥ पयो वसेकाननार् कुशासादन सपूर्व

सम्भृत करिये है तिस के भैद (फरने - टूटने ) में सम्राट प्रायश्चि-तदेवता समाजे स्वाहेति॥ आसादन से ले मुज्जप्रलवें। पर अधित्रयण से पाक सर्वसन्तः नहां भेद में विश्वदेव देवत विश्व-भ्या देवेभ्यः खाहेति॥ अधिश्रयण से ले परिक्रासें करि ग्रहण से पूर्व प्रवृक्तः (प्रवृज्यतः इति) तत्र भेदे । यमीय खाहेति ॥ उद्यम-नसे ले अजापयो। वसेक से प्राक् उद्यतः तत्र भेदे तेजसेसा-हिति। अजापय के आसिच्यमान धर्मभेद में अश्विदेवत्यः ध मेहें असिभ्या छं खाहे ति हो मियेहें ॥ विशेषेण स्यन्दमान ्यीके बाहिर स्वते भें घर्मः पृषदेवत्य ः पूष्णे स्वाहेति हो ।। मध्य में धीका आवर्तन नबमरुद्देवत्यः तत्र भेदे मरुद्धाः स्वा हिति जुहोति॥पयोः वसेक में योपरि तरिका उत्पन्न होती है वो ह पार कहिलाती है तिस के संताय्यमान (एध्यमान) में मित्रदे वत्यः तत्र पार्श्यादि हर्ए। से त्राक् भेदे-मित्राय खाहेति जुः।। आहवनीय की हियमाण होम सै पहिले वायुदेवत्यः तव मे दे वायवे खाहेति जुः॥ ह्यमान धर्म अग्नि देवत है तत्र तड़ी दे अग्नयं खाहेति जुणा होम से ऊपर् उत्तर्घमोरम्भ से प हिले वाग्रेवतः तव भेदे वाचे खाहिति सुगाएता आहुतिये सक्त द्वान शाज्य कित्वें हो मियें हैं॥ १॥ सविता प्रथमेग्हन्निगिषे वायुस्तृतीयं अश दित्यश्चतुर्थे चन्द्रमाः पञ्चम न्तृतः षृष्ठे मुर

तेः सप्तमे बृहस्तिर्ष्टमे । मित्रो नव्मे वरु

णां दशुमः इन्द्रे एका स्थे देवा द्वेद्ये ॥६॥
का॰ १६ ॰ ५१ ॰ और सविता प्रथमे ॰ हिन्नित प्रतिदिन में तथाचा न जुक्मणी ७ १४ ॰ सविता प्रथमे ॰ हन्म्रत्यहं क्रमेण ॥ प्रथम दिन धर्म भेद में सविता । सवित्रे स्वाहित जुः ॥ एवमग्रे ॰ पि । द्सरे दिन च धर्म भेद में सविता । सवित्रे स्वाहित जुः ॥ एवमग्रे ॰ पि । द्सरे दिन च धरिन आदित्ये भ्यः स्वा ॥ पाचमें ॰ चन्द्रमसे स्वा ०॥ छठवें ऋष्ये । सातवें ॰ मरुतः ॥ आठमें ॰ बहस्पितः ॥ नवमे ॰ मित्रः ॥ दश्मे । वर्षे न वर्णः ॥ एका द्रे । हाद शे ॰ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वा हित जुः ॥ उपसत्य वृद्धे एता एवा हतयः पुनरादित आर्भ्या वर्षेने ॥ ६॥

अ २२ ज्युत्रं भीमञ्च धान्तञ्च धुनिञ्च । सामहात्राभि युग्वा च विक्षियः साही॥ ॥

का॰ १० १४ वे४ चयन में मारुतों यह पुरो डायों की युक्जों तिस्वेत्यादि यह मारुतमन्त्रों से १० ०० - ०५ होमि के अरेएयमें अन्च्यसंज्ञक सप्तमपुरे डाया विमुख संज्ञक की उग्रस्वेति मन्त्र करि होमें तथाचानुक्तमणी ४-० उग्रस्व मारुती गायत्री विमुखाखों मन्त्री गेनी विनियुक्तस्तरमा हाग्निक एवास्य १ षिः पर्मेषी प्राजापत्यो वेति। आग्निकः प्रजापतिर्क्ति विः। अस्यमन्त्रस्यात्र पादो रेएये पादयोग्यत्वात्। अय मन्त्रार्थः। जो एते उग्रादिनामकाः सप्त मरुतः तिन्हीं के अर्थ सुद्गत हो। उग्र (उन्कृष्ट ॥ ४३॥ विमेदने हार्। १४४॥ पाद्य कर्ता ॥ ४६॥ पात्रुक्षां की कॅपाता॥४६॥ प्राचुक्षीं की अभिभवता॥४०॥ हमारे संमुख योग को त्राप्त होता॥४८॥रिपुक्षीं को विविध क्षपता॥४४॥ आ

अगिन हैं हदयेना शनि हैं हदया ग्रेण पशुपति हा-न्त्रहर्येन भवं युक्ता। शर्व मतस्त्राभामीशानं मन्युनी महादेवमन्तः पर्शियेनीग्रं देवं विनष्ठः ना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनिकोश्याम्याम्॥ पा

का॰ २० ए ई-ए जगुर्श्वति मन्त्र विसुख् है तिस् से परे देवता अस्वा द्वां के अर्थ अग्निरं हर्यनेत्यादिकों से चनुर्रहीत आज्य की ले-सेंकर होमें। तनापि पश्रह्यम्। अग्नये खाहा हृदयाय खाहा अपूर नय साहा हरपाग्राय स्वाहा इत्यादि कात्यायनादिकों का अभि प्रायहें अग्निर्ह हदयेन प्रीएगिम खाहेत्यादि हरिस्वामिमते प्रयोगः। ततस्त्रामिन हें हृद्येनत्यादीन्विश्वभ्यो देवभ्यः खाहे त्यनों होमें। की करिके मान इति अनुवाकीं २५ २४-३४० से घोडपाइतियें होमिके द्यावापृथिबीभ्यार्थ खाहेति चर्मा आ हृति को होमें इति स्वार्थः॥अर्एये न्यूच्यान्ह वा द्यावापृथिव्या-मुनमाहतिं जुहोतीति श्रुते : शार्एय में अनूचीं (पिंहतें। श्रू गिनिहं हदयेनेत्यादिकों विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहेत्येवमन्तो होमें। को करिके द्यावापृथिवीयामुनमा आहति की होमें रित श्रुत्य-र्धः॥ तथा चानुक्रमणी ४ ए अगिन हें हर्पेणाश्वमे धिकानि तदोक्त एवर्थिलीमभ्यः खाहेति प्रायश्चित्ताहुतयो हिचत्वा-रिहें यात् । नवारिनं हृद्येए। उग्रं लोहितेन हें किएडके ब्राह्मए- रते देवनाश्वावयवसम्बन्धविधानात् अर्एयेण्येयावादिह पाठः। लोमादीन्यङ्गान्येवपितानि आपासाद्यो देवना ए व ॥ अथ मन्त्रार्थः॥हृद्याङ्ग किर अगिनदेव को प्रीणामि (नृ-प्र करता हं ॥हृदय के अग्रभाग किर अश्रनिदेव को प्रीणामि सम् मग्रहृदय किर पशुपतिदेव को प्रीण्यक्रम् (कालखाउ) किर भवदेव को प्रीण्यामत्माओं (हृद्यास्थिविशेषो तिन्हें)) किर प्रा-वेदेव को प्रीण्यामन्यु (अश्वसम्बन्धिकोध) किर ईप्रान् देव को प्रीण्या अन्तर्वित पर्याव्य (पार्श्वास्थि सम्बन्धिमास) किर महादेव-देव को प्रीण्यानिष्टुः (स्थूलान्त्र) किर्योदेव को प्रीण्याविस्थित-वेदा को प्रीण्यानिष्टुः (स्थूलान्त्र) किर्योदेव को प्रण्या विस्थित-वेदा अधीभाग हनता आहार के हन्नः लिङ्ग्यास्थः विस्थितनुः तिसाकार और कोप्याओं (हृद्यको प्रास्थमां सिप्रांडों) कारिष्ठा द्विः संज्ञकदेवताओं को प्रीण्याणा

व्यं लोहितन मित्र हें से ब्रित्येन हुद्दे दे ब्रित्येनेन्द्र प्रक्री डेन महतो बलेन साध्यान्य मुद्दा भवस्य कएक्प हें हुद्रस्थान प्राप्ट्य महादेवस्य पक्षेत्र व

स्य वनिष्टुः पश्चपतेः पुरीतत्॥ हः॥

लोहित (असक्) करि उगुदेव को प्री गा सो वाय (शोभन गत्यादि कर्मकर्तृत्व) करि मिन्नदेव को प्री गा से ब्रिक्ट ( युष्ट र स्वलने छल नादि ब्रत) करि र द्रदेव को प्री गाप्रकी उ (प्रकृष्ट क्रीडन) करि इन्द्र देव को प्री गावल (सामर्थ्य) करि मरुहेवताओं को प्री गाप्र सुद्रा (प्रक्रष्ट हर्ष) करि साध्य देवताओं को प्रीणाकगर में हुआ मांस भ-व हेवता का हो वा कएर में हुए मांस करि भवदेवताकी प्रीणावम ये ग्रिपापार्थ के मध्यमें हुआ मांस रुद्र हेवता का हो एयकत्काल-खण्ड) महादेव- देवता का हो एस्यूलान्त्र प्रावदेवता का हो एपरीत-त्(हदपाछादक अन्त्र) प्रस्तुपति देवता का हो ॥४॥

लोगम्यः साहा लोगम्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्व चे स्वाहा लोहिताय साहा लोहिताय स्वाहा मेदी भ्यः स्वाहा मेदीम्यः स्वाहा । माछंसम्यः स्वाहा मा छंसम्यः स्वाहा स्वावभ्यः स्वाहा स्वावभ्यः स्वाहास्य भ्यः स्वाहास्यभ्यः स्वाहा मुज्जभ्यः स्वाहा मुज्जभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥१०॥

नीणि यज्ञ्छेषि ॥ लोमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताहृतयो हिचलारि र्हे शत् ॥ लोमादिक अङ्गः हैं। लोमभ्यः स्वाहा (लोमों को हो मता हूं इत्यर्थः २ लचे ४ लोहिताय है मेहोभ्यः (मेहो भ्यानुविशेषः च माछंसेभ्यः १९ स्वावभ्यः (स्वायवो न साः) १२ अस्थम्यः १४ मज्ज्ञभ्यः (मज्ज्ञा वश्चोधातुः) १६ रेतसे (विर्यः) १७ पाय व (गुद्ग) १८ ॥ १०॥

श्रायासाय स्वाहं। प्रायासाय स्वाहं। संयासाय स्वाहं। श्रुचे स्वाहं। श्रुचे स्वाहं। श्रोचेत्रा स्वाहं। श्रीचेत्रा स्वाहं। श्रीचेत्र स्वाहं। श्रीचेत्रा स्वाहं। श्रीचेत्र स्वाहं। श्र

तयसे स्वाहा नष्यते स्वाहा नष्यमानाय स्वाहा व्याद्य स्वाहा य्याद्य स्वाहा य्याद्य स्वाहा य्याद्य स्वाहा याद्य स्वाहा याद्य स्वाहा अस्य स्वाहा स्वाहा स्वाहा अस्य स्वाहा अस्य स्वाहा अस्य स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा अस्य स्वाहा स्वाहा

इति श्री श्रक्तयज्ञिष माध्यन्दिनशाखीयायां वाजसन्य सर्वे हितायां दीर्घपारे एकोनचन्वारिर्वशोध्यायः॥३४

आयासाय (श्राबासाहयो हेवविशेषाः) १४ मायासाय २० संपाराय ११ वियासाय २२ उद्यासाय २३ श्रुचे २४ शोचते २५ शोचमानाय १६ शोकाय २० तपसे २० तप्यते २४ नप्यमानाय १० तन्नाय १० यमीय ३२ निक्कत्ये ३३ प्रायश्चित्ये ३४ मेषजाय ३५ यमाय ३६ श्र-नकाय १० मृत्यंव ३० ब्रह्मणे ३४ ब्रह्महत्याये ४० विश्वेभ्या देवे १यः ४१ एतभ्यो देवेभ्यः सुद्धतमस्तु। एता श्राह्मतिये होमिके छा वापृथिवीभ्यार्थः स्वाहेत्यना श्रह्मतहोमें ४२ ॥ ॥एता बता कर्म काएं समाप्तम् ॥११॥१२॥१३॥

इति श्री गिरिधरभाष्य दिनीयोः नुवाकः २

श्रीवेदार्घ प्रदीपेन तमोहार्द निवार्यन् पुमार्थाश्चतुरे। देयानमहाविष्णुमसाधिपः ३४० श्रीमच्छुक्तयजुर्वेदान्तर्गतमाध्यन्दिनीयशाखाध्यत्वयाष्ट्रपादान्व यविष्वामिनपुराधिपश्रीमज्ज्ञयिकशोरदेववर्म्भात्मजरेनिकाणेय नृपति गिरिष्रसादेनर्चिते श्रीवेदार्धप्रदीयेगिरिधरभाष्ये शुकि याया प्रायश्चित्तवर्णना नामेकोन चलारि र्रंशोणध्यायः॥३४॥

> गिरिप्रसाद्सर्वस्वे श्रीवेदार्थप्रदीपके व्यर्मत्वर्मकाराडो॰यंबल्लभागिनप्रसाद्त १

अस्याये एकेनाध्यायेनज्ञानकाएडोभविष्यति

ञाश्विनस्यामले पक्षे चतुर्थ्याभानुवासरे यहनेबाङ्कभूवर्षकर्मकाएडःसमागमत् १:

**जाम्**शान्तिः

प्रान्तिः

शान्तिः

## हरिःशोम् जैंनमः परमात्मने

नमो भगवते तस्मे स्वणयाद्वत कर्मणे स्पनामविभेदेन जगत्की डिनियो यतः ४० ९९० १ द्रा वास्यमिद्धं सर्व यन्ति चु जगत्या जगत्। ते

स्व १० १० र्षुणा वास्यविद्धे सर्व यात्वं च जगत्या जगत्।ते न त्यक्तेन भुद्धीया मार्ग्यः कस्य खिद्धनम्॥१॥ नत्वा रविं याज्ञवल्कं दथ्यङ् डायर्वणं तथा संहिताचरमाध्याये ज्ञानकार्ष्डो वितन्यते २

एकोनचत्वारि र्रं प्राताध्यायेः कर्मकाएं निरूपितम् इदानीं क मीचरणश्रद्धान्तः करएं प्रति ज्ञानकाएडमेकेनाध्यायेन निरूपिते। र्ष्रण वास्यमित्यादिमञ्जाणं कर्मसु विनियोगो नास्ति तेषा श्रद्ध-त्वेकत्वापापविद्धत्वाप्रारीरत्वसर्वगतत्वाद्यात्मयायात्म्यप्रतिपाद-नात् तच्च कर्मणा विरुध्यते न ही हगात्मीत्याद्यो विकार्यश्राप्यः संस्कार्यः कर्ता भोक्ता वा भवेद्येन कर्मश्रीषता स्यात् तस्मा दविद्याक्ततमात्मनो ग्नेकत्वकरित्वभोक्तत्वा श्रद्धत्वपापविद्ध त्वाद्यङ्गीकृत्य लोकबुद्धिसिद्धानि कर्माणि विद्वितानि यो हि हष्टेन ब्रह्मवर्चसादिनाहष्टेन स्वर्गादिना कर्मपलेनाथी स नहं द्विजातिः कर्माधिकारवानित्यात्मानं मन्यते तस्य कर्मा धिकारः तस्मादेते मन्त्रा श्रात्मयायात्म्यप्रकाश्नेन श्रोक्त मोहादिसाधनमज्ञानं विनिवर्त्यात्मज्ञानं जनयन्तीत्यभि-ध्येयसम्बन्धप्रयोजनानि। द्वानीं ते मन्त्रा व्याख्यायन्ते॥ हरिः शोम् जानमोवेद पुरुषाय गिरिष्रसाद्संज्ञेन श्रीवेदार्ध प्रदीपके इर्यते समोध्याय परमास्मिनरूपकः ४००

द्रशा वास्यम्। स्पात्मदेवत्य अनुष्ट्रप्कन्दस्को ध्यायो दधीचार्थ ॥गर्भाधानादिसंस्कार्संस्कृतमधीतवेद ज विऐनिहष्टः॥ नितसुतं ययाशिकिकतयज्ञं निष्पापं निःस्पृहं यमनियमोपेतं सु सु सु पुरसन्त्रं शिष्यं पुत्रं वा ऋषिरुष दि प्रान्ताह ॥ र्दुपा (परमेश्वर) सो ही सब जन्तुःश्रीं का शाला होते सब को ई-छे तेन अपने आप करि ईशा यह प्रत्यक्ष से रूप्यमान सूब वास्यम् (अपाद्धा दनीय है) पर्मात्माहमेवेदं सर्व इति पर्मार्थस त्यरूपेण आत्मा करि सब यह आङ्गदनीय अनृत है पर-मालाहमेवास्म नान्यदस्नीति चिन्तन करे इत्यर्थः। यत किम् चेति भिन्नकमः किंच जो जगती (तीनों लोक) में ज गत् (जङ्गमादिक स्वामिसम्बन्धालिङ्गिन) हो तिस सब त्यक्त ख्खामिसम्बन्ध करिभोग को अनुभवकरे मा गृधुः (आ-कांसा मत करि यह मेरा यह बुद्धि त्यागि। किमिति स्विदि-ति निपाती वितर्के धन किस का स्वित् किसी का भी नहीं इत्पर्धः सब द्रव्यं अन्योन्य के समीप में जाते दीख पडते हूं इस हेन यह मेरा यह बुद्धि अविद्या है तिसे छोड़ ते योग में अधिकार है इत्यर्थः॥१॥

कुर्वन्वेवह कर्माणि जिजीविषेक् तर्हे समाः। एवं त्व यिनान्यथे ने गरित न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ आत्म ज्ञाना शक्तस्य कर्मापदेशमाह। कर्मी (अगिन हो चादि-कें। निकामें। मुक्ति के हेतु छों। की करते ही इस लोक में पातव र्ष तू जीने के लिये इछा करें। युरुषायुषः श्वातवर्षत्वा छ्व ग्रहण म्। तेरी ऐसे कर्म करते जीतेजी सुक्ति है इतिशेषः इस प्रकार सै अन्यत्रकार करि सुक्ति नहीं है अयमर्थः स्वर्गोदि प्राप्ति में जैसे नानात्रकार हें नहीं हैं तैसे मुिक में इत्पर्धः निष्का मकमी तुष्टान करि शुद्धान्तः करण की ही मुक्ति है द्त्य-र्थः न तु कर्म की फल करि चाहकरना कथ मुितारि त्यत आह न क्मेति मुक्चर्य कियमाण कर्म मनुष्य में न लिये (ब्रधे) मुक्तिकार्णान्तः कर्णश्रुद्धि अपादकत्वकरिउ-पक्षीएण शिक्तत्व से जितनी इक्का तितने कमी में अधिकार्य ह दिखलाया। उत्तरार्थस्यार्थान्तरं वा इस प्रकार तुरुजीनेकी इचा रखनेहारे नर (नरमात्राभिमानी) में इसकर्म करने सेश्व न्यथा(प्रकारान्तर) नहीं कि जिस प्रकार में असुभकर्म न अतः प्रास्त्रविहित कर्म करते ही जीने के लिये इछा करे प्रत्यवायपरिहार के अर्थ तदुक्तम् दाविमाव्य प् न्याना यव वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृतिलक्षामा धर्मा निवृत्ती च विभाषित इति॥३॥ असुयी नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः।

तां से शेखापिगछ्नि ये के चीत्मह्नी जनीः॥३॥
अथ काम्यक्रमेपरान्त्रिन्हित । ने कोइक मनुष्य आत्महनः
रशात्महत्यारे - अविद्वां सः काम्यक्रमेपरः विद्यमान अजर
अमर् आत्मा का अविद्यादीष करि अनादर करते हैं ते मृत्यु
हो (देहछोडि ) कर् तिन लोकों (स्थावरान्त जन्मों को प्राप्त
होते हैं। तिन किन्हों कि नाम (प्रसिद्ध) जे न लोक (लेकियें देखियें भोगियें हैं कर्मफल जहां इतिजन्म) असुर्याः असु
रें (प्राण्योषण्यरायणें ) के अदेत को अपेक्षा करि देवृता भी असुर हैं। केसे लोक कि अद्यानात्मक अज्ञानक
रि आद्यादित हैं। अर्थात् आत्मा केन जानने हारे युनः —
युनः जत्यन्त होते और मरते हें ॥३॥

अनेजुदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आधुवन्यू र्वमर्शात्। तद्यावेतोशन्यानत्येति तिष्कृतस्मिन्त्रपो मात्रिश्वा द्धाति॥४॥

सुस्दुभिर्याहणं ब्रह्मात्मवेनोपास्यम् यस्याज्ञानात्मंसार-स्वात्मख्रस्पमाह। विष्ठुप्छन्द्रस्वयमृक्। जो ब्रह्म अनेजन्ति हींकापता = चलता सदाएकरूप>एक(अद्वितीय) सब भूतोंमें विज्ञानघनरूप करिके। मन् (संकल्पादिलस्पा) में जवीयः अ त्यन्तवेगवान्) ननु अनेजद्देगवतोविरोधः मेवम् निरुपाधि-वकरि अनेजत् और संकल्पविकल्परूप अन्तः करणकी उपाधि के अनुवर्तन में जविष्ठ - देहस्य मन का दूरस्थब्रह्मले -

<sup>+</sup> यन होर्व्यत्ययः

<sup>🕇</sup> स्वावस्था प्रस्तुतिः कम्पनम् तद्रितम्

भ मातरि (अन्तरिक्षे) म्बसिति (गञ्च तीति।

कादिसंकल्पन क्षणमान से होता है इस हेतु मन वेगवत्तर लोक में प्रसिद्ध है मनिस दूरं गक्कत्यात्म चैतन्यावभासः प्रथम प्राप्त-दुव यहाते दूस कारण मन से जबीय यह कहा गया। देवाः (स्रोतनात्मकाः चसुः से आदि ले इन्द्रियं) एनत् (प्रकृत आ त्मतत्व) को नही प्राप्त होते हें अर्थात चसुरादिकों से मन जवी य अतः मनोव्यापार् में व्यवहितत्व से आत्माका आभासमात्र क्योंकि पूर्वमरी भी देवताओं का गोचर नहीं होता है इत्यर्थः त्रंचेगवन्मनसमा प्रथम ही गया-च्यामवद्यापित्व से सर्व संसा रधर्मवर्जित से। आत्मतत्व निरुपाधिक खरूप करि अविक्रि-य ही सत् उपाधि करी दुई सब संसारविकिया अनुभव करे है ऐसे यह अविवेकियों के प्रतिदेह की अनेक ऐसी प्रतिभासे होता १। किंच तत् (जोई) आत्मतत्वधावतः (श्रीध्रचलते) अन्यो (मनोवागिन्स्यादिकों आत्मविलक्षणें) को अत्येति (अन्ये नियं जाता ऐसा है केसा कि तिष्ठत् (आप अविकियहों में ही चलता है। मातिश्वा (वायु भ) तिसम् (तिमनित्यचेतन्यस्वभाव आत्मतत्व में) अपः । कर्यों को क्रात्मत्व के कार्या कर्यों को कर्यों के कार्या व आत्मतत्व में) अपः । कर्यों को कर्या है इतिभावः यहा पूर्वम् (पूर्वविद्यमान) अर्थात् (नही नापा व आत्मतत्व में) अपः (कर्मी के) द्धाति (धार्ण करता है कार्यकारणजात जिस में खोत दोत हैं से गर जो सूत्र मंद्र मबजरात का विशेष करि धारण करनेहारा सर्वेषाणभृक्तियात्मक सो वा यु भी प्राणियों की चेष्टालक्षण अग्निर्विमेघादिकों के ज्वल नदहनप्रकाशाभिववेणादिक कर्मीको जिस ब्रह्म में द्धाति

विम्जवाता वाधारण कराता है + सब ही कार्यकारण दिक्रियाँ सर्वास्पद नित्येचेतन्य रूप ब्रह्म में सत्येव होती हैं द्रत्यर्थः। य-हा मार्नारिश्वा (वायु) अपः (कमिं क्यच्च होमादिकों) की जिस में स्थापन कराता है स्वाह्म वाते था इति इन्दर्शः समिष्ट्यजु में वायुस्थत्व कहिने से कमीं को तब तक वायु में स्थापन करिये हैं समिष्टरूप वोह वायु भी जिस में कमीं को स्थापन करा ताहै यागहोमदानादि कमीं का परम निथान है इत्यर्थः॥॥॥ तदेज ति तन्त्रेजित तहूरे तहिन्तिके। तदन्तरस्य सं-र्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥॥॥

रहस्यं सहतुक्तं चिने नायातीत पूर्वमन्त्राक्तमण्यं पुनर्वद ति।से। प्रहात (आत्मात्व) एजित (चलता) और सो ही आप से नहीं चलता है अचल होने से मुद्द हिष्ट करि चलता ऐसा है इ त्यर्थः। किं च सो दूर में (अविद्वानों को को हि वर्ष पर्यन्त न आ म होने से दूर में ऐसा है इत्यर्थः। सो ही समीप में (विद्वाने को आत्मत्व करि मासमानत्व से नहीं केवल दूर और समीप में। इस सब (नामरूपिक्रयात्मक जगत) के भीतर सो ही है। दूस सब के बाहिर भी सो ही है ब्रह्मनभोवत् व्यापक होने से। अस्य मन्त्रस्यार्थीन्तरं यथा पूर्वमन्त्रेण कारण रूपमा-लान मृद्दिस्य कार्यरूप मुद्दिप्रयति। तदेजित। तिसे। नुसु मः। सो आत्मतत्व एजित (सर्वजन्तु रूप करि स्थित होने से कापना कियावत् होता है। और सो ही स्थावर रूपावस्था में नहीं चलता

न भीषा श्रमाहतः पर्वते।भीषोदेतिसूर्यः।भीषा श्रमाद्गिनश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पश्च-म इतितितिरिश्यार् ० ५ - ५ श्रुते :। 💠 श्राप्यन्ते (प्राप्यन्ते )सुखदुः रवानि याभिस्ता श्रापः क्रमीणि।

सो ही दूरमें (आदित्यनक्षत्रादिरूप करि स्थितत्वेसे) सो ही समीप में (धरादिरूप त्वसे) सर्व खिल्वदं ब्रह्मित खुते: । दूस सब प्राणिजाति के भीतर में सो ही है विज्ञानधनरूप करिके। इस सब के बाहिर में सो ही है जडरूपत्व से अर्थात् चेतनाचे तनरूप अनन्त ब्रह्म है एसे के उपासक का अचिरादिमांग करि गमन नहीं है यहां ही ब्रह्मप्राप्ति से नहीं तिस के प्राण्डंचे चल ते पहा ही भले प्रकार लय होते हैं ब्रह्मेव सन्त्रह्मायेतीति खुते। एम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्त्रवानुप प्रयति। सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥ ६॥

अधोपासनप्रकारमाह । पुनः जो मुमुक्षुः सब भूतें (अव्यक्तें से आहिल स्थावरान्तें। चेतनेंं) को अपने में ही देखता है (मु में तें सब भूत स्थित हैं नहीं हैं मुम्से व्यतिरिक्त खेंगर सब भूतें। में अपने को अवस्थित अव्यतिरिक्त देखता है अर्था तृ तिन भूतें। के स्व आत्मा को आत्मल करि देखता है इत्यर्थः। अयम्थः। दसकार्यकारणसंघात का आत्मा हं सर्वप्रत्ययसा क्षीभूतश्चेतियता श्चेर निर्गुण श्चेर तेंमें ही खरूप करि अव्य कादि स्थावरानों का में ही आत्मा यह सवें। में अपने की निर्विशेष देखता है। ततः (तेंसे देखने से) न विचिकित्सित (नहीं संशय की प्राप्त होता। भाव यह है कि आत्मा को अन्य-त देखते सब संदेह होता हैं आत्माको अत्यन्त सुद्ध निरन्तर देखते नहीं है संदेहावकाश इस हेतु आत्मज्ञ की विचारिन

पुनहक्तमधीतिश्रायद्यीतनाय अस्यासे भ्यांसम्धं मन्यन्त इति याक्तोत्तेः

वृति है।।६॥
यम्भिन्सर्वाणि भूमान्यात्मेवाभि

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभू दिजान्तः। तत्र को मोहः कः प्रोर्क एकल्मनुपप्रयेतः॥०॥

इममे वार्थमन्यो मन्त्री वदित। जिस् (अवस्थाविशेष) में वि-जानतः (यहजानते) कि श्रात्माही है यह (उस सर्व खिल्व दं ब्रह्मत्यादि वाक्य विचारकार अवधृत परमार्थके) सव भूत शा त्मा ही हुए (परमार्थदर्शन से श्रात्मा ही संवृत्त है) तिस अवस्था विष एकत्व (विशुद्ध गगणापम श्रात्मा के एकत्व) देखते (जान ते) कहां मोह श्रीर कहां शोक माव यह कि शविद्या कार्य शोक मोहों के नहोंने से सकारण संसार का शत्यन्त उद्घेद हैं। १९।

स पर्यगाञ्चकमकायमञ्जूणमस्नीविर्धं शुद्धमपीपवि द्रम्। क्विमनीषी परिभूः स्वयमभूयीधातष्यतोः र्धान्व्यद्धाञ्चात्राभ्यः समाभ्यः। ॥ ७॥

एवम्भूतात्मज्ञस्य फलमाह। जगती छन्दस्केयमुक्। जो ऐसे आत्मा को देखता है सो ऐसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। केसे कि स्रुज्ञ (सुद्ध ) विज्ञानानन्दस्वभाव अचिन्त्यप्राक्ति। स्रकाय प्रा-गर्राहत। स्रकायत्व से स्रुज्ञण (स्रक्षत । स्रुक्ताविर (प्रिगर-हित , स्रकायत्वादेव। सुद्ध (सत्वर जनमां से स्रुपहत। स्रपा-पविद्ध (क्रेप्सक्मिविपाका प्राया से स्रस्पष्ट + ऐसे ब्रह्म को सा त्मज्ञ प्राप्त होता है द्रत्यर्थ । पुनस्तस्येव फलान्तरमाह जो ऐ-सा उपासक सो स्रुनन्तवर्षप्राप्तिके स्रूष्ट यथास्वस्य स्वस्वा-

+ नान्य दती रिस द्रष्टिति श्वेत

मिसम्बन्ध होडि चेतनाचेतन अर्थी से उपभाग करता हुआ। केसा कि कवि (कान्तदशी।मनीषी (मेधावी।परिभू: (ज्ञानवल से सर्वरूप स्वयम्भू । ब्रह्मरूप करि होनेहार। ऐसा पूर्विक्रश्च कमकायमित्यादिविष्रोषणाविष्रिष्ट ब्रह्म की प्राप्त होता है इ-त्यर्थः॥एतस्या ऋचीःर्थान्तरम्।ययाःजो यह अतीतमन्त्रोत्त शाला से। सर्वत्र चलता (नभी वत्सर्वव्याप्त) है शीर व्याप्त हो साम्बती(नित्या)समा(सम्बत्सरनामा प्रजापतिन्द्रों)के शर्थ यायानयातः (ययाभूतकमेफलसाधन से) अर्थी (कर्तव्य पदार्थी) को व्यद्धात (यथानुस्य विभाग करता हुआ।से। कैसाकि खक (सब्द-दीप्तिमान्) अकाय(लिङ्गप्रारीर्वर्जित) अब्रण् अक्षत्रभ्यत्नाविर् प्राराग्हित श्वब्राणं अस्नाविर <u>इ</u>न होनो विशेषाों करि स्थूलपारीरप्रतिषेध है) सुक (सुद्ध-निर्म लभ्अपापविद्ध(अधर्मादिवर्जित)कवि (सर्वेद्यू +) मनीषी (मनकास्वामी-सर्वज्ञ)परिभूः(सर्वे के जपर-जपर में होता है) स्वयम्भूः आप ही होता जिन्हें। के जपर में होता और जो जपर में होता हैं) सो आप ही होता है। सो नित्य देश्वर सबकरता हुआ दूत्यश्चः॥ च। अ॰ २ अन्यं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूति सुपासते । ततो भू-य-द्व ते तम्। यन्तु सम्भूत्याथं रताः॥४॥ अतः परमुपासनामन्त्रा उच्यन्ते। षडनुष्टुभः। यमनियमसम्बन्ध वान्विज्ञानातमा कोईभीनहीं जलबुहु इज्जीवहें मद्शानिविद्या न है इत्यादि मतवादि बोह्नलाग कहिकर निन्दा करते हैं।

जे मनुष्य कि असम्भूति (असम्भव-मृतक का फिर्सम्भव नही रूस हेतु शरीर के अन्त में ही हमारी सुक्ति है यह)उपासंत (कहते) हैं ते अन्ध तम (अज्ञानलक्षण) को प्रवेश करते हैं। शीर जे सम्भूति(आत्मा) में ही रत (आसक्त - कर्म से पराड्यू र जे सम्भूति(आत्मा) में ही रत (आसक्त - कर्म से पराड्या हैं। अपनी बुद्धि के लाघव को न जानते आत्मज्ञानमाचरते हैं। स्रात्मा ही है नहीं हैं। अन्यकर्मादिक कर्मकाएडज्ञान हैं। एउ का सम्बन्ध नहीं है इस स्रमित्राय्वाले इत्यर्थ : ते मन् ख अपनी बुद्धि के लाघव को न जानते आत्मज्ञानमाचरत हैं

काएउ का सम्बन्ध नहीं है इस समित्रायवाले इत्यर्थः ते मनु व्य तिस अन्धतम से बहुतर् अज्ञानको प्रवेश करते हैं " अस्या ऋचोः श्रीन्तरमुच्यते अधुना व्याक्तताव्याकः तोपासनयोः समुचिचीषया प्रत्येकं निन्दोच्यते।सम्भूति (कार्य की उत्पत्ति तिस)से अन्या असम्भूति प्रकृतिकार्ण अव्याकतार्व्य तिस् असम्भूति अव्याकृतार्व्याप्रकृतिका रण अविद्याकामकमेवीजभूता अद्श्रीनात्मका)को जेउपा संते हें ते तिसी के अनुरूप ऐसे अन्धतम (अर्द्शानात्मकसंसार) की प्रवेश करते हैं। आर्जे सम्भूति (कार्यब्रह्म-हिरएयगर्भारव्य) में रत हैं ने निस से भी बहुतर ऐसे नम की प्रवेश करते हैं ॥४॥

अन्यदेवाद्वः सम्भवाद्न्यदोद्वरसम्भवात्।इति श्रुम् धीरणां ये नलिहेचचिसिरे॥१०॥

अधोभयोरुपासनयोः समुच्यकारणमवयव फलभेदमाह। सम्भव (कार्यब्रह्मोपासन) से अन्यदेव (प्रथ्योव-अणिमाधिश्व र्यलक्षण फल) कहिते हें धीरलोग। नथा श्रसम्भव (अव्याक तोपासन भे अन्यदेव (अन्धंतमः अविशन्ती त्युक्तं अक्ति लय यह पोराणिकोक्तफल) कहिते हैं। इति (एवंविध) धीरों (विद्वानों) का वचन हम सुनते हुए कि जे धीरलाग हमारे अति तिस (पूर्विक्त सम्भूत्य सम्भूत्युपासनाफल) को व्याख्या करते हुए ॥१९॥

सम्भूतिं चिवनाशं च यस्तिहेदोभयर्द्धं सह।विना शेन सृत्यं नीर्त्वा सम्भूत्या मृतमञ्जते॥११॥

सम्भूति (सर्वेजगत्सम्भृवेकहेनु परं ब्रह्म। श्रीर विनापा (विना प्राधर्मकप्रारीर। तिन होनो श्रीरिप्रारीर स्पको जो योगी एकी भूत जानता अर्थात् में देही से भिन्न हूं देही में वास कर्मव पा से यह जानि पारीर करि ज्ञानीत्यति करनेहारे निष्काम कमी को करता है। सो विनाशी(शरीर) से मृत्य को तरिश्य न्तः करण श्रुद्धिको सम्पादनकरि सम्भूति (अप्रात्मज्ञान)करि रुपमृत(मुक्ति)को प्राप्त होता है॥ अस्या चरचो र्थान्तरम्।य-था। सम्भृत्युपासनयोर् कयुरुषार्थे त्वात्समुच्चय एव युक्त रूत्या ह। अत्र विनाषापाब्दह्ये वर्णलापो द्रष्टव्यः पृषोद्रादित्वात् अन्यदाहुरसम्भवादियुक्तेः।सम्भूतिमविनाषांचः व्याकताव्याक नोपासन दोनों को जो एकी भूत उपासना कराता है सो योगी अप विनाश्राश्रव्याकृतोप्रासनो करि मृत्यु । अने ऋर्य और अधर्म कामादिदोषजात)को अतिकम करि सम्भूति(हिरएयगर्भी पासना)से अमृत (प्रकृतिलयलक्षण)को प्राप्त होता है॥११। अन्धं तमः प्रविपान्तिये विद्यासुपासते। ततो

भूय- रूव ने तमा यग्डे विद्याया थं रताः॥१२॥ ये तु कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्त एव जिजीविष्ठन्ति तान्त्रत्यु च्यते। विद्याविद्ययोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्दाच्यते। वि द्या से अन्या अविद्यात्कर्मा जे मनुष्य अविद्या (केवल अगि होत्रादिलक्ष्मणा) के। उपासते (स्वर्गके अर्थ केवल कर्मा को। क रते। ते अद्यानात्मक अज्ञान की प्रवेश करते (संसार्परम्पर को। अनुभव करते।हैं। ओर तिन्हें। से भी बहुतर तम को। ते प्र वेषा करते हैं कि जे विद्या (आत्मज्ञान) देवताज्ञान) में ही रत हैं (कर्मी को। छोडि कर्म के न करने में प्रत्यवाय के उत्यन्त हो। ते अन्तः करए। शुद्धि के अभाव किर ज्ञान का उदयन होने से दृति भावः॥१२॥

असम् धीर्राणां ये न्साद्विचित्रायाः।इति

तयोः फलभेदमाह ।विद्याः(आत्मज्ञान)का फल (अमृतस्य) अन्यत् किहते और अविद्याः कर्म) का फल (पितृलोकरूप) अन्यत् किहते हुए धीरलेगा । कि जे धीर (धीमन्तआचार्य) लोग हमारे अर्थ ज्ञान और कर्म को किहते हुए से। कहा। पह ही धीरों का वचन हमने सुना है ॥१३॥

विद्यां चाविद्यां च यसहेदोभये हें महा अविद्य-या मृत्युं नीत्वो विद्ययामृत्मश्रुते॥ १४॥

समुचयमाह। विद्या(देवताज्ञान) श्रीर्श्रावद्या(कर्म)तिनदे

नों विद्याविद्यारूप को जो एकी करिके जानता (एक पुरुष करि अनुष्ठेय हें कर्मकाएंड को ज्ञानकाएंड का गुणभूत अविद्या (अगिनहोबादिकर्म)करि मृत्यु (स्वाम विककमें ज्ञान)को उत्तरिके अनः युद्धिकरि छत् छत् हो विद्या वायुरिनलम्मृतम्येदं भरमान्तर्रं प्रारीरम्। श्रीश्र म् कतौ स्मर् क्लिवे स्मर् कृतथं स्मर्॥१५॥ श्रथ क्रतोपासना योगी अन्तकाले प्रार्थयते। वायुरिनलम् अयेदिमिति हे यजुषी तन प्रथमा प्राजापत्या गायनी हिती या याजुषी बृहती। अयेदानी परीष्यतः मेरा वायु (प्राणः वायु य्राहणं सप्तद् प्राक्तिक्षेष्णं स्मृत्यात्मकिले क्रिक्त को छोडिकर् अधिदेवतस् व्याप्त स्वात्मक अमृत स्वात्मक अनिल (वायु) को प्राप्त हो वित वाक्य प्रोषः मे अयीत् ज्ञानकमे संस्कृतिलङ्ग को जन्म देवताक्तान)करि अमृत(देवतात्मभाव)को प्राप्त होता है +॥१४॥ निकाले॥१॥अय यह स्यूलपारीर अगिन में होमा हुआ म सान्त(भस्मरूप हो - कतत्रयोजनत्वात्॥२॥ अथ योगिनो श्रोमिति **ग्वलम्बभूतमक्षरमु**च्यते नाम वा। वा ३ मिति परमाक्षरस्य योगिनामालन्बभूतस्य प रस्य ब्रह्मणः प्रणवारव्यस्यास्यूलादिगुणयुक्तस्य ब्रह्म कर क्षिः छन्दो गायन भपरमात्मादेवता ब्रह्मारम्भे विरामेच याग

होमाहिषु शान्तिपुष्टिकर्मेसु चान्येष्यपि काम्येनेमित्तिकादि

<sup>🛨</sup> बायुर्वीव शीतम स्वं वायुना गीनम मंत्रेगोदर्ध सर्विष्ठं संवर्थमिति श्रुते: बृहदा० मा-ध्या द्रम् ६।

षु सर्वेषु विनियोगोग्स्येति काल्या॰सर्वानु॰४-४-। उाँ ३ प्रती-कात्मकलात्मत्यात्मकमान्याख्यं ब्रह्मामेदेनोच्यते। कतोः क्तिवे कृतम् बीणि यज्थंषि देवी बृहतीछन्द्स्कानि।हे अ म् हे हती (संकल्पात्मक) समर् जो मेरा स्मृतव्य है तिस का यह काल प्रत्युपस्थित है इस हेतु स्मर् जो कि तू ब्रह्मचर्य अपर गाईपत्य में मेंने परिचरा तिसे स्मर्गशाकि के स्मर्कल्यत भोगायेति क्रुप् लोकः तिस के लिये समर्भे इस के लिये यह लीक दूगाँ तिस के लिये समर्॥शाक्ततं समर् होर जी मेंने बा-ल्यत्रभृति में अनुषान किया कर्म तिसे स्मर्। स्मर्त्यस्या बु-निरादरार्था॥३॥कतो विभिर्यजुर्भिरन्ते यज्ञान्योगीसगर्य तीति कात्या॰ सर्वा॰४॰४॰॥१५॥

अगने नयं सुपयां गुये अस्मान्विश्वानि देव व्यु नानि विद्वान्। युयोध्यसमञ्जुहराणमेनो भूपिष्ठा

ते नमजितां विधिम॥१६॥

पुनरन्येन मन्त्रेएगग्न्यार्व्य ब्रह्म प्रति योगी मांर्गे याचते। खाने नयाने नमस्कारोकि। अगस्यहष्टा गेनयी विष्यु व्या ख्यातापि ५-३६-विशेषीय पुनर्वाख्यायते।हे देव (हानादिगु एायुक्त है अपने हम की शोभनमार्ग (देवयान) करि लेचिल(स पथ यह विदेशवण दक्षिणमार्गनि वत्यर्थ है गता्गतलक्षण द क्षिणमार्गकरि निविष्ट हं इस कारण हे अग्ने तुरे याचता हं कि पुनर्गमनारामनवर्जित प्रोभनपथ करिहम कर्मफलविशिष्ठी

को ले चिलि। किस लिये कि एये धन, मुक्तिलक्षण कर्मफल भोग के अर्थ। केसा है तू कि सब वयुनी (कर्मी वा प्रज्ञानीं) को जान्ता। किं च जहराए। (कुटिल प्रतिबन्धक वञ्चनात्मक) प प को हमारे सकाश से प्रथक करि अर्थात नाश करि। फिरि विशुद्ध हुए हम तेरे लिये बहुत-बहुत नमस्कार वचन करे गे क्यों कि यहां सपायत्व से तेरी परिचर्या करने की नहीं स मर्थ हैं तिस हेतु तुर करि पापनाश किये में अब हुए हमन मस्कार करि तुमे परिचरेगे॥१६॥

हिर्एमयेन पार्रिए सत्यस्यापिहित स्रवम्। योग्सावादित्ये, युरुषः सोग्साव्हम्। च्या ३म् रवं ब्रह्म॥१७॥ इति सर्वेहिनायां हिनीयो न्तुवाकः २

इति श्री श्रक्तयजुर्वेदे माध्यन्दिनीयाया वाजसनेय सर्वे हिनायां दीर्घेपाठे चत्वारिठेंशो ध्यायः॥४०॥

पुनरावित्योपासनमाह। उष्णिक् यजुईयान्ता। हिराय ऐसे (हिरएमय-ज्योतिर्मय) जो पाच (मएडल-पीती हैं जहां स्थित रिश्रमण रसें। को किस तेजो रूपमण्डल) करि सत्य (आदित्य मग्डलस्य अविनाप्रीपुरुष)का मुख(प्रारीर) अपिहित(सोछ् दितः वर्ते है। तथापि जो असो (प्रत्यक्षः) आदित्य (रविमएड-ल) में पुरुष है (पुरुषाकारत्व से-पूर्ण है इस से प्राण्वृद्धि आ त्माकरि समस्तजगत् यह वा परिषायन से सो मएडलस्थपु

रष असी(प्रत्यक्ष:कार्यकारणसंघातप्रविष्टः)मंहं। और इसउ पासना की करें इत्यर्थ: असेम खं ब्रह्मित हे यजुषी। ओमिति नामनिर्देशो ब्रह्मणः खं ब्रह्मत्याकाशरूपमने ब्रह्मध्यायेत कात्या॰ सर्वा॰ ४०४० यद्यपि ब्रह्मचेतन और आकाश अचे तन हे नथापि एकदेश में साहप्य हे अर्थात् नभोवद्यापक ब्रह्म की ओश्म यह जपते ध्यान करें। सूर्यमण्डलस्थपुरुष में ही हूं यह अभेद से चिन्तन करें। १०॥

अधिविचारः ॥ विद्यां चाविद्यां चेत्यत्र क १४ विद्यापा च्देन किं मुख्या परमात्मविद्यां च्येत उता पासना वा अमृत-मञ्जान इत्यत्र क १४ अमृत प्राच्देन साक्षान्मुक्ति रूत्तरमांगी ए परम्पर्या वा। नाद्यः। विद्याकर्मणोर्यस्तद्देशेभयं ४ सहित क १४ समुचयानुपपनः तयीर्विरोधातः विद्यात्पन्तो तदा अये विद्यानुत्पनः विन्हरुष्णः प्रकापाश्चेति ज्ञानोत्पन्तो प्राते। शिता श्वान्यत्वाप्राञ्चेति अविद्यात्पन्ति सम्भवति नापि संश्यो श्वानं वा यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदिजानतः तत्र को मोहः कः प्रोक इत्युक्तत्वात्। किं च विद्याप्रचेत्वस्त्रा परमात्मविद्याप्रहणे श्वेत नयिति सुपद्ययाचनमनुपयन्त्रम्। नस्माद्विद्याप्रस्ता अमृतं चापेक्षकिमिति दिक् ॥ श्रीवदार्यप्रदीपन तमो हार्वेनिवारयन् प्रमर्थाश्चतुरो स्यात्क्रक्णः स्वानन्दरायकः ४० इति श्री वेदार्थप्रदीप गिरिधरभाष्ये दितीयो अनुवाकः २

श्रीमञ्जुलयजुर्वेद्यान्तर्गतमध्यन्दिनीयशाखाध्येत्व्याघ्रया दान्वयविश्वामित्रपुराधिपकुरुकुलकमलकमलाकर्श्रीम ज्लयकिशोर् देववर्म्मात्मजरोक्षिगोयगिर्धिरदेववर्मण्या स्यानुजन्वपति गिरिप्रसाद् रचितं श्रीवेदार्घप्रदीपे गिरिधर-भाष्ये गिरिप्रसाद्सर्वस्व श्रिक्षयायां परमात्मवर्णनोमाम चत्वारि हेंग्रो ध्यायः ॥४०॥

> गिरित्रसाद सर्वस्वे श्रीवेदार्थप्रदीपके व्यरमञ्ज्ञानकाएडोग्यं वालकृष्णः प्रसादत २

शादितो ग्नुवाकसंख्या ११ इति सर्वानुक्रमिणाभाष्ये गिरित्रसादरिचते श्रीवेदा र्षेप्रदीये चतुर्थाध्यायस्य नवमो खाद्र १४० पीषे मासे गस्ते पक्षे सप्तम्या रिववासरे यहनेवाङ्क भूवेषे श्वकमन्त्राःसमागमन् ६० समाप्ता चेयं माध्यन्दिनीया वाजसनेयसर्वेहिता वें तत्सत् श्रीवालक्षणार्यणमस्तु श्रतः परं सर्वानुक्रमिणभाष्य उच्यत

विश्वामित्रपुरीयनवलदुर्गस्यव्याघ्रपाद्यकाषाकाष्ट्रमयन्त्रालये मुद्रि तम् विक्रमाब्दाः १४३० पाकाब्दाः १७४५ वेषाख्यका १५ चन्द्रवासरः उम्पानिः जम्पानिः जम्पानिः

| अय संदोपत अक्रमन्त्राएंग स्चीपत्रम् |           |                                 |             |       |                             |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|
| पृष्ठा                              | यद्भि     | विषय                            | <b>विका</b> | पङ्गि | विषय                        |
| 6086                                | 9         | भूगन्ति पाठः                    |             |       | उपासनमन्त्राः षट्           |
| 608282                              | २०        | त्रबर्ग्यघम महावीरः             |             |       | नवादेग                      |
| ११३४                                | १६        | प्रबर्ग्येयर्गभेदे प्रायश्चितम् | ११५२        | १७    | सम्भूत्यसम्भूत्योः पृत्येकं |
| ११३ई                                |           | द्वितीयः पूर्णोद्वतिमन्त्रः     |             | 1 1   | उमयोरुपासनयोः समुख्य        |
| ११३६                                | १०        | सम्भियमाला चबस्थाया हो-         |             |       | यकार्णमवयवफलभेदः            |
| १९३७                                | 592       | त्रममादिहाद्शाहनर्यन हो         | ११५४        | २१    | विद्याविद्ययोः समुचिनी      |
| ११३ट                                | 1         | शाग्निको मन्त्रः                |             |       | षया प्रत्येकं निन्दा        |
| ९१३४                                | 3         | ज्ञान्विमेधिकी मन्त्री          | ११५५        | १२    | तयोः फलभेदः                 |
| रर्धर                               | 4         | अञ्चमेधे प्रायिक्ता दुतयः       | ररप्रभ      | 692   | समुज्यः                     |
| ११४३                                | २१        | कर्मकाएं समाप्तम्               | र१५६        | É     | क्वतापासना योगी अन्त        |
|                                     |           | अथज्ञानकाएड:                    |             |       | कालेपार्ययते                |
| १९४४                                | ધ્        | उपदेशो धिकार्य                  | ११५६        | 9     | योगिनोःबंलम्बभूतोःसर        |
| ११ <b>४</b> ६                       | १         | शात्मज्ञानाशक्तस्यकर्सीप        | ११५६        | 9     | त्रीणि यज्र्धंषि            |
| ११४६                                | <b>२१</b> | काम्यकर्मणो निन्हा              | ११५७        | १२    | श्पान्याख्यं ब्रह्म त्रतिमा |
| 6582                                | १२        | शात्मस्वरूपः                    |             |       | र्गयाचनम्                   |
| <b>१५४४</b> ६                       | 5         | शात्मस्वरूपस्य पुनरुषदेशः       | ११५८        | ۶z    | श्त्रादित्यापासनम्          |
| ११५०                                | 5         | उपासान अकार                     | ११५७        | 28    | हे पजुषी                    |
| ११५१                                | २         | <b>युनरुपासनम्</b>              |             |       | इति स्चीपत्रम्              |
| ११५१                                | 99        | आत्मज्ञस्य फलम्                 | ११६•        | २१    | र्ति सर्वेहिना भाष्यम्      |

,

## सर्वानु कमएगि

श्रयातप्छन्देदिवता गायच्या अग्निक्षिणहः स्वितानुषुभःसो मी बृहत्या बृहस्पतिः पङ्केर्वरुणस्त्रिषुभ इन्द्री जगत्या विश्वे देवा विराजा मित्रः स्वराजा वरुणागितक्त्सः प्रजापितिविक्तस्सा बायुदि पदायाः पुरुष एकपदाया ब्रह्मा। सर्वानस्य आग्नेय्यः सर्वाणि य जूथंबि वायव्यानि सर्वाणि सामानि सोराणि सर्वाणि बाह्मणानि च । स्वाहाकारस्याग्निवषद्वारस्य विश्वे देवाः। कर्मारम्भे म न्वाएंग देवता वेदितच्याः संन्यस्य मनिस देवता ततो स्विहे यते देवतामविज्ञाय यो जुहोति देवास्तस्य हिवर्न जुषन्ते।स्वौ थ्यायमिय योग्धीते मन्बदेवतन्तः सोग्मुष्मिं लोके देवेरपीठाते तस्माच देवता वैद्या मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नती ।

मन्त्राएं। देवताज्ञानान्मन्त्रार्थमधिगञ्जि॥

मन्त्रार्थज्ञानामु विधूतपायमा नाकमभ्येति

न हि किखदिबिज्ञाय याद्यातथ्येन देवता:।

श्रीतानां कर्मलां विप्रःस्मानीनां चात्र्युते फलम् ॥१०॥ एवं मचाणां देवानुक्ता छन्द्सां देवानाह। अयातः छन्दें के देवनेतिगायची का अगिन अविशक् का संविता असुषुप् का सोम बहति का बहस्पति पङ्कि का वरुण विष्यु का इन्द्र जग ती के विश्वे देवा विषट् का मिन्नः स्वराट् का वरुणः अतिछ्न्द का प्रजापित विद्यन्द का वायु द्वियदा का पुरुष एकपदा का ब्रह्मा। सब ऋचाएँ।गायव्यादि सप्तक्नें तथा तिनके पर्पद्भाविभेदें और

अतिज्ञात्यादि सप्त अतिछ्न्दें। करि लक्षणयुनाएँ। अग्निदेवना का है सब यनुः कत्यादि सप्त छन्दें श्रीर देव्यादि एकी नपञ्चा पात् तथा आर्थादि सप्त मिलित्वात् चिषष्टि ६३ ओर छन्त लक्षणरहिताः वायुदेवता का हैं सब साम (गीती ऋचाएँ) स्थेदेवत्याः शोर सब (ऋग्यजुःसाम) ब्रह्मदेवताका है। स्वाहा-कार का अगिन बषद्वार के विश्वे देवाः। कर्म के आरम्भ में म न्त्रों के देवता जानने चाहियें मन में देवताओं को धारण करि के फिरि हिब होमिये हैं देवनाओं की विनजाने जी होमताहै देवता तिस का हिंब नहीं सेवन करते। शोर स्वाध्याय जो अध्य न करता है मन्बदेवता का जाननेहारा सो इस लोक में देवता ओं करि पीड़ा नहीं पाता

तिस हेतु यत्नपूर्वक देवता जानने चाहियें मन्त्र-मन्त्र में क्येंकि मन्त्रों के देवता जानने से मन्त्र के अर्थ को प्रवेशक शीर मच्च के अर्थज्ञान से विधूतपाप्मानाक रता है॥ (स्वर्ग) की प्राप्त होता है

नहीं कोई विप्र (वैदिक) विनजाने जों के तों देवताच्छीं के श्रोत शीर स्मार्त कमी के फल को न्याप्त होता॥१०॥ \*

अनारिष्टमध्रादी सवानी कर्माणि परिभाषितं मन्द्रग एं। वक्षामः । सर्वमारनेयं गायचं ग्रोनमीयर्हं सर्वर्हं साविचमी विएहं भार्द्वाजीय हैं सर्वह से से स्थमानुषु ममार्थविणक हैं सर्वे बाईस्यत्यं बाईतमाङ्गिर्सर्वं सर्वे वारुणं पाङ्करमालम्बायनी यर्ड सर्वमेन्द्र त्रेष्टुभ याज्ञवल्कीयर्ड सर्वमादित्यदेवतं जा-

श्रधर ग्रह सवन तीनां काएडविहित कर्म में तिस-तिस्य करणोत्यमन्त्र के ऋषादिक इस अनादेश में जानना।समस अगिनदेवताके मन्त्रों का गयत्री छन्द गोतम ऋषि है अन्य त्स्यष्टम्॥११॥

ज्योतिष्टोमो दीक्षात्रभृति वस्यामो दीक्षाया मृगुर् म्नाविषा गायत्री प्रायणीयन्याद्भिर्माः हितिरुष्णिक् कये विश्वामिनः सोमो नुषुप् आतिथ्ये वसिष्ठे। विष्युर्वृहती प्रव र्गे कर्यप शादित्यः पिद्धः उपसत्त्वात्रेय उपसद्देवता विष्ठुप् द्यमीबोमीय गस्योग्नीबोमो जगती प्रायएगिये निराच भ्या-गिनबेश्यो दोग्ने अतिजगती चतुर्विर्देशत्यहे सोकगयणः संवत्सरः प्राक्तरी अभिञ्जवे षडहे सावर्णाग्धर्मासा मासाया तिशकरी पृष्टें घडहे सायकायन स्तवे। ष्टिः अभिजिति जियव्रतो गिनरत्यछि: खर्सामसु सर्खत्याचे धृतिः विषुव ति रीहिएएयन आदित्यो गतिधृतिः विश्वजिति सोभर इन्द्रः क्रतिः गोग्ञायुषीर्वाकितिर्मित्रावरुणे प्रक्रतिः श्राचार्या विश्वे देवा आकृतिः दाश्रामिके पृष्ट्रेय ष उहे भाल्लवेयो दिशो विक्रतिः छन्दोमेषु शोल्वायन इमेलो काः संक्रतिः स्प्रामेश्हिन पराप्रारः संवत्सरोशभक्कतिः महा ब्रेत शिलिनः प्रजापतिरुक्तितः उदयनीयेग्तिराचे भीवनायनी

वायुर्छन्दा हैंसि सर्वाणि ॥१२॥

ज्योतिष्टोम में दीक्षाप्रभृति वस्यमाण जानना दीक्षा में भु गु ऋषि अग्नाविष्णु देवता गायत्री छन्द एवमग्रेपि स्पष्टार्थः॥१२।

ऋषिभिरुपलक्षितं वाक्यमृषयः इन्दोभिरुपलक्षिता दे वता मन्त्रवर्णोहग्यजुषयोर्विनियोगतश्च विशेयाः। स्वीमेतच्छ न्हें देवतमार्थ च विज्ञाय यत्किंचिज्जयहोमादि करोति तस्य फलमन्तुते। ब्रह्मयज्ञारम्भे यथाविधि स्नाता छ्न्दः युरुषमे-नोनिर्णोदनर्धं प्ररीरे न्यसेत् तिर्योग्बलश्वमस ऊर्धब्र्धः (निरु ११ १ ३८ वृहदा भाष्य १ २ २ २ ५ ६ ब्रह्मसूत्रम् २ ४ ४ १) तस्याक्षिणी गातम भरद्वाजा श्रोचे विश्वामित्रजमेद्ग्नी ना मिके विस्छकप्यपे। वागिनः। गायत्रीं छ्न्रे। गिनदेवतार्धं शिन रास विन्यसदेव मेवेषिणहर्ध सवितारं ग्रीवास्वन् के बृहतीं बृहस्पतिम् बाह्वोर्बृहद्रथन्तरे द्यावापृथिवी मध्ये विष्ट्रभ यिन्द्र हें श्रेणयोर्जगती मादित्यम् मेद्रेगिछन्द्सं प्रजापतिम् पायो यज्ञायज्ञियं वेन्धानरम् अवीरनुष्टुभं विश्वान्देवान् अ ष्टीवतीः पिंडू मरुतः पाद्योद्धिपदं विष्णुम् प्राणेषु विछन्द सं वायुम् न्यूनातिरिक्तेषद्भेषु न्यूनाक्षरं छन्द आपो देवतेत्येव र्व सर्वाङ्गेषु योजयिता वेद्मयः सम्यद्यते शापानुग्रहसमयी भवति ब्राह्मं नेजस्व वर्धने न कुतिस्वद्धयं विन्दते ऋख्ययो यजुर्मयः साममयो ब्रह्मयसेजोमयो मृतमयः सम्भूय ब्रह्मेबाम्येति। तस्मादेतनाष्ट्रस्चारिए नातपिखने नासंव

त्सरोषिताय नाप्रवक्ते न्तुब्र्यादनेनाधीतेन चान्द्रायणाब्दफल मवाद्योति अनेन च सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मणः सायुज्य हैं सत्तो कतामात्रीत्याद्योति ॥१३॥

इति सर्वानुक्रमणीये चतुर्थोःध्यायः॥४॥ स्वियां करि उपलक्षित वाक्य अधि श्रोर छन्दें। करि उपलक्षि ना देवना मन्त्रवर्ण (अक्तरसंख्या) अपोर विनियोग से करचा ओं ओर यजुओं के जानना। इस सव छन्द देवत श्रीर भार्ष को जानि जो कुछ जयहोमादिक करता है तिस के फ ल को प्राप्त होता है। ब्रह्मयज्ञ (स्वाथ्यायपाठ) के आर्म्भ में विधिपूर्वक स्नान करि एनोनिर्णेट्न छन्दः पुरुष की पारीर में स्थापन करे चमसा का शिरोलक्षण निर्योग्वल अर्धवु भ्रहें तिस के नेत्र गोतम और भरदाज श्रोत्र विश्वामित्र शो र जमदग्नी नासिका विसिष्ठ थेपोर कश्यप बाचा अविहै। गायत्री छन्द अगिनदेवता की शिर् पर स्थापन करे एवं उ क्णिक् ॰ न्यूनातिरिक्त अङ्गों में न्यूनाक्षर छन्द जलदेवता की इति एवं सर्वाङ्गों में योजन करि वेदमय सम्पद्धे है शाप-हेंने शीर अनुग्रह करने की समर्थ होता शीर ब्रह्मतेज बट-ताहै नहीं किथर ही से भय प्राप्त होती ऋउभय यजुर्मय सा ममय ब्रह्ममय तेजोमय अमृतमय हो कर ब्रह्म की यात्र ही-ताहै। तिसं कारण दूसं न्यासं को अब्रह्मचारी अतपस्वि अ संवत्सरीषित अप्रवज्ञ के अर्थ न कहे क्यें। कि इस के अध्य

यन करने से एकवर्ष चान्द्रायए। व्रत किये के फल की प्राप्त हो-ता जीर इस के सम्यग्ज्ञान किर ब्रह्म की सायुज्य जीर स-लोकता को प्राप्न होता है प्राप्त होता है ॥१३॥

इति सबीनुक्रमिणभाष्ये गिर्प्रसादर्चिते वेदा-र्थ प्रदीपे चतुर्थोश्यायः॥४॥

छन्दसं स्वरूपमाह। अथछन्दार्छसीति अथ गायचादिए कविंशित छन्द चतुर्विंशित अक्षरों से आदि ले चारि-चा रि अक्षर वहाकर चतुरुत्तर एक शत अक्षर पर्यन्त हैं। तहां गायचादि उत्कृति पर्यन्त एकविंशित छन्दों की एक अक्षर्क न होने से निचृत् और एक अक्षर अधिक से भुरिक्तंत्ता है तथा दो अक्षर ऊन विराद और दो अक्षर अधिक स्वराद। ओर जो इतने पर भी अक्षर जन रहें तो पादपूरण के अर्थ क्षेत्र संयोग से एकाक्षरी भाव करि व्यूहे यथा तत्मिवतुर्व रे एपम्- तत्मवितुर्व रेणियम् दिवं गद्ध सः पतः दिवं गद्ध सु वः पत इत्यादि। ओर पहिले वर्ग गायच्यादि संप्त में पाद विशे

|        | १इन्दार्थम |              | २ ३             | अति छ्न्दा छंसि |            | ३३प    | तिछन्दाथंसिय | नूर्या |
|--------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------|
| संख्या | नाम        | <b>अक्षर</b> | संख्या          | नाम             | अक्षर      | संख्या | नाम          | मुक्तर |
| 8      | गायत्री    | 28           | 8               | श्रातिजगती      | ध्य        | १      | कृति         | 20     |
| २      | उविशक्     | २च           | ત્              | शकरी            | ४६         | ર      | त्रकृति      | £8     |
| Ma_    | अनुषुप्    | ३२           | gr <sub>4</sub> | अतिशक्री        | ξo         | Ą      | आकृति        | 22     |
| ४      | बृहती      | 3 €          | R               | শৃষ্ঠি          | ह्य        | ક      | विक्रति      | क्ष    |
| ×      | पङ्किः     | 80           | भ्              | अत्यष्टि        | Ęc         | ધ્     | संक्रति      | रुद    |
| ′دیا:  | विष्टुप्   | 88           | É               | धृति            | ७२         | E      | अभिकृति      | 800    |
| 9      | जगती       | ४८           | 9               | अतिधृति         | 9 <b>É</b> | 9      | उत्कृति      | 508    |

ष होने से संज्ञाविशेष होजाती है तिन्हें क्रमपूर्वक उहाहर एग करूंगा विराष्ट्रपा श्रीर विराहस्थाना बहुत जनाभी निष्टु (रवएड %) ही है यह उद्देश है तहां दश अक्षर का विराहस्थन का एक पाद श्रीर एकादश अक्षर का निष्टु प्रहादश अक्षर का जगती एक पाद होता है अनादेश में जहां अक्षर नहीं कहे गये तहां अष्टाक्षर का पाद है श्रीर जहां पाद संख्या नहीं कही तहां चतुः पाद हैं॥१॥

े अथमं छन्दिस्तिपदा गायत्री। पञ्चकाश्चलारः षद्भ खेकश्चतुथेखतुको वा पदपङ्कि। घट्सप्रेकाद्या उिण-गगर्भा। त्रयः सप्तकाः पादनिचृन्मध्यमः षद्गश्चेदितिनिचृ इराकश्रेद्यवमध्या। यस्पास्तु घर्सप्तकाष्ट्रकाः सा वधे माना विपरीता अतिष्ठा। द्वी षद्भी सप्तकस्वेति इसीयसी॥३॥ पहिला छन्द विपदा (तीनि पद ६+६+६।का) गायवीं।प दपङ्किमीयत्री ५+५+५+५+६ं अथवा ५+५+५+४+६ं। उिष्णगर्भा गायत्री ६+७+११। पादिनचु द्वायत्री ७+७+ अतिनिच्न द्वायत्री ७+ ६+ ७। यवमध्यागायत्री ७+१०+ ७। वर्षमाना गायबी ६+७+०। प्रतिष्ठा गायबी ८+७+६। ह्सीयसी गायनी है + ६ + ७ ॥ ॥ गायची उिष्णाखा १६ शक्तर होने से विकल्प है अध्या १९० काएडी ५५० अनवसा ना (अवसानहीना अवसान रहिता) गायची ५-३५। एकप दागायची प अक्षर होते से २०४० विषदागायची १६ अक्षर होने से २००१ एक दिनिचतुष्यादिमिति पिद्गे रवएड ६०स् च १७।॥२॥

हितीयमुश्णिक् निपदान्यो द्वादशकः। आहांश्चेत्युरः शिक्षध्यमश्चेत्वतुष् । त्रेष्टुभजागतचतुष्काः ककुबन्यदुः शिरेकादशिनोः परः षद्भतनुशिरा मध्ये चेत्यपासिकमे-ध्याद्यः पञ्चकस्त्रयोः एका अनुषुकाभी। चतुः सप्तकोः शिरोव ॥३॥ दूसरा छन्द पर उक्तिक् ए + ए + १२ । पुर उक्तिक् १२ + ए + ए ।
ककु बुक्तिक् ए + १२ + ए । ककु ब्राप्टु जिस्सिक् ११ + १२ + ४ ।
तनु शिरोक्तिक् ११ + ११ + ई । पिपी लिक मध्यो क्तिक् ११ + ई + ११ ।
इति निपदा । अनु ष्टु बार्भी क्रिक् ५ + ए + ए + ए । उक्तिक् ७ + ७ + ७ + ७ । ॥ विषमपदे क्रिक् (पाद्या नियमान् ) २ ० २ १ ।
१२ । वर्षमानो क्रिक् इ ई + ७ + ए + ४ । वृद्धिन :) ७ - २ ६ । ॥ ३ ।।

तृतीयमनुषुप् । पश्च पश्चकाः षद्वश्चेको महापद्प द्वि .। जागतावष्टकश्च कृतिः । मध्ये चेदष्टकः विपीलिक मध्या । नवकयोर्मध्ये जागतः काविरार् । नववेराजनयोद्ध-श्रेनिष्टस्पा । दशकास्त्रयो विराहेकाद्द्याका वा ॥४॥ तीसरा अनुषुप्छन्द ०+०+०। महापद्धः द्विष्टुप् ६+ ५+५+५+६। कृतिरनुषुप् १२+१२+०। पिपीलिकमध्यानु षुप् १२+०+१२। कृतिरनुषुप् १२+१२+४। नष्टस्पानुषुप् ४+१०+१३। विपदाविराजनुषुप् १०+१०+२०। अथवा २१+१२ +११।॥॥हिपदाविराज २० अस्पर् होने से ३-२५: एकप् दाविराज १० अस्पर् ५-३५:॥४॥

चतुर्थे बृहती तृतीयो द्वादशकः। श्राद्यश्चेत्युरुस्ताहुः हती। दितीयश्चेन्यदुःसारिएयुरोबृहती स्कन्धोग्रीवी वा। श्र-न्यश्चेद्रपरिष्टाहुहती। श्रिश्चिमेध्ये दशकोविष्टार्बृहती। त्रिजागतीर्ध्वहती। त्रयोदिशिनोर्मध्ये श्रिकः पिपीलिकम-ध्या। नवकाष्टकेकादशाष्टिनो विषमपदाः चतुनेवका बृह त्येव ॥५॥

नेथा बृहतीछन्द।पथ्याबृहती ८+८+१२+८।पुरस्ताबृहती १२ +८+८+८।न्यदुःसारिणी वा उरेाबृहती वा स्वन्धोग्रीवी ८+१२ +८+८-३। उपरिष्टाबृहती ८+८+८२। बिष्टार्बृहती ८+ १०+१०+८। ऊर्ध्वबृहती १२+१२+१२।पिपीलिकमध्याबृह-नी १३+८+१३।विषमपदाबृहती ४+८+१०+८।बृहती ४+४ +४+४-॥ ॥अमुञ्जूब्बृहती वा ३४ अक्षर होने से ४-२१॥ प्रा

पञ्चम पङ्किः पञ्चपदा । अश चतुष्पादा विराह्दप्र काः। अयुजो जागो सतीवृहती युजो चेहिपरीताधो चेत्रस्ता-रपङ्किराद्यन्त्ये। चेत्संस्तारपङ्किमध्यमे। चेहिष्ठारपङ्किः।॥६॥ पाचवां पङ्किष्ठन्द।पञ्चपदापङ्किः ०+ ०+ ०+ ०+ ० । चतुष्पदावि-राह्किः १० + १० + १० । सतीवृहती १२ + ० + १२ + ० । विपरी-तावृहती ० + १२ + ० + १२ । प्रस्तारपङ्किः १२ + १२ + ० + ० । श्रास्ता-रपङ्किः ० + ० + १२ । संस्तारपङ्किः १२ + ० + १२ । विष्ठारप-द्विः ० + १२ + १२ । संस्तारपङ्किः १२ + ० + १२ । विष्ठारप-द्विः ० + १२ + १२ । ॥ पङ्किः वृहती वा ३० श्रक्षर होने से ० २ ६ । स्वराह्विः १० + १० + ११ + ११ । होने से १० + २४ । ॥६॥

षष्ठं विषुप् त्रेषुभपदा। द्वी तु जागती यस्याः साजागते जगती त्रेषुभे विषुप्। वैराजी जागती चाभिसारिणी। नवकें। वेराजसेषुभक्ष द्वी वा वैराजी नवकरेषेषुभक्ष विराहस्थानेकादशिनस्वयोग्ष्टकक्ष विराहस्था। द्वादिशनस्वयोग्ष्टन

रुपणा पूर्वश्चेत्ततीयः पिङ्गः १५७ । ‡ कीषुकिमत स्कन्धाग्रीवी । दास्कमते उरावृह्ती। पिङ्गः ९५ ४ ४ ९० । कश्च ज्योतिष्मती यतो ग्रष्टकस्ततो ज्योतिः। चत्वारो ग्रष्टका जागतश्च महाबृहती । मध्ये जागतश्चे द्यवमध्या । श्राद्यो दशकावष्टकास्त्रयः यङ्क्त्युनरा विराद्यूर्वा वा ॥७॥ इश त्रिष्टुक्च्रातीवा ११+११+११। जगती त्रिष्टु वा १२+१२+११+११। त्रिष्टुक्च्रातीवा ११+११+११-१३। श्रामसारिणी त्रिष्टु प्१०+१०+१३+१२। विराद्याना त्रिष्टु प् ४+४+१०+११। यहा १०+१०+४+११। विराद्याना त्रिष्टु प् ११+११+११-१। उप रिष्टाज्योति तिस्त्रिष्टु प् १२+१२+६। पुरस्ताज्योति स्त्रिष्टु प् ६+१२+१२+१२। महाबृहती त्रिष्टु प् ६+६+६१शयवमध्या विष्टु प् १०+१०+६१। महाबृहती त्रिष्टु प् यहा विराद्यू वी-विष्टु प् १०+१०+६। ६०।

सन्नमं जगती जागतपदा । अष्टनस्वयः स्वी च द्वी म हास्तोबुहती । अष्टकी सन्नकः षद्भी द्याको नवकन्त्र षड-एका वा महापद्भिः॥

निर्भगवतः कात्यायनस्येषा क्षतिर्भगवतः कात्यायनस्य॥ण

इति सर्वानुक्रमगिये पञ्चमोध्याय॥ण। सातवा जगती १२+१२+१२+१२। महासतीबुह्तीजगती ७+७ +७+१३+१२। महापङ्किजगती ७+७+७+६+१०+४। ख्रष्टवा ७+७+०+०+०+०। माध्यन्दिनीया वाजसनेय संदिताकी सर्वानुक्रमणिका यह करी हुई भगवान कात्यायन की-यह करी हुई भगवान कात्यायन की ॥५॥
श्री वेदार्थप्रदीपेन तमी हार्द निवारयन्
पुमार्थाश्रव हो रे देयात्क्षणाः खानन्द हायकः
माधवे त्वसिते पक्षे पञ्चम्या गुरुवासरे
व्योमरामाङ्कः भूवर्षे ग्लुकमार्थः समागमत्
द्ति सर्वानुकमिणभाष्ये गिरिष्रसाद रिचते श्री वेदार्थप्र
दीपे पञ्चमो ध्यायः ॥५॥

इपतः परं अनुवाकाध्याया भविष्यति

हरिः श्रोम्

ों नमी यज्ञ पुरुषाय

श्रथानुवाकान्वक्षामि ब्रह्मण विहिता(निर्मिता)न्युरा शिष्याणामुपदेशाय यज्ञ संस्कर्णायन्व विप्राणा यज्ञकालेषु जपहोमार्चनादिषु ज्यिषिवदित। श्रव में श्रनुवाकों को कहिता हूं कि जो पहिलेब हा से उत्यन्त दुई (ने निर्माण करीं। किमर्थम् कि विष्रों के प्र ज्ञाल तथा जपहोमार्चनाविकों में शिष्यों के उपदेश श्रीर यज्ञसंस्कार के श्रधा। द्वेत्वेका वसोः पवित्रं तिस्रोध्ने न्नतपते सप्त पवित्रं स्था हे पार्मासि तिस्रोधृष्टिरिस पार्मासि हिको देवस्य त्वा तिस्रो देवस्य त्वा पञ्च प्रत्युष्टि रक्षास्तिस्रो देवेक निर्धः पात् ॥१०॥ई१॥१॥

इषे त्वा अनुवाक १ काएडी १ वसीः पवित्रम् २ ३ अग्ने व्रतपते ३ ७ पवित्रे स्थो ४ २ प्रामीसि ५ ३ धृष्टिएसि ६ २ २ प्रामीसि ७ २ देवस्य त्वा ५ ३ देवस्य त्वा ४ ५ प्रत्युष्टर्धं १० १ ३ अनुवाक १० काएडी ३१ अध्याय १ एवमग्रेगीय

स्वागिश्स षडाने वाजिजितिस्रो मयीद्मानीषोमयोः पञ्चकावानेश्द्थायो चतसः संवर्चसा पञ्चागनये कव्यवाह-नाय षर् सप्त चतुस्त्रिर्धेषात् ॥७॥३४॥२॥

समिधारिन भूर्भुवः स्वश्चनुक्षावरिनर्ज्योति ई उप प्रय नाः षड्विर्रं शतिर्भूर्भुवः स्वश्चनस्रो गृहा मा तिस्रः प्रधासिनः पञ्च पूर्णो दर्वि हे अक्षन्त्रमीमदन्त षडेष ते सप्तद्रश तिष ष्टि॥२०॥६३॥ई॥

एदं द्वे महीनां पयश्चतस्त आकृत्या ऋक्तामयोर्हिन की व्रतं क्रणुत षडेषा ने चनसी वस्यिस तिस्न एष ने हे सुकं ता चनसी दित्यास्वगष्टी द्या सम्विति प्रात्। १०॥ विश्व

अग्नेसन्त्रापतये चतुको तन्नायनी हे द्न्ह्घोषसि स्रो युक्तते ग्रेटी देवस्य त्वाचतस्त्रो देवस्य त्वा पञ्च विभूरिस चनस्रो ज्योतिरसि षडुरु विष्णो तिस्रो दश विष्तारिर्देशत्॥

देवस्य त्वा षूँडुपावीर्सि पञ्च माहिः षद्वं ते तिस्तः स मुद्रं गृंछ् हविष्मतीर्द्धिको हदं ता पञ्च देवस्य त्वाष्टावष्टे। स प्रिविधेशत् ॥ ६॥ ३ ७॥ ६ ॥

वाचस्मतय उपयामगृहीतो गिसिविकावा वायो गर्य वानि दिकी पावामका तं प्रत्वथा चतस्त्री गर्य वेनो ये देवासिवकाविन्त्राय मूद्धानं दिकी यत्त एका प्राण्य तिस्रो मधव इन्द्रामी शान्त्रामाधी मास खर्षणी थृतो विश्वे देवास आगतेन्द्रमरुत्वो मरुत्वन्तं वृषमं मरुत्तं त्वीजसे सजोषा इन्द्र मरुत्वां रूँ। इन्द्र महा रूँ। इन्द्र महा रूँ। इन्द्र महा रूँ। इन्द्र महा रूँ। इन्द्र एकेको दुन्यमधी पञ्चविष्ठ प्रति र ष्टाचत्वारिष्ठं प्रात् १ प्रान् ॥ १ प्रान ॥ १ प्रान् ॥ १ प्रान

ज्ञादित्येभ्यः पञ्चवाममद्य हे सुप्रामीस्येका बृहस्पति मुतस्य हे हरिरिस चतस्यः सिमन्द्राणे छो माहिरेजतु द्रणमास्यः पञ्चकावानिष्ट युक्वाहीन्द्र मिदेकेका यस्मान्त हे अपने पवस्वा-निष्टन्त्रहश्रममुदुत्य मेकेकाजि घ्र हे विन दन्द्र वाचस्पतिं वि-श्वकर्मन्त्रेकेका प्रनये त्वा चतस्य दृह रितिसिसः परमेष्टीद्र्य चयोविर्द्रेणितिस्त्रिष्ठिः॥२३॥६३॥०॥

देव सवितस्रतस्र रन्द्रस्य वज्नः पन्न देवस्याहं द-भाषये तिस्ती वाजस्यमष्ठाविग्नरेकाक्षरेणेयते चतुकी सवि तो हे अष्टी चत्वारिर्वभात्॥ ७॥४०॥४॥ अपी देवाश्वतस्तः सीमस्य त्विषिः पञ्चावेष्टाः सप्त सी-मस्य त्वा चतस्त इन्द्रस्य वज्नः पञ्चस्पानासि चतस्तः सविचेका श्विभ्या चतस्त्रीःष्टेशे चतुस्त्रिर्धेषात् ॥०॥३४॥१०॥

युक्तान एकाद्या प्रतृर्तर्हं षोड्या देवस्य त्वा द्यापी देवी द्वीद्यापोद्येकाद्यादितिष्ट्रा पंचाक्तिमष्टाद्या सप्तच्य-प्रीति॥७॥ प्रशा

ह्यानः सञ्जद्या दिवस्परि हादया समिधागिनं पञ्जद यापेत सञ्जद्यासुन्दनं त्रयोदया या श्रोषधीः सन्नविर्धेयातिमी मा षोड्या सन्न सञ्जदर्धयातम्॥७॥१९७॥१२॥

मिय गृह्णीम पञ्चदश ष्रुवासि मधु वाता एकादशकी सम्यक्सवंतिनवेमं मा षडपं त्वेकायं पुरः पञ्च सप्ताष्टापञ्चश त्राशाप्रभाष्ट्रण

ध्रविक्षितिःषर् सज्र्क्तिन्भिर्मूर्डा वयो द्विकाविद्राग्नी आयुमे षद्वावाश्रस्तिवृदेकाग्नेभीगो स्येकया चतुकावश्रावेकतिर्हणत् ॥ ७॥३१॥९४॥

अगने जातान्यच्च रियमना सत्याय चतस्रो राज्ञस्ययं पुरः प च्चकाविग्नर्म् स्केनिनिविर्देशस्येनऋषयोग्धे तपश्च नव सप्तपृच्च षष्टि॥७॥६५॥१५॥

नमस्ने षोडश हिरएयवाह्व उच्छीिवरो तक्षम्यो ज्येष्ठाय पञ्चकाः सुत्यायचनस्नः शंभवायेका पार्याय पञ्चहाचे सम्भूते वि र्हशित निव षट्षष्टिः॥४॥६६॥१६॥ अश्मन्तूर्जे दश नमस्ते पञ्जागिनित्तरमेन नव चसुषः पिताषावामः शिशानः सप्तदशोदेनं कमधमिनिना पञ्जदश् के। सक्रज्योतिः सप्तेमध्रं स्तनं चयोदश नविकोनशतम्॥४॥ ४४॥१०॥

वाजः सत्यम्कीनुंका अश्माग्निस्त्रकावर्श्यः पञ्चेक चर्तसा वाजाय हे वाजस्यन्वष्टावृताषाड्य यादशार्गन युनिकम संप्रयदाकृताहार्ज्ञहत्याय दश्की च्योदशा सप्तमप्तिः ॥१३॥१०॥

स्वाहीं विकाद श देवाय ज्ञा विष्ठे शतिः सुरावन्तर्धं स्त्र इपोदीरता त्रयोद शाच्या जानु देशसोमी राजा छै। सीसेन तन्त्र र्धे वेडिया सप्त पन्त्र नवतिः ॥ ७ ॥ १५ ॥ ॥ १५ ॥

- स्वरं सेन्स्य योनिस्त्रयोदश यहेवाहँ शाम्यादधाम्यके यो मूताना चॅतसः समिद्ध इन्द्र एको दशायात्वके स्मिद्धे अ-रिन ही दशाश्विना हिवस्त्रयोदशाश्विना नेजसैको इश नव नवति:॥४॥४०॥२०॥
- (२१) द्मं में समिद्धे। अग्निर्का पाकी वसनेन सतुना षैट होता यह द्विपाण्विनी छागस्य सप्त देवं वहि ऋतुई प्र षडेक षष्टिः॥ई॥ई१॥२१॥
- (यर) तेजोर्गम पर्चारनये एका हिकाराय है तत्सवित है याँ, विभू भीनेका काय है ज्योहण शेषाहेके की न विर्धे शतिऋतुह्य रें यात् ॥१४॥३४॥२२॥

हिर्एयगर्भी यः प्राणिती विकी युक्तस्य विश्व पृत्व प्राणाय तिस्व उत्सवस्या होदेश गायवी कर्तना षदेकी कः सि दशे के सिवह प्र सुर्भूः स्वयंभू स्तिसः एकादश पञ्च षष्टिः ॥११॥ ६५॥२३॥

ध्यत्रं सूपरो धूमान्वसनाय सँमुद्राय शिश्वमारानम्यः प्राजायत्यो दशकाश्वत्वारश्वत्वारिर्धेत्रात् ॥४॥४०॥२४॥

शादं दिझिनेवैके का हिरएयगर्भर्श्वतस्त आनो देश माने यदम्बस्पा छ केर्र यते षडिमानु कं हे पच्चदश सप्तचतारि हैं यत् गर्भ गर्भ गर्भ गर्भ गर्भ

अग्निश्च पन्चंदशोचात एकांद्या ही षड्विध्यातिः ॥२॥२६॥२६॥

समास्त्वा द्रेगारको अस्य पीवा अन्ता हाद्रेशकाविभ त्वे काद्रशपच्च चत्वारिधंशात्॥४॥४५॥२०॥

होता यक्षदेकादंश देवं वर्हिर्हाद्श पुनर्प्येवं चत्वारः षट्चत्वारिर्हेशत् ॥४॥४६॥२५॥

समिद्धो अञ्जन्नेका द्या यदकन्द्य योष्ट्या समिद्धो अद्य हा द्या केतु क्राविष्टा तृद्धिया तृष्ट्या साथ ॥ ६०॥ २४ ॥

देव सवितः षट्तपसे कीलाल है षोड्या ही हाविहेंस्रातः। ॥२॥३२॥३०॥

सहस्रवीर्षा चोडेप्राद्धाः संमृतः वट् हो दाविर्देशतिः॥२॥ २२॥३१॥ नदेव सप्त वेनस्तन्नव हो योजपाः॥२॥१६॥३२॥ अस्यानग्सः सप्तद्भापश्चिद्वादश्च प्र वावृज एकाद्श द्न्द्रवायुं प्रवीरया पञ्चद्भाकावानस्त्रयोदश् सप्त सप्तनविः॥ १॥४९॥३३॥

यज्जायतः पञ्चनद्यः सामोधेनुमाक्तवोान पूर्वतव र्-यका न तद्शे यद्रशापञ्चायात्॥६॥५७।३४॥

अपेती द्यापाद्यं द्वाद्या द्वी द्वाविर्वेषातिः॥२॥३२॥३५॥ मृचं वाचर्वं षोड्या द्यीः प्रान्तिर्धे द्वी चतुर्विर्वेषा ति॥२॥२४३६॥

देवस्य त्वा दशा यमाय त्वेकादश हावेकवि हें शाितः॥ २॥२१॥३७॥

देवस्य त्वांके यमाय त्वा क्षत्रस्य त्वा दश्के। क्योग्छावि र्रियाति।॥३॥२०॥३०॥

स्वाहा प्राग्निस्यः षडुगुश्च सप्त हो चयोद्या ॥२॥१३॥३४॥ र्प्या वास्यम् वन्धं तमो नव हो सप्तद्या॥२॥१०॥४०॥ ॥१४०५॥३०३॥ ४०॥

दशाध्याये समाखाता अनुवाकाः सर्वसंख्या शतं दशानुवाकाश्च नवान्ये च मनी विभिः १ सप्तवशिश्चाग्नी नेयाः सीत्र हावि हे शास्त्र या अन्व एकोनपञ्चाशायञ्चत्रि हेशत्विसे स्मृताः २ श्रुकियेषु तु विनेया एकादश मनी विभिः एकीक्तयसमार्व्यातं विश्वं व्यधिकंमतम् विश्वं व्यधिकंमतम् ३ इत्यनुवाकाध्यायः

जादि के दया अध्यायों में १९४ अनुवाक हैं ॥१॥ और आ जिनक आह अध्यायों में ६७। मीन के नीनि अध्यायों में २२। तथा आक्षमधिक चारि अध्यायों में ४६। खिल के द्या अध्यायों में ३३ ॥२॥ अनुक के पाच अध्यायों में १९। समस्त संहिता के मिलिन कर ३०३ अनुवाक हैं ३०३ अनुवाक हैं ॥

द्ति वेदार्थप्रदीप गिरित्रमाद्रिने अनुवाकाध्यायव्या-र्वा समाज्ञाः॥

माधवे विमले पक्षे पञ्चम्या गुरुवासरे। व्योमगमाङ्कभूवर्षे वेदभाष्यः समागमत्॥१भ गिरिप्रसादपुत्रेण गरुड खजवर्माणः। स्विपत्राल्लब्धविद्येन लिखितोवेददीपकः॥२॥ श्रीवेदार्थप्रदीपेन तमो हार्दे निवार यन्। पुमार्थाश्चतुरोदेयात्क्रष्णः स्वानन्ददायकः॥३॥

यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वनि दियोः स्तेवे-विदेः साङ्ग्यदक्रमोपनिषदे गीयनि यं सामगाः। ध्यानावस्थित त इतेन मनसा पश्यनि यं योगिनी यस्यानं नविदुः सुरासुरगणा देशयातसे नमः॥४॥

प्रबद्ध परमात्मा सिच्दानन्द की प्रेग्ण सेमेंने श्री सक्त यजुर्वे द की मार्ध्यन्तिना वाजसनेयसर्वेहिता के श्रीवेदार्थ प्रदीपिगिर्धर्भा ष्य कहिने का विचार करिविज्ञमसेन के सम्बत् १५२६ प्रालिवाहन के षाके १७४१ अपश्चिन सुक्ता नवमी ४ सुर गुरुवासर विजय द्रामी को आ रम्भ किया परन्तु उस दिन सुहर्तमात्र करिके सम्बत् १४ २७ शाके १०४५ वैशाख्युक्ता यञ्चमी सुरगुरुवासर से मञ्जार्थ लिखा जीर उसी अवि नाष्ट्रीकी क्षपाकराक्ष में सम्बन् १४२४ प्राके १७४४ पोष कष्ण सम मी । रविवासर की द्रेव तादि खं ब्रह्मान्त मन्त्रोंकी व्याच्या नमाप्त हुई।। यद्यपि आश्विनशुक्ता विजयदश्मी सै पोष कृष्ण मत्रभी पर्यन्त १४६६ दिवस होने हैं नथापि ४११ दिवसों में (दूसकम मैं कि दश अध्याप २०११ दिन्स में रींगर शागन १५३ मीच ३३ अऋ २६ गिन्त १० सुक २० दिवस्मं)भाष्यनिखा गया शेष ६५५ दिवस सांसारिक व्यवहार मं व्यतीत हुए अवभेग संस्कृत में भाष्य संयह करने और पुनः बज भाषा में भी दूसरी बार लिखने का विचार है सो भी निः सन्देह उसी अ न्तर्यामी के अनुग्रह अोर वेदिकों की आशिषा से पूरा होगा है विदा नकी जहां कहीं भूलचूक हो तहां क्रपा करिके प्राथींग जेम तत्सत् ॥ इत्युप संहार:॥

ख़्याणाः॥हे भगवन् हे वेदपुरुष धन्यहे धन्यहे धन्यहे त् सर्व दा जययुक्त हो तू ने मेरे छोटे छोटे हाथों से बहुत बड़ा काम करादि-या यह तेरी ही सामर्थ्य है हे स्वामिन् जो कुछ तूनें देरखा है तिसे धन्य-वादपूर्वक स्वीकार करता हूं तथा जो कुछ देवेगा उसे माथे चढा-

<sup>†</sup> १दिवस में मृहूर्त २०० दिवसं में भाष्य

कर लूँगा शीर धन्य कडूंगा है र्या यह माँगता हूं कि मेरे मातापि ता गुरु शीर ज्येश म्त्राता की स्वर्ग में पदवी तथा मेरी वेद में श्रद्धा वराई जावे कि च जैसा महाराजा समार मनु रामचन्द्र युधिष्ठिर परीक्षित के समय में वेद का प्रचार था तैसा इस समय में करायाजा वे हे सेखे मेरे वंधा में जे हें शीर जे जत्यन्त्र होंवें तिन्हें वेद पारणीकी जियों शीर तुम तेज पुक्त सेही यह प्रदीप हुआ है भी इस की दिन दि न ज्योति तथा जे इसे शनुसरें उन्हें की विद्या प्राक्ति वटा इयें। हमारे स मक्त अपराध क्षमा किये जावें शीर हमारी सेवा स्वीकार हो क्यें। कि ह म तेरे सेवक हें तथा तू हमारा स्वामी हैं हिरा जीम् तत्सत्

रोम तच्च सुर्देवहितं पुरस्ता छुत्त सुर्चरत्। पश्यम श्रादेः श्रातं जी वैम श्रारदेः श्रातर्ठं श्राणं,याम श्रारदेः श्रातं प्रव्रवाम श्रारदेः श्रातमही नाः स्याम श्रारदेः श्रातं भ्यश्च प्रारदेः श्रातात् रोम तत्सत

श्रीमच्छुक्तयज्ञेषो माध्यिन्दिनीयशाखाध्येतृश्रीसोमवर्धश्रीद्वया प्रपादान्वय विश्वामित्रपुरिधयकुरुकुलकमलकमलाकर प्रणाडदश्री-म ज्ञयिकशोरदेववमीत्मजं रेकिमणेय श्रीगिरिधर्देववमीणस्तर्य नुज गिरिष्रसादवर्मरचितः श्रीबेदार्धप्रदीपको गिरिधर्भाष्यः समा त्रिमगात् श्रीरस्तु कल्याणमस्तु जाम् तत्मत्श्रीवालक्कणार्पणमस्तु श्रीवश्वामित्रपुरीयनवलदुर्गस्यव्याघ्रपादप्रकाशकाश्रमयत्त्रालये मुद्रितमे तन्मङ्गलम् किमाब्दार्थः श्रीकाब्दार्थः माधश्रका श्रीपन्वमीसुरगुरुवासरः जाम्यानिः जोम्यानिः जोम्यानिः हरि:उाम्

भगवद च गह में मेंने श्री बेरा के प्रदीपिगिरिधर भाष्य लिखा भीर प्रति दिन के लेख की समां पर तिथिवार भी लिखता गया पर तु भूल में भाष्य के साथ ही मुद्रित न हुन्या से विद्वानों के विनोध्य अप की प्रति मुद्रित होती है इस में मूलपाब्द में काएडी जीर सूत्र में स्वार्थ तथा भाष्य में मन्त्रार्थ लेना दम में भली भाति करि ज्ञात है। बि श्रमुक दिवस में दतना लिखागया ॥

|                 | द्म सं भली भारत   |         |                    |                   |                   |       | रा भ           |
|-----------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|
| मंद्रिता अध्याय | संवत् १४ २७वै     | २. १५.  | माध्य              | ३ बुध             | वे॰ २ <b>८</b> -आ | व्य   | १५वुध          |
| १ काएडी १ मूल   | भ्राख्य सुक्ता क  |         |                    |                   | दिवस २१           | اسا   |                |
|                 | ञ्चमी ५ गुरु      |         |                    |                   |                   |       | गेषक॰२ प्रान   |
| 1               | वे॰ भु॰६ मृगु     |         |                    | २३ शान            | ३ - ३४ - भा       | व्य   | ३ रुवि         |
|                 | वे ॰ खु • • श्रान |         |                    | १४ रिव            | ३-३७ मू           | ल     | ४ सोम          |
| १ १ भाष्य       | वे श्रुव्यावि     |         |                    |                   | इ॰४० भा           |       | ५ भीम          |
| १ - २ भाष्य     | ह सीम             |         | ,                  |                   | ३ - ४३ - मू       | ,     | ६ वुध          |
| १ ४ मूल         | १०भीम             | २~ २६   | • मूल              | आषाट कु॰ २ बुध    | ३ ॰ ५४ • भ        | ाच्य  | ७ गुरु         |
| १ - ६ - माध्य   | श वुध             | 1       |                    | ३ गुरु            | ३ - ४६ अ          |       | च भृगु         |
| १० च भाष्य      | १२ गुरु           | 4       |                    |                   | ३ - ४० म          | 1     | ४ शनि          |
| १ - १० भाष्य    | श्ट्रभृगु         | 5- 55   | भाष्य              | मार्गिषित्कृत्युह | ३ - ५१ म          | ाव्य  | ११ र्वि        |
| १ - १२ भाष्य    | १४श्रानि          | 7.36    | . भाष्य            |                   | ३ - ५५ म          | 1     | ९२ सोम         |
| २० २४-माच्य     | १५ रवि            |         |                    |                   | ३ - ५० - भ        | 3     | १३ भीर         |
| दिवस ११         |                   |         | - मूल              |                   | ३ - ५% - म        |       | १४ बुध         |
| २० १६ मूल       | जिल्ला १ मीम      | 3 - b   | • मूल              |                   | 3 - 62 - 32       |       | ३० गुरु        |
| १ १६ माध        |                   |         | 'भाष्य             |                   |                   |       | यो॰ सु॰ र जानि |
| १०१८ भाष्य      |                   |         | भाषा               | )                 | 8 - 8 2           | . ,   | ३ गाव          |
| १ २६ भाष्य      |                   |         | • भाष्य            |                   | 8 - 3 . £         | - 1   | ४ साम          |
| १ • २२ • मूल    |                   | - (     | भाष्य              | 1                 | 8-2-              | ì     | ४ भीग          |
| १ २२ माध्य      | १०भोम             | ₹ 80    | " मृल              |                   | 8 - 5 - 3         |       | १२ भीम         |
| ११२६ सूल        | १॰बुध             | 3. 68   | ' भाष्य            | मार्गश्च ३ भृगु   | 8 . 8 .           | स्त्र | 🤏 गुरु         |
| १ - २८ माध्य    | रं गुरु           | 3. 8    | ४ मूल              | ४ श्रानि          |                   | मूल   | १० र वि        |
| १०३१ भाष्य      | १२सग              | 3. 8    | ५ भोष्य            | ५ रवि             | 8.0.              | मूल   | ११ सीम         |
| २० २ मूल        | श्रुक्ताश्वुर     |         |                    | च इध              | 8 - 60 . 3        | मूल   | १३वुध          |
| ३ ३ भाष्य       | 1                 | 1       | द∙ मूल             | ४ गुरु            | 8.65.             | सूच   | १६ गुरू        |
| २ ६ मूल         | 8 मृग्            | 13-6    | ४ मन               | १०भृग             | 8 . 65            | भाष्य | ११भूग          |
| २ - १ भोष्य     | ५ श्रान           | 7 3 - = | ४ म्ब<br>७ भाष्ट्र | <b>१९प्रा</b> नि  | विवस २४           |       |                |
| २ हे भाष्य      | ई रहि             | 7 7 - 2 | २ मूल              | १ १२ र वि         | 8. ६त.            | मूल   | माधकु॰ २रवि    |
| २०१० भाष्य      |                   |         | ४-भाष्य            | र स्रोग           | म ४० १६ .         | मूल   | ४ भीम          |
| र् १३ माष       | 4/4/              |         | ६ भाक्य            |                   | न ४ १ १           | सूत्र | ४बुध           |
| र्र अथ मन्त्र।  | पहां पर्यन लिख    | । गया   | <b>‡ q</b>         | 4-4-5-60          | • यहां नक लि      | र्वाग | पा             |

|              |                                                                |                  |                          | 2 41              |                         |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|              | ४-२१ सूत्र                                                     | ई गुरू           | ६ १५ भाष्य               | ई रवि             | अर्ध्÷ मूल              | ज्येष्ट क्र॰२ श्रान |
|              | ४ - २२ - भाष्य                                                 | ७ भृगु           | ६ १८ मूल                 | क सीम             | ८ २ मूल                 | ३एवि                |
|              | ध - २३ - भाष्य                                                 | 1 -              | € • १च- भाव्य            | ४ बुध             | ८ ॰ ४ मेल               | ४ सोम               |
|              | ४ - २५ - भाष्य                                                 | 🖰 रवि            | ६ - २० मूल               | १०गुरु            | ८ ॰ ६ मूल               | ५ मीम               |
|              | ४ - २ ७ - भाष्य                                                | १० साम           | ६ - २० भाष्य             | ११भृगु            | ६० छ। मूल               | ई बुध               |
|              | 8 • २ <sup>५</sup> • भाव्य                                     | १२ बुध           | ६ - २२ मृल               | १२ शानि           | र • ११· मूल             | ७ गुरू              |
|              | ४- ३२ भाष्य                                                    | मा॰शु॰ च्यानि    | र्ह • २३ माष्य           | २४ सोम            | ट - १५ मूल              | ११ साम              |
|              | ४ - ३६ भाष्य                                                   | च गवि            | €•३४∙ मूल                | खे० ३ ग्रेसस-४५२८ |                         | १२भीम               |
|              | ५, २ भाष्य                                                     | १०भीम            | ६ -२५ मूल                | र्६ मोम           | <b>७</b> ० २३ • मूल     | १३वुध               |
|              | ५० ४ भाष्य                                                     |                  | ६ ॰ २७ मूल               | ॰ भाम             | ट • २ई· मूल             | र्धग्रह             |
|              | ४ १ भाष्य                                                      |                  | ६ • २४ मूल               | <b>च्</b> चुय     | ८ : ३० : सूच            | इ॰भृगु              |
|              | ५ - १ भाष्य                                                    | १३भृगु           | ईं ३१ भाष्य              | ४ गुरु            | ट • ३३· भाष्य           | मु॰ २ रवि           |
| +            | ४ × ८ भाष्य+                                                   | १४प्रानि         | ६ • ३६ मूल               | १०भृगु            | ष्ट-३६ सूत्र            | ३ साम               |
| J.           | ४१ ट <b>े भाष्य</b> †<br>दिवस १ई                               |                  | १ ३ म्ल                  |                   | ष्ट • ३ष्ट∙ स्व         | ४ मोम               |
| MAI<br>SAE   | - > १० - भाष्य                                                 |                  | ॰ ॰ ४· मूल               |                   | ८ • ४१ • मृत्न          | ५ बुध               |
| 7            | ५ १३ भाष्य                                                     | ४ गुरू           | ७ ५ भाष्य                |                   | र∙४४ मूत्र              | ह गुरू              |
| 4 4 <u>3</u> | ५ १७ भाष्य                                                     | श्मृगु           | ७ - १६ मूल               |                   | द १४१ मून               | ७ स्या              |
| 当            | ु - २० माच्य                                                   | हं प्रानि        | a . ६८ भाळा              |                   | C . 43 - H3             | - ग्रांन            |
| 4            | ें ३० २२/भाष्य‡                                                | <b>७</b> रिव     | दिचम २१                  |                   | ६ - ५७ माध्यक्ष         | क्ष गिव             |
| 31           | उ॰ २३ <sup>,</sup> सब                                          | र में ब          | १ : १३ भाष्य             | वेषाः हाः २ भृगु  |                         |                     |
| 1            | ें <b>४ - २६ • मूल</b> ं                                       | १० के होते हैं   | ३ - ५ई · गूल             | ३ प्रानि          | ट : ५.६.भा <b>य</b> ।   | ११ मीम              |
| a T          | ३ - २७ - मूल                                                   |                  | ७४९७ सृत्न               | र रिय             | क १ ई३ <sup>,</sup> सूच | १२बुध               |
| 初            | ५ २४ म्ब                                                       | १२ युर           | ७ १९० मून्स              | ५ साम             | ४०३ सूत्र               | 93 गुरु             |
| ब            | १५ - ३९ मूल                                                    | मु॰ २ मीम        | ७ - २० मूल               | ह मोम             | ४ १४ सूत्र              | १४ स्य              |
| ब            | १५ - ३२ भाष्य                                                  | ३ बुध            | <sup>३०</sup> २३० मूल    | क गुरू            | ध-ई-स्त्र               | १५ श्नि             |
| ू<br>धं      | ५ २४ मूत<br>५ ३९ मूल<br>५ ३२ माष्य<br>५ ३५ माष्य<br>५ ३५ माष्य | ४ गुरु           | • २३· मूल                | १३ मीम            | दिवस २५                 |                     |
| न            | १५ ३४ भाष्य                                                    | ४भृगु            | a - ५४ - भाष्ट्य         | शु॰ ४ गवि         |                         | आयाद कु॰२ सोम       |
|              | ५ ॰ ४३ माच्य                                                   | ६ प्रानि         | ७० ३ई. सूत्र             |                   | ४ - ११ सूच              | ४ भीम               |
|              | ६ भन                                                           |                  | ७० ३८ भाष्य              | ५ भीम             | क्र ३ ४८ माध्य          | ५ चुध               |
|              | ई र है। मल-                                                    |                  | <ul><li>३१ मूल</li></ul> |                   | ४ २१४, मूत्र            | ई गुरु              |
|              | ६ = च मून                                                      | १५भीम            | ॰ ३४ मूल                 |                   | <sup>ध</sup> • २३ सूत्र | ७ भृगु              |
|              | दिवस १.७                                                       |                  | अ ३४ मूल                 | ११ माम            | ध - २६ मूझ              | प्रानि              |
|              |                                                                | चेत्र हु॰ ३ गुरु |                          |                   | ध • ३१· सूत्र           | ४ रवि               |
|              | ६ १ १२ मूल                                                     |                  | ० . ४३ - भाष्य           |                   | ध । ३५ । सूत्र          | १० साम              |
|              | <b>ई</b> १९ भाष्य                                              | ५ प्रानि         | दिवस १५                  | 5                 | ध ३७ सूत्र              | ११मीम               |
| ,            |                                                                |                  |                          |                   | -, '61                  |                     |

का॰ हैं २ प्रत्यं पर्यन्तु भाव्य लिखा भ भ का ०० ७ १ ि तथा च श्रुति: १२ र ६ १ १ र ३ विता ०० १९ वर्षे वर्षे विता ०० १९ वर्षे वर्षे

आन्हिक

| ग्रुध     |
|-----------|
| ८ गुर     |
| क्ष अति   |
| ९१ रहि    |
| १२ सो     |
| १३ मी     |
| ४ वु।     |
| ३०गुर     |
| २ शार     |
| इ रादि    |
| ध संग     |
| १ भीर     |
| ६ बुध     |
| • गुरु    |
| - भगु     |
|           |
| क्र-२प्रा |
| ३ रवि     |
| ४ सोर     |
| ६ बुध     |
| १० सोर    |
| ११भीम     |
| १२ बुध    |
| ९४ सृगु   |
| ३०प्रानि  |
| थ बुध     |
| ६ गुरु    |
| ॰ भृगु    |
| च प्रानि  |
| ररभीम     |
| १२ बुध    |
| रध्रानि   |
|           |
| क्र॰३सीग  |
| ३भोम      |
| र्४.      |
| •         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       | 071             |                  |                           | .4                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| १४-२३ भाष्य+         | ५ ग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६-६१. म    | रुल   | १४ गुरु         | ber A            | ४ सूत्र                   | <sup>४</sup> <b>दुध</b> |
| १४-२४ भाव्य ‡        | ६ भग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६ - इहि- इ | गच्य  | ३०भृगु          | Ses 8            | र्रे सूत्र                | 6-316                   |
| १४ - २६ - मूल        | ७ प्रानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७ - त्र म  | ल     | ख्रु०४ सोम      |                  |                           |                         |
| १४-२च्नाव्य भ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७०८. र     |       | ध भोम           | 80.3             | २ मूल                     |                         |
| १४० ३० मूल           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७० १३. :   |       | ६ वुध           | 6000             | <ol> <li>भाष्य</li> </ol> | चेत्र मुदी १३ रित       |
| १४-३१ भाष्य          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. 29.     |       |                 |                  |                           | पंपनसमात दुरुपा         |
| १५ - ४ मूल           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60762.3     |       | च्भृगु          |                  |                           |                         |
| १५०५। मूल            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७० २५. ३   |       | ४ शनि           | <b>१४: . १</b> - | ३ मूल                     | १३मीम                   |
| १५- ई. भाष्य #       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 , 30, 3  |       | फाल॰ क्व॰ २ सोम |                  |                           | t<br>L                  |
| १५,१० स्व            | सु॰ २ भीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | - (   | ३ मीम           | 65: - B          | मूल                       | वंशाकि . २ युह          |
| १४-१५ सूत्र          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९७०३ई. ३    |       | ६ भृगु          | २्थ. ९३          | भाषा+無                    | ३भ्गु                   |
| १४-२३ मूल            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62-83-2     |       | श्यानि          |                  |                           |                         |
| १५-२८ मूल            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७०५० र     |       | र रवि           | ६६ । उ           | २ सूत्र                   | <b>५</b> रवि            |
| १५-३४ भाष्य#         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89-49.      | - 1   | ४ सोम           |                  |                           | 1                       |
| १४ - ४० मूल          | क्ष साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89-E0 :     | पूल   | ११भोम           | 8 c.23           | ७ सूत्र                   | ३ मृगु                  |
| दिवस १०              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७० ईदः     | मूल   | १३गुर           | 4                |                           |                         |
| १५-४०-भाष्य++        | पोषगु॰ ४ रवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७-६५       | स्ब   | ३०प्रानि        |                  |                           |                         |
| १५,४१ मूल            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 892000      | - 1   | श्रु॰ ११बुध     |                  |                           |                         |
| १५-४४ मूल            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·26res      |       | १२गुरु          | چو یا            | १ मूल                     | રું મૃગુ                |
| १५-४४ मूल            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिवस २      |       |                 |                  | ५ मूल                     |                         |
| १५ - ५४ - मूल        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89. DO.     | मूल   | वेनक॰ ३ वुध     | 842 E            | ३ मुन                     | .       १६ रवि          |
| १५-६३-स्त            | १०प्रानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60-50.      | सूत्र | ४ एक            | ६स • स           | शमूल                      | १२ सोह                  |
| १५ - ६५ भाष्य        | <b>१</b> १ गवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७०८४.      | मूल   | ४ भृगु          | 307 B            | मून                       | १४ <b>बुध</b>           |
| १६-३ मूल             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७० ४१ स    |       |                 | दिवस             | २४                        | 1                       |
| र्द् र प्रभाष्य      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ૧૭૨૯૩ માથ   | 1     |                 |                  |                           | चित्रकः अपनि            |
| १ई-१ई-भाष्य          | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وبودوم      |       | ४ मोम           |                  |                           | े बुध                   |
| देवस १॰              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८ -१ -     |       | १०वुध           |                  |                           | - गुरु                  |
| १६- २० मूल           | माघ हु॰ ३ ग्वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       | ११गुरु          |                  |                           | ં સ્માયુ                |
| १६ - २२ मूल          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८ - १३ - ३ |       | १२भुगु          |                  |                           | १०प्रानि                |
| १६ - २४ मूल          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८०३८०३     |       | १३ प्रानि       | الا دولا         | • मून                     | १९ रवि                  |
| ह्- २४ मूल           | ६ बध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८०३१ र     | भूल   | शु• २ मीम १४३४  |                  |                           | १२ स्रोप                |
| ६- ३५ मूल            | १०रिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८ • ३३ • ३ | गुल । | ३वुध            | 30 2 E           | १ मुल                     | 1                       |
| ६ ४१ मूल             | ११साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८०३८.३     | च     | र्ध रवि         | 20 2 31          | - मुब                     | १४ बुध                  |
| <b>६</b> -४६ भाष्य+‡ | १२भीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८-४१.म     | ले    | ७ सोम           | 302 C            | अ मृत्                    | ३० ग्रह                 |
| ६ ५२ मूल             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८-४८-३     |       | र भीम           | २१ : ५           | • मूत्र                   | यु॰ २ शनि               |
| तवार्थवादः ह         | A Control of the Cont | रिक स्तुति  | `     |                 |                  |                           | व्यन्ते भक्षा अवित्र    |

| -                 | -                          | श्यानि           | <b>्क</b>                   |                 | - 4            |
|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| २१- १३. मूल       | ४ साम                      | २५- १६- मूल      | <u> </u>                    | २४ - ४३ मूल     | १२ बुध         |
| ३६, ३० मूल        | ५ भीम                      | २५- २३ भाव्य     | १२ मीम                      | २४ - ४७ माध्य   | १३ धुन         |
| र्१ ४० मूल        |                            | २५- २४ मृत       |                             | २४ - ५३ - मृत   | २४ भुगु        |
| २१ ४६ मूल         | <sup>9</sup> गुरु          | २५८ इट-माख्य     | १४ गुरु                     | २६- ५६ मूल      | १५ प्रानि      |
| २१ ४७ भाष         | = भृगु                     | रते १३ मावा      | न् <b>रोष्ट्रगु</b> ०१५ भगु | दिवसं २७        |                |
| २१ ५५ मून         | क्ष श्रीन                  | मंवत् १८२६ ३प१   | भ्रमधसमाप्तु हुन्छा         | २४ १ ६० भाव्य   | श्रा॰क्त॰ २माम |
|                   | ज्येष्ट्र सुर १० १वि       | दिवस १०          |                             | ३ १ - ५८ माध्य  | ३ भीम          |
|                   | नाव ममाश्र हुन्छ।          | हिनीय भाद्र पद   |                             |                 | ४ चुध          |
| द्विस १५          |                            | वार संवत् १४ २ च | _                           | · ·             | ५ युर्         |
|                   |                            | सीदिन अश्वमे     |                             |                 | ई भृगु         |
| २२-१-१-सूत्र      | द्विभाष्ट्र १३ हो स्       | इसहेनु से सोचकेस | मीपहीसमान्नहुज्ञा           | ३१-१६ भाष्य     | <b>े श</b> नि  |
| २२ ई भाष्य        | १३ भीम                     |                  |                             | ३१ - २२ आख      | क्ष रिव        |
| २२ १५ मूल         | १५गुरु                     | २६-१-७ मूल       | ज्ञाबाटक॰ २रवि              | ३२ - ७ भाष्य    | १० सोम         |
| दिवस ३            |                            | २६- २० भाष्य     | ४ सीम                       | ३२० १६ भाषा     | १० भीम         |
| २२ १ १५ भाष्य +   | श्रा <b>श्वि</b> क्त ५ मीम | २६ - २६ भाष्य    | ५ भोम                       | ३३ - ४ - मृल    | १२ गुरु        |
| 52,30 स्व         | <u> </u>                   | २७ र मूल         | ६ वुध                       | ३३ १६ भाष्य     | १३ सुगु        |
| 23:38·भाष्य       | ं भृगु                     | 30 - 6में संध्ये | ं ७ गुरु                    | ३३ • २२ - भाष्य | १४ प्रानि      |
| २३० ७ साख्य       | म् प्रानि                  | २७ > २३ - सूल    | च्स्रुगु                    | ३३ १२४ भाष्य    | ३० रवि         |
| २३ , १३ भाष्य     | र्भ रिव                    | २७ - २६ - भाष्य  |                             | ३३-३७ मूल       | श्रु॰ २भीम     |
| दिवम ५            |                            | १२७२ ३४ भाव्य    | 4                           | इ३, ४२, म्ल     | ३ वुध          |
| (a)               | माधक ०० गुरु               | २१ ३ ३४ मूल      |                             | ३३ - ४० - मृत्न | ३ भृगु         |
| रिवम १            |                            | ५७ , ४३ माध्य    |                             | ३३ • ४४ - भाव्य | 1              |
| २३० २१ भाव्य      | 1                          | ५० - ८३ - भाष्य  | -                           | ३३ - ५४ भाष्य   | े रवि          |
| २३-३२ भाव्य       | 1                          | ३६० ते भावत      |                             | ३३ - ६४ - मूल   |                |
| ३३ १३० भाव्य      | ३०भोम                      | २८ ११ भाष्य      | ३० भृगु                     | ३३ ॰ ० मृत्स    | क्ष भीम        |
| ३३ •४४ भाष्य      | ञु॰५रवि                    | २० १६ मूल        | शु॰२ गीव                    | ३३ - ७३ भाष्य   | १० दुध         |
| इर्ज्युर भाष्य    | ई सीम                      | २८ - २६ साव्य    | 3 माम                       | ३३ - ७४ माध्य   | ११ गुरु        |
| 33 ३ तंद्र-माद्रत | = गुरु                     | २० १ ३ भूल       | ४ भीम                       | ३३- ७८ भाष्य    | १२ भ्रु        |
| २३०६४ भाष्य       | १३ मीम                     | २४ २ मूल         | ४ वुध                       | ३३ ॰ ४४ मूल     | १३ ग्रानि      |
| दिवस ७            |                            | २४- ७ सूल        | ५ सुरू                      | ३३ ॰ ८६ भाषा    | १५ रिव         |
| 28.१-४० भाष्य     | ज्यः क्व॰२ भृगु            | २४ - १५ मृत      | ६ भूगृ                      | दिवस २५         |                |
| २४ र भूल          | ४ र्वि                     | २४ १२१ मूल       | ७ ग्रानि                    | ३३ - ४३ - भाष्य | भाद्र•हन्दभीम  |
| २५ ४ मूल          |                            | २४ १२६ मूल       | _                           | ३३ - ६० माब्य   | 1 1            |
| २५. ७. मूल        |                            | २४ १३१ मूल       |                             | ३४१३ भाष्प      | १२भृगु         |
| २५ - स माच्य      |                            | २४-३८ मूल        |                             | ३४॰ ट॰ सूस्त    | १३ प्रानि      |
| +का०२०१२          | 66.                        | ,                | ,                           |                 |                |

\*

|                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>      |                                  |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ३४ - १४ मूल    | १४ रुवि           | ३६.१-१० भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भा-छ-४ गुरुश्स्य | ३७ ५ मूल जाशिकुरभुगु             |
| ३४ - १४ मेल    | ३० साम            | ३६ - २४ भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भा॰ हा॰ ४भुगु    | ३४०८ सूत्र । ज्ञा॰सु ॰३ शनि      |
| ३४ । २५ मूल    |                   | ३७- ६. मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ३४ १६ भाव्य ज्ञा॰ खु॰४ रवि       |
| ३४ - ३२ मूल    | ३ भगु             | ३७० ४ मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                | संवत् १४ २४ कमेकाएड समाप्तदुः आ  |
| ३४ - ४० भाष्य  | ४ प्रानि          | ३०-११-मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र स्रोम          | दिवस च                           |
| ३४- ४६ माध्य   | <b>५</b> रवि      | ३० • १४ मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४ भीम            |                                  |
| ३४ ५० भाष्य    | ६ सोम             | ३०-१८-मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | ४० - १ - भाष्य पो क्र रसाम्रूध्य |
| ३४-५४-मूल      |                   | ३० २१ भोळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | ४० - ३ भाष्य पो क ३ मीम          |
| ३४॰ ५० भाष्य   | <b>#</b> बुध      | इट • ३ · भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | ४०-४ भाष्य पो स ४ वुध            |
| दिवस १३        |                   | ३८ ६ मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | ४०- द भाष्य यो क्र ४ गुरु        |
| ३५० १ सूत्र    | ज्याध्विकः १०भृगु | ३०० ७ भाख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४ साम           | ४०-१४ भाष्य पो क ४ मृगु          |
| ३४० ६० भाष्य   | ११ प्रानि         | ३६० ११ मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३ भीम           | ४०-१६-भाष्य यो क ६ प्रानि        |
| ३५०१२ मूल      | १२ रिव            | दिवस १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | ४०१० भाष्य पो स रिव              |
| ३५० १८ भाष्य   | १३ सोम            | रूप १३ भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आ है। उसगु       | संवत् ९४२४ ज्ञानका एउसमा प्रहुर  |
| ३५-१४- भाष्य   | १४ भीम            | ३० - १६ मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५ प्रानि         | देपार महिताभी पूर्ण हुई          |
| ३४ - २२ माच्य  | माश्चिक-३°वुध     | ३८ - १८ - भोख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६ सीम            | दिवस्थ                           |
| संवत् १४२४ रिव | लसमाञ्च दुःशा     | ३८ : २५ : मूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७ भीम            | इत्यान्हिकंसमाप्त्र म्           |
| दिवस ६         |                   | ३०-२०-भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |
|                |                   | and the second s |                  |                                  |

## मूचना

विद्यानां को उचित है कि मुरद्ग लेखनी से भाष्य में चिन्ह देकर जार्बल पर आन्द्रिक में से तिथिबार उठा कर लिखें रूम लि-खिन से भाष्य बहुत कुछ प्रोमित हो जांदिया अपेर इस्रा च-लोकन में अतिप्रयेन चित्त प्रसन्त होगा तथा पाठ के साथ में ही प्रतिदिन का लेख प्रकट होगा।

पाएउव गरुड वजवर्मा

हरिःग्रीम् श्रीवेरार्धप्रदीपगिरिधरभाष्यस्य शुद्धिपत्रम् श्रीवेरार्धप्रदीपगिरिधरभाष्यं के पढने वालां को उचित है कि पढने से पहिले इस शुद्धिप से उसे शुद्ध करिल वे

| 2 है।       | पंत्रि     |                   | श्रद                         | पृष्ठा | पंक्ति |                        | <b>युद्ध</b>           |
|-------------|------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| 9           | PE         | भाष्या            | <b>दी</b> पे।                | 66     | A      | मिभ                    | माभि                   |
| 3           | 28         | बङ्गों            | षडङ्गां                      | 60     | 23     | सावित्री .             | साविची                 |
| 8           | - 6        | भारधा ।           | भारता                        | 63     | 62     | वेश्वदेवी              | वेश्वदेवीं             |
| 9           | 3          | <b>डि</b> रुपं    | <b>हिरूपें</b>               | १८     | 4      | न                      | वेश्वदेवीं<br>हो       |
| 19          | 2          | त्रवि             | <del>परि</del> ष             | १८     | 80     | ग्रायची                | गायदी                  |
| દ           | 5          | मन्त्रा एत        | मुचाए।                       | १४     | २च     | पाएड                   | पाराङ्ग<br>येन्द्री    |
| T           | Ę          | प्राजायत्या       | प्राजीपत्यं                  | 20     | ¥      | <b>ऐन्द्री</b>         | येन्द्रीं]             |
| T           | 4          | मूर्पी            | स्र्वी                       | 130    | 80     | ब्रह्म                 | बस्<br>विष्णोर्लि      |
| ट           | ý.         | घुर्मा            | घ्मी स                       | २२     | 68     | विष्णालि               | विष्णिलि               |
| جع          | 56         | वेष्णव            | वेषावेञ्यान                  | २३     | 8      | वीरप्च                 | वीग्प्यप्च             |
| શ્ય         | 77         | देवर्ध            | देवर्ठ                       | 73     | 9      | दुन्द्र                | रुन्द्रे               |
| क्र         | 5%         | यजुरन्ताग्नेः     | यजुरन्तामाने!                | 35     | १२     | मा                     | हितीया जुगती           |
| <b>5</b> -7 | 36         | पवमान्            | पवमान्                       | 20     | 587    | गत्समर                 | गुत्समदस्त्रिष्ट्रभ    |
| १०          | ĸ          | <b>लिङ्गो</b> ने  | लि <u>ङो</u> तं              | 2,84   | १६     | नाष्टि                 | सानाष्ट                |
| 80          | 3          | दवत्या            | देवन्या                      | 30     | 20     | वातार                  | वातार ।                |
| 60          | 8          | 113118.           | ロの日                          | 32     | 3      | यर्दन्द्र-देवत्याति    | यग्रुन्द्र रुन्द्र-देव |
| 60          | £          | देवतर्ध्          | देवह                         | 33     | १५     | माहेर्न्झ-एन्द्री-हर्न | महिन्द्री-रेन्द्री-ह   |
| 86          | ٦          | वुपवत्यो          | वुपवत्या                     | 38     | 50     |                        | मुकः                   |
| 86          | 8          | देवतास्त्र        | देववातस्य                    | 3 5    | ध्     | था                     | या                     |
| 35          | १८         | रज्वा<br>स्पर्त्य | रन्वा                        | 3 €    | 19     | स्प्राग्निष्टोमिके     | दशागिनषुत्यामिन        |
| 98          | 20         | स्पत्यं           | स्पत्यः                      | 36     | १३     | E .                    | हे कि                  |
| १२          | 8          | नुष्टृ वे र       | नुषुब<br>एत द्रीद्या-उष्णिहं | 3 5    | 20     | र्न्द्रोहि             | इन्द्रेहि              |
| 62          | E,         | एतदा-उ।क्षह       | एत द्रीद्या- उषिगद्          | 30     | 80     | इन्द्रं                | इन्द्र                 |
| १२          | 88         | म्नुषुप् ऋ        | मनुष्टुमम्<br>यो:            | 3.     | : 3    |                        | द्य                    |
| 9्२         | ९५         | यो                | यो:                          | 80     | > 2    | 1 3, 4                 | कार्य                  |
| १२          | १६         | सुसस्या           | सुसस्याः                     | 8      | 5 6.   | र मन्त्र वर्णिको       | मान्वविश्विचे          |
| ९२          | 60         | स्य               | स्ब                          | 8:     | र । न  | नेमिनिकादि!            | ३ निमित्तिकादिषु सं    |
| ९२          | 52         | अपाधिदे           | ्राधिदे                      | 8:     | 1 88   | गृन्थके<br>जो जो       | यम्थकी                 |
| १२          | 28         | न्सोम             | त्साम्य                      | 8:     | 2 2    | जी जी                  | मी ू                   |
| 93          | २४         | पागिन             | यावानी                       | 8 8    | प्र    |                        | स्मतीरः                |
| <b>१४</b>   | 7          | वस्य              | वस्त                         | 8 5    | 18:    | <b>मिप</b>             | म्मपम्य                |
| १४          | १र         | हें               | र्ह सोम्यर्ह                 | 8 च    | . 5.   | ानायते-कन्दा           | हा सायत-क्लंबि         |
| १५          | १३         | दाना              | दानं                         | पुर    | ंदि    | साधार                  | साधार्गा               |
| १६          | 12         | त्मद्र            | त्वमङ्ग                      | 92     | 190    | र्शिस्मानीति           | छिनद्यां ति            |
|             | <u>l `</u> | - 4               | 1                            | 1      | 1      | 1                      | 44.4.4                 |

**मृद्धिपत्रम्** 

| 1.8             | पं         | म अयुद                           | श्रुद्                                  | र डा              | पंत्रि | अश्रद                   | यद                          |
|-----------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 38              | १र         | कि                               | कि द्यु (स्वर्ग) से                     | 5,3,              | 8      | भुवन<br>का              | सुव<br>के अर्थ              |
| 22              | 2          | पहां                             | यहां धुवाः (शास्त्रितिकी                | 4.87              | 9      |                         | के अर्थ                     |
| 25              | 18         | र्३                              | ३३<br>बेुाधमान                          | 508               |        | समिदर्सीति              | समिष्सीति                   |
| हरू<br>इध       | र१         |                                  | बुषिमात्र                               | 606               | १५     | † युच                   | +पुर                        |
| इष              | 82         | ष                                | प्                                      |                   |        | <b>अस्तर</b> ए।         | <b>मस्तर</b>                |
| EX              | 4          | यः                               | बुो                                     | 50E               | 8      | 116011                  | ।१९०११+म-वः। भाग            |
| E 45 0          | १३         |                                  | (हलसा)                                  |                   |        |                         | उ-हा। इंगार्गा              |
| 90              | १३         | का॰ २ व दे दे र                  | का॰२-३-३१-३२सम                          |                   |        | घ                       | ध                           |
| 1               |            | - कश्यन्तगम                      | प्रमाए अक्तिताम                         | 800               |        | त्रञाति                 | <b>आञ्चाति</b>              |
|                 |            | पञ                               | श्नननार्भ                               | 800               | 90     | २च                      | 85                          |
| 30              | SE         | हवियहण                           | हविर्यहणी                               | 600               | 55     | सिविता                  | सविना देवता                 |
| 92              | १४         | 1                                | त्या                                    | 206               | 1 '    | , ,                     | एर्घा-तथास्तु।              |
| 28              | 9          | उल्ल                             | उल्रावल<br>अगिन में                     | 608               | 2      | नः।                     | तः द्यान्विशेषः।            |
| 33              | 5%         | 1 -                              |                                         | 660               | 8      | करें)<br>करें           | करता है<br>करत है           |
| 23              | 28         | अया प्राग्यनका<br>ल में खोलनेवला | +                                       | 560               | E .    | कर                      | करत ह                       |
| 100             |            |                                  |                                         | 660               | 1      | कस्लग                   | कर्ना है                    |
| 38              |            | नाद्या                           | नाद्या                                  | 566               | 8      | वात                     | लात                         |
| 37              | 3          |                                  | का० २.४. १४.                            | 505               | 58     | हेग-                    | इंग करिके                   |
| 36              | 8          | पहिली                            | पद्गिला                                 | , , ,             | 9,     | प्रियत्व                | त्रियत्व से                 |
| 36              | 5          | उपवेश                            | उपवेष                                   | ९२४               | ष      | अब्याया                 | अद्धायो                     |
| 32              | 58         | ,                                | अन्तरिका                                | 558               |        | पूर्वक                  | पूर्वक एकत्र                |
| ५५<br>८१        | 50         | को                               | की                                      | ११५               | 7      | 113611                  | ॥ २९॥+ वे-याः। २प०।         |
| ,               | 8          | प्वनात्मिका                      | पर्वतात्मिका                            |                   |        | -0                      | दे-धाः। द्रुगारशा           |
| 26              |            | धिष्र्ण                          |                                         | 565               |        | दीरवता                  | देख्ता                      |
| च्य             | 80         | अर्थ                             | अथे प्रवृत्त                            | ११८               | रुष    | ज्या क्या या            | स्व्य                       |
| 3               | 83         | पीषाग<br>स्राप्ति                | प्षरा                                   | ११८               | 23     | वर्द युक्त<br>रेग्वा के | वर्दस्युक                   |
| स्था<br>कर्म्स  | 73         | पृथिवी                           | पृथिवीरूपा<br>पर्य                      | 200               | 4      | र्ग्वा क                | रेरवा से                    |
| 4.6             | 3          | पय -                             |                                         | <b>१३</b> २       | X,O    | रवाते हुए               | रवाते हरः +यथाभाग           |
| 1               |            | रास्र<br>स्थावती                 | अमुर्                                   |                   |        |                         | माप्राषीरत्ये वनस्र-        |
| 576             | 90         | व्यापता<br>श्रामेय               | दध्यादिवती                              | 623               | 90     |                         | ति २ ई : २ : २२ : श्रुति :। |
|                 |            |                                  | अवय<br>नवसि सर                          |                   | 58     | हेत्                    | हेनु स्त                    |
| みつ              |            | ह्मवित्                          |                                         | ठेड<br>४          | *      | नुम्न्। विद्यमान        | तुम्होरे अधि विद्यमान       |
|                 |            |                                  | <b>म्माजे</b> न                         |                   |        | में देवे!               | से देवें।विद्यमानः।न        |
| l b             | ,          | क्राः                            | इत् <b>म</b>                            |                   |        |                         | से हमलोगों करि दान          |
| ~ 3             | <b>C 2</b> |                                  | नः । प्राज्ञापत्यापद्भिः<br>सर्वे विकास | 25.50             |        | -                       | च्यहै।                      |
| <sub>ठ</sub> -ह | 00         | משוישיי                          | एषं: देवता                              | 63'F <sub>1</sub> |        | कमए                     | कसए                         |
| ` ` }           | 1          | युमायो ।                         | पुम <b>र्थी</b><br>कर्तन                | 833               | 9,     | मामान                   | स्मान                       |
| 1               | - 1        | द्भा                             | *,                                      | 889               |        | नेस्                    | नेसे यह                     |
| 3 T             | 30         | म्बास्या 🗾 र                     | वामस्था                                 | १३४               | 8      | भारहाज                  | <b>भरद्वा</b> ज             |

|                        | श्रु बिपन्नम् |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |                               |                                     |  |  |  |
|------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|                        | ा प्र         |                  | श्रद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इ छ        |          |                               | मुद                                 |  |  |  |
| 68.                    |               | 1 44             | गाईपत्य को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 828        | ११३      | की वरावर                      | की संभिन<br>की                      |  |  |  |
| 1                      | १ २९          |                  | कक्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७१        | ११       | की                            | की                                  |  |  |  |
|                        |               | हे अपने तेरे     | अगिन के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.06       | १ह       | यन                            | यज्ञ की सिद्धि                      |  |  |  |
| 58                     |               |                  | ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.34       | *१३      | गुमन्                         | गन्                                 |  |  |  |
| 684                    | 5:            | मश्चान           | नुष्टान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620        | 162      | की                            | का                                  |  |  |  |
|                        |               | म्एड             | मएडल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८१        | 18       | 87.                           | अ इस से होमें u                     |  |  |  |
| १४                     |               | की               | की .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 दा       | ११४      | स्स                           | रूपे                                |  |  |  |
| १४४                    | भेड           | होंचं॥           | हें जं। तथा हिरएपारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १एः        | Ę        | स्स्<br>स्या                  | रूपत्व                              |  |  |  |
|                        |               |                  | हैं जं। तथा हिरएयारि<br>पुष्टिकरि <b>वद्व म</b> ्लाहर्ति<br>रएयादि युक्त हेर्जि॥<br>मेरे पश्चभ्यों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९७३       | 128      | संस्निए।                      | दक्षिएपाद<br>की<br>हामे के लिये जा। |  |  |  |
| _                      |               |                  | रएयादियुक्त होति॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१८३</b> | च        | क्री                          | की                                  |  |  |  |
| १४४                    |               | मेरीवजापुत्रादिव | ता मेरे पशुक्तीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 663        | 88       | हो(जा)                        | होमें के लिये जा।                   |  |  |  |
| १५०                    | 1             | हिचार            | हिमार् अथ वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 603        | १ट       | <b>₹.</b>                     | १६ अभिमन्त्रण्ये अन                 |  |  |  |
| १५२                    | 52            | रेकेए            | रिक्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |          |                               | नार उत्तर में लाई सोमक              |  |  |  |
| <b><i><u> </u></i></b> | 8             | रस्य             | स्त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                               | यागी को अध्वयुपनमान                 |  |  |  |
| <b>5</b> 4£            | ч.            | <b>प्रसाद</b>    | त्रसाद से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |                               | अनुगमन करते हैं॥                    |  |  |  |
| १५६                    |               |                  | मय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १च्ध       | ११       | चुलता                         | <b>मराता</b>                        |  |  |  |
| १६६                    | 68            | का०७.१.१ई.       | का०७ १ ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रच्स       | 1        |                               | है + प्रिधन्या होष मूर्धा           |  |  |  |
| १६६                    | 20            | मं               | की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |                               | युद्दे वयजन मिति।                   |  |  |  |
| 623                    | 3             | क्यें। करिके     | क्या करते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८४        | 20       | कोंद                          | की यजमान के अर्थ देवे               |  |  |  |
| १६४                    | 8             | प्राला           | प्रान्दीन प्राप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८५        | k I      | L .                           | तिरे में                            |  |  |  |
| १६ं४                   | 9             | की               | के अर्घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEE        | 83       | श्पिधपत्य                     | न्याधिपत्य                          |  |  |  |
| SER                    |               | मुस्की           | मेरे अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250        | 29       | कीजिया                        | करता                                |  |  |  |
| 990                    | 80            | सार्थ            | प्राक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १च्छ       | 54       | 20,                           | २० कोएं छ्यां की                    |  |  |  |
| १०१                    | 8             | दे॰              | दे • † स्वाहाशस्ट्रस्यनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226        | 3        | लेती (नीती) है                | लेवे (जीवे                          |  |  |  |
|                        |               |                  | पातलना ने कार्यलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 322        | 90       | वीले                          | बुलवावे                             |  |  |  |
|                        |               |                  | चिता अर्था ३ १ ३ ३४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८४        | 8        | कहे- वकरी                     | कहिवावे – अजे                       |  |  |  |
|                        |               |                  | २८ ब्राह्मणानुसारेणपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 940        | 3        | भीतिरूप                       | त्रीतियुक्त                         |  |  |  |
|                        |               |                  | ह्याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640        | 9        | को                            | की                                  |  |  |  |
| 36                     | १२            | यह सिद्ध हुआ     | एवं सिद्ध इति पेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 582        | E S      | की                            | करिये हे                            |  |  |  |
| रुष्ट                  | S a           | करूं             | करूंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | orta       | 29       | जिस <b>का</b>                 | जिस के                              |  |  |  |
| ,७३<br>,७३             | ¥             | करूं.<br>करे     | करना है<br>विद्याधारणशक्तिमन<br>में होती है २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 848        | 80       | 3.                            | ३ उदास्त्रिकति                      |  |  |  |
| 292                    |               | 2                | विद्याधारणप्राक्रिमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 593        | 99       | की                            | का सर्वत                            |  |  |  |
| `                      |               |                  | में होती है 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5753       | 93       | धरी- को                       | पटधावे – का                         |  |  |  |
| 93                     | ર !           | <b>च्यो</b> र    | वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.2       | 84       | अपने किये याग                 | अपनी आसा                            |  |  |  |
| 93                     | 23            | नेसे ही          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543        | 9        | का प्राप्ताकाय प्राप्ता<br>की | अयम आस्त                            |  |  |  |
|                        | 23            | त्ररक्ता मयो     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693        | <u> </u> | 71                            |                                     |  |  |  |
| 80                     | 63            | की               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५३        |          | क<br>अ <b>ञ्च</b> का चिंह     | ाण्यां करि तू चलना है               |  |  |  |
| 38                     | 28            | को               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | शन्यपर पाट<br>प्रति—पर्दे     | का परवाव                            |  |  |  |
| 94                     | <b>P</b>      | कः०              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १रम्       |          | न्यतः । नदः<br>मी             | ह साम                               |  |  |  |
|                        |               | 7**              | The state of the s | , - 0      | ,-       | ex <sup>1</sup>               | 4.31.4                              |  |  |  |

मुहिपत्रम्

|            | ţ    | <b></b>                    |                                                 | 1           | 7      |                             | ·                                 |
|------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
|            | पंति |                            | . सुद्ध                                         | वृष्ठा      | पंक्रि | श्यभुद्ध                    | मुद                               |
|            | 29   | चार मतद्री ग्वया           | सर्वतः चलते हुग्तेस्कर                          | 1           |        |                             | र्निसे देखना पाची म               |
|            |      |                            | विशेष्र नजानें                                  |             |        | 40 m.                       | वों से हो में "                   |
| ¥          | 1    | घर-तिम-धर                  | घरां- तिन-घरां                                  | 283         | १२     | से हूं<br>गार्ग             | से ही हैं<br>मार्ग                |
|            | १३   | करें                       | क्रन हैं                                        | 363         |        | गाग                         | मार्ग 💮                           |
|            | PĘ   | का                         | को                                              | 258         |        | ज़ेसे                       | ज़ेसे दक्षिणपाकरके                |
|            | 1    | ष्युं के आर                | ध्येष्टि के                                     | उरुष्ठ      | 50     | ही ।<br>हिर्मे              | होश्री                            |
| الميعادا   | , ,  | न्हेंग का                  | मका                                             | र१४         | 8      | हूँ<br>रानवाले-हेर्ववले     | हे देवश्रुता                      |
| ٠٣٠ ق٦     | 23   | 8                          | ४+ नथा च शुति:३-४-                              | रश्प        | =      | रानेबाले-सम्बद्ध            | श्री-हान्स                        |
|            |      |                            | १ १२ सा यहायत्रीएव                              | २१५         | 140    | 26                          | ज़ों के<br>हरे                    |
| ,          |      | Ì                          | नो भूत्वा दिवः साममा                            | त्रश्ह      | 2      | हेष्ट्रा                    | <u>इष्ट</u>                       |
| 1 .        |      | 44                         | हरिंदिति                                        | २१६         | 86     |                             | कहते हैं                          |
| لينيرو     | १८   | ह                          | है + नदाह तिनिरिः।या-                           | 280         | १२     | करिय है                     | करिये हैं सबांकरि इ-              |
|            |      |                            | विद्वेष राजानुचीरगगळ                            |             |        | _                           | ति प्रोयः                         |
|            |      |                            | ति सर्विभ्योवे तेभ्य आति                        | २१८         | E      | प्रति                       | वर्ति                             |
|            |      |                            | एंप् कियते छन्द्रां मिख                         | 36€         | १२     | र्गाटयां के प्रान           | र्राटी के प्रान्तें               |
|            |      |                            | लु वे सोभस्य एजो अनुच                           |             |        | देवता में                   | देवता की आना में                  |
|            |      |                            |                                                 | २२०         |        | प्रतिक्ष                    | प्रत्यक्ष है                      |
| 300        | 297  | १. २२.                     | १.२२ उर्वेजी वा अप्रपत                          | <b>२</b> २० | २१     | ब्राबर                      | संदर्भ                            |
|            |      |                            | गः पुरूरवाः पतिरथय                              | <b>२२</b> २ | &      | फेंता हं                    | फेंक्ता इं                        |
|            |      |                            | त्तस्मान्मश्रुनादजायः                           | २२१         | र्धन   | १६ दूसर्यजमा                | द्मो को । हारशाहादि               |
|            |      | <b>*</b> (*)               | त नुदायुरिति।                                   |             |        | ना म् राजमान्।              | मुबों में गुज्मानश्चुधा           |
| २०१<br>२०१ | 9    | हा                         | हारी                                            |             |        | नासर्यम्काव                 | ती"२"तीसरे यज्ञमानों              |
| 308        | १३   | ह्रा                       | हेंग्ब्री                                       |             |        | नापाकरनवाला                 | में राजमान यज्ञीवनाश              |
| 308        |      | स्था                       | स्थान                                           |             |        | राक्ष्समाका घाता            | करने वाले राष्ट्रसीं का घान       |
| 203        | 36   | <sup>भू</sup> ज्य          | श्राज्य                                         | 223         | 80     | की व्रावर                   | की मान                            |
| 3.03       | 30   | हा                         | हात                                             | २२४         | 26     | कर्त ह                      | किये गर्ये                        |
| 203        | 36   | ही<br>हैं।<br>तीवं<br>दर्व | श्राज्य<br>होते<br>हो।<br>त्वंष<br>द्वंता<br>के | २२५         | 6      | कर्ते हैं<br>की<br>से       | **                                |
| २०६        | 57   | तीव                        | त्वष                                            | <b>२२६</b>  | 7      | स                           | से कुटी                           |
|            | 53   | हुर्व<br>का                | <b>ट्व</b> ता                                   | 220         | 9      | <b>6</b> .                  | 28.                               |
| 300        | 3    | का                         | क                                               | 22.0        | २५     | सदम<br>म्नुति समेत<br>वर्ति | सर<br>स्तोतुं समेता<br>वर्षि गणवन |
|            |      | ति की                      | ति के अर्घ ू                                    | 559         | 66     | न्नुर्त समत                 | स्तानु समता                       |
| 360        | 52   | नामा                       | नामा मध्य देश है                                | 330         | 58     | वात्                        | CHICAL TAKE THE                   |
| 360        | 5%   | करिंग ।                    | करें। कैसे कि काएस-                             | 530         | 83     | अह                          | श्रह:                             |
|            |      |                            | न प्रदेश करिके। नद्यथा                          | <b>२३</b> ९ | 8      | २१∙                         | 28.22.                            |
|            |      | 1                          | पहिले रक्षिण अंस फि-                            | 232         | 5      | <u>भ्याज्य</u> •            | (द्धिमिश्रत शाज्य)                |
|            |      | ľ                          | रि उत्तरश्रोणिपारे दक्षि                        | प्रदेश      | 3      | दीपक                        | सदीपक                             |
|            | . }  |                            | एम्ब्रोणि फिर्न उत्तर संस                       | २३,२        | 65     | होमं                        | हामी .                            |
|            |      |                            | फेरि मध्य में।एवपाच                             | २३२         | 50     | परें                        | पर वावे                           |
|            |      |                            | म्थानों में दिराप्य रिवक                        | 233         | 88     | तब                          | तनः                               |
|            |      | (                          | •                                               |             |        |                             |                                   |

शुद्धिपत्रम्

| प्रश्ना     | पंति     | 2020                         | 1                                    | UNI               | पंक्रि   | अयुद्ध                 | श्रद                                               |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 7           |          |                              | युद्ध                                |                   | 31631    | नी प्रकार में प्राप्ती | केमन करिसंगत हो                                    |
| २३४<br>२३४  | १<br>१   | *स्वस्याहा<br>जात्मीहीमेराहे | स्वस्याहा स्वाहा<br>अज्ञनीय में क्लं |                   | १६       | हैं।                   | हा।                                                |
| नर्भ        | 5        | 21/101/21/40/8               | करता हुआ                             | 240               |          |                        | -प्रदेशभद्गे                                       |
| नेर्        | 75       | करे<br>करे                   | कर्ता सुन्ता                         | २५३<br>२५३        | 25       | अङ्गा अङ्गे<br>संवंध   | संवन्धि गु                                         |
| नद्रभ       | १४       | के अर्थ                      | के लिये गमनकरनेक                     | 2244              | 9        | अर्घ                   | -अत एव                                             |
| २३६         | 7        | यूयां                        | यूप्यां                              |                   | १५       | वहते हुए               | वहती हुई                                           |
| २३६         | 3        | यू पें।                      | यूपों                                | रप्रह             | 99       | वसतीवरी                | वसती बरी भी।                                       |
| २३६         | R        | पाया                         | पाया निकटा से परें                   | 245               |          | ह                      | ह। केसे अगिन के कि                                 |
| 144         | 1        |                              | न पाया                               | 1.44              | 14       | दर                     | नहीं है पतित गृह जि                                |
| न३६         | *        | में सेवन करं                 | हम सेवृन कर                          |                   |          |                        | स का तिस अविनन्ध                                   |
| <b>२३</b> ६ | Ę        | में सेवन करूं<br>में         | के अर्घ                              |                   |          |                        | र गृहके                                            |
| २३६         | 9        | न करे                        | करे                                  | 243               | 8        | जो                     | जे                                                 |
| २३६         | 0        | न करता                       | करता                                 | 240               | 9        | <del>2</del>           | जे<br>हैं                                          |
| २३६         | 54       | ਤੇ ਉਸਤ ਗਿੰਗ ਤਜੀ              |                                      | 243               | Ę        | जिसजल-सो               | जिन जलीं– ते                                       |
| <b>२३</b> ६ | 20       | मताहसा करा                   | काहिसा न कार                         | 240               | 3        | उत्कृष्ट               | उत्कृष्ट करिके                                     |
| 230         | લ્ર      | को नहीं भेदताहूं             | की पीडा नकरनी चाहिये                 | २५५               | <b>E</b> | <u>अपापत्य</u>         | श्पपत्य                                            |
| 23.0        | W        | 2.28                         | 30.36.                               | र्थ्र             | 63       | रिष                    | रसी ,                                              |
| 280         | ય        | इस                           | रेसे                                 | २६०               | 94       | संग्राम-करे            | संग्रामी – करता है<br>पड़चता है<br>संस्थ में       |
| 280         | २०       | ब्रह्मर्ह<br>अति प्रे        | बुद्ध हर्ष                           |                   | २७       | पहुंचे                 | पहुंचता है                                         |
| 1           | १६       | अति प्रे                     | का परवाच                             | २६०               | SE       | में स्थित              | सस्य म                                             |
| २४१         |          | प्रति पंटे                   | को पदवावे                            | २६१               |          | से-करं                 | को – करताह                                         |
| २४१         | 2        | वाप्न-आदि                    | व्याप्त-आदित्य                       | २६१               | १३       | करं                    | करता हू                                            |
| २४३         | ट        | इजियोः                       | इजियो पाश करिके                      | 3 5 8             | ६५       | प्टे                   | पर्वावे                                            |
|             |          | ·                            | मधने से                              | २६२<br>२६२<br>२६२ | 3        | से जीति                | को त्रन                                            |
| रुध्र       | ६३       | ३्ट∙                         | २ छ •                                | रहर               | ધ        | से जीत                 | को तृष्ट                                           |
| 283         | 88       | को                           | के अर्थ                              | २६२               | १३       | 8.0.0.                 | ु । <b>४</b> . ८                                   |
| 288         | 552      | मेपहुंची-मेपहुंची            | कारसगतहा-कारस                        | <b>यह</b> द्      | रुष      | केसी हो                | ऐसी हो                                             |
|             |          |                              | गत हीं<br>क्रि संगत् हों             | २६३               | 20       | करनेवाली               | करनेवाली वा शिवा                                   |
| २४४         | २०       | में पहुंची<br>प्रति पटे      | कार सगत् हा                          |                   |          |                        | वृत्र देत्य को मार्ते बा<br>तू-डोंने कांपि<br>तुमे |
| 1 - 2       | <b>U</b> | ज्ञात पर                     | को परवावे                            | २६४<br>२६४        | 9        | नुम-डरी-कायी           | त्र-डग्-कााप                                       |
| २४५         | १२       | से अपने को                   | के भात्मा करि                        | २६४               | ६        | तुम्हं<br>करो-कहे      | तुस्                                               |
| र४५         | २३       |                              | ञ्चात्मा करि                         | २६४               | 9        | करा-कह                 | कार-काहता ह                                        |
| ३४६्        | 1        | ۲٠ م                         | 8.                                   | २६४               |          | प्रति परे              | को परवावें                                         |
| न४६         | 5,-      | १० प्रति पंदे                | को परवावे                            | २६४               | १६       | तव्य ऋचाकही            | सो दून ऋचाओं करिक                                  |
|             |          | श्पा                         | समीप में आ                           | २६६               | ٤        | वर्णयेते १             | ईपैते (हा                                          |
| २४६         | १८       | 7 <u>.</u>                   | n<br>計<br>行                          | <b>२६६</b>        | 56       | · 2                    | र्छे.<br>नव्वेगजन्योदशेर्न-                        |
| २४८         |          | में                          | 4                                    | <b>५६६</b>        | ₹5-      | रत्र प्रवासराध्यक्षाद  | नव्यराज्यसाद्श्रान                                 |
|             |          | संबंधियों                    | संवंधि विपुषों                       |                   |          | यान ४ स्त्रात लक्ष     | ष्ट्रस्थिति लक्ष्णान्त्रस्                         |
| នកិច        | 53       | देवम्                        | देवतम्                               |                   |          | त्म हरूतावराट          | स्पा ॥ पूर्वीत्तरार्धयो ॥                          |

## श्रदिपत्रम्

| न्रा        | पंक्ति     | अमुद            |                                   | पृष्ठा |          |                     | श्रुद                  |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------|----------|---------------------|------------------------|
|             |            |                 | पासुगहस्य<br>-                    | रटह    | 697      | वित्रट्             | विशुट्                 |
| . E.9       | <b>U</b>   | अन्त            | अन्त्रां                          | २८७    | 50       | वित्रर<br>परे       | विशुर्<br>परवावे       |
| 30          | ક          | उत्पत्त         | उत्पत्ति                          | ३८७    | १ट       | प्राण क्रि          | भारगरूप करि            |
| ्ह्र्य      | 852        | तुम् परिधिका    | तुमे परिधि में                    | २८८    | १३       | प्राण करि<br>धनी यो | धवनीयो                 |
| ిక్ క       | २१         | उपभिन्दारिक     | र्पाभि चारिके                     | २८५    | E        | हें                 | दुग                    |
| 3 4         | 3          | श्यमदे से माराह | (अपमदे करिके)मार                  | २८५    | 9        | हें हैं             | द्रए                   |
| •           |            | अपा + यह        | ते सन् + चीह                      | 240    | १६       | मासी॥               | मासे। सहतः प्रसहना     |
| २६्४        | يج         | स्थापु          | स्थापन                            |        |          |                     | थस्यप्रयोगः प्रसद्दनम  |
| 500         | च          | ग्रह से         | ग्रह में                          |        |          |                     | भिभवनं प्रतो हे मन्तःश |
| 200         | १३         | <b>म्याज्य</b>  | श्पाग्न पत्ता                     |        |          |                     | तेन नरानाभ भवती ॥      |
| २७२         | <b>२</b> १ | ऋत_             | मिश्रित                           | 248    | १५       | द्युलो              | द्युलोक                |
| 303         |            | दूस-को          | तिस-करिके                         | ३८६    | ट        | पयलस्त्ता           | पयस्यालक्ष्मण जिसके    |
| 2.93        | २१         | में             | को                                | 38€    | 80       | साम                 | सोमी                   |
| 528         | ११         | द्वादर्श        | द्वाद्शारी                        | 28.E   | 88       | अभिषुतों में        | अभिवृतें का            |
| र्ञ्थ       | 9          | प्रत्यच         | <b>या प्रत्यय</b>                 | २४ ई   | 1692     | महन्द               | माहेन्द्र<br>खण        |
| ३७६         | ६          | छोड़ विसर्ग-    | विसर्ग न-श्रोणिया                 | 2820   | २१       | सोम                 | खिए                    |
| -           |            | श्राणि          |                                   | २४८    | 8        | दक्षिण              | दाक्षिण                |
| ३७६         | 88         | वीयोपेत         | <b>प्रे</b> गेयीचेत               | 25,0   | 7        | रियम                | रिष्मराँ               |
| <b>३७</b> % | 8          | 11              | ॥विष्ट्र <b>वे</b> नरष्टासेमस्त   | 280    | 50       | प्रुत्स             |                        |
| २८०         | 80         | €.              | ॥विष्टुबेनदृष्टासेमस्तु<br>५- (ति | 39.87  | २१       | का                  | वाद्भिरमकुत्स<br>को    |
| २८१         | ट          |                 | शकल                               | 300    |          | हूं — मोमपान        | इं श्रीर अन्तरिक्ष (पि |
| २८१         | १२         | संक्ल<br>दानी   | का॰४-६-१४-दोनो                    | ,      |          | भूता                | त्यानमागे कोदरस्त      |
| २च्१        | २३         | स्पो            | ओं जे                             |        |          |                     | द्र।- सोपानभुताञ्जो    |
| २८१         | १६         | तथा-ज्ये।       | तथाजे-सीते                        | 308    | 20-      | २१ की आयु काजी      | के अधे आयु जीव         |
| २८३         | 3          | रि।             | रि। श्रीर्यज्ञपतित्यज             |        |          | वन – का             | न)- के अर्थ            |
|             | Ì          |                 | मान) की रक्षा करि।                | 303    | 8        | विनिनक्ति<br>यो     | विविनित्त              |
| २च्द        | १४         | अर्थे वृष्टि के | भ्रष्टे। कर्जे (सीग्रहिक)         | 303    | 12       | यो                  | यस्यो ,                |
|             |            | J               | के अर्थ। वृष्टिके अर्थ।           | 308    | 63       | संस्वव              | <b>संस्त्रवें</b>      |
| २७३         | 60         | करते हैं        | करता हो                           | 308    | 30       | इन्द्र              | इन्द्र तू              |
| ३प्उ        | १३         | तेसे े          | तिस े                             |        | १४       | ।मनुष्य।जन्मनी      | जन्मनी देव मनुष्य      |
| २८५         | ४          | 7.2.            | <b>44</b>                         |        |          | (देव)               |                        |
| 2 5         | १२         | की।             | को। तथा ऋत (यज्ञनि                | उन्ध   | १ई       | से                  | र्मे                   |
|             |            |                 | मिन)में दो अप्रियों               | 308    | 2        | सवन                 | सब्न द्युलोकसमान       |
|             |            |                 | से उत्पन्नको।                     | 300    |          | <del>म</del> ी      | नक्षा                  |
| २च्ध        | 28         | रः              | ए <b>व</b>                        | 390    | 8-3      |                     | स्यत्वमभि-मं श्रीर     |
| नर्द        | 2          | <b>संस्था</b> न |                                   | 7.     | <b>\</b> | या में              | तथा                    |
| 308         | च          | प्रबी           | प्रवेडि                           | 368    | 9        | E. 60.              | C . Q .                |
| 308         | 89         | रागे            | श्रंसनत्रस्थान<br>पूर्वीः<br>ण    | 366    | 60       |                     | आज्ञापाये              |
| २च्ह        |            |                 |                                   | 322    | •        | E . 2.              | E · É.                 |
| '           | 1          | · • ·           |                                   | ٠, ١   |          |                     | *                      |

| <b>घ</b> षा | पंक्रि | <b>'</b> प्रमुद                     | <b>युद्ध</b>                            | प्रश       | पंक्रि | श्रमुद्ध                  | <b>सुद्ध</b>                                        |
|-------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 363         | Ę      |                                     |                                         | ३३४        |        | एक                        | भिन्न                                               |
| 383         | 8      | ब्रा                                | त्र                                     | ३३४        |        | 92.                       | 53.7.                                               |
| ३१४         |        | ਤ।<br>ਪਵਾਰਿ                         |                                         | 334        | १६     | पूष्णा                    | पूर्ण                                               |
| 368         | E      | पंद्मादि<br>कन                      | करते                                    | 330        | 29     | रस                        | स्कन्त्ररम                                          |
| 3,58        | १८     | तुमने                               | करते<br>तूने                            | ३३च        |        | सोमरूप                    | स्कन्त्र                                            |
| 358         | 681    | चलाधी                               | चलाय.                                   |            | २०     | ह                         | स्कन्न ह                                            |
| 388         |        | चलाञ्जो                             | चलाऊँ यह कही                            | 338        | 56     | का                        | के स्कन्त                                           |
| ३१५         | 8      | वास्वः-                             | घर्मे आदित्यमण्डल                       | 380        | १५     | + 63.                     | 53.7.5.60                                           |
| 1           |        |                                     | वा स्वः                                 |            |        | प्रति पंदे                | को प्रवावे                                          |
| 350         | 8      | प्रति वृद्धि                        | की परवावे                               | 380        | 20     | दिशा                      | ञ्याद्वीदिष्रम                                      |
| 380         | 28     | प्रति वाचे                          | को पटयांवे                              | 387        | 50     | श्रीवरार्थ प्रदीपके       | नवमा वेद दीपके                                      |
| 385         |        | निस                                 | तहां                                    | 3,82       | 28     | रम्भान्तीनवमीस्य          | रम्भान्ता ध्यायर्पते                                |
| 3,88        | •      | ३.४८—अपन                            | 3.80 11870 8.8.38                       | 383        | 8      | हमारे अर्घ ज              | रम्भान्ती ख्यायर्द्यते ।<br>हमार                    |
|             |        |                                     | स्नामानन्तर लीटिके                      | 383        | 55     | १४.य.                     | 68.6.                                               |
| }           |        |                                     | वेवानारे समितिका                        | 383        | 183    | य                         | पह<br>प्यंजुः                                       |
|             |        |                                     | ਟਰਜੀਧ ਜੋ ਸਥਿधा था।                      | 388        | 2      | यजुः                      | ग्यजुः                                              |
|             |        |                                     | नकरे॥-अगिन क्ष                          | ३४४        | 55     |                           | <b>अजापति</b>                                       |
| 368         | 88     | विषे                                | विषे माता के सकापा                      | 383        | १६     | ञ                         | न्त्री                                              |
| 320         | 7      | मुखि                                | मयी मन्त्रण करिये है।                   | 38E        | 1      | स्विता<br>श्रीर           | सवितादेव<br>ओर्जला के                               |
| 3्र १       | يد     | धि                                  | <b>थिवी</b>                             | उधह        | १२     | <b>व्या</b> र             | आर्जला क                                            |
| 328         | 20     | इन्                                 | हन्                                     | 380        |        | जोडिं-अश्व                | जोडें- अश्व तेरे                                    |
| ३२३         | 1      | हुन्<br>अर्थात्                     | हन्<br>सोही,                            | ३४८        | १६     | पृक्ती                    | पूसी जो                                             |
| 325         | 4      | की                                  | की करें                                 | 380        |        | <u>च्योर</u>              | जीर जी                                              |
| 1225        | 0      | हीप्रि                              | दीन,                                    | 388        | 88     | पूर्वाक                   | पूर्वी<br>को अन्त्रकी जयकराई                        |
| त्रद        | 52     | दीप्तिहै-नुष्यां                    | दीप्रहे-मनुष्यों                        | 385        | 8E     | का                        | का अन्त्रका जयकराइ                                  |
| ३२६         | 88     |                                     | सन                                      | 340        | 1      | पर                        | परवावे                                              |
| 320         | 8      | मन्त्र<br>संख्या<br>रे              | सहस्र संख्या<br>रे                      | 320        |        | ञ्याभे                    | अनु ू                                               |
| 329         | घ      | रे                                  | 1                                       | ३५१        | 30     | 1                         | ।स्वकीः(सुरुचःवा                                    |
| 320         | 2      | तुम्हारे<br>-                       | तरे                                     |            |        |                           | खन्ननाः।                                            |
| ३२४         |        | तुम्हारे<br>वर्धयव<br>ब्रे          | वर्धयित्रा                              | ३५२        | 3      | प्रजा वा                  | वहे वा यूज्य                                        |
| 330         | 20     | स्र                                 | प्रश्र                                  | ३५३<br>३५३ | 2      | १.<br>पहे                 | 88.                                                 |
| 330         |        | जान                                 | जान भुमुका करि                          | 343        | १६     | पुर                       | पर वा वे                                            |
| ३३१         |        | रिष्म                               | प्तर्द<br>जाते श्रंमुओं करि<br>रिष्मिओं | 3 28       | 50     | पटे                       | पत्वावे                                             |
| 336         | १२     |                                     | का बहुत बड़ा                            | 348        | 68     | दुश्भा                    | हुन्या पञ्चलानकः                                    |
| 338         | 8 व    | 、社                                  | के अर्घ                                 | ३५५        | 8      | हुआ<br>है। है।<br>है। है। | हुआ पञ्चवित्तिकः<br>हो।<br>हो।-हो।<br>हो।-हो<br>हो। |
| 333         |        |                                     | मात्म-साम                               | 3,44       | 4.     | हा-हा                     | E11_E11                                             |
| 333         | १३     | का अक्ष                             | के अस के                                | 344        | ξ      | 第一号!                      | E11-61                                              |
| 333         | 58     | मात्तत्य-साम<br>का अक्ष<br>निकातें। | निकलें। पर छेप दृष्टा                   |            | प      | ह।                        | E                                                   |
| 238         | 1 9    | पुष्टि                              | पुष्टिन्त्रां                           | 348        | 50     | दक                        | दक प्रजापति                                         |

| पुष्ठा     | पंति     | असुह                              | श्रद                           | पृष्टा          | पंति     |                                         | शुद्ध                                                           |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ३५६        | १८       | न्त्.                             | न्तीको                         | 356             | 65       | 39.                                     | २४.                                                             |
| ३५७        | १८       | 177.7                             | विषें हमारे                    | ३ंट३            | 8        | श्चरात                                  | श्चरित                                                          |
| 340        | 5%       | हो                                | हो।हे                          | 353             | 52-      |                                         | - है-है-है-है-                                                  |
| 3,63       | 63       | हो<br>वि                          | वि                             |                 |          |                                         | ब्रई-करती है                                                    |
| ३६२        |          | में                               | विष् हमार<br>हो।हे<br>वि<br>से | उट्य            | १८-      | हुर्द् कराती है<br>२० है                | हें-हें-हें                                                     |
|            |          | का                                | का राजा हो निसंका              | 308             | 2        | राज                                     | हैं-हैं-हें-हें-हें-<br>इंई-करती हैं<br>हैं-हें-हें<br>पानों के |
| ३६५        |          | अर्थ।                             | अर्थे।वहेजानराज्य              | 3=4             | ४        | 是                                       | हो।                                                             |
| 111        | )        |                                   | (ज नों के आधिपत्य)             | 3=8             | २१       | अनि                                     |                                                                 |
|            |          |                                   | के अर्थ                        | उट्ह            | <b>C</b> | <b>धर्य</b>                             | श्रना<br>धुर्य                                                  |
| इह्र       | ય        | 2                                 | के अर्घ<br>हो                  | ३८६             |          | <b>अन्तर</b>                            | उत्तर                                                           |
| <b>E4</b>  | २१       | हैं<br>सी                         | मोत्रा १०                      | ३८६             |          | दुन्द्रियो                              | उत्तर<br>इन्द्रिय                                               |
| 388        |          | <b>बृक्षपा</b> च                  | वक्ष के पाने।                  | 35%             | 99       | वधे-मिए                                 | वंधे दो-मिएछो                                                   |
| 3 ह ह      | 28       | जिस जल                            | जिन् जल्ं।-हें-पेता:-          | 3657            | 85       | तिस पातमान                              | तिन दोनें। शतमा                                                 |
| 444        |          |                                   | नीएँ-लोएं-िएएँ-जिन             | 2772            | H        | 11                                      | ग ब्रह्मन् । ब्रह्मदेवत                                         |
|            |          |                                   | जलों-जिनजलेंा-तिन              | 40 7            |          |                                         | युजमानपहिले ब्रह्                                               |
|            |          |                                   | जले                            |                 |          |                                         | की आमन्त्रण करे                                                 |
| 0,20       | 92       | ञ्जाप                             | जलें।<br>ऋषि                   |                 |          | •                                       | हे ब्रह्मन् ऋत्विक्                                             |
| १६७        | 0 K      | ,                                 | जलें।                          |                 |          |                                         | The second second                                               |
| ३७०        | <b>5</b> | ज्ल<br>रूने                       | रती                            |                 |          |                                         | नं स्वि वेष्ट्रा                                                |
|            |          | <u> </u>                          |                                | <b>बु</b> क्षर  | 99       | को                                      | र आमन्त्रण करत<br>ह इति प्रोवः॥<br>करि                          |
| 300        |          | षाउा<br>केसे                      | वाड इग<br>केसी                 | 204             | 97       | जपाधि दे वेलि                           | ना सी सनमी                                                      |
| 90         | 1        | <u> पास</u>                       |                                | 34.5            | (7)      | जनाय द वाल                              | नर्को वुलवांवे                                                  |
|            | 8        | कर्ता                             |                                | 34.5            | रध       | करते हैं                                | करता हूं                                                        |
|            | १५       | सोमें।                            | सामा                           |                 | 82       | भूमि                                    | द्यूनभूमि                                                       |
| 98         |          | सेव्यत                            | मेव्यते ू                      | રુક             | १२       | स्थान                                   | अवस्थान                                                         |
| <b>9</b> 2 | 8        | जुल<br>ए।                         | अभिवेकायी जलीं                 | 35.8            | 8        | <del>†पक्षाः</del>                      | +यस् । श्रेयानिति                                               |
| 93         | 8        | ए।                                | एँ पानों की शास्त्राद          | <b>चेश्रम</b> ् | 8        | कुमार                                   | कुमारो                                                          |
|            |          |                                   | न करनेवालीएँ।                  | Roo 1           |          | Ab-3.608.0.                             | A3 9 600 56.                                                    |
| 33         | 7        | स्थान                             | महस्थान                        |                 |          | ११६-१३-१२२-५                            | ११६-१८-१२० ३१                                                   |
| 33         | 8        | <b>कैसाजल</b>                     | भैसे जली                       |                 |          | हर १२ई र ईर १३१४                        | १२१-३ १२६-८                                                     |
|            | 2        | वला                               | वाली अपें                      |                 |          | १ <b>२</b> -१३३-१६-१४८                  | १३१ - १४ - १३३ - १४                                             |
| 88         | १४       | विधे                              | सकारा से                       |                 | - }      | क्ष-७४८-१२.१५३०                         | 68c, 66. 68c - 68                                               |
| 98         | २०       | प्रति परे                         | करिपटवाचे                      |                 | ·        | छ । १६५ । २० ।                          | १५२० ह- १६५ ७१४                                                 |
| ७५         |          | चे                                | 190                            | 302 8           | 9        | वेष्णवी                                 | वेगावी                                                          |
| 95         |          | <b>48</b>                         |                                |                 |          | रू एका विषय                             | इस्कादि विषय                                                    |
| र इ        | F        | + मु-सि।                          | + मु-हि। इ०। जी-सि             |                 | 99       | प्रजाति                                 | <b>अजापति</b>                                                   |
| j          |          |                                   | 130                            | 308             |          | विषय                                    | विषया                                                           |
| 20         | أو       | जीतं                              | जीतंगा प्र                     | १०४ ट           |          | מות | य र जा।<br>य गा                                                 |
| 20         | 5 E      | जीतुं<br>कि दे<br>प्रस्य नर्ड स्व |                                | 08 5            | 1.4      | युएय                                    | यूर्ण<br>का                                                     |
| 20         | 00       | भा ५                              | राकार्य के                     | - 1             |          | mary 1                                  | या।                                                             |
| 28         | रका      | पस्य नर्ड स्व                     | पर्यंतर्हे स्वं ४              | 4813            | 3 12     | यभिन् ।                                 | <i>प्योगाभिज्ञ</i>                                              |

खुद्धिपत्रम्

|        | 3.2 .4.9 |                |                            |             | 1          |                             | The state of the s |
|--------|----------|----------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | पंत्रि   |                |                            | पृष्ठा      |            |                             | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ८०५    | 8        | ह              | है + ब्रह्म प्रन्देन प्रा- | ४२४         | 68         | शमने कुश्त                  | गमन कुण्ल एसभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |          |                | एगः सन्न बरष्यो त्रा       | 838         | 541        | <b>भूजा</b>                 | <b>भूजान्त्री</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |          |                | ह्मणाश्चीच्यन              | 850         | 88         | केसी                        | केस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रव्य | १४       | पृथिवीमसृतिले  | पृथिबी प्रमृति तीनीं       | 850         | १८         | का० १६ ३ ३६                 | का०१६ व १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | l        | को को जाना     | लोकों को मान किया          | 1४२८        | 50         | पञ्चाद्दातकम                | प्चाइ नियरिणमञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ROE    |          | कृष्यन्त       | कच्यत                      | 830         | २०         | देवमा                       | देवत्वमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ROE    | 8        | परिचिति        | परिचन                      | 8 र ५       | २१         | को०१६.३.२७.                 | का०१६ ३ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 308    | ध        | चिनियर्ति      | चित्तवर्ति                 | 838         | 8          | +अगहवनीयाय                  | आहवनीयोयस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ROE    | 54       | स्त्रिद्दादिक  | <b>त्रिव्हादिक</b>         |             |            | शस                          | स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 800    | १६       | यशंख्य         | पश्चय                      | धद्रश       | 52         | १४वाच्यि बना-               | विचारकहिता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 800    | 651      | चार्या         | चार                        |             |            | ताहू                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ros    | 7        | घ्रगामिन्      | श्रीघ्रगामिन्              | धरूर        | 3          | उरवो                        | उरवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 860    | 88       | क्रडर          | कर                         | 833         |            | भूत।                        | भूता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 888    | થ        | श्याग्नियी     | कूर<br>त्रीएयाग्नेपानि     | 838         | 8          | श्येषाढ                     | ग्रवाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 858    | 9        | का॰१६ं-३.१२    | का ० १६ र २ १११            |             |            | अपाचार                      | <b>भवा</b> ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४४१    |          | का॰ १६-२ ३     | का०१६.२. १३.               | धर्य        | 60         | श्रवएगिय                    | त्रवएगिय यपूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४१२    |          | देखें          | का०१६२२ १३<br>देखे हैं     | 83.5        | 3-8        | सर्वात्मना                  | सर्वात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४१२    | 83       | का०१६.१.१७     | का०१६ २ १७                 | <b>४३</b> ८ | ह          | करी                         | करोगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४१३    | 8        | का             | को                         | 834         | 88         | हो                          | हो आगमन कराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४१४    | 557      | केः            | को<br>को                   | 835         | १२         | पाले-करे                    | पालि-करि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४१५    | 42       | इम- ते- तेहें  | में ना-ना हूं              | 888         | 66         | हो<br>पासे-करे<br>आवेतिस-जो | आमें तिन-जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४१४    | १४       |                | परया-परयो वहिः             | 888         | १२         | डे तिस-स्तामा               | डें तिन-स्तामाश्री की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 23       |                | की                         | ४४२         | 3          | <b>अश्रित</b>               | अधित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| धर्ध   | 30       | का-का          | को-को                      | ४४२         | 9          | हो                          | हों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४१६    | SE       | जायते          | जायसे                      | ४४२         | १४         | अपों के                     | <b>इपोमें</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 860    |          |                | पच                         | 883         | <b>5-8</b> | करें-करें-करें-             | करता है- करताहै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४१८    |          | समन्ताम्       |                            | ,           |            | देवे जिघा से                | करता है- मारनेकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 880    | ىج       | के             | समन्तात्<br>की             |             |            |                             | इछा रखता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४१८    | १०       | केंसे          | केसी                       | 883         | १२         | शक्ति                       | शिक्त अरीर प्रक्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४१ट    | १५       | भीतर में       | मीतर (उदर) में             | 888         | 31         | डालि.                       | उख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 865    | 29       | देवाह्वाची     | देवा हवी ची                | 880         | 80         | रक्तएं                      | रञ्जुर्गे<br>निवार्गा<br>का ऊचे को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |          | दध्यङ्गा मक    | दध्यड्मामक ऋषिः            | 880         | 63         | निधारण                      | निवार्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४२०    | 88       | हवि करि प्रजता | हिव करि देवताओं            | 8857        | 2          | के अर्धको                   | का ऊँचे की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |          | द्वे           |                            | 888         |            | ज्ञ:                        | ज्ञःसः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४२२    | 8        | पिएडाव रूप     |                            | 8867        | •          |                             | 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·      | 90       | 113811         | †॥३४॥नो हे ताव-            | 884         | 94         | ३.<br>ट्रिया                | दिशाख्यें को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •      | `        |                | त्यन्योद्धतिरस्ति य-       | 890         | 83         | हे                          | ग्या नियीमहासती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i      |          | - I            | धवात ६ ४ ३ ४               |             |            | 4                           | इहतीचिषुप्रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      |          |                |                            | ४५१         | 2          | शावृत्ति                    | श् <u>यावृत्य</u> ुपावृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | $\perp$  |                | 3,                         |             | `          | -112171                     | -गर उगराग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              | <del></del> | <del>,</del>    |                               |         |      |                   | <del> </del>                     |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------|------|-------------------|----------------------------------|
| यृष्टा       | पंति        | अभुद्ध          | श्रह                          | वृष्ठा  | पंति | श्पमुद            | शब                               |
| ध पुर        | 19          | करे             | करें                          |         |      |                   | ब्राङ्गिद्धिग्रीतश्रते           |
| 8 ५३         | 550         | <u>ाच</u> त     | विष्टुप् वित                  |         |      | देव:              | ादव।                             |
| 843          | 3-8         | रुशाता कि       | कि रुशला                      | 800     | १५   | जमन्              | जन्मन्                           |
| 8 73         | 84          | अर्चि           | त्य कार्य है अर्चि            | 835     | 8    | पुग               | पूर्सन                           |
| 8 सं         | ह           | ज्योति          | ज्याति करि                    | 8.08    |      | भीर               | शीर एक                           |
| 8 रह         |             |                 | 26.                           | ४७३     | १८   | श्रात्यना एक      | एक मत्य                          |
| 848          | 63          | सहस्य           | सहसः                          | ४७२     | 597  | का                | करि                              |
| 843          |             | ज्ञान           | विज्ञान                       | 8-33    | .9   | श्रब              | श्राप                            |
| 840          | १८          | व्याप्त करता    | व्याप्त होता                  | 803     | २०   | ष<br>रती          | ब                                |
|              |             | व्याञ्च करता    | द्युलोक को व्याप्त होत        | 803     | 38   | रती               | रती ऐकमत्य को प्राप्त            |
| 882          | 9           | 28              | 3.50.                         |         |      |                   | हुर्द                            |
| 838          |             |                 | नप्रो                         | 828     | १८   | वयब - जो          | वयवी - जिस                       |
| 845          | 20          | करि             | करो                           | Roa     | ધ્   | भूत               | भूति<br>ति                       |
| REO          | 3           | श्रन्तर         | अनन्तर                        | सञ्ज    | १३   | भूत<br>इति        | ति                               |
| 850          | 8           | चितिमिः         | चितिभिः (उद्यमन-              | ४७५     | १६   | कस्ता             | करना                             |
| 1            |             |                 | अबीएम                         | 834     |      | पन                | पेत<br>चि                        |
| 850          | 9           | मेरे            | हमलेगों का                    | प्रश्रह |      | ह                 | वि                               |
| REO          | १४          | कातमनाश्कारि    | शों की नाश मन करि             | 8.9€    | ω    | हल (बेल)          | हल की बेली करि                   |
| 883          | 84          | a,              | 30.                           | स व्ह   | १ई   | श्रनाज            | अनाज लना दुःशार                  |
| 853          | 20          | खान             | आने तुरे                      |         |      |                   | ति प्रेषः                        |
| ४६४          | 3           | द्वे            | हे                            | ४२७     | 2    | र्भ               | य वेगी                           |
| <b>छ</b> ह्छ | ε           | धनपत            | (धन)पते                       | ४७८     | 3    | की-गी             | — वेगो                           |
| 8£8          | २४          | उठा             | <b>उ</b> ि                    | 800     | 9    | जा                | 1                                |
| 858          | 28          |                 | ञ्च ०४।                       | Aco     | ¥    |                   | २ <b>६</b> मनुष्यां की<br>कों को |
| REA          | 13          | ञ्रध            | अर्ध                          | 800     | 9    | २६.<br>की         | कों की                           |
| REE          | १५          | पूर्व           | उत्तर                         | ८७४     |      | बहुता हुमारे      | बहुना हमाग                       |
| धहह          | 50          | कत्स            |                               | क्षण्य  | 88   | <b>‡ कार्याचा</b> | <b>‡ कार्यापचा</b>               |
| 860          | ¥           | में             |                               | 8%0     |      |                   | की                               |
| ४६च          | २           | हो              | में नहीं<br>होना है           | 88.8    | 4    | प्रयक्त           | <b>अय</b> ज्ञ                    |
| 850          | 8           | ष्टें है तिस जल | हें हैं तिन जलीं              | A976    |      |                   | हें हीन                          |
| REC          | نع          | व्याधि(-का-क)   | व्याधि निन्हें करि(-क)        | 843     | 73   | बग्ग              | बेस ू                            |
|              |             | !               | (-की:                         | 843     | ' 1  | अस्मर्घ           | श्रस्यये माए।                    |
| ४६८          | 83          | अद्विसता-ताः    | अहिंसितारः – नाः              | सक्त    |      | विस्तार करे       | म्पर्श करी                       |
| प्रहत        | १५          | पाद्या          | पद्मार्ग                      | ४४४     | 28   | बी                |                                  |
| W=+          | 23.1        | Example 1       | र्वा के ज                     | ייעט    | 9    | ऋा-}              | ब्रू<br>क+                       |
| 85%          | 58          | माबधान-इपतः     | सादन-अद्भा<br>कार+1+ नया देवन | RYE     | 94   | <b>32</b>         |                                  |
| 386          | 23          | करि             | करि + 1+ तथा हेतन             | HEE     | 99   | <u>a</u>          | क्कर                             |
|              | 1           |                 | येनिवाग्वे सा देवत            | BRE     | 592  | स्रा              | ष्ट्र                            |
| ĺ            | ,           |                 | याङ्गिरस्वदिति प्राणी         | פגנע    | ای   | र्जी।             | #                                |
|              | 1           |                 | The Die of the                | 00      |      |                   | 7.                               |

| पृष्ठा          | पंक्षि   | श्पमुद               | <b>मु</b> द                   | पृष्ठा         | पंति | अशुद्ध            | श्रुद                            |
|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------|----------------------------------|
| ६५७             | १३       | 3.24                 | 8.3.                          | प्रक           | 2    | स्रे              | स्                               |
| ८५७             | 68       | शिचन                 | र्चनीं                        | प्र <b>१</b> ८ | 3    | सन्               | सन्                              |
| 840             | १५       | निवृत                | विवृत                         | ४२१            | Ę    | प                 | पा                               |
| 88 <sub>द</sub> |          | 121                  | जा                            | प्रव           |      | पञ्च-पञ्च         | पन्त्र-पन्त्राप                  |
| <b>સ</b> સ્ત્રસ | 55       | तिस्त्रें            | तिष्टें। चन्दनादिवृद्धें।     | ४२९            | 50   | पस्था             | पस्या                            |
| 300             | 2        | परि सर्पए।           | परिसर्पण-परिसर्पण             | ५ २३           | 2    | सु                | 3                                |
| 300             | 87       | केश - प्रसित         | केसा - त्रसित                 | ध्यव           | १९   | नाता              | ज्ञाता प्राए।                    |
| र्०१            | 20       | म्यू                 | मिम<br>कार्ष                  | प्रद्          |      | 8                 | हें से वहें                      |
| प्रव            | 8        | कर्ष                 | कार्ष                         | 1 , , , , ,    | 60   | थी                | न्यी<br>चे                       |
| ५०२             |          | ₹'                   | १३:                           | 420            |      |                   |                                  |
| र॰इ             | 8        | •                    | ञ्च ०२ <sup>०</sup>           | प्रक           | 8    | 274               | ञ्या                             |
|                 |          | विस्तर               | विस्तार                       |                | 8    | पालाय             | पालिय                            |
| 108             | w        | आगे- इन              | अपाने दितीय पद्माल            | 1430           | १६   | हंग               | हो                               |
| i               |          |                      | के- इन हो                     | पुत्र द        | १२   | करे               | करें                             |
| १०५             | १२       | की                   | की तिन दीप्रिक्षीं में        | 432            | 55   | बाध               | पालिय<br>हो<br>कोर्<br>बाध<br>पत |
| रुध             |          | सर्वी:               | सर्वा<br>हे                   | प्रइष्ठ        | ९३   | प्रति             | पत                               |
| र्०५            | १६       | ह<br>हित- ची         | हे                            | ५३५            | 8    | (                 | (ग्वावध                          |
| १०६             | 3        | हित- चो              | हिने – चैो                    | प्रद्र         | بغ   | निरुक्तानि        | निरुक्तानेव प्रश्नुन्ति-         |
|                 | ٦٠       | दृष्ट्वा             | दुख्का पट्या                  |                |      | _                 | रुकानि                           |
| 301             | 63       | सर्व                 | सर्वेज्योति छों की            | प्रइह          | 8    | चाहते             | योग्य                            |
| 96              | १३       | कारि                 | करि                           | धूद्रच         | 8    | चाहते<br>इष्टके   | इष्टके त्                        |
| 00              | भ्       | पाषा                 | पाबारम                        | पुत्रुक        | १०   | <b>२५</b> .       | 9.                               |
| 0.9             | Ę        | कल्पता               | कल्पन्ता                      | 480            | تع   | <b>छन्द</b> ः     | छन्दः यह लीक                     |
| 00              | E        |                      | कल्पनाम्                      | ५४२            | 681  | न्न               | न्                               |
| 20              | 597      | की पत्नी क्रेनापद्या | कल्पनाम्<br>पत्नीकृता पद्माकी | प्रथ्र         | E    | न्र<br>रव         | स्व                              |
|                 | 3        | 20'                  | २७ तीनि ऋचाष्ट्री करि         | प्रधह          | १२   | का                | की है                            |
| 20              |          | र्ये                 | र्य                           | प्रथह          |      | कः                | की                               |
| 689             | र्द      | पद्या                | पद्या लोक                     | प्रश्रह        | 20   | का है             | काए हैं                          |
|                 |          | ता द्रोवाल           | ता में श्रेषाल पर             | प्रष्ठ७        | 3    | + `               | इति प्रोषः। एवं सर्वत्रभ         |
| - 1             | _ [      |                      | स्था                          |                |      | जया               | जङ्गा                            |
| ,               | ` 1      | नार्थ                | न्त्रार्थः गये भनार्थः        | प्रश्रष्ट      | १५   | <del>न्</del> यतु | ऋसुं                             |
|                 |          | होंचा                | होत्रा                        | ५४८            |      | भूत               | भूतें। की                        |
|                 | 90       | 'ਕਾਵਾ                | जात देपीर                     | न्रधर्भ        | E    | नत्यम्            | तुल्य <b>म्</b>                  |
|                 | २९       | ख् <del>रीर</del>    | `                             | ५४४५           | Ì    | करिके             | तुल्यम्<br>(करिके नव ४ उत्तर     |
|                 | <u> </u> | धनन्तर               | अन्तर                         |                |      |                   | कारक :                           |
| -, 1            |          | स्यमानः              | स्यमानः मो तू                 | व्यक्          | 9    | भूत               | देव:                             |
|                 |          | मामा                 | मा                            | ध्रप्र         | 2    | नाभिस             |                                  |
|                 | ` !      | 1                    | त्यृ                          | प्रथ्र         | १५५  | स्रमे             | सजे                              |
| 5.2             |          |                      | <b>~</b>                      | <b>प्रथ्</b> य |      | वी                | नी .                             |

## सुद्धिपनम्

| भ्रथ्य<br>भ्रथ्य                      |     | चितिमें<br>।    | चिति के मन्त्र कहिए<br>हैं। का ०९७ १९०१३<br>पन्त्रमी चिति में<br>क्या करते कि अहेडन् |                    |                |                   | सब यजमान जन वा             |
|---------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>५</b> ५४                           |     | 1               | हैं। का ०९७-१९-१३<br>पश्चमी चिति में                                                 |                    | ì              | į .               |                            |
| ध्रप्र                                |     | 1               | पश्चमी चिति में<br>क्या करते कि अहेरन                                                | }                  |                |                   | सूब जगत के दूतवत्का        |
| <b>३</b> १४                           |     | 1               | क्या करते कि अदेरन                                                                   |                    |                |                   | ये करने                    |
|                                       |     |                 | 1 2 2 2 2                                                                            | A 28               | 9              | सते               | जते                        |
|                                       |     | 1               | (काध द्यांड शामनमन                                                                   | 1738               | برد            | एादु              | <b>ए</b> गद्ग              |
|                                       |     |                 | स्क हो उपदेश करि इ                                                                   |                    |                | गीप               | गुप                        |
| 1 ;                                   |     |                 | त्यर्थः।                                                                             | ५७५                |                | वृ                | स                          |
| <b>५</b> ५५                           | 8   | जिस का          | जो                                                                                   | ५ ७६               | 55             | भमवांब-           | भगषद्भ                     |
| <b>५</b> ५६                           | १३  | क् कु प्रक्र    | कुक्रचन्दीखकुक<br>जन्देः                                                             | પૂ૭ફ<br>પૂ૭૭       | १६             | त्ये व            | तूर्य<br>आया कुमारवृषीहरू। |
| લુલુલુ                                | 36  | इष्टके          | र्ष्टके त् तद्भा है                                                                  | 200                |                | जि                | जिसे देखि के घर को         |
| ध्रप्रह                               | १८  | म्बजते          | भाजत                                                                                 |                    |                |                   | लीर ते हैं। अर्थात् नि     |
| युपुत्र                               | 97  | वृक्षीं         | वृक्षारिकों                                                                          | 495                | کی             | पद                | पदप                        |
| 440                                   | 56  | <b>भक्ष</b> ग्ग | भक्ष्या                                                                              | पुक्र              | 50             | दुम               | इस दिन                     |
| ध्रु ध्रुख                            | 83  | सन्तुप          | संस्तृपू                                                                             | પ્રજ               | 25             | 1                 | इस् दिन<br>अं करिके।       |
| र्य थ्र                               | 53  | •ध्यते– ष्टप्   | •रुध्यते – रूप्                                                                      | 820                | 8              | देवता गों प्रतिजा | देवाच्य-                   |
| 8.त.च                                 | 63  | धिक्य           | धिक्यदर्शन                                                                           |                    |                | नाहे              |                            |
| <b>भू</b> भूट                         |     |                 | जी                                                                                   | 426                | 23             | करे               | करनेवाले                   |
| <b>प्रम</b> ट                         | १८  | + अयु -३'       | अमु-३.३.                                                                             | धूट३               | 28             | अति               | <b>जान्नि</b>              |
| प्रप्रुक्त                            | 2   | तिस॰            | अमु-३.३.<br>तिस॰ वसुःम्रो के ॰                                                       | 323                | 8              | कमीविषे । हो      | कर्माणी। ही वे शेंग यह     |
| र्थ तरु                               | 87  | तिस ॰           | निस् भ्यादित्या के ॰                                                                 |                    |                |                   | यजमान तेरे प्रमाद स        |
| इड्ड                                  | १६  | तिस् ॰          | तिस॰ अपोषधीओं के ॰                                                                   |                    |                |                   | द्रशापूर्त किंग संस्टही    |
|                                       | 3   | मन्त्र          | मन्त्रा                                                                              | तंद्र              | 90             | की                | <b>हाता</b>                |
| ~ ~                                   | 9   | मन्त्र<br>की    | का                                                                                   | ध्रच्ध             | २१             | द्वयलाक-नृतीय     | लोकरूप- त्नीय मे           |
| AEO                                   | 83  | मुप             | उप                                                                                   |                    |                |                   | ज्ञारम्भ करिश्रधम-         |
| प्रह•                                 | १र  | •उन्त्रमण       | -उन्त्रम                                                                             |                    |                |                   | चितिवत                     |
| प्रह                                  | २०  | तू              | नू उत्क्रान्ति है                                                                    | प्रच्य             |                | सद्भा             | सन्त                       |
| , , ,                                 |     | 🕂 प्रार्ग       | + प्राराग                                                                            | प्रदू              | 58             | तिस-प्रकाश        | तिस्से-प्रकाशित            |
| - 6,                                  | 0   | स्तामः          | स्तामाः                                                                              | प्रष्टह            | 3              | 47)               | भ)के                       |
| ' '                                   | 57  | •               | भ ° धः                                                                               | प्रह               |                | क्रिके            | करिके प्रीक्षणकरे          |
| 111                                   | - 5 | सर्पा           | सर्पा:                                                                               | प्रटह              | 20             | सो                | मो२०० अतिमन्त्र से         |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |     | है मन्ति के।    | हेमन्तिकावृत्                                                                        | प्रटट              |                | <u>त्राजा</u>     | प्रजा                      |
|                                       |     | तिस्र           | तिस्वा                                                                               | ५८४                | 2              | नेत्य             | नेचेत्य                    |
| 406                                   |     | द्गरमा          | द्रोता है                                                                            | प्रदक्ष            | ξ              | थिव्या            | धिया                       |
| ५७२ !                                 | 56  | फल-प्राप्त होता | फलें। कें। -संगतकराना                                                                | वक्ष ०             | ξ              | के                | को                         |
| ४७३ १                                 | १६  | नान             | नाना                                                                                 | 390                |                | केलास             | केलाश                      |
|                                       | •   | ची              | ব:                                                                                   |                    |                | रुट्ट             | रुद्र देखते सन्            |
| HOR !                                 | ध्  | पयाप्त-युक्त    | चः<br>पर्याप्त-युक्ताशोभन<br>यज्ञ जिस के तिसे।                                       | <i>प्र</i> क्षेत्र | ٦ <sub>`</sub> | रुद्ध<br>स्यापि   | स्वरूपी                    |
|                                       |     |                 | यज्ञ जिस के तिसे।                                                                    | 343                | 80             | गक-गी             | एकं-रएग                    |

|             | 2.41.1.7 |                    |                               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |  |
|-------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| দূপ্তা      | पंक्ति   | श्रमुद             | मुह                           | <b>पृ</b> ष्ठा | पंक्ति | স <b>স্ত</b> হ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38                               |  |  |
| त्रभ्र      | 92       | देवी               | देवी रहती पन्त्राक्त्<br>देवी | 693            | 3      | जल<br>निरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जली                              |  |  |
| त्रभ्र      | 9 E      | द्धा               | स्या                          | ह <i>े</i> 9   | 2      | में गिनते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निरसन<br>में रुप्रसारों-चिनते    |  |  |
| <b>५</b> ४६ | 28       | का                 | स्त्र<br>के                   | हरू<br>इत्र    | यं     | ध्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | में द्रष्टहा हो-चिनते<br>र्थ्य स |  |  |
| 362         | १८       | कही                | कहीं<br>इस्पा                 | ह्र            | 9      | ग्राणया करि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्रूप करि स्थित है<br>वर्गन      |  |  |
| 85,5        |          | द्रश्री            | द्रची                         | ह्रश           | ट      | विगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वरैन                             |  |  |
| 450         | 59       | ति <b>म्हें</b> ।  | तिन तुम्हारे •                | ६२३            | ठ      | पात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पानी<br>ना हैं<br>विषे अधिशासिन  |  |  |
| Eso         | 3        | रूपा               | रूपा                          | ह्र३           | १६     | नहें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ना है                            |  |  |
| 605         | 15       | यन्तीं             | रपतीं<br>वेषेण                | ६२३            | 20     | विषे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विषे अधिष्ठातत्वन                |  |  |
| 608         | १५       | † विशेषण           | विष्ण                         | ६२५            | 7      | विह्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्वया                          |  |  |
| 608         |          | यक्ता              | यसे<br>पिड                    | ६२५            | 9      | कमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कर्माएं                          |  |  |
| €03         |          |                    | ाएड                           | ह्रप्          | रर     | स्यितवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एक ही रहा                        |  |  |
| ६०२         | 63       | वेगवान             | वेगवह स्तुःश्री में हुआ       | Eda            | ÁΘ     | ना है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जाता है                          |  |  |
| £08         | २६       | धनुष्              | धनुष पिनाक                    | ६२७            | 88     | ६.अ.अनुवाकयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अञ्यनुवाके ६००क                  |  |  |
| 809         | 3        | मार्गयोग्य         | योग्यमार्ग                    |                |        | شد محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एडक्योः                          |  |  |
| ह०५         | Ę        | नदी में द्वञ्पाति॰ | नदी में दुष्पानिसंबल          | हरूट           | 8-3    | त ह<br>से-मन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ना दूं                           |  |  |
|             |          |                    | रूप के॰<br>रूपीओं             | द्रप           | 6      | स-मन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हिंब से-सन् मरेय-                |  |  |
| ₽o£         |          | स्त्पी             |                               | 272            | و      | करिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | से में                           |  |  |
| 500         | Ę .      | प्रहार             | सहार                          | ६२४            | 1      | कार् <b>क</b><br>चिक्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करने                             |  |  |
| ई०४         |          | सन्न               | स्त्रें<br>की                 | ६३०            | C 0    | जिस्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जिस                              |  |  |
| Ebo         |          | का                 | चीना                          | £30            | 77     | 2.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अस्ति म्ति                       |  |  |
| £80         | 77       | चीन                | चाना<br><del>ची</del> न       | £3.            | 2.5    | अस्ति<br>हैं।<br>हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इए।                              |  |  |
| 680         | XX       | मेद्व              | मीद्धः                        | 230            | 63     | ह<br>त हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हुए<br>न                         |  |  |
| 568         |          | वा                 | वा उन्त्रत<br>की •            | ६३१            | 27     | त ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ह<br>दुर्ग                       |  |  |
| ESS         | ` `      | का                 | रपसंख्यात श्पमित              | <b>E3</b> 9    | 0 =    | <sup>ह</sup><br>ऐनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रेहिका सुव्यिक<br>               |  |  |
| ६२२<br>६२२  |          | असंख्यात           | जेरुद्र                       | 633            | 92     | प्रति<br>प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्प्रमित<br>ग्प्रमित             |  |  |
| ६९२<br>६९२  |          | रुद्र<br>तिन्हीं   | जिन्हें                       |                |        | हाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रागा ।                           |  |  |
| ६९२         | 1        | अद्या              | -प्रधी                        | £38            |        | जैतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जैते                             |  |  |
|             |          | वा पग्गी           | वा जीवन की पागी               | ६३४            |        | नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हाद्या<br>जेतु<br>ति वा          |  |  |
| E83         | 30       | विष                | बुधे स्थित                    | <b>63</b> E    | 1      | या <u>र</u> ्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उत्कर शर्ध                       |  |  |
| FOX         | 38       | बाधके              | वाधिक सबिद्या-                | E30            | 83     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीर है                         |  |  |
| * * *       | 1 4      | च्यार व व्यव       | ओं में                        | £39            | 30     | हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | होंगर है<br>हो                   |  |  |
| हरुष्ठ      | १८       | हमें               | हमें रक्षा करें तेरुद्र       | ६४०            | 9      | बसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बदाइ                             |  |  |
|             | , -      | TA 1               | हमें                          | ERO            |        | कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करें हैं                         |  |  |
| 234         | نډو      | जिस्               | ਰਿਸ                           | £83            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करें हैं<br>हैं                  |  |  |
| ESX         | 30       | हिटा               | हेष्य                         | हेंब्र         | E      | ग्रंट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ग</b> ड्सध्य                  |  |  |
| हरुयु       | 35       | श्रान्ता           | अन्ता                         | ह्रु<br>ह्रु   | اپرو   | and the state of t | 3'6                              |  |  |
| ESE         | 20       | अदीत अगिन से       | आग्नीध                        | ह्सक           | 3      | <del>=</del> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तंगिकं च सबदिशासी                |  |  |
|             |          |                    |                               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |  |

शुद्धिपत्रम्

|            |          |                      | , , ,                      | ,                | ١.  |                  |                            |
|------------|----------|----------------------|----------------------------|------------------|-----|------------------|----------------------------|
| বা         | पंक्ति   | अमुद्ध               | श्रस                       | प्रश             |     |                  | • शुद्ध                    |
|            |          |                      | की प्रकाश करते सन्         | ह्छ्य            |     | यहा ू            | यहा एते                    |
|            |          |                      | त् विशेषरगदीप्रहो।         | Eac              | 9   | ज़ल से           | ज़लों में                  |
| £83        | 68       | इ                    | हे (पाऊंगा<br>च            | ESE              | 88  | दिवरा            | दिवस                       |
| €80        | १२       | प                    | य                          | EDE              | 88  | 1मु              | <u>। अमु</u>               |
| €8c        |          | अपन                  | अपने त्                    |                  |     | ते राज्य         | तेए राज्य                  |
| EAS        |          | मूध                  | मुर्ध                      | Esq              | 2   | प्रजा            | प्रजान्त्रीं               |
| र्ह ध्रव   | 2        | स्वाद                | स्वाद्ध                    | £34,             |     |                  | #यझेम इनेन                 |
| ६५२        | 66       | वृष्टा -             | हरा                        | EEO              |     | वप               | वपन                        |
| <b>६५३</b> | 46       | का सा तेज            | (कासातेज)<br>उच्चाग्गर्भाः |                  |     | तम्)<br>प्रक्रिय | न)<br>र                    |
| EAR        | 440      | का सा तेज<br>कैसे    | केस                        | हच्ह<br>हच्ह     |     | देव              | ਬ<br>ਜ਼ਮੂਰ                 |
| 540        | 3        | पा ए।<br>राज         | पारा                       | Ecs              |     |                  | क्रतु<br>जो सहित देवताच्ये |
| Egg        | 3        | अन                   | STATUTE                    |                  |     | षध               | वधक्रोव की                 |
| EYS        | पू<br>पू | घृत<br>से            | घृतमय<br>में मो जिमें:     | हच्द्र<br>हच्द्र | 1 . |                  |                            |
| ६५८<br>६५८ | 77       | विज्ञि               | चिद्धि                     | <b>हट</b> ३      | ī.  | उड्ड<br>द्वीतः   | शोदु<br>इतिएं<br>ए         |
| £40        | १८       |                      | वमी— द्रि                  | EER              | •   | 7                | रों                        |
| हर्भ       | 8        | पिनु                 | ियतु                       | हच्छ             |     | त्रीद्या         | वीह्या                     |
| EEO        | 2        | तत                   | ने नत                      | हच्छ             |     | +४२६-मारुन       | +४.२६- अवस्य               |
| ÉÉO        | (        | न्                   | म                          | इंटर्ट           | ,   | नवा              | न द्वा                     |
| ÉÉO        |          |                      | अगिनर्हि                   | €¥.              |     | भीके             | धि को                      |
| EER        |          | <b>সু</b>            | म                          | १५३              | 88  | ऐसा              | गेसा है                    |
| £83        |          | अभि(-वक)             | क्रिक्रिशे(- सके)          | हरु३             | Ę   | वेषय             | वप्रय                      |
| ६६२        | 28       | <del>ए</del> ँ       | एँ जाती हुई                | ER3              |     | ਰ                | स्तर्                      |
| इंह्इ      | 9        | +)                   | ा अञ्चल प्राप्य त          | 883              |     | नुम्हं करता है।  | कर्मसमाद्रिमें बुम्हा      |
|            |          |                      | स्वर्गी ग्रेन सञ्चानि-     |                  |     |                  | गेष्रति आगमन करेगा         |
|            |          |                      | र्यज्ञः।                   |                  | 88  | (वित्त)          | ·                          |
| हह३        | 35       | हमारे क              | ।द्रभार क                  | हुस्ध            | 86  | सब               | तब ूर्                     |
| ÉÉR        | 3        | (मुख)                | (जला के मुख)               | ह्रथ             | 50  | एग-नी            | एगः - नीए                  |
| EER        | 2        | दाना                 | दानाध्ययना                 | हरुव             | 38  | ञ्जागिन          | अपिन                       |
| EEA        | 9        | दि <u>नि</u> र्घ     | देनिय                      | ६५६              | 8   | कीच              | की ू                       |
| 630        | १३       | क्रिव                | क्रिप्तं च मे क्रिप्ति     | ६५६              |     |                  | कत्वं सम्पादयित            |
|            |          | <sup>-</sup> श्रष्टा | श्रया                      | £5,3             |     | अहित             | हिन्                       |
|            |          | <b>म्रतश्च</b>       | मुरुतश्च मु र्न्द्रश्च     | <b>र्</b> ५७     |     | आमि              | अपिन                       |
| €23        |          |                      |                            | ६४८              | 8   | भार              | भर                         |
| £23        | , ,      |                      | <del>ਦੇ</del>              | Éhü              |     | जय               | इन्द्र सुतजय               |
| 863        | 55       | द्यामपु              | शम्यु                      | ६५४              |     | +)               | इन्द्र सुतजय<br>†) में     |
| हुउप       |          |                      | 3000,                      | हर्सरी           |     | श्तीर            | अप्रेर जी                  |
| ६७४        | Yr       |                      | एका                        | 300              | ੮   | यसू              | याजस्                      |
| ÉæÉ        | 3        | ना:                  | न:                         | 900              | 85  | अंक्रे छेन       | प्रकर्षण                   |
|            |          |                      | i                          |                  | . i |                  | l                          |

RA,

## खिह्पत्रम्

| <b>ह</b> ं है। | पंति  | <sup>&gt;</sup> मश्रुद |                                    | पृक्षा |        | भ्रमुद्ध         | शुह                           |
|----------------|-------|------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
|                | 20    | समाना                  |                                    | 930    | 30     | रन्द्रियहा       | पत्त हा                       |
| 806            |       |                        | एकी किये                           | 280    | T      | #                | मे पश्चन्त्री की              |
| 308            | , ,   | <b>भरत्व</b> ः         | अरिवजः                             | 280    | ५५     | रूप के           | में पश्चन्त्रीं की<br>स्पू की |
| 300            | 1     | होती                   | होता                               | 286    | 89     | चूर्ण<br>त्री    | दुर्ण चर                      |
| بهوو           | 83    | ਰਨਹਾ                   | बत्या जगती                         | वस्र   | 7      | क्री             | त्रों≀करि                     |
| 300            | Py    | ओं के अर्थप्यवा        | र्जा का प्रधा वाहे बताओं           | 283    | 9      | पत्र             | पात्र                         |
| 266            | 20    | श्रमि                  | अरिन करि                           | ક્ષર   | ىچ     | पान-स्य सिघ      | पन-स्थ शिथलू                  |
| 983            | 2     | पितरों                 | पिनरी                              | કપ્તક  | ų      | कि तर्स्वी (वेग) | कि हर्मा तरस्वी बीये          |
| 268            |       | 7777                   | 27                                 |        |        | वान्             | करि वेगवान                    |
| 250            | 8     | सार्<br>प्रणवे:        | पूर्णवे:<br>प्रस्तुवा (ज्यांकारी)- | ગ્રમ્  | 8      |                  | ग्रहें। करि<br>तेस            |
| 323            |       | प्रणाव (श्रीकार)-      | प्रणाबी (अप्रांकारी)-              | 3HE    | E      | रूस-ग्रहों<br>ते | तेसे ू                        |
| )              |       | प्सस्त्र               | शस्त्रीं                           | SRE    | 80     | लेकर             | न्कर उन्द्र के अर्थ           |
| ७१४            | E     | mbm 8                  | +।+समबान्तार गयस-                  | ege    | 80     | सोमा             | सामास                         |
|                | 1     |                        | हिष्याची पत्सीवाम-                 | ७५०    | પ્ર    | वायु             | मुखवायु                       |
|                |       |                        | ग्राति १२/५/१/श्रृतः।              | 1234   | 63     |                  | पटा                           |
| 298            | 98    | शोगवन सेहिला           | ष्ट्रोत्हरवल सेहिंस्एण             | क्रथु  | 9      | ञ्चानित          | श्रानितरागितः                 |
| 1              |       | में अगिन विषे          | ग्नि में                           | 943    | 5      | मन               | नमन                           |
| 920            | ¥     | मोमे                   | सोमे।                              | 943    | 80     | গ্ৰন             | श्रान                         |
| 228            |       | 071.0182.              | 69.3.60.                           | ७५३    | १६     | निति             | स्ति                          |
| 928            |       | मन्त्र- मध्यम          | मन्बकरि-मध्यम                      | sqy    |        | करे              | करें                          |
| 927            | 1     | प्रति वाचे             | को पढवावे                          | ७५५    | 80     | मुद्ध            | गुद                           |
| 928            | 1     | I m. N                 | सीचामगुर्ग                         | eye    |        | क ज              | रुक्ता                        |
|                | 259   | कामित                  | कामित                              | eye    |        | वृतो (कर्मी)     | व्रत (कर्म)                   |
|                | १२    | से                     | से आज्य                            | 345    |        | \ <del>1</del>   | संस                           |
| 256            | 9     |                        | पिता-माता                          | ७४ूर   | 1      | निरे अंश्रुए-    | तेरा अंधु-अंधु-तेर            |
| 325            | 57    | ती-नी                  | या- ना                             | )      | १२     | अंगओं-तरे-       | -पर्व-हो।तेरा                 |
| 325            | 39    | एवं प्राथ्या           | एवं हिवः पार्थ्या                  |        |        | पिवी- हा। तर     |                               |
| 320            | 2     | द्रशी                  | <b>स्प्रा</b>                      | કપ્રદ  | प      | अपू              | अपूर्य ू                      |
| ,              |       | गून्य .                | न्प्रा<br>गार्प                    | 946    | 188    | गान              | गान करि                       |
| 920            | 24    | की विश्विमं            | में विषि के अर्थ                   | ७इ.    | ट      | रव               | रबु                           |
| 022            | دروا  | चित्त                  | चित्रत                             |        | 20     | 1                | द्या- भा                      |
| 020            | U     | पानी                   | थात्री .                           | 1      | रह     | न्न              | प्र उरवाच्या के               |
| 030            | F     | पाती<br>दीधिन          | ही धिति                            |        | ੂ<br>ਬ |                  | मान। रिकुत्रों के पुरेक       |
| 220            | 28    | कार्एा                 | करण                                |        |        |                  | वारयिना।                      |
|                |       |                        |                                    | 358    | 28     | न्त              | न्त विकान्त                   |
| 236            | 024   | ) नाष्।<br>जन्म-(भूष   | त्याग<br>होवि-भ्य                  |        |        |                  | प्र                           |
| 236            | 03    | दुःखा-(•प<br>मृत       | मृत                                | 350    | 188    | प्रा<br>मे       | सै।अन्वनश्रीनः।सर्वे          |
| 226            | ((८३  | ्रा<br>च्या की घ       | <del>ब</del> रजीष                  | 1      | 1      |                  | चगत:।                         |
| 02             | 0 3-3 | <b>इ</b> टबीष<br>ज्या  | त्याग                              | 356    | 93     | ह                | हि                            |
| 1330           | ٦, ٦  | नाग्रा                 | 1. 41.41                           |        | 1      |                  | L                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `                                               | 3.4          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठा पंकि न्यसुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ए</b> द                                      | वृष्ट्वा     | कि गरुह                 | श्रद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्ट्ट ३० मू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भं                                              | 202 8        | १४ की                   | के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १०६० । स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इति स्                                          | C+8 1        | . Ironarr               | रक्ष्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ७६७ १७ युत्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भू<br>इति स्<br>र्युक्त                         | 2086         | 9 दहे                   | द्घे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७ ७० १२ गुला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गुरा                                            | E0E 3        | 1.3                     | दुधे देता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ००१ ४ कुमारें के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 5092         | करि (यजे                | करता(यजता) हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७७५ १६ त्यू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>बुभार</i><br>चात्पू                          | 5 403        |                         | करता(यजता)हुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७७६ व एए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एम                                              | ८०५ १        | 1_                      | <b>यें</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वक्ष हैं। इसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भ्यम                                            |              |                         | का ०२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २२० २१ हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रहा<br>हो<br>होताः जी धनधनाः                  | 293 19       | का॰ २·<br>परें          | पटवावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ७७७ ९६ होता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | होता जो धनधना                                   | H1 E83 2     | प्रा <u>जा</u> पत्यादिक | प्रजापत्यादिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हेनुभूत हे                                      | E88 8        | <b>अस्तीति</b>          | प्रसाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>१८९२</b> कर्मा-उदकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कर्म- उदक                                       | च्ह्रप्र प्र | त्रति पंटे              | को परवांबे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>७</b> च्१३ प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्रे                                            | 283 %        |                         | कट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>७</b> चर्र १२ जांके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .पार्के                                         | 1 1          | कर्न                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>३</b> ए १४ यन्ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्राके<br>मनो                                   | ८१४ ई        | कमें की                 | कर्त<br>कर्म में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 923 9 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                              | 20 67        | हिव                     | के हिंव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 928 28 +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | † निषय।                                         | 528 68       | 1                       | नाम करि ययु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७ ए इ. प्र की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | की सुनों<br>दें<br>दीप्त                        | च्या च       | अपिन होम                | अगिन होबहोम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उद्ध १० द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.                                              | E363         | क्षांत्राक्ति           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७ व्हा २० ही द्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हीच                                             | च्यह ध       | <b>यर्यात</b>           | <b>मृर्यित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८१४ तन्त्र (जल)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तनृत्ये। जलां)                                  |              | <u> युश्ये</u>          | व्युष्टेने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८१ हरा-ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इडाधीं नाजी                                     | 255, 3       | दुज्यते                 | रज्यते :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उच्छ १४ की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | की                                              | 2360         | ने हिंबदिया             | इविदेन हुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्राप्ति ।<br>जन्मि                             | दर्जे ३०     | भृति पंरे               | को परवावै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यद्वी                                           | च्द्रेद्र १  | अपार इन्द्रके प्यार     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४१ ३ वाज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67.                                             |              | पारीर की अत्यर्थ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38,5 62 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | याज्या                                          |              | गया<br>सन्देश           | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 943 १५ भेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A92.                                            | E3E 68       | स्नया                   | सुन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अध्ये करिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भषज                                             | €3 £         | क्रमेण्य ।              | केमण राध रिष्म क्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्तेत्र १९० विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करता<br>भुकार                                   | € 3€2        | वा                      | )- (संग्रानहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३६१६, ध्याप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वेही।<br>स्या                                   | c30 b5.      | का॰३                    | का०२०.<br>हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15-41                                           | टउट ५४       | हो                      | ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ७४४ ९४ यज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्यंज                                           | £35, A       | राम                     | and the second s |
| <sup>9</sup> रुप श्वास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ग्याञ्च                                         | E808         | प्रमी                   | यसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अस्त्र किल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मंपन                                            | 2803         | नम्ञागा                 | प <u>स्</u><br>नामोचार्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>१</b> व्यक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवताशी                                         | <b>८४३</b> ४ | असोहरा                  | अगरिपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرواهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न्द्र मृष्भ                                     |              | पग्वत्वाई               | परतमर्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विश्व वर्ष विश्वतित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चिलित                                           | 26 A82       | + मन्त्र                | मन्त्रता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Secis: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | का                                              | C83 2 E      | में .                   | परतनाई<br>मन्तना<br>महेन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C+014 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                               | च्छह ३       | पान्तिग                 | यनि ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and the second of the second o | Anna Day - No - N |              |                         | A CONTRACTOR CONTRACTO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>प्र</b>  | i Q    | ~77                 |                                         | 1             |     |                    |                                            |
|-------------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------------------------------|
| €8£         |        |                     | शुद्ध                                   | विधा          | पाक | अयुद्ध             | उद                                         |
| ~ & C       | 4,0    |                     | † त्रयः स्चाभव                          |               |     |                    | प्रकेजल । श्रुषा                           |
|             |        |                     | नीत्यादि १३ २ १९० ३                     | च्छर          | 53  | पृवेशिक            | पूर्वातुक्त<br>श्रुते: १३:३:७:४।।          |
| Q.KT        | 2.0    | देवमंवस्थनी         | श्रुतेः।<br>देवमंचन्धिनः                | <b>एट३</b>    | 3   | श्रुते:            | ख्रितः १३.३ ७ १४।                          |
| THE         | 0 =    | ५ - ६३ <sup>,</sup> |                                         | CCC           | ×   | माता स्वार्गियत वा | माना पिता और पुच                           |
|             |        |                     | ₹3−€₹.                                  |               |     | ह ही अदिति है।     |                                            |
|             |        |                     | तिसे हैं                                |               |     | पस्त               | सव देवता अदितिहैं                          |
| £83         | <      | त्रकाष्ट्री है।     | प्रकाशे है। यज्ञ केवे                   |               |     | D D                | । पृञ्च                                    |
|             |        |                     | द्नहेतु करिके हैरेअ                     | 222           | १८  | कर्त ह             | करेंगे                                     |
| <b>+</b> 00 | -      | रेनंः               | थ् भला भागत काहूता                      | च्छश्         | X   | श्रामि मुख्येनावय  | शाभिमुखोनावप<br>जति                        |
| £38         |        | ,                   |                                         | 1             | ) 1 |                    |                                            |
| £ 38        |        | ज्युञ्च             | सीचने हारे अन्ध                         | E22           | 80  | माक्ष्म झ          | प्रक्षिप्र जो                              |
| ~ ZO        | रञ्च   | <b>चुषु</b> ।       | चु षुप्। हं द्ति श्रसिद्ध               | च्छन्         | 6.2 | -22                | +:對                                        |
|             |        |                     | म् यथम(सब्कीशा                          | टक्षत्र       | ઇ   | करे                | करें                                       |
|             |        |                     | दि ) अनादि निधनः                        | E5-3          | 3   | पचे - करे          | यचे – करें                                 |
|             |        | मध्य                | मध्यम                                   | <b>८</b> ४३   | 20  | अञ्च के माम        | अभ्य के (इतिशिष्ट)                         |
| 63.6        | 72     | रम्धः               | रन्ध्रः समन्तं सर्वतः                   |               |     | _                  | मांस                                       |
|             | -, , , | 20295               |                                         | £ 5,8         |     | होजायमा            | हामा जायगा                                 |
|             |        | लोहितारीर्ग         | नोहि नोरीी                              | ट स्भू        | C   | करने               | फिरने                                      |
| EEO         | ۶      | युम्य               | युस्य महदि स्थिपस्य                     | 543           | W   | का जन अङ्गा म      | के जिनु अर्झे की                           |
| ण्हर<br>    | 70     | चिन्हा              | चिन्ह                                   | 243           |     | तिन ग              | तिन-तिन                                    |
| E3 =        | ·      | <b>धन्दे मे</b>     |                                         | 297           |     | मर्णभङ्ग           | म्राग्मद्ग-                                |
| प्रक        | 86     | र्न्द्राग्निदेवताः  | इन्द्राग्निदेवताःषोः                    | <b>अ०</b> ४   |     |                    |                                            |
|             |        | वीरा                | । स्र्याः सम्बर्ण                       | 9.03          | 73  | वि वस्बद्दशनि      | विवस्बद्दशानि                              |
|             |        |                     | स्त्रियः वारुगाः व<br>स्रग्देवनाः षो श  | 703           | १६  | 3.0                | वरें                                       |
|             |        |                     | स्रा द्वताः वा ग                        | 803           | C   | कार                |                                            |
| E & 3       | 8      | कसेले               | कमेण                                    | फ़ <b>०</b> त | 3   | यह                 | इस                                         |
| <b>ए</b> ह५ | G      | माहेन्द्रदेवताः     | माहेन्द्राः महन्द्रदेव                  | 5,26          | 4   | धनान्ता            | धनान्तर्                                   |
| ***         | 0.2    | WITCHT!             | नाः<br>•                                | SPOE          | *   | 31<br>31           | !! सादयृति                                 |
|             |        | ज्युनार<br>जरि      | श्वनासीर<br>वर्तिका                     | फ़°र्ट        | ङ   | हे शतकता           | हे इन्द्रदेवत्ये गायः<br>च्या रम्यासिहरोगे |
| 2 E 2       |        | यात                 |                                         |               |     |                    | च्या रम्पास्तरस्य                          |
|             |        | पजेन्यू:            | पार्जन्य:                               |               |     |                    | मवे यूने यूह ग्रहणे                        |
|             |        | अभ्यमेधत्वात्       | भा <b>म्यमिधिकत्वा</b> त                | 1             |     |                    | नियुक्ते सोप्याम                           |
| zo£         |        | 0.0                 | स्वपक्षे नु                             |               |     | a                  | ाहे श्तकतो                                 |
|             | १३     | प्राग्गमीत्         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8700          | 3   | हित।               | हितः (विपादपश्चला                          |
| 533         | 5.5°   | विस्पिनियां         | विस्तीशी                                |               | _   |                    | रोवणीः निषास्श्रीता                        |
| C 3/3       | XX     | पार्थाः             | पार्यो :                                | 406           | 40  | विभाव              | विभावसी                                    |
| च च्ह       | 200    | लिङ्गो<br>- साम     | लि <b>द्ध</b> ः<br>स्ट्राम              | 2080          | र्द | के.भर्घ<br>वर्ती   | के अर्थ पति प्रति                          |
|             |        | <b>अवं</b> गा       | <b>अव्य</b> णा                          | 200           | 9.0 | वता<br>स्वातं      | पर्वतों                                    |
| 204         | 24     | प्रीन•।             | प्रीन गञ्जश्रुक्षें ते                  | C ( )         | 60  | भाषा               | आकर तिस                                    |

| ,,,                  |      |                | 3,4                                          | 2 24 43         | \<br> |                      |                           |
|----------------------|------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------|---------------------------|
| 581                  | पंति | स्पश्चद        | युड.                                         | पृश्वा          | पंति  |                      | भुद                       |
| 800                  | 28   | सोम            | सोम सो                                       | स्रमूट          | R     | यजमानाह              | यजमान महि                 |
| 463                  | 2    | यज्ञ को        | यस यह को                                     | 8,तंट           | PE    | चेतन्वान्,           | चेतनावान्                 |
| 8-63                 | Ę    | -अोर           | यून गृह की<br>ज़ीर देवा तथा                  | 87 Eo           | 20    | यज्नीय में           | यज्ञनीय                   |
| 263                  | 55.  | -प्रीर<br>को   | को समनाव                                     | <del>४</del> ६३ | 3     | अय                   | मर्य 💮                    |
| 485                  | 2    | यम             | जोयम                                         | & E3            | 5     | समाङ्गानि            | सदुनमाङ्गानि              |
| 220                  | 25   | गाहित्य        | गाईपत्य                                      | 5, £ ð          | 28    | वराः                 | वारी:                     |
| कर्य                 | 9    | ਦੇ `           | गुत्समबहुष्टा।हे                             | 458             | 3     | संदिते हैं           | संदेत। अनपव्य             |
| ४२४                  | 38   | श्राङ्गिरस्यो  | आदिग्रसी                                     |                 |       |                      | यन्तः(श्वनप्रयन्तः)       |
| 475                  | 9    | अर्थात्        | अथात विश्व                                   |                 |       |                      | सम्धाः। वाजयनः            |
| 475                  | 88   | श्रिधात्<br>मे | द्वरा शोर पृथिवी में                         |                 |       |                      | (गतिवन्तः                 |
| 4'2E                 | 50   | त्रगाद्यः      | अगाथः बहस्पतिसत                              | 4 E4            | 8     | अहिर्वि              | अहिरिव                    |
| 4) ZE                | 30   | सातें।         | सती                                          | 57.00           | 9     | हावय                 | हावया का                  |
| <b>१५३</b>           | E    | मृरिं          | मारे अघ                                      | 403             | 557.  | २० जगती छ्न्द्क      | विष्टुष्टन्द् करिसु       |
| ७२७                  | 591  | अंप्रो         | अंश तुके                                     |                 |       | रि स्तु ॰ सप्तदशस्ती | पञ्च दशास्ताम • ह         |
|                      |      | चित्यागिन      | चित्योगनर्गभ                                 |                 |       | म॰वेरूप मा॰          | हत्साम् ॰                 |
| 230                  | ધ્ર  | अगमन           | त्रगमन और आ-                                 | 57.08           | ध     | सहितानि              | संहितें                   |
|                      |      |                | गमन                                          | 223             | 63    | <b>भयकर्</b> म्      | <b>भयंकरम्</b>            |
| 230                  | 1 1  | है कि          | है कि खेळा में                               | ८०५             | 83    | वाचारम्              | वाचारम्                   |
|                      |      | तन्तपान्नशंसा  | तन्तपान्त्रगंशासा                            | rens            | 88    | विदलकोरिएगिं         | विद्लुकारीं (वंपावि       |
| 8 इंड                | १६   | महत्वः         | महत्यः                                       |                 |       |                      | दारिएर्गि द               |
| क्षत्रु              |      |                | सस्प्र                                       | દુવા            | १८    | शुक्रमादि            | शकुनादि                   |
| 5-3 €                |      | के             | के अध                                        | ५७८५            | 542   | अभिप्रिमनम्          | श्रभित्राञ्चलमभित्र       |
| ु दूर                | 50   | क्रपयन्यो।     | स्पयन्त्यो। जर्जाद्                          |                 |       |                      | ञ्चवन्त्रम्               |
|                      |      |                | तीए जर्जयुत हो महैं<br>जिन्हें का ने ए जर्ज़ | 450             | ધ     | गोपालकम्             | गोपालं धेनुपाल            |
|                      | ĺ    |                | जिन्हें का ने। कर्ज                          |                 |       |                      | कम्)                      |
|                      |      |                | (रस्) को वर्धपन्यो                           | कटर             | 4     | रबङ्गा               | रव ड्रा                   |
| 487                  | 8    | वयोधसे         | वायोधसे                                      | <del>८</del>    | 8     | जागस्यकम             | जागरूकम् ।                |
| क्ष ते ०             | १६   | में            | की                                           | स्टर्           | 23    | पिएस                 | पागिन्न                   |
|                      |      | <b>मुबि</b> ग् | मसुबिरा                                      | 9,50            | 9     | विरुद्ध              | विरुद्ध स्प               |
| क्ष ते ०             |      | แส้น           | । सुप्रावला। (प्रकृष्ट-                      | ८७५             | 8     | का                   | की                        |
|                      |      |                | गमनजिन्हीं में सुग                           | 57.23           | १ह    | रणान्तर              | र्एगनन्तर                 |
|                      |      |                | मना १०१०                                     | 334             | 38    | विराज                | र् <b>णनन्तर्</b><br>वेएज |
| स्थ्र                | 8    | ह्वा           |                                              | क्रेड क         |       |                      | परं                       |
| <b>४५२</b>           | ج ا  | दिशाः          | विधाओं की                                    | रुप्रभ          | 99    | † गतज्ञ              | + एतचाधर्वणोत             |
| क्पूर्               | 00   | भूत            | भूतजा <b>त</b>                               |                 |       |                      | रतापनीये। नृसिं           |
| <b>अपूर</b>          | 990  | व्यति।         | प्रति।केसा वनम्पति                           |                 |       |                      | हतापनी २ ४० स्य           |
|                      | -    |                | कि देवलोक की जा                              |                 |       | And a property       | ष्टम्कम् सवाग्राष         |
|                      |      |                | नता .                                        |                 |       |                      | <b>मतानीन्द्रिया</b> गिवि |
| श्चित्र <b>ह</b> ें। | प् । | मनुष्यमंघा     | <b>मनुष्यसंघा</b>                            | ĺ               |       |                      | गर्ज देवताः कार्या        |
| h                    |      |                |                                              |                 |       |                      |                           |

**यु**ह्पित्रम्

| प्रश्वा | पंति  | अशुद्ध             | श्रुद                                                    | पृष्ठा       | पंक्रि   | अभुद्                         | <del>यु</del> ह                           |
|---------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| -       | -     |                    | श्च सङ्गान् वृतिष्ट                                      |              |          | <b>इंत्रानान</b>              | <u> </u>                                  |
|         |       |                    | इब विहरतीत                                               | 6037         | 30       | तिदेव<br>विदेव                | प्रमृति<br>त्रदेव                         |
| 283     | 29    | द्भारए             | हुसर                                                     | 5030         | 20       | निस                           | तिसं दशापावन मं                           |
| अभिन्न  | १२    | ब्रह्म             | ब्रह्मत्व                                                | " ~          | `        |                               | साम डाल्ते सन्                            |
| क्रम ह  | ५४    | अनुत्यन्त्रत्वकरि  | अनुत्यन्त्रत् करिपुर                                     | ४०३४         | १च       | के                            | के मध्य में                               |
|         |       |                    | षस्वरूप को ही                                            | ६०३४         | १६       | भोक्तार्                      | भोकार जीवाः                               |
| સસસ     | 9     | कार्या में         | कार्याविषं अप्राम्                                       | 2036         | 20       | अयस्तात्                      | अवस्तात                                   |
| 8008    | १७    |                    | 1.                                                       | २०४१         |          | देवान्तर                      | देवनान्तर                                 |
| 8008    | 29    | <b>श्व</b>         | शुक्त (शुक्त)तत् 🤇                                       |              | , ,      | पुकर्वेण                      | प्कर्वेण धार्ण                            |
| 5003    | १४    | शुक<br>निस         | जिस                                                      | र्थ          | 88       | विं च                         | किं चुर्स                                 |
| 5000    | १     | कार                | करि                                                      | ६०४५         | १५       | वा                            | व वहना के                                 |
| 8008    | 2     | <b>वृ</b> ष्ट्रिजन | वृष्ट्रिजनक                                              | SORE         | 9        | वशीधना                        | वशाक्षतधना                                |
| 8008    | -     | कार्यकार्एा        | कार्यक्रमम                                               | १०४६         | 63       |                               | को अभिमुख                                 |
| SOOE    | 2     | जानि।              | जानि। भूरादिलोकी                                         | 6085         | 20       | करि                           | करि उपलाख्ये है                           |
|         |       |                    | को ब्रह्मत्व ग                                           |              |          | i.                            | मञ्चाः काशानीतिव                          |
| 5008    |       | <b>अथमा</b>        | प्रथमजा                                                  |              |          |                               | त (भूस्यवणात्रभा                          |
| 6000    | 88    | ज्ञापवक            | ज्ञापक                                                   |              |          |                               | के मनुष्यां करि                           |
| 6083    | 55    | पुरोक              | <b>उ</b> गुसक                                            | 8085         | १ट       | +60.59.                       | + 2' 2'                                   |
| 5053    | 34    | श्रेंब<br>में      | अति<br>में जे                                            | १०५०         |          | वरुएा                         | वर्ण                                      |
| 8058    |       | में                |                                                          | 5098         | ~        |                               | किंच इस                                   |
| 5083    | Ř     | उत्कष्टा।          | उन्कुष्ठा। तिसकिमे                                       |              | 8        | यह                            | यह क्या                                   |
|         |       |                    | कि जिस् अन्न करि                                         | 8020         | 8        | द्भजा                         | द्गञ्जा                                   |
|         |       |                    | हम ख्रीलमन्त हैंगि।                                      | Soña         | 00       | स्तृ                          | स्र                                       |
| 5057    | 28    | नियुत्वा           |                                                          | र्वपूष       |          | बलेभि<br>लादि                 | वलमांभ                                    |
| 5023    |       | ;                  | ਕਿਰਾਹ                                                    | 6005         | 8        |                               | लादि करि                                  |
| 8035    |       | ञ्चार              | श्रीरं सब                                                | ठ०वस         | १५       | लोकान्तर।                     | लाका नरः                                  |
| 3035    | 30    | का<br>सदित्य       | का                                                       | 6088         | 8        | युज्ञ में साधु।<br>दोना       | प्त्र में साधु।सम्प्र<br>वाना पिया साम्का |
| 5058    | 76    | साद्त्य            | राद्त्य                                                  | १॰६३         | रद       | दाना                          | वाना ।पया साम् का                         |
| ३०५४    |       | पूजत               | त्र हु र<br>श्रीर संब<br>की<br>राद्दित्य<br>पूजेत<br>देन | ५०६्४<br>१   | 2.3      |                               | इति शेष्यः। होनी                          |
| 5030    | ſ     | देन                | <u>द्रम</u>                                              | 20           | 25       | वाजसानि                       | बाजसाति<br>विपं                           |
| १८३१    | 500   | द्यून-याती         | दर्शन-पाती                                               | 8308         | 500      | करि                           | •                                         |
|         |       |                    | (सर्य) तृ                                                |              |          | <b>बृह</b> स्पति              | ब्रह्मणस्पति                              |
| १०२३    |       | नक्षत्र            | नक्षत्रचन्द्र                                            | ر:<br>الأولث | E.       | पदीं                          | पदी हीसे<br>का आ                          |
|         |       | श्राद्या           | <u>श</u> ुद्धा                                           | १०ईट         | - 1      | की आ                          | का आ                                      |
| १०२६    |       | हमें               | निस हमारे को                                             | 90.30        |          | सहित                          | संहित इस स्थानम                           |
| ५०३%    |       | क्प्रक्.           | दक<br>समीप में स्थित है।                                 | १०७३         | <b>Y</b> | प्रभा-परोक्षण                 | विभा-पराक्ष्यम् ,                         |
| 6030    |       | समीप में           | समाप मास्था है।                                          | १०७३         | 82       | हरू।<br>हारे।                 | हरू। वह देवत्या                           |
| 2030    |       | लोकि               | लोकिक                                                    | 5003<br>5003 |          | <sub>सार्</sub><br>गार्तेमदे। | हारे । श्रीह्यमाना ।<br>गान्से मदें।      |
| १०३४    | S. S. | खेल <b>म्ब</b> ि   | श्रीनसी                                                  | ९०७३         | ( )      | गात सद्।                      | गान्स मद्य                                |

| ,            |      | -                  | J. 0                    |                | ه ۱۰۰ دستم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------|------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| निका         | पंकि | थ्य <b>श</b> ुह्   | <b>युद्ध</b>            | <b>पृष्ठ</b> ा | ī 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रुद                         |
| 3009         |      |                    | पूर्वीपर                | 6863           | १६         | गेक्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रीहि                          |
| 15000        | 60   | <u>ज्यप्रमय</u>    | अयममय                   | १११५           | 50         | प्राची<br>हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रज्ञो<br>हो<br>नू स<br>२.२. |
| 8035         | 28   | ब्यादिन            | ष्पादन् ः               | १११५           | १ट         | हों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हो                            |
| 5000         | 12   | सीनाग              | चारि सीनाएँ             | १११८           | 50         | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्स                           |
| 8056         | 3    | पृथि               | वारि सीनार्षे<br>पृथिवि |                |            | 6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.6.                          |
| १०८१         | 8    | <b>कि</b> ये       | कियं अगस्य स्तप         | ११२०           | 1          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नहीं गी.                      |
| 6056         | 22   | तेरा .             | तेरे श्पर्ध             | ११२२           | 8          | बर-जमने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्रम्मताब-जबत                 |
| १०८३         | १६   | करावेंगे           | हें वें गे              | १९२२           | १४         | ने:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ते। केसे के किविध             |
| २०८४         | 2    | कायक               | कायिक                   | 1              | }          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवाओं के समूह युक्त          |
| 8059         | 83   | यामस्य             | यामस्य दिशं             | ११२३           | 43         | न्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्तर इत तिस०                  |
| १०६५         | 60   | परिधि              | इस परिधि                | <b>१</b> १२४   | १३         | पिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पीने द्वरा                    |
| 6057         | 63   | गमन                | गमन लक्ष्मा             | 6658           | १४         | ज़ाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जानत हुए                      |
| १०८५         | 26   | कारि               | करि                     | १९२५           | ह          | जानें<br>ई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | में ।                         |
| 3000         | 44   | धार                | घार                     | 6550           |            | अपाचा-ज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आची-ज्याकी                    |
| 8050         | 60   | <b>बिष्टु</b> प    | त्रिष्टुप दमन्द्रष्टा   | ४४२७           |            | को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भ्या का                       |
| १०८४         | 60   | तुरू               | पुनः तुरु               | <b>४</b> १२८   | 2          | तय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तमः                           |
| 8080         |      | तुरु.<br>देख्      | देखता दूँ               | 883'C          | 7.7        | रता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | म्ना                          |
| 508,0        | 687  | देवपा              | देवत्या                 | ११२८           | 38         | की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मे                            |
| 5500         | 3    | तिः स्वाही         | ति:<br>चेर्ग ।<br>चेर्ग | 8 835          |            | में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | में नाभिलग्न                  |
| 6608         | 80   | ख्रोंगी।<br>ख्रोमी | चेर्ग ।                 | 5630           | H          | 8.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.8.                          |
| 5603         | २०   | ब्रोर्ग            | घ्रो                    | 5530           | 57         | प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श से                          |
| 5503         |      | में                | में आज                  | 5635           |            | गाएा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | माग्रा                        |
| 8603         | 68   | प्र                | पर पूर्तीका खें के      | 2532           | Y          | यम<br>का<br>तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | घुम<br>का<br>तेरे गुह         |
|              |      |                    | उत्तर में               | 8833           | 90         | कंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | को                            |
| 8608<br>6603 | 60   | मृदा               | मृत्यिएड                | 8635           | १२         | तिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तेरे गृह                      |
| 8608         | Ę    | इति                | इति दक्षिण कर्से        | ११३२           | 58         | विष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विशेष                         |
| ५५०५<br>१५०४ | 65   | <b>6E.</b>         | ₹€.                     | 863£           | 24         | स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्था विवे                     |
|              |      |                    | प                       | 8835           | 8E         | हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्था विवे<br>हे               |
| 8600         | 9    | ज्ज्ञ<br>मे        | ज़                      |                | 1          | मा-भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मामा-अ                        |
| 6603         |      | म                  | में अध्वये              | 2580           |            | ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्र                           |
| 6500         | 50   | लिय                | लिये खर                 | 3580           | 30         | प्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रक्री                       |
| 5505         | 592  | पंदे               | परवावे                  | 2883           |            | परी_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36                            |
|              |      | होती               | होती विभृति(विशेष       | 8888           | 2E         | वियः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वियम                          |
|              |      |                    | गा धारमा करती-उप        | 2883           | 27         | ध्येय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | धेय                           |
|              |      |                    | रिष्टान्जुह्मदिकंदियते) | 388E           | 95         | करता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कराता                         |
| 9900         | १६   | म्यं               |                         | र्रपुत्र       |            | माच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मात्र                         |
| 5640         | 2    |                    | १० भध्यर्पु             | 4588           |            | लापी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लोपा                          |
| 8883         | E    | घत ।               | न ै                     | र्श्प्र        |            | कराता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | करता                          |
| 8866         | 4    | जान                | चल                      | ११६३           | १ट         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कर्मिए                        |
|              |      |                    |                         |                | L          | The same of the sa |                               |

श्रहिपत्रम्

|              |      |                   | <del></del>                           | <del>,</del> |        |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| प्रश         | पंकि |                   | <b>मुद</b>                            | इष्टा        | पंक्ति | असुद्           | श्रद                                  |
| ११६४         | ધ    | के<br>शिमी        | ক_                                    | 863E         |        | पन्त्रप्रा      | पन्चापा                               |
| <b>66</b> £8 |      | ष्टाम्।           | क्<br>ष्ट्राम                         | 6622         |        | मूता            | भूता                                  |
| ११६४         |      | भमी               | ध्म                                   | 5633         | १४     | द्रशा           | भूता<br>द्शे                          |
| 5558         | 53   | क                 | र्धम<br>के                            | 5533         | १६     | द्रश्<br>श्का   | द्या की                               |
| ११६५         |      | ष्यु              | स्रा                                  | 6500         | 20     | केको            | र्शकी<br>के के की                     |
| 8638         | 2    | पथ्यावृहती        | पथ्यावहती +                           | 5836         | 63     | पञ्च            | चत्वार् । पञ्च                        |
| 5603         | ىيد  | सती-त्र्यस्ता     | सतो - त्र्यस्तारपद्भिः                | 6828         | 2      | স               | विभाद्व तुर्दशप                       |
|              |      | 4                 | रन्या चेदास्तार न                     | १९७४         | 3      | पाद्य-३२        | पाधं — २२                             |
| ११७३         | च    | तिनि              | नि                                    | ११८०         | 9E     | पुमार्थी        | पुमर्था                               |
|              | 20   | स्यम              | स्येमम                                | , ,          |        | 3               | र्ति सुद्धिपनम् १                     |
| 308          | २६-  | १९ वरुग-दिया।     | मुरुशिनस्यापन्न<br>केशर्थवरुणव्यस्तिव |              |        |                 | अपर्य वरुण नुरे                       |
| 308          | 2    | २१ की ऋायुका      | का आयु(जीवन)                          | ३०३          | 60-    | ११यम-दिया       | मुर्यम रूपके जन                       |
| ३०२          | २-३  | जीवन<br>हरूस-दिया | मुम् हर् सूपके अर्थ                   |              |        | <del>पूरी</del> | र्थं वरूण तुरे देवे<br>पुरीष          |
| 305          | E-3  | इह-दिया           | वरण तुरे देवे<br>मुरु बहस्पति के      | 5000         | 8      | तिस             | जिस<br>इति खुद्धिपत्रम् २             |

वेष्रमेति प्रसिद्धं गते गिन प्रान्वी विश्वामित्र पुरीयनवल दुर्गस्य व्याघ्रयाद प्रकाराकारमयन्त्राल ये ज्ञामीगमकगक्षरे मुद्रितम् संवत् १७३९ शाका ९७४५ फाल्गु ए। कृष्णा १२ शुक्तवासरे

## प्रसिद्धिपत्रम्

गन्धकर्ता तथा मन्बाद दाताओं की विदित हो कि ४ अप्रेल १८०१ की त्रीवेदार्थ प्रदीपगिरि धामाच्य एकट २५ योज्यर १०६० अनुसार रिजस्टरी हुआ और इस के लिखने में में ने तथा मेरे ज्यह पुत्र ने अति पायेन परिश्रम किया है इससे मेरी वा मरे पुत्र की आजा विना छापने का विचार न करें और जिन्हों का अपनी पुस्तक वा समाचार पत्र में इस से कुछ विषय नेकर छापना हो बोह सुखन ग्रन्थ के नाम पूर्वक लिखकर मुझे राधित करें

> भाष्यकार गिरिप्रसाद्वर्मा

| जो मुग्रान्तिः | जीम्प्रान्तिः | जोम् शानिः |
|----------------|---------------|------------|
|                |               |            |

